# विविध प्रसंग

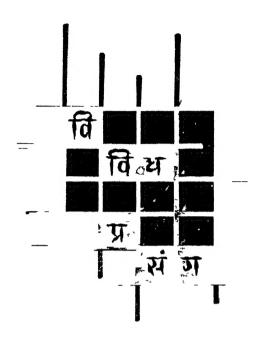

2

सकलन ग्रौर रूपांतर

अमृतराय

<sup>ᇍᆈᆈᆲᇽ</sup> ᅜᅼᆈᆦᅪ



(ं) ग्रमृतराय प्रकाशन इस प्रकाशन, इलाहाबाद

मुद्रक भार्गर्व प्रेस, इलाहाबाद

ग्रावर**स-सज्जा** कृष्सा चंद्र श्रीवास्तव

प्रथम सस्करण प्रेमचद स्मृति दिवस १९६२ मूल्य बीस रुप्या १

## भूमिका

सब जानते है, प्रेमचंद ने प्रपने साहित्यिक जीवन का आरंभ उर्दू से किया था। बरसो केवल उर्दू में लिखते रहने के बाद वह हिन्दी की तरफ आये। उपन्यास और कहानियाँ तो लिखी ही, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति से संबंध रखनेवाले विविध प्रसंगो पर ढेरो लेख भी लिखे। इस प्रकार के लेखन का उनका क्रम आजीवन चला और मुंशीजी के पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व और देन को समभने के लिए उसका महत्व मुशीजी के कथा-साहित्य से अगुमात्र कम नहीं है।

इस खजाने की तरफ श्रव तक किसी का ध्यान नही गया था, श्रीर शायद इन पंक्तियों के लेखक का भी न जाता श्रगर मुंशीजी की प्रामाणिक जीवन लिखने के तकाजे ने उसे मजबूर न किया होता कि वह उन सब चीजों की छान-बीन करे जो-जो मुंशीजी ने जब-जब श्रीर जहाँ-जहाँ लिखी। पुरातत्व-विभाग को इसी खुदाई में यह दफीना हाथ लग गया!

यह लगभग सोलह सौ पृष्ठो की सामग्री है जो 'विविध प्रमग' के तीन खरडों में दी जा रही है।

पहले खराड में १६०३ से लेकर १६२० तक के लेख स्प्रीर समीआएं हैंर काल स्रतुक्रम से। 'तुर्की में वैधानिक राज्य' शोर्षक लेख भूल से गलत जगह पर-लग गया है।

दूसरे और तीसरे खएड मे १६२१ से लेकर १६३६ तक के लेख, टिप्पियां और समीक्षाएँ है जिनको 'राष्ट्रीय राजनीति' 'श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति' 'हिन्दू-मुसलमान' 'छूत-ग्रछूत' 'किसान-मजूर' 'साहित्य-दर्शन' 'धर्म-समाज' 'महिला, जगत्' 'समीक्षाएँ' 'श्रद्धाजलियाँ' ग्रादि शीर्षको के ग्रन्तर्गत विषय-ऋम से प्रस्तुत करना ग्रधिक सार्थक जान पड़ा।

छोटो टिप्पियो को भी हमने वही स्थान दिया है जो बड़े लेखो को, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुंशी जी ने उन्हे लिखा है बल्कि इसलिए कि वह देखने मे चाहे जितनी छोटो हो पर घाव गहरा करती हैं। ग्रपने उस छोटे-से कलेवर मे भी उनका वक्तव्य स्पष्ट है, महत्वपूर्ण है ग्रीर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। समीक्षाएं कुछ छोड दी गयी है। जो दी जा रही हैं, उनमे दो प्रकार की समीक्षाएं हैं। कुछ तो बहुत जानी-मानी पुस्तको की समीक्षाएं है। उनके संबंध मे कुछ कहने की जरूरत नही है। कुछ ग्रज्ञात-सी पुस्तको की समीक्षाएं हैं। उनको देना इसलिए जरूरी समका गया कि उन पुस्तको को निगित बनाकर मुंजीजी ने ग्रपनी कोई बात कहनी चाही है।

'विविध प्रसंग' के पहले खराड मे ग्रधिकांश लेख उर्दू के प्रमिद्ध पत्र 'जमाना' से लिये गये हैं जिससे मुशोजी का ग्राजीवन बहुत ग्रात्नीय संबंध रहा। 'जमाना' को पूरी फाइल किसी एक जगह नही मिल सकी—'जमाना' के ग्रपने घर में भी नही। इस कमी को लखनऊ विश्वविद्यालय ग्रौर ग्रलीगढ विश्वविद्यालय के संग्रहों से काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, तो भी कुछ ग्रंक छूट गये जो शायद ग्रागे कभी मिले। इस खोज में उर्दू के प्रसिद्ध ग्रालीचक प्रोफेसर एहतेशाम हुसेन, जो सम्प्रति प्रयाग विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के ग्रध्यक्ष हैं, ग्रौर डाक्टर कमर रईस से, जिन्होंने प्रेमचद के उपन्यामो पर काम करके डास्टरेट लो हे ग्रीर जो इन दिनो दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू के ग्रध्यापक है, बहुन मदद मिली है ग्रीर मैं हृदय से उनका ग्रागारी हैं।

इस ग्रविध मे मुंशीजी ने जमाना' के ग्रलावा ग्रोर भी ग्रनेक उर्दू पत्रों मे, जैसे मौलाना मुहम्मद ग्रली के 'हमदर्द' ग्रौर 'इम्तयाज ग्रली ताज' के 'क्ह्ंकशाँ' 'जमाना' ग्राफिस से ही निकलनेवाले साप्ताहिक 'ग्राजाद' ग्रौर चकवस्त के मासिक पत्र 'सुबहे उम्मीद' मे काफी नियमित रूप से लिखा। दुर्थाग्यवश ग्रव तक उनकी ग्रोर दूपरे ग्रनेक उर्दू पत्रों की फाइले नहीं मिल मकी हैं जिनको देखना बिल्कुल जरूरी है क्यों कि उनमें कहानियों के साथ-साथ यदा-कदा कुछ लेख होने की भी पूरी संभावना है। बहरहाल, उर्दू पत्रों की तलाश ग्रौर छानबीन का यह काम लंबा है ग्रौर काफी दिनों तक चलते रहना होगा।

'रफ्तारे जमाना' के नाम से एक स्थायी स्तंभ मुंशीजी ने 'जमाना' मे बहुत ग्रमें तक लिखा, लेकिन बदिकस्मती से उस पर मुंशीजी का नाम नही जाना था ग्रीर कब से कब तक यह स्तभ उनके हाथ में रहा, इसका भी कही कोई सकेत नहीं मिलता। १६३८ में जब 'जमाना' का प्रेमचद-स्मृति ग्रक निकला था, तभी जमाना-संपादक मुंशी दयानरायन निगम के लिए यह बतलाना ग्रसंभव हो गया था कि प्रेमचंद के लिखे हुए 'रफ्तारे जमाना' के कालम कौन से हैं, ग्रव तो इसकी पड़ताल का कोई सवाल हो नहीं उठता। ग्रसहयोग के दिनो में, नौकरी छोड़ने के ठीक पहले, मुंशीजी ने तालीमी नान-कोग्रापरेशन पर एक लेख लिखा था पर वह ग्रव तक कही मिला नहीं।

उर्दू के इन सब लेखों को ज्यों का त्यों छाप देना हिन्दी पाठकों के लिए बहुत कठिनाई उपस्थित करता इसलिए उनका हिन्दी रूपान्तर जरूरी हो गया।

हाँ, रूपान्तर करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मुंशीजी की भाषा और शैली की पूरी तरह रक्षा हो और केवल ऐसे ही शब्द श्रौर वाक्याश बदले जायें जिनको बदले बिना काम न चलता हो।

'विविध प्रसंग' के दूसरे श्रीर तीसरे खराड़ो में मूल हिन्दी सामग्री है। कुछ फुटकर लेख श्रोर टिप्पिएयाँ श्रीर समीक्षाएँ माधुरी, चाँद, मर्यादा, स्वदेश श्रादि पत्री से ली गयी है (जिसका संकेत भी लेख के श्रंत मे दे दिया गया है) लेकिन श्रीधकाश सामग्री 'हंस' श्रीर 'जागररा' से संकलित है। मासिक पत्र होने के नाते, 'हस' से ली गयी सामग्री के श्रंत में केवल महीना श्रीर सन मिलेगा, 'जागररा' साक्षाहिक था, उसमें तारीख भी मौजूद है।

'हस' और 'जागरण' की इस सामग्री के लिए मैं पंडित विनोद शंकर व्यास का ग्रनन्य ग्रामारी हूँ जिन्होंने ग्रपनी जतन से रखी हुई फाइले मुक्ते सौपकर इस कार्य को संभव बनाया। जहां तक मैं जानता हूँ, 'हस' ग्रौर 'जागरण' की पूरी फाइल, विशेषत 'जागरण' की, ग्रौर कही भी उपलब्ध नहीं है। उनके सौहार्द ग्रौर सहयोग से ही प्रेमचद का यह तेजस्वी पत्रकार का रूप हिन्दी ससार के सामने प्रस्तुत करना सभव हो रहा है।

इम लबे शोध-कार्य मे, जिसका सूत्रपात जीवनी लेखन से हुआ, भाई महा-देव साहा की निरतर प्रेरणा का मे कितना ऋणी हूँ, इसकी स्वीकृति शब्दों से नहीं, मौन से ही की जा सकती है।

भाई श्रीताथ पाराडेय ने कुछ लेख कलकत्ते से ढूँढ़कर भेजे। मै उनका स्राभारी हूँ।

दूसरे भी कई मित्रो का मुक्त सहयोग मुक्ते इस कार्य मे मिला है। उन सबके प्रति मै अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

#### राष्ट्रोय रंगमच स्वाधीनता-सग्राम १७-२८३

स्वदेश का सदेश-१६, वर्नमान श्रान्दोलन के रास्ते मे रुकावटे-२२, नया वर्ष-३४. विभाजक रेखा-३६, स्वराज से किसका ग्रहित होगा-४१, ग्राजादी की लडाई-४५, दमन-५३, डडा-५७, ग्रगर तुम चत्रीय हो-६२, स्वराज्य सग्राम मे किसकी विजय हो रही है-६३, पिकेटिंग आर्डिनेन्स-६७, स्वराज्य आन्दोलन पर आद्योप-७१, बम्बई के एक मजिस्ट्रेट का भ्रम-७२, कॉग्रेस जिदाबाद-७२, कॉग्रेस-७४, स्वराज्य मिलकर रहेगा-७५, गोरी जातियों का प्रभाव क्यों कम हो रहा है-७६, देश की वर्तमान परिस्थिति-७८, महात्मा जी की विजय-यात्रा-५०, नया प्रेम विल-५२, मग्कारी खर्चे मे किकायत-५३, बगाल म्राडिनेन्स-५५. गोलमेज सभा का विमर्जन-५५, दमन की मीमा-५७, प्रछ्तपन मिटता जा रहा है-६३, पर्दा थोडे दिनो का मेहमान है-६३, मि० एच० एन० ब्रेत्मफोर्ड के भारतीय ग्रनभव-६४. म्राडिनेन्स-विल का एसेम्बली मे विरोध-६८, नवयुग-६८, पजाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट-१०१, पुलीम-प्रशमा-१०२, हवाई जहाज से गोलावारी-१०२, बेगम ग्रालम की श्रोजस्विनी श्रपील-१०३, श्रार्डिनेन्स की श्रविध-१०४, पूना का ईमाई-सम्मेलन-१०५, प्रान्तीय कौमिलो मे दूसरा मेम्बर-१०६, महात्माजी की स्वाधीनता-१०७, बर्मा मे राष्ट्रीयता की विजय-१०८, राष्ट्र सत्र पर डा० पराजपे का भाषण-१०८, ग्रार्डिनेन्स विल पास-१०६. इगलैंड का विश्वामी पुलीसमैन-१०६, बगाल मे प्रातकवाद-११०, गोलमेज मे क्या हो रहा है-११०, लदन में नया होगा-११०, गोलमेज सभा का विसर्जन-११३, गोल मेज का मििया-११६, भारत ग्रथना निर्णय खुद करेगा-११६, तीसरी गोलमेज की रिपोर्ट-१२०, नये-नये सुबो की सनक-१२२, १६३२-१२४, काले कानुनो का व्यवहार-१२८, क्या कटौतियो को प्रकृत किया जायगा ?-१२८, देमी रजवाडे-१२६, प्रलवर-१२६, महाराजा अलवर का मैगोरियल-१३०, बरार का गुआमला-१३०, अलवर नरेश-१३०, महाराजा ग्रनवर का मन्याम-१३२, रियासतो का सरचल एक्ट-१३३, हमारे देशी नरेशो का पतन-१३३. भावया नरेश का निर्वासन-१३४, बर्मा-सम्बन्धी निर्णय-१३४, बर्मा का पथक्कररा-१३७, बर्मा की असली भ्रावाज-१३७, मार्च का वजट-१३८ महात्मा जी का पत्र-१४०, राजनैतिक नेताम्रो की रिहाई-१४१, सर तेज का मत-१४२,ह्वाइट पेपर का मसविदा-१४२, सर सेम्युएल का उत्तर-१४४, कलकत्ता कॉग्रेस-१४५, एसेम्बली की अविध-१४५, म्रानेवाला श्वेत पत्र-१४७, सादा ग्रीर सफेद-१४६, सफेद कागज पर म्रभी भ्रीर भी

सफेदी चढेगी-१५१, ग्रविश्वास-१५२, भारत के विषद्व प्रचार-१५५, ग्राथिक स्वराज्य-र् १५६. हमारी गुलामी बढेगी-१५७. रिजर्व-बैक-१५६, जापान के माल का बहिष्कार-१६१, मिसेज सुब्बारोया का वक्तव्य-१६२, महात्मा जी का सफल तप-१६३, महात्मा जी की अपील पर सरकार का जवाब-१६३, दिचाणु-प्रफ्रिका का नया चुनाब-१६४, मिविल मिविम-१६५, मन्त्राग्रह-१६५, श्री सम्प्रणीनन्द जी-१६६, चिटगाव मे सैनिक वर्वरता-१६६, ग्रडमान के कैदी-१७०, कालेपानी के राजनैतिक केदियों की मौत-१७०, गवर्नमेट के लिए एक नया अवसर-१७१, अमेरिकन पादरी का पत्र गवर्नर बगाल के नाम-१७२, श्वेत पत्र का कजवटिव विरोध-१७३, ग्रडमान कंदियो का दूसरा जत्था-१७४. भारत में अग्रेजी बैको के अन्धा-धुन्ध नफे-१७४,भारत की चादी प्रमेरिका को-१७४, फिर वहीं शहादते-१७५, सुदिन प्रथवा कुदिन-१७६, बौरे की भैस-१७६, ग्रडमान के कैदी-१८०, राष्ट्र के नेतायों में वर्तमान समस्या पर विचार-१८० नेता-सम्मेलन-१८०, प्लीस का काम हवाई जहाजो की वम-वर्षा मे-१८१ नयी परिस्थित-१८२ आठ करोड का राच-१५५, ग्रानेवाला विधान ग्रार मिनिस्टर-१५६, भावी कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव-१६७, हमे ऐसा सुपार नही चाहिए-१६६, भविष्य-१६६, सरहद पर बमबाजी-१६२, मै राजनीति को तिलाजलि देता हूं-१६३, मेरठ के मकदमे का फेसला-१६३, जापान की व्यापारिक सफलना का रहम्य-१९५, मगेर में काग्रेमी उम्मेदवारा की विजय-१९५. काचना-प्रार्गेलेशन का प्रस्ताव-१६६, भारत १६५३ मे-१६७, बेत मारने की सजा-२००, भीषण सत्य-२०१, महात्मा जी की रिहाई-२०२, मालवीय जी की चुनौती-२०२ गोरे-गोरे है, काले-काले हे-२०२, वाइमराय का भाषण-२०३, हमारी कौमी पालिमेंट को कोमी-परवरी-२०४, एसेम्बर्ला मे भुकम्प-२०७, गवर्नर बम्बई की शिकायत-२०५, राजकुमारो के रहने योग्य-२०६, रुज्ञालो की भी सुनी जाय-२०६, जापान-भारत मवाद-२१०, ब्रिटेन के लिए ग्रमहा-२११, पिछली मर्मशुमारी-२११, ज्वाइट मेलेक्ट कमेटी मे बर्जा ज्वापि , को प्राप्तामन-२१२, मि० लामबरी का जान-बहलावन-२१४, वाग्रेस के बेकार वालटियर-२१५, शिमले में तिगडूम-२१५, काग्रेस प्रार सोफाज्य-२१६, कांग्रेम का नया प्राग्राम-२१७, पटित जवाहरकाल नेहरू की ब्राधिक व्यवस्था-२२०, मि० चर्चिल के मौलिक प्रस्ताव-२२१, हलवाई की दूकान-२२१, श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान-२२२, हिन्दू सोशल लीग का फतवा-२२३, बेकार बैठने से काउमिल में जाना अच्छा है-२२५, युवको में राष्ट्र प्रेम-२२७, रियामतो की रत्ता का विल-२२७, भारत व्यापी भूकम्प-२२८, वह प्रलयकर दिवस-२२६, प्रकृति का ताडव-२३४, बिहार की विपत्ति और काशी-२३६, भूडोल ग्रौर काशी के ग्रविकारी-२३६, विपत्ति-विपत्ति !-२३७. मुग्रेर मुजफ्फरपुर-की दशा-२३८, सेवा समिति का सराहनीय कार्य-२३८, बिहार और देशी रियासते-२३६,क्या होनेवाला है ?२४०, देव मदिर श्रौर भूकम्प-२४२, श्राकस्मिक प्रकोप

बिल-२४३, बिहार की परिस्थित-२४४, भाई जो का आछेय-२४६, सेट्रल रिलीफ आंग वाइमगय फड-२४६, विहार के लिए मि० ऐड्रज की अगोल-२४६, प० जवाहरलालें की गिरफ्तारी-२४७, बजट-१६३४-२४७, सर मानिक जी दाराभाई की कदरदानी-२४६, जेल के नियमों में सुधार-२६०, बेकारी केसे दूर हो-२६१, चिंचल पार्टी की नयी चाल-२६२, होम मेम्बर माहत की शीरी बयानी-२६२, बर्मा विच्छेद के लिए नये बहाने-२६३, कमाडर इनचीफ माहब का व्यग-२६३, काँग्रेस का मरकार से सहयोग-२६४, देहली में काँग्रेम नेताओं का मम्मेलन-२६४, सच्ची बात कहने का दड-२६६, स्वशंकित-मान पुलिस-२६६, ठेलम ठाला-२६६, लारकाना में हथियारों की जरूरत-२६६, आनेवाला चुनवा और काँग्रेम-२६०, पोर्चगीज पूर्वी अफिक-२६०, काँग्रेस की विधायक योजना-२६१, काँग्रेस की आर्थिक योजना-२६३ मरकार को मुबारकबाद-२६४, रादरमियर की हाय-हाय-२६६, एमेस्बली का विमर्जन-२६६, स्वराज्य पार्टी-२६६, काँग्रेस कमेटी क्या करेगी-२६७, चुनाव चुथायल-२६६, आतकवाद का उन्मूलन-२७०, स्वराज्य के फायदे-२७०।

## अन्तर्राष्ट्रीय रगमच युद्ध और शान्ति २८५-३४७

हम प्रोर जर्मनी की मधि-२८७, ग्रोटावा सम्मेलन का ग्राशीर्वाद-२८८, इगलैड के लिब-रल मेम्बरो का पदत्याग-२८६, मि० चिंचल जनतत्र के विरोध मे-२८६, स्रास्ट्रेलिया से गेह की स्रामदनी-२६०, जापान का स्राधिक सकट-२६१, मि० लायड जार्ज जर्मनी के पत्त मे-२६१, प्रमेरिका की धमकी-२६१, ग्रमेरिका के कर्जदार-२६२, सोवियत रूस की उन्ति-२८३, वेर्डमानी भी राजनीति है-२६४, ईरान का तेल-२६४, विदेशी राजनीति-२६५ अशान्ति-२६७, जर्मनी का भविष्य-३००, यह डिक्टेटरो का युग है-३०१, ममौ-लिनी शानि व्यवस्थापक के रूप मे-३०२, महयोग या सघर्ष-३०२, अमेरिका फिर गीला हो गया-३०४, जर्मनी में यहदियो पर प्रत्याचार-३०५, जापान के हौसले-३०६, जापान स्रोर चीन-३०७, समार की दोरुखी प्रगति-३०८, जन-सत्ता का पतन-३०६, स्राधिक ग ार्प-३१०, गच्ची-राजर्नात-३११, ''हुम्रापेकू''-३१३, भावी महासमर-३१४, लदन का म्राप्तिक सम्मेलन-३१६, रिरान मे ब्रिटेन की मधि-३१७, नेकनीयती-३१७, म्रायरलेड की स्थित-३२०, अमेरिका मे क्रपक विद्रोह-३२१, रूम मे समाचार पत्रो की उन्नति-३२२, गेह सम्मेलन-३२३, प्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार बद कर दो-३२४, मि० डी० वेलरा से विरोध-३२४, डिक्टेटरिशप या डिमाक्रेसी-३२४, जवरदस्ती या समभा बुभाकर-३२६, खेती की पैदावार कम करने का आयोजन-३२८, निश्शस्त्रीकरण का ड्रामा-३२६, जर्मनी मे अनार्यों का बहिष्कार-३३०, जर्मनी के कम्युनिस्ट-३३०, ग्रन्था पूँजीवाद-३३१, नादिरशाह की हत्या-३३३. राग्दीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता-३३३, योरोप मे निश्शस्त्रीकरण की प्राति-३३७, समाजवाद का स्रातक-३३७, काशगर स्रोर मुस्लिम विप्लव-३३८, भावी महा-

समर तथा जापान-३३८, मजूरदल का डिक्टेटरिशप से विरोध-३३६, रूस ग्रीर जापान मैं तनाव-३४०, योरोप में लड़ाई के बादल-३४१, ग्रंग्रेजी फ़ैंसिस्ट दल की नीति-३४१, रूस में भी प्ँजीवाद-३४२, हिटलर की तानाशाही-३४३, वॉन हिडनवर्ग का स्वर्गवाम-३४५, फ़ांस की तैयारी-३४६, ग्रमर किय गेटे का ग्रपमान-३४७।

#### हिन्दू-मुसलमान ३४६-४३३

मनुष्यता का ग्रकाल-३५१, कर्बला-३५७, उर्दू में फ़िरग्रीनियत-३५६, नवयुग-३६२, मिर्जापुर कांफ्रेन्स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव-३६५, राज-कर्मचारियों का पच्चपातपूर्ण व्यवहार-३६९, स्वार्थान्धता की पराकाष्ठा-३७०, पृथक् ग्रौर संयुक्त निर्वाचन-३७०. गोलमेज-परिषद में गोलमाल-३७१, हिन्दू-मुस्लिम एकता-३७४, साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा-३७८, अब हमें क्या करना है-३८०, हिन्दू सभा की निष्क्रियता-३८२, मौनाना शौकतग्रली की गहरी सूभ-३८३, मुसलिम-सर्वदल-मम्मेलन-३८४, राष्ट्रीयता की विजय-३८७, स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदय्रली का फ़ारमूला-३८६, एकता-सम्मेलन-३६०, ग्राशा का केन्द्र-३६२, एकता-सम्मेलन-३६५, कराची महिला सम्मेलन : लेडी श्रव्युलकादिर हा भाषण-३६६, सिंध का समभौता-३६६, एकता के विकद्ध सम्प्रदायवादियों का शोर-गुल-३६६, एकता-३६६, समभौता या हार-४०२, प्रयाग सम्मेलन-४०४. मुस्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन-४०५, मिर्जापुर का दंगा-४०६, पंजाब के हिन्दू मुसलूमानों में समभौता-४०८, कानपुर-दंगा-रिपोर्ट-४०८, पाकिस्तान की नयी उपज-४०६, तपप्ती श्रीर महात्मा-४१०, हजरत मुहम्मद की पुराप-स्मृति-४११, इसलाम का विष-वृत्त-४१४, संयुक्त पालिमेंटरी कमेटी के सामने भाई परमानन्द का बयान-४१६, कूरान में धार्मिक ऐक्य का तत्व-४१८, भाई परमानन्द जी का भाषण-४२०, हिन्दू सभा की नाराजी-४२१, मुसलिम लीग का ग्रधिवेशन-४२२, डा० इक़वाल का जवाव पंडित जयाहरलाल को-४२५, साम्प्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय-४२५, भाई परमानन्द की मंदेह दृष्टि-४२८, मुसलिम छात्रों से-४२८, काश्मीर में फिर दंगा हुग्रा-४२६, सर्वदल सम्मेलन का विरोध-४३०, साम्प्रदायिकता श्रौर स्वार्थ-४३०, साम्प्रदायिकता का जहर महिलाश्रों में-४३१, साम्प्रदायिक बँटवारा-४३२, सरकारी नौकरियाँ श्रीर साम्प्रदायिकता-४३२ ।

#### छूत-प्रछूत ४३५-४७७

महान तप-४३७, हमारा कर्तव्य-४४०, काशी का कलंक-४४२, हरिजनों के मिन्दर-प्रवेश का प्रश्न-४४५, श्रद्ध्तों को मिन्दिरों में जाने देना पाप है-४४६, महात्मा जी का उपवास-४४६, हरिजन बालकों के लिए छात्रालय-४५०, दिल्लो के म्युनिसिपल चुनाव में श्रद्ध्त मेम्बर-४५०, कानपुर म्युनिसिपल चुनाव-४५१, हमारे युवकों का कर्तव्य-४५१, पावन तिथि-४५२, सनातन धर्म का प्रचार-४५५, श्रस्पृश्यों की महत्वा-

काचा-४५७, मिंदर प्रवेश ग्रौर सरकार-४५६, श्री देवदास गाधी का उपदेश-४६०, श्री देवक्नकर की हार-४६१, महात्माजो का व्रत-४६१, महात् तप-४६३, मिंदर प्रवेश ग्री हिंग्जन-४६६, कानपुर को बधाई-४६६, महात्मा गाँवी फिर ग्रनशन कर रहे है-४६६, बरेली में हिर्जन-म्मा-४६६, बया हिर्जन ग्रान्दोलन राजनैतिक है ?-४७०, क्या हम वास्तव में राष्ट्र-वादी है ?-४७०, विहार मिंदर सम्मेलन-४७६, काशी में मिंदर प्रवेश विल का समर्थन-४७६, इस हिमाकत को भी कोई हद है ?-४७०।

#### किसान-मजूर ४७६-५१२

नयी परिस्थिति में जमीदारों का कर्त्तव्य-४८१, जमीदारों की जायदाद की रचा-४८२, किसानों की कर्जा कमेटी के प्रस्ताव ४८३, प्राराजों की चकबन्दी-४८५, हतभागे किमान-४८६, हडताल-४८६, जबर्दस्ती ४८६, महाजन और किसान-४६२, किसानों का कर्जा-४६३, शक्कर सम्मेलन-४६६, ऊख के किसानों का सघ-४६७, कृषि सहायक बैंकों की जरूरन-४६७, काशी में जमीदारों की सभा-४६८, छोटे जमीदार या बडे ?-४६६, बस्ती में ईख मध सम्मेनन-४६६, किसान महायक कानूनों की प्रगति-५००, जमीदारों की दुर्दशा-५००, देहातों पर दया-दृष्ट-५०३, श्रागरा जमीदार-सम्मेलन-५०४, निरचरता की दुर्हाई-५०७, यू० पी० काउसिल में कृपकों पर श्रन्थाय-५०८, जमीदारों ने फिर मुँह की खायी-५०६, किसान सहायक एक्ट-५१०, बम्बई के मजूरों को हडताल-५११।

#### नागरिक-शासन ४१३-५३४

काशी म्युनिमिपल बोर्ड-५१६, युक्तप्रान्तीय काँसिल के सदस्यो से-५१६, काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन-५१८, काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन-५१८, काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन ५१८, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५१६, काशी म्यूनिसिपल बोर्ड-५१६, काशी म्यूनिसिपल बोर्ड-५११, वाटर वर्क्स की लापरवाही ५२४, वाशी-युनिमिपत बोर्ड-५२६, काशी म्युनिसिपल बोर्ड-५२६, काशी का म्युनिसिपल बोर्ड-५२६, श्री रामेश्वरमहाय सिनहा-५२८, नया कर्जा-५२६, शाबाश काशि-पिन्टिनेटिनेटिने, ५३०, बनारस की म्युनिसिपलिटी-५३०, काशी की सरकारी -किन्टिनेटिनेटिन, सरकारी प्रबन्ध की बात-५३१, स्थानीय सस्थाग्रो मे वैमनस्य-५३१, पुलिस को एक सबक-५३२, पजाब की म्युनिसिपैलिटियाँ-५३२, नागपुर म्युनिसिपैलिटी का मराहनीय काम-५३३।

#### जागररा-कथा ५३५-५४५

जागरत्य का नया रूप-५३७, "जागरत्य" श्रीर प्रेस से एक-एक हजार की जमानत-५३६, "जागरत्य" से जमानत-५४०, खेद-प्रकाश-५४२, "जागरत्य" का दाम पाँच पैसे ५४३, "जागरत्य" का पहला वर्ष-५४४।



राष्ट्रीय रंगमंच : स्वाधीनता-संग्राम

## स्वदेश का सन्देश

'स्वदेश' के लिए सचमुच यह सतीष श्रौर सौभाग्य की बात है कि उसका जन्म एक नवीन युग में हो रहा है—ऐसे नवीन श्रौर शुभ युग में, जो अपने सच्चे सिद्धान्तों के बल पर, निकटवर्ती भविष्य में, सारे संसार से अपनी सत्ता श्रौर महत्ता आप मनवा लेगा। परन्तु अभी इस नवीन श्रौर शुभ युग की केवल पौ फटी है—प्रकाश होना बाकी है। तो भी हम इस युग का हृदय से स्वागत करते हैं। हमें संयुक्त राज्य अमरिका के राष्ट्रपति डा० विल्सन के शब्दों में, इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि श्राज से चार-पाँच धर्ष पहले 'कोई राष्ट्र किसी विशेष सिद्धान्त को लेकर समर-चेत्र में नहीं उतरा था'—केवल युग की आवश्यकता ने सभी राष्ट्रों के मुँह से बडी-बडी बाते निकलवा ली थी। ऐसी दशा में हम अब यह भी निस्सकोच होकर कह सकते हैं कि इस नवीन युग की आवश्यकता ससार की गित को भी अपने अनुकूल मोड लेने से बाज न आयेगी।

हम प्रपनी इस पिछली बात पर इसलिए और भी जोर देते हैं कि समय की दशा कभी स्थिर नहीं रहती। हाँ, यह जरूर हैं कि वायु के समान कभी तो उसकी गित ऐसी मद होती है कि हमको उसका जान ही नहीं हो पाता और कभी इतनी प्रचंड कि उसके वेग से प्राचीन से प्राचीन प्रथाएँ उसड जाती है, समाज-सागर में हलचल मच जाती है और बड़े से बड़े ग्रटल सिद्धान्तों की जड़ें हिल जाती हैं। ग्रतएव, वर्तमान समय की गित को, यदि हम इसी प्रचड पवन के नाम से पुकारें तो बेजा न होगा। उसने दो-एक वर्षों ही में राष्ट्र की दशाओं में वह परिवर्तन कर दिया जो साधारखत सामान्य रीति से, शताब्दियों में भी न होता। ग्रव तक उन स्वराज्य-प्राप्त देशों में भी, जिनका राष्ट्र-संगठन सम्पूर्ण समभा जाता था, कुछ गिने-गिनाये लोग ही जनता के भाग्य के विधाता होते थे। घन सर्वप्रधान वस्तु थी। उसी की वृद्धि पर देश की उन्नति, देश का गौरव और देश की शक्ति निर्भर समभी जाती थी। यदि उस धन की रचा करने के निमत्त ग्रसख्य प्रािखायों का बिलदान करना पड़े तो भी इसमें कोई ग्रापत्ति न थी।

राष्ट्रो का लच्य केवल धन और प्रभुत्व का सग्नह था। न्याय, प्रिम, सद्व्यवहार, दया और धर्म का मान घटते-घटते शून्य हो गया था। धन ही धर्म था, धन ही न्याय और धन ही सब कुछ। जनता केवल धन-वृद्धि की सामग्री मात्र समभी जाती थी। पर इम युद्ध ने इस स्थिति में बहुत कुछ सशोधन कर दिया है। स्वेच्छाचारिता का सपूर्ण नाश हो गया है—चाहे वह प्रधान व्यक्तियों के हाथों में रही हो और चाहे राज-कर्मचारियों के। रूस, जर्मनी, श्रास्ट्रिया श्रादि देशों में श्रव जनता स्वय अपने भाग्य की श्रधिकारिशी बनती जा रही है। प्रभुत्व और राज्य-विस्तार के लिए वह अपने रक्न बहानेवालों को श्रव कठिन से कठिन दएड देने पर प्रस्तुत है।

यह तो हुआ र ए-परास्त देशों का हाल। विजय-प्राप्त देशों में भी जनता के स्वत्व और अधिकार बढ़ा दियें गये हैं। इगलैंगड़ ने स्त्रियों को अभी तक राजकीय स्वत्वों से विचत रखा था। मजदूरों और किसानों में भी कितनों ही को ये स्वत्व प्राप्त न थे। पर अब पार्लामेंग्ट में बैठनें और उसकें मेम्बरों के चुनने का अधिकार इतना विस्तृत हो गया हैं कि वोटरों में लगभग अस्सी लाख स्त्री-पुरुपों की सख्या बढ़ गयी हैं। केवल इतना ही नहीं, मजदूरों की स्वास्थ्य-रचा, उनकी मजदूरों की वृद्धि और अन्य नाना प्रकार की सुविधाओं का प्रयत्न किया जा रहा ह। सचमुच जनता का इतना गौरव इस युद्ध से पहलें कभी न था। वास्तव में इस युद्ध में अगर किसी की जीत हुई हैं तो वह हैं जनता की जीत। इस युद्ध ने जनता के लिए वह कर दिया हैं जो फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने भी न किया था।

इस युद्ध-रूपी चीर-सागर के मथने से दूसरा फल-रत्न यह निकला है कि श्रव निर्बल जातियों को शक्ति-सम्पन्न जातियों का श्राहार नहीं बनने दिया जायगा। श्रव तक शक्तिशाली जातियाँ निर्बल को श्रपना खाद्य समक्षती थी। जिसकी लाठी उसकी भैस का सिद्धान्त सर्वमान्य था। पोलैंग्ड श्रपनी इच्छा के विरुद्ध जर्मनी, रूस, श्रास्ट्रिया श्रादि देशों का ग्रास बना हुआ था। सर्बिया पर श्रास्ट्रिया के दाँत थे। राज्य-विस्तार की घुन में इस बात की रत्ती भर भी परवाह न की जाती थी कि जिन पर हम श्रिषकार जमाना चाहते हैं वास्तव में उनकी श्रपनी इच्छा क्या है। विजयी राजा श्रयवा साम्राज्य को श्रिषकार था कि परास्त देशों के जिस भाग को चाहे हड़प बैठे। यहाँ तक धाँघली होती थी कि दहेजों में राष्ट्रों के बारे-न्यारे हो जाते थे। परन्तु श्रव इस दुरवस्था का संशोधन हो रहा है। श्रव भविष्य में राष्ट्रों के साथ वस्तुश्रो या पशुग्रों के समान व्यवहार नहीं किया जायगा। प्रत्येक जाति को इस बात का श्रिषकार होगा कि वह श्रपने भाग्य का श्राप निर्णय करे, वह जिस साम्राज्य के श्रवीन रहना चाहे रहे, श्रौर, उसकी इच्छा हो तो, स्वयं श्रपना राज्य-शासन श्राप करे। हम नहीं कह सकते कि इस प्रथा का क्या फल होगा। संभव है, संसार श्रसख्य छोटे-मोटे राज्यों में विभक्त हो जाय, पर कुछ भी हो उसका फल इतना श्रवश्य होगा कि राज्यविस्तार की कुचेष्टा का लोग हो जायगा।

निर्बल जातियाँ भी निश्धक अपना जीवन-निर्वाह कर सकेगी । उन्हें किसी बलवान जाति के पैरो तले कुचले जाने का भय न रहेगा । वास्तव मे यह समय राष्ट्रो के निर्माण का समय है। 'लीग आफ नेशन्स' अर्थात् जातियो की पचायत का उद्योग हो रहा है और ग्राशा है कि थोडे ही दिनों में यह संस्था विद्यमान हो जायगी। सचमूच वह दिन संसार के लिए आनन्द का दिन होगा। उस समय यह बडी-बडी सेनाएँ, यह जहाजो के शक्ति-मय समृह, यह ग्रस्त्र-शस्त्र की वृद्धि, यह संघर्षण, यह चढा-ऊपरी सब भंग हो जायगी। कम से कम इतनी प्रतिद्वद्विता न रहेगी। भारत की दीन ग्रॉकों भी इस पचायत की श्रोर लगी है पर कौन यह कहने का साहस करेगा कि हम भी उस पचायत में सम्मिलित होने के योग्य है। हिमारे समाज मे स्रभी ऊँच-नीच का विचार ज्यो का त्यो बना है। भ चमार अब भी अछत है और डोमो का स्पर्श करना तो हमारे लिए घोर पातक है। मनुष्य की आतमा की श्रेष्ठता, उसका गौरव, हम भूले बैठे है। हमारी दिष्ट स्थल हो गयी है। वह शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। उसे म्रात्मिक समानता, पवित्रता श्रीर व्यापकता दिखलायी ही नहीं देती। हमारे कृषक ग्रब भी नीच समभे जाते है। उनसे म्रब भी बेगार ली जाती है, उन पर नाना प्रकार के म्रन्याय किये जाते है, स्वार्थान्य जमीदार-गण उन्हें सताने और कुचलने में भ्रव भी सकोच नहीं करते। हमारे ऊपर मुर्खता का ग्रब भी वही पुराना साम्राज्य है। हमे या तो शिचा दी ही नही जाती या दी जाती हे तो वह हमारे स्रादर्श से बिलकुल गिरी हुई है। साराश यह कि उस पचायज्ञ में सम्मिलित होने के पहले हमको बडी-बडी तैयारियाँ करनी है। जब तक वह तैयारियाँ पूरी न होगी तब तक पचायत में हमें स्थान मिलना कठिन है। हमारी राज-नैतिक ग्रीर सामाजिक सुधारक संस्थाएँ ग्रभी तक नगरो का ही चक्कर काटती रही है-वे बाहर नही निकलने पायी । हमारी जाति, जो प्रधानत देहातो मे रहती है, बिलकुल नहीं जानती कि हम क्या कर रहे हैं। वह हमारी वेश-भूषा और भाव को देखकर हमसे कुछ पथक-सी हो गयी है। उसे जगाना, उसे श्रपनाना, उसकी उपेचा न करके उसके प्रति प्रेम श्रीर सवेदना के भाव प्रकट करना-यह प्रत्येक स्वदेशाभिमानी का प्रधान कर्तव्य है। हमारे नगरो मे राजनैतिक बयार बह चली है परन्तु हमारे देहातो मे अभी तक उसका प्रवेश नहीं हुमा। यह उद्देश्य प्रत्येक स्वदेशवत्सल के सामने है। इसकी प्रा करना उसका धर्म है। यह माना कि हमारी शक्तियाँ न्यून है, हमारे हृदय मे बल नही, हमारी म्रात्मा दुर्बल हो गयी है, हमारे हाथ मौर पैर शिथिल पड गये है, परन्त्र इन सब बाघाग्रो के होते हुए भी हम यह भी जानते है कि यदि हमको संसार मे जीवित और सम्मानित रहना है तो यह बोफ हमे उठाना ही पडेगा। हमे प्रस्ताव पास करते-करते बहत दिन हो गये ग्रीर यद्यपि उसका कुछ न कुछ फल ग्रवश्य निकला परन्तु समय श्रौर शक्तिन्यय को देखते हुए यह श्राशातीत नहीं कहा जा सकता। कारण यही था कि हमने ग्रपने कार्य-खेत्र को संकृचित रक्खा। ग्रब उसके विस्तार का समय ग्रा गया ج

संभव है कभी यह आशा की जाती रही हो कि हिन्दुस्तान के शिचित लोग अपना एक अलग गुट बना लेगे, पर अब वह स्वप्न देखना भूल है। हिन्दुस्तान का उद्धार हिन्दुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार यह भाव पैदा करना प्रत्येक स्वदेशवानी का परम धर्म है। स्वदेश तुम्हें मंदेश दे रहा है कि तुम भी मनुष्य हो, तुमको भी ईश्वर के यहाँ से समान अधिकार प्राप्त है। तुममें भी उन्नित करने की, गौरवशाली वनने की शक्ति मौजूद है। उठो, उससे काम लो। यह आलस्य छोडो, हिम्मत मजबूत करो और परमात्मा तुम्हारे सहायक होगे। \*

'स्वदेश' प्रवेशांक, बसंत पचमी १६७५ वि०

## वर्तमान त्रान्दोलन के रास्ते में रुकावटें

स्वराज्य का वर्तमान भ्रान्दोलन भ्रभी तक तो कामयावी के साथ जारी ही है लेकिन अब हालतें रोज ब रोज खतरनाक होती जा रही है। यो कुछ लोगो की दृष्टि में तो असहयोग आन्दोलन को सिरे से ही कोई कामयाबी हामिल न हुई-- न लडको ने मदरसे छोडे, न सरकारी मुलाजिमों ने नौकरियाँ छोडी, न वकीलों ने वकालत को नमस्कार किया, न पचायते कायम हुई। लेकिन ग्रसहयोग के वडे से बडे समर्थक के घ्यान में भी यह बात न रही होगी कि इन सभी शाखों में सोलही आना ं कामयाबी होगी । ऐसे मामलों में जहाँ निजी नफे-नुकसान का सवाल पेश ही जाता है, सोलहो श्राने कामयाबी की उम्मीद करना सूनहरे सपने देखना है। यहाँ तो रुपये मे श्राना दो ग्राना कामयाबी हो जाय वही बहुत है श्रीर खासकर हिन्दोस्तान जैसे गरीब देश मे जहाँ सारा मामला आखिरकार रोजी पर आकर रुक जाता है। फिर यहाँ बावजूद नेशनल काँग्रेस की तीस-साल लडाई के कौम ने व्यावहारिक राजनीति मे अभी हाल ही में कदम रखा है। अभी निजी हित और स्वार्थ दिलो से दूर नही हैं। कदम-कदम पर नफे-नुकसान का मसला पेश हो जाता है और जब खयाल कीजिए कि अभी दो साल पहले यहाँ की राजनीतिक हालत क्या थी-लोग बेजा खुशामद श्रौर लच्छेदार बातों को राजनीति का मुख्य ग्रश समक्षते थे, यहाँ तक कि मजहबी जलसो श्रीर मुशायरों मे भी राज्य-भिवत पर प्रस्ताव पास करना एक मुख्य कर्तव्य हो गया था-सरकारी नौकरियो के लिए कितनी दौड़-धूप, कितनी छीना-भगटी श्रीर कितनी

गुप्त कार्रवाइयाँ की जाती थी तो ऐसी हालत मे यह उम्मीद करना कि किसी जादू-मन्तर से कौम का हर एक आदमी अपने निजी फायदे को अपनी जिन्दगी को कौम पर कुर्बान कर देगा, असिलियत की तरफ से आँखे बन्द कर लेना है। इसिलिए हम यह दावा करना अपने तई ठीक समभत्ते हैं कि स्वराज्य का आन्दोलन श्रव तक कामयाब हुआ है। विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से स्कूल-कालेज न छोडे हो लेकिन उनमें आजादी और सच्चाई की चेतना, सेवा और बिलदान की भावना जरूर पैदा हो गयी है जो आगे चलकर राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

सरकारी नौकरो ने अपनी नौकरियाँ बहुत बड़ी संख्या मे नहीं छोड़ी लेकिन उनमे ज्यादा नहीं तो पचास फी सदी ऐसे जरूर हो गये है जो अपनी मौजदा हालत को निराश आँखों से देखते हैं, अपने स्रोहदे को गौरव की या अपने रोब को बढानेवाली चीज नहीं समभते, बल्कि जीविकोपार्जन की विवशता समभते हैं और अगर आज उन्हें कोई ऐसी सूरत नजर श्राये जिससे वह भूख ग्रीर बदहाली से बचकर जिन्दगी बसर करे तो गालिबन वह श्राज ही इस्तीफा देकर श्रलग हो जायेगे। वकीलो ने वकालत को साम्-हिक रूप से नमस्कार न कर लिया हो लेकिन ऐसा शायद ही कोई जिला हो जहाँ इस्तीफा दिये हुए वकील राष्ट्र की सेवा मे न लगे हो और यह तो दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट है कि वकालत के पेशे पर राष्ट्र को वह ग्रिभमान नहीं रहा जो एक साल पहले था। कहाँ तो यह कैंफियत हो गयी थी कि हमारे नौजवान विद्यार्थी दकालत ही को अपना जीवन-नच्य, जीवनोद्देश्य श्रोर जीवन-सर्वस्व समभते थे, सोसायट मे वकालत की बड़ी इज्जत हो गयी थी और कहाँ भ्रब यह हाल हो गया है कि जो लोग अभी तक इस पेशे मे है श्रौर जिनमे श्रपने निजी स्वार्थ ने स्वाभिमान श्रौर देश-गौरव की भावना को बिलकुल खत्म नहीं कर दिया है वह अब सर उठाकर नहीं चल सकते। गरज कि जीवन का ऐसा कोई चेत्र नही है जिस पर ग्रसहयोग का ग्रसर कमोबेश न पडा हो। खासतौर पर स्वदेशी ग्रान्दोलन ग्रौर मद्य-निषेध मे तो इस ग्रान्दोलन को बधाई के योग्य सफलता मिली है। मगर ज्यो-ज्यो हम लच्य के पास पहॅचते जाते है, विरोधी शक्तियाँ भी ज्यादा तेज, ज्यादा संगठित, ज्यादा सजग होती जाती है। जब तक यह खयाल किया जाता था कि दूसरी हिन्दोस्तानी कोशिशो की तरह यह म्रान्दोलन भी म्राखिरकार भ्रपने ही जोर से गिर जायगा और यह जोश कुछ दिनों में आप ही आप खत्म हो जायगा तब तक विरोधी शक्तियाँ किसी कदर दिलचस्पी से इस दृश्य को देख रही थी। लेकिन ग्रज जब कि उन्हें यह लचा प दिखायी दे रहे हैं कि यह गति केवल भोके की गति नहीं, बल्कि भडोल है तो उनकी दिलचस्पी विरोध की शक्ल में बदलती जा रही है। चुनाचे इस म्रान्दोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शान्ति-भग की म्राशंका भौर जानोमाल, सतीत्व ग्रौर सम्मान की रचा का खयाल है। दीर्घकालीन शान्त जीवन ने शान्ति की हमारे लिए खाने और हवा-पानी की तरह जरूरी बना रखा है। यहाँ तो मामूली हरू ताले भी चन्द साल पहले राष्ट्र के लिए परीशानी और भय का कारण बन जाती थी, जाहिलो में स्रापसी फमाद और लडाई-भगडे हो जाते थे तो सारे मुल्क में कुहराम-सा मच जाता था। हम प्रपनी मीठी नीद में जरा भी खटका बर्दाश्त न कर सकते थे। ऐसी ह।लन मे शान्ति भग होने का डर अगर इस आन्दोलन को जड उपाडने पर स्रामादा होकर सरकार की हिमायन स्रीर उमे ताकत पहुँचाने की स्रपना पहला कनव्य समभ्त ले तो कोई श्राश्चर्य को बात नहीं है। ऐसे लोगों की सख्या देश में कम नहीं है-वह जुणामदी नहीं है, अवसरवादी नहीं है, सरकार के भाट बनकर अपना मतलब नहीं साधना चाहते बल्कि उन्हें मच्चे दिल से शान्ति के भग होते और उसके डरावने नतीजो का डर है । वह जब अपनी हालत का दूसरी आजाद कौमो से मिलान करते है, उनके त्याग और देश-प्रेम के उत्साह को देखते है तो अपनी खामियो और कमजोरियो को देखकर उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम इस कठिन लड़ाई में सफल हो सकेंगे। श्रारा ग्रीर कटारपुर ग्रीर मोपलाग्रो के हंगामी पर नजर डालते है तो उनका यह भरोसा ग्रार भी गायब हो जाता है श्रौर इम मजबूरी की हालत में वह वर्नमान व्यवस्था के सूधार और संशोधन में अपनी मुक्ति समभने लगते हैं और मजबूर होकर राज्य-भक्तो की श्रेखी में आ जाते हैं। मगर जान और माल की हिफाजन का खयाल कोई हिन्दोस्तान की ही जाम चीज नही ह, वह मनुष्यमात्र का स्वभाव है । मनुष्य ही का नहीं, हर प्रांशी का । अपने जीवन और उसकी रक्षा की चेतना छोट में छोटे प्रांशा में भी पायी जाती है।इमान में अपनी जीवन-रचा के माथ अपने माल और अपने सम्मान की रत्ता का खयाल भी शामिल है। यह मत समिक्षण कि योरप और अमरीका में हर श्रादमी श्राजादी का इतना मतवाला है कि उस पर बलिदान होने का तैयार है। इसमे शक नहीं कि मृहतो ग्राजादी का मजा उठाने श्रौर एक देश की व्यवस्था करने के वाद उनमे बलिदान की भावना अपेचाकृत अधिक सबल हो गयी हे लेकिन ऐसे व्यक्ति हर देश में गिने-गिनाये ही होते हैं जो ग्रगनी ग्रात्मा या स्वाधीनता की रच्चा पर ग्रपना सब कुछ बलिदान कर दे। प्रगर यह कैफ़ियत होती तो उन देशों में प्रनिवार्य मैनिक-सेवा की जरूरत ही न पडती, लोग खुद ब खुद अपने सीने को ढाल बनाकर मैदान में चले जाते ; लेकिन कही भी यह कैफियत नहीं है, यहाँ तक कि अब सारा यारप लडाई से इतना तंग मा गया है कि उसके नाम ही से उसकी रूह फना हो जाती है। हाँ, जब ऐसा मौका आ जाता है कि राष्ट्र श्रीर देश पर अपना सब कुछ निछ।वर किये बिना कोई रास्ता नजर नही ग्राता, जब यह ग्राशका हो जाती है कि दूश्मन के ग्रत्याचरी हाथों से जान और माल की रचा न हो सकेगी तो बजाय इसके कि अपनी-अपनी दौलत को सन्दुकचे मे बन्द करके लोग उस पर बैठ जायँ, वह विवश होकर मैदान मे निकल पडते हैं। लेकिन जब तक इतनी भीषण ग्राशका नहीं होती उन राष्ट्रों का उत्साह भी श्रपने शिखर पर नही पहुँचता । हमारा खयाल है ( सम्भव है कि हमने राष्ट्रीय भावनाम्रो का मल्यांकन करने में भूल की हो ) कि श्रव सजग चत्रों में तो शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जो ग्रपने दो बेटों में से एक को देश की रचा के लिए खशी से ग्रलग न कर दे। ग्रापत्ति की जा सकती है कि पिछले महायुद्ध में सैकडों प्रलोभनों ग्रौर हिम्मत बढाने की कोशिशों के बावजूद शिचित नवयुवकों में से बहुत कम फ़ौज में शामिल होने पर ग्रामादा हुए। इसके कारणों की जाँच करना बहुत कठिन नहीं है। इंसान खुशी से अपनी जान देना उसी हालत में मंजूर करता है, जब निस्वतन उसे उतना ही फायदा भी हो। नायब तहसीलदारी या तहसीलदारी या चन्द बीघे जुमीन की लालच से ऊँची श्रेणी के लोग हरगिज हथेली पर सर लेकर ग्रागे नहीं ग्रा सकते। ग्राखिर हम किस भ्रनमोल चीज की हिफाजत के लिए भ्रपनी जानें कूर्बान करते ? हम भ्राजाद नहीं थे कि ग्राजादी की हिफाजत के लिए मरते। व्यावसायिक, राजनीतिक ग्रीर भावनात्मक, एक भी ऐसा हित हमारा न था तो क्योंकर हमारा स्वाभिमान जागता। इसलिए यह मुनासिब नहीं है कि अपनी तरफ़ से हम इतना भरोसा खो बैठें। स्वराज्य की मंजिल श्रासान नहीं है। उसे तय करते-करते हम शायद सफ़र की सारी तकलीफ़ों और यातनाओं के आदी हो जायेंगे। क़रीब का रास्ता हमेशा जोखिम का ह ग्र, करता है, हमने इसी जोखिम के रास्ते को पसन्द किया है। इसलिए हमें तकलीफ़ें और सिख्तियाँ भी बहत ज्यादा बर्दाश्त करनी पडेंगी, और गो हममें से जो बहत कमज़ोर हैं वह इन सिख्तयों को भेल न सकेंगे लेकिन क़ाफ़िले में ऐसे साहसी लोग भी काफ़ी निकल ग्रायेंगे जिन्हें यात्रा की कठिनाइयाँ श्रीर श्रश्विक शक्तिवान, दृढ़-निश्चय, चोमड़ श्रीर निर्भय बना देंगी। हमारी सेवा-सिम-तियाँ धीरे-धीरे भ्रपने कर्तव्यों को समभती जा रही हैं। हमारे राष्ट्र-सेवकों की संस्थाएँ जान और माल की रचा की व्यवस्था कर रही हैं। यह जोश रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। इसलिए बजाय इसके कि हम ग्रानेवाले कर्तव्यों के बोध के कारण स्वराज्य से घबराने लगें, हमारा कर्तव्य है कि हम मदौं की तरह परिस्थित का सामना करें। यह समभना गुलती है कि कुछ दिन और सरकार की छत्र-छाया में रहकर हम और अधिक देशभक्त हो जायेंगे और हममें देश-प्रेम की भावना ज्यादा जानदार हो जायगी। मामूली शान्ति की हालतें अगर कोई भावना पैदा कर सकती हैं तो वह स्वार्थ-भावना, उदर-पोष ए श्रीर श्रवसरवाद की भावना है। ग्राजादी, कुर्बानी, जाँनिसारी की स्पिरिट इस जलवायु में पनप नहीं सकती । हमने मुद्दतों में यह सबक़ हासिल किया है और दुनिया के दूसरे राष्ट्रों का भी यही अनुभव है।

इस रास्ते में दूसरी बड़ी क्कावद बुद्धि और अंतरात्मा का वैर है एक समुदाय जो शिचा और योग्यता में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और इसके साथ ही स्वराज्य का उससे कम प्रेमी नहीं है जितने कि असहयोग के समर्थक हैं, इस सादा बेतकल्लुफ़ कुदरती जिन्दगी को सहमी हुई नज़रों से देखता है जो असहयोग के माननेवालों की पहचान बन गयी है। वह रहन-सहन की इस क्रान्ति को, जो इस सादगी का ज़रूरी नतीजा है,

जानवर-पर करार देना ह । उसके खयाल में यह ग्रान्दोलन सभ्यता ग्रौर सस्कृति के विकास को मिटा देना चाहती है और इस तथाकथित उन्नति और प्रकाश के युग को मिटाकर फिर उसी ग्रादिम युग में लौट जाना चाहती है। यह समुदाय उन व्यावहारिक श्रौर वैचारिक अनुसानो को, उन प्राकृतिक आविष्कारो को, उस राजनीतिक और सास्कृतिक स्थिति को मानव बुद्धि का शिखर समभता ह । वह इस भूठे ग्राडम्बर ग्रीर बनावट की जिन्नगी का, इस न्यावसायिक और श्रीद्योगिक प्रतियोगिना का इनना प्रेमी हो गया है कि उसकी बुद्धि में मग्ल जीवन का विचार आ ही नहीं सकता। उसकी निगाह मौजदा रहन-महन के रौशन पहलु की तरफ जमी हुई है, उसके अधेरे पहलू को वह जान-बूफ्कर या स्वभाववश देखना नही चाहता। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था ने अगर एक तरफ आराम के सामान इकट्टा किये हैं तो दूसरी तरफ मार-काट के मामान भी इकटा किये हैं, अगर एक तरफ व्यापार को शिखर तक पहुँचा दिया है नी दूसरी तरफ जिन्दगी को भूठी जरूरतो का कितना गुलाम बना दिया है। सच्चाई यह है कि हवाई जहाज और मोटर और दूसरे श्राश्चर्यजनक म्राविष्कारों ने इस सम्दाय की ग्रांखों को चिंधया दिया है। वह नहीं देखता कि मानव जाति को इन चीजो के लिए क्या कीमत अदा करनी पडती है, कितनी जाने जाती है, कितनी मेहनत बेकार जाती है। इसी व्यापारिक धुन के कारण श्राजकल दुनिया जीवन-संग्राम का घरौदा बनी हुई है। यह स्थीचतान हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे दर्शन का एक श्रटल सिद्धान्त श्रौर व्यवहार बन गयी है। उसने हमारे स्वार्थों को, हमारी व्यक्तिवादिता को, हमारी लाभ-हानि की चिन्ना को एक पागलपन की हद तक पहुँचा दिया है। उसी ने मवल राष्ट्रों का इस भ्रोर प्रेरित किया है कि वे दुर्वल राष्ट्रों को यातनाएँ दे, गरीबो को मारे श्रीर उन पर जुल्म करे। सादा रहन-सहन का समर्थक इन ऊपरी दिखाने की चीजों के लिए इतनी बड़ी कीमत देना पमन्द नहीं करता। उसे वर्तमान सास्कृतिक व्यवस्था पर जरा भी भरोसा नहीं रहा । उसे तनिक भी यह ग्राशा नहीं है कि यह व्यवस्था अपने विकास के शिखर पर पहुँचकर ससार की मुक्ति का कारण बन जायगी । वह समभता है कि स्राग लग जानी है तो उसी वक्त बुभती है, जब उसे जलाने को कोई श्रीर चीज नही मिलती। उसे यकीन है कि मौजूदा स्पिरिट का (जो सर से पर तक स्वार्थ से भरी हुई है ) उसी वक्त खातमा होगा जब उसे श्रपनी गरज का निशाना बनाने के लिए, ग्रपने स्वार्थ की बलिचेदी पर चढ़ाने के लिए कोई कमजोर कौम बाक़ी न रह जायगी। इसी श्रकेले-श्रकेले मौज उडाने श्रौर स्वार्थ की भावना ने अमरीका की इण्डियन कौम, अफीका के हिब्शियो और अरट्रेलिया के असली बाशिन्दो को करीब-करीब नेस्तनाबूद कर दिया। ग्रगर हिन्दोस्तान मे ग्रभी तक कूछ जान बाकी है तो यह हाकिम कौम की दरियादिली या हमदर्दी के कारण नही बल्कि हिन्दुस्तान की असी सास्कृतिक व्यवस्था के कारण जो उसके पुरखों ने हजारो बरस पहले ठीक कर दी

थी। प्रसहयोग का समर्थक राष्ट्र के मानसिक पतन को रोज ब रोज बढते देखकर राष्ट्र के जीवन की श्रोर से निराश हो जाता है। उसे मदरसों की तादाद से, रेलों के बढ़ने से, मुलाजिमो की तरक्की से, मोटरो की सख्या-वृद्धि से, मिल और कारखानो की उन्नति से सतोप नही होता। वह इन चीजो को जीवन का विकास नही समभता। वह विकास को श्राध्यात्मिक विकास समभता है, श्राचार श्रौर श्रन्त.करण का विकास समभाता है। व्यावसायिक उन्नति को वह गरीबो की वध-भूमि समभाता है। कौन यह दावा कर सकता है कि बीसवी सदी की दुनिया रामायण श्रीर ईसा व बुद्ध के युग से ज्यादा सदाचारी, ज्यादा उदार, नि स्वार्थ हो गयो है। क्या इस जमाने मे भी बुद्ध और अशोक की-सी मिसाले मिल सकती है ? क्या आज भी हजरत ईसा का अवतार हो सकता है ? जिस युग में सतोष का मतलब पतन हो उसमें चारित्रिक विकास के लिए गंजाइश नहीं हो सकती। कवि श्रीर योगी श्राज भी संतोष की प्रशस्ति में राग श्रलापते है, वह श्राज भी विनय, परोपकार श्रीर सिहष्णुता की तारीफ करते हैं लेकिन जनकी सुनता कौन है ? दुनियावालो के कानो पर जू नही रेगती । वह अपने फायदे श्रौर गरज में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें ऐसे मसलो पर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं है। कहा जा सकता है, क्या ग्राजकल ईसाइयों के बड़े-बड़े मिशन नहीं हैं, क्या सालवेशन आर्मी दुनिया को मुक्ति का सदेश नही सुनाती फिरती, क्या आज भी पालियामेएट मे हिन्दोस्तान के समर्थक मौजूद नहीं है, क्या लडाई के दौरान में हजारो मर्दी और औरतो ने घायलो की तकलीफे दूर करने मे भ्रपनी जाने कुर्बान नही की ? क्या इस मैहायुद्ध की जिम्मेदारी को ग्रपने सर लेने का किसी कौम की हौसला हो सका ? हम मानते है कि यह जरूर मौजुदा जमाने का रौशन पहलू है मगर उस अँघेरे पहलु के मुकाबिले में कितना परछाईं-जैसा, कितना घुधला, कितना मद्धिम । इसके विप-रीत पुरानी व्यवस्था में सतोष भ्रौर इन्द्रिय-दमन भ्रौर उदार-दृष्टि कम से कम ऊँचे वर्ग के लिए जीवन का मुल-मत्र बन गयी थी। पैसेवाले, वैभववाले, महज जकात निकाल-कर गरीबो को दान देकर सतोष न कर लेते थे जैसा कि म्राजकल होता है। म्रच्छे श्रान्दोलन प्रदर्शन या राजनीतिक चालबाजियो पर श्राधारित न होते थे बेल्कि उनकी तह में सच्चा जोश और सच्ची निष्ठा होती थी। कमजोरो की हिमायत के लिए बडी-बडी लडाइयाँ हो जाती थी, न कि एक ताकतवर कौम किसी कमजोर कौम को बर्बाद करती रहे और दूनियावाले तमाशा देखा करे, उनकी रगो मे स्वाभिमान और मानव-प्रेम जरा भी न दौड़ता हो। सरल जीवन के समर्थक फिर उसी प्राचीन प्राकृतिक जीवन का दृश्य देखना चाहते है जब मनुष्य को अपनी वृत्तियों के संस्कार भ्रौर भ्रपने श्राचार को परिष्कृत करने के अवसर मिलते थे और सारा वक्त ईष्यां-द्वेष मे न जाता था, जब वह प्राकृतिक भोजन करता था, प्राकृतिक पानी पीता था, प्राकृतिक कपडे पहनता था, जब धन-ऐश्वर्य का विभाजन इतना विषम न था, जब व्यापार का नशा\_\_\_

क्या तुम लोग माम्रोरी या जुलू या काफ़िर क़ौमों के साथ-साथ चलना चाहते हो ? इन क़ौमों ने कौन से बौद्धिक या नैतिक विकास का प्रमाण दिया है ? हम कहते हैं यह क़ौमें वहशी सही, जंगली सही, निरचर सही, नंगी सही, हम उन्हें मौजूदा तहजीब के ख़्ंखार दरिन्दों से, रंगे हए सियारों से, शिकारी राजनीतिज्ञों से, खुन पीनेवाले अत्याचारी व्या-पारियों से कहीं बेहतर समभते हैं। वह जानवरों को मारकर खाते हैं, श्रपने भाइयों का खुन नहीं चुसते । वह गुफाओं में श्रौर पेड़ों पर रहते हैं, उन महलों में नहीं रहते जिनकी बदौलत हजारों ग्रादिमयों को बदबुदार गिलयों ग्रीर सडकों पर सोना पड़ता है। वह नंगे बदन रहते हैं, ऐसे कपड़ों से अपने शरीर की शोभा नहीं बढाते जो ईर्ष्या-हैष और घमंड के बीज बोते हैं, जिनसे भोले-भाले आदिमयों को घोले और फ़रेब का शिकार किया जाता है। मगर हमसे माश्रोरियों श्रौर काफ़िरों की उपमा देना उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना मौजूदा व्यापारियों को खूंखार दरिन्दों से मिलाना। माश्रीरी श्रीर जुलू या तो प्रभी हैवानियत के दायरे से दस ही पाँच सदी पहले निकले हैं या उनकी पुरानी सम्यता का विलक्षल लोप हो गया है। हम उस गुजरे हुए जमाने को लौटाने के दावेदार हैं जब वंद की सृष्टि हुई थी, जब दर्शनशास्त्र लिखे गये थे, जब बुद्ध श्रौर हज्रत ईसा जैसे महात्मा पैदा हो सकते थे, जब तौरैत★ संगृहीत हुई थी। कहने का मतलव यह कि बुद्धि श्रीर श्राघ्यात्मिकता की यह खींचतान वर्तमान श्रान्दोलन के रास्ते में भयानक रुकावट होगी श्रीर जब उसके समयक रवीन्द्रनाथ देगोर जैसे दूरदर्शी, गहरी नजरवाले लोग हैं तो इस रुकावट को रास्ते से हटाना आसान न साबित होगा।

मगर इस वास्तविकता से भी अधिक बाधक और हिम्मत को तोड़नेवाला वह स्वार्थों का टकराव है जिमके एक तरफ जमीन्दार और पूंजीपित हैं और दूसरी तरफ किसान और मजदूर। वर्तमान आन्दोलन सत्य और न्याय और जनतन्त्र के स्तम्भों पर आधारित है इसलिए अनिवार्यतः सब की हमदर्शे मजदूरों और किसानों के साथ है। काँग्रेस पहले भी मध्यवर्ण का आन्दोलन थी जिसमें जमीन्दार और पूंजीपित यहाँ-वहाँ इक्का-दुक्का थे। अधिकांश संख्या वकीलों, प्रोफ़ेसरों और पत्रकारों की थी जो न पूंजीपित हैं और न जमीन्दार। हाँ, उस वक्त किसानों और मजदूरों में चूँकि राजनीतिक चेतना पैदा न हुई थी इसलिए काँग्रेस भी स्पष्टक्ष्प से उनके अधिकारों और उनकी माँगों का समर्थन न करती थी। इस दौरान में जनतन्त्र ने सारी धरती को अपने बस में कर लिया है और हिन्दोस्तान में भी उसका हरावल आ पहुँचा है। काँग्रेस में जनता का अंश प्रधान हो गया है और असहयोग ने एक जनतांत्रिक आन्दोलन का रूप लेलिया है। उसके जिम्मेदार काम करनेवालों ने भी स्पष्ट रूप से बार-बार इस सम्बन्ध

<sup>\*</sup> वह ग्रास्मानी ग्रंथ जो हज़रत मूसा पर उतरा था।

में घोषा की है। जगह-जगह किसान-सभाएँ, मजदूर-सभाएँ क़ायम हो गयी हैं सौर उनके काम करनेवाले अक्सर काँग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसी हालत में पैसेवालों श्रीर जमीन्दारों का काँग्रेस से विमुख हो जाना बिलकूल समक्त में श्रानेवाली बात है. हालाँकि इस वक्त जनतन्त्र की जो लहर चारों तरफ ग्रायी हई है. ग्रीर वक्त का जो तक़ाज़ा है उसके कारण अभी तक ये वर्ग पुरी तरह काँग्रेस से अलग नहीं हए हैं। कित्ने ही बड़े-बड़े मिलों के मालिक, कितने ही बड़े-बड़े पुंजीपित और जमीन्दार उसके हमदर्द हैं और कम से कम रुपये-पैसे से उसकी मदद करते हैं। तब भी यह कहना अत्युक्ति न होगी कि इन समुदायों की हमदर्दी रोज ब रोज कम होती जा रही है और बहुत मुमिकन है कि आगे चलकर यह लोग अपने स्वार्थ और हित और अधिकारों को काँग्रेस जैसी जनतान्त्रिक संस्था के हाथों में सूरिचत न समभें। अब भी उसके लच्चए दिखायी दे रहे हैं। अमन सभाओं में ज्यादातर जमीन्दार ही शामिल हैं। उन्हें अब सरकार का <u>दामन पकड़ने</u> के अलावा अपनी मुक्ति का और कोई रास्ता दिखायी नहीं देता । वह अपने उन अधिकारों से हाथ नहीं खींचना चाहते जो सरकार ने समय-समय पर सामयिक आवश्यकताओं की पृति के विचार से उन्हें दिये हैं। वह उन फटी-पुरानी सनदों और बोसीदा फ़रमानों की बुनियाद पर अपनी परानी या मौजदा हैसियत को क़ायम रखना चाहते हैं। उन्हें इसकी खबर नहीं है कि जनतन्त्र का तूफ़ान बहुत जल्द उनके उन फटे-पुराने पन्नों को तार-तार करके बिखेर देगा ग्रीर ग्रागे चलकर उनकी हैं सियत इंसाफ़ और सच्चाई ही पर क़ायम रहेगी। सरकार उनकी कितनी ही हिमायत करे मगर जनतन्त्र के तुफ़ान से उन्हें नहीं बचा सकती। दूनिया ने उसके आगे सर भुका दिये हैं। बड़ी-बड़ी ताकतवर सलतनतों ने हमारे देखते-देखते उसके श्रागे सर भुका दिये हैं तो हिन्दोस्तान की सरकार कब तक पर्दे ग्रीर टट्टियों से उसके जोर को रोक सकेगी । इसलिए अब पूँजीपितयों और जमीन्दारों का रैवैया यह होना चाहिए कि हथियार डाल दें। होनी और तक़दीर के लिखे के ग्रागे सिर भुकायें। इस वक़्त अगर वह अपने असामियों की माँगें पूरी कर देंगे तो शुक्रिए और एहसान के हकदार होंगे। उनकी दानशीलता और उदारता का सब लोग बखान करेंगे, जनता उनका सम्मान करेगी. उन पर श्रपने प्राण न्यौछावर करेगी । लेकिन अगर इस वक्त उन्होंने कृपगाता और अनुचित दूराग्रह से काम लिया तो साल दो साल में उन्हें यह माँगें मज-बूरन पूरी करनी पड़ेंगी, कोई शान बाकी न रहेगी, रोबदाब खाक में मिल जायगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मजदूर और किसान एक होकर जो चाहें कर सकते हैं। उनकी शक्ति ग्रसीम है। वह जब तक बिखरे हुए हैं, घास के टुकड़े हैं, एक होकर जहाज को खोंचनेवाले रस्से हो जायुँगे। भ्रब वह जमाना नहीं रहा कि पूँजीपति ७५ फ़ी सदी मुनाफ़ा बाँट लें श्रौर मजदूरों को जिन्दगी की जरूरतें भी नसीब न हों, वह हवा और रोशनी से भी वंचित रहें : पंजीपित तो पेरिस और स्विटजरलैएड की सैर करते फिरे ग्रोर मजदूर को मुबह से शाम तक सर उठाने की भी मुहलत न मिले, जमीन्दार या ताल्लुकेदार साहब तो ऐश मनाएँ, शिकार खेले, दावतें दें और किसानो को रोटियाँ भीनसीब न हो, उमकी कमाई नजराने, बेगार, हारी, डाँड, चुल्हाई, खिट्याई वगैरह की सूरतो में जमीन्दार के लिए ऐश का सामान जुटाये। वह कुछ दिनो तक शायद सरकार की मदद से ग्रसामियो भीर मजदूरो पर जबदस्ती हुकूमत करते रहे लेकिन वह खमाना दूर नही है जब मरकार की ग्रोर में भी उन्हें निराश होना पड़ेगा। उनका हित काँग्रेस का विरोध करने में नही है, बिल्क उसका साथ देने में है तािक हिसाब के रोज काँग्रेस की हमददीं उनके साथ रहे। बहुरहाल, इन वगीं से काँग्रेस को विरोध की बहुत ग्रधिक ग्राशका है ग्रीर स्वराज्य के ग्रान्दोखन में उनका बाधक होना तय बात है।

इस मसले से कही ज्यादा पेचीदा, नाजुक और श्रहम मसला हिन्दू-मुस्लिम एकता है। यह ठीक है कि दोनो सम्प्रदायों के नेताम्रों ने एकता और भाईचारे के सम्बन्ध को ग्रव तक खूबसूरती से निबाहा है लेकिन यह कहना सच्चाई से इनकार करना है कि उनके माननेवालो की दुष्टि भी उतनी ही व्यापक और उनके इरादे भी उतने ही सूथरे और उनके मानदएड भी उतने ही ऊँचे है। श्रीर जब यह याद कीजिए कि कूछ साल पहले दोनो मम्प्रदाय छोटी-छोटी नौकरियो के लिए कितनी तगदिली का सबूत देते थे, आपस में कितना मैल, कितना द्वेप था, तो यह स्थित ऐसो समभ में न ग्रा सकने योग्य नहीं मालुम होती। बेशक ग्रभो तक उस अविश्वास ग्रौर वैमनस्य श्रौर प्रतिद्वन्द्विता का श्रसर बाकी है लेकिन नया यह कुछ इत्मीनान 🐍 🗟 📫 बात नहीं है कि जहाँ पहले दोनों सम्प्रदायों के नेता ग्रापस की घृषा ग्रौर परायेपन की सीख दिया करते थे, जहाँ आपसी फूट और वैमनस्य का सामान राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथों एकत्र होता था, वहाँ अब यह लोग भाईचारे<u>, एकता</u> और आपसी प्रेम का दु<u>म</u> भरते है। मौलाना मुहम्मद प्रली के कलम से 'कामरेड' के कालमों में ने हन्ता ने नार्जन में सैकुड़ो जोरदार लेख निकल चुके हैं । वह इसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य, अपना अधि-कार, श्रपना मजहबी मसला समभते थे। लेकिन श्रब वही मुहम्मद श्रली श्रपने मस्लिम भाइयो से पुनार-पुकारकर कहते है कि अपने देशभाइयो को खातिर से गाय की रक्षा करो, उसे पवित्र समक्तो । पिछली बकरीद के मौके पर कई मुसलमान नेताओं ने अपने मिल्लती भाइयों के हाथों से गाये लेकर हिन्दु श्रों को दे दी । जनता अपने नेताओं के पद्चिन्हो पर चलती है। जुब नेताओं का दिल साफ हो गया तो जनता का दिल भी जल्द या देर से साफ हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दी श्रीर उर्दू लिपि दोनो सम्प्रदायों के बीच एक भगड़े की चीज थी। ग्रब हिन्दू उर्दू का विरोध करते नही सुनायी देते और न मुसलमानो की तरफ से हिन्दी की मुखालिफत की सदा सुनायी देती है। श्रक्सर हिन्दू साहबान मोपलाश्रो के हंगामे की वजह से चिढ गये है श्रीर उन्हे डिर है कि हुकूमत बदलने की सूरत मे कही उन्हें मुसलमानो के हाथो ऐसी ही ज्याद-

तियाँ न बर्दाश्त करनी पड़े, इसलिए वह घबराहट में स्वराज्य से घृग्रा करने लगते है। उन बेजा कार्रवाइयो के ग्रांखो-देखे हाल त पढ-पढकर उनका खून उबलने लगता है और मायूसी की हालत मे वह वर्तमान शासन-व्यवस्था का क़ायम रहना ही देश के लिए जरूरी समभते है। मोपलाग्रो को पागलो ग्रौर वहशियो-जैसी हरकतो पर जितनी नफरत जाहिर की जाय कम है। मुसलमानो ने भ्रौर उनके मौलवियो ने बलन्द भ्रावाज में इन हरकतो की निन्दा की है ग्रोर हमको यकीन है कि कोई जिम्मेदार मुसलमान श्राज मोपलाभ्रो की हिमायत करने पर श्रामादा न होगा। इससे ज्यादा मुसलमान लीडरो के काबू में और क्या था। अगर इस इलाके में मार्शल ला जारी न होता और मुसलमानो के नेता वहाँ दाखिल हो सकते तो शायद यह हगामा खत्म हो चुका होता। श्रौर जब तक मुल्क मे एक ऐसी तीसरी ताकत मौजूद है जिसका श्रस्तित्व हिन्दू-मुस्लिम फट पर कायम है तो वह अपने अस्तित्व की अवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए इस किस्म की हरकते करे तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नही है। इस तीसरी ताकत का ग्रस्तित्व इसी ग्राधार पर बना रह सकता है। देश मे स्वराज्य होता तो इस किस्म के भगडे श्रव्यल तो होने ही न पाते, श्रधिकारी पहले ही से रोक-थाम करते श्रीर अगर हो भी जाते तो उन्हें तत्काल समाप्त कर दिया जाता। देश में ऐसे शक्की लोगो की भी एक जमात मौजूद है, जो खिलाफत के आदोलन को सन्देह की दृष्टि से देखते है। उन्हें ईरान, श्रफगानिस्तान, हिजाज, तुर्का, बुखारा वगैरह स्वतन्त्र राज्यो के बीच मे श्राठ करीड मुसलमानो का ग्रपने देश मे साथ-साथ रहना खतरे से खाली नही नजर श्राता । उन्हे इसका श्रन<u>्देशा है कि इन श्राठ</u> करोड़ मुसलमानो की हमदर्दी दूसरे स्वतन्त्र मुस्लिम राज्यो के साथ होगी, इसलिए वह अग्रेजो की छत्र-छाया मे रहना अधिक निरापद नमभते है। इस जमात का यह भी खयाल है कि हिंदोस्तान समुद्र की ग्रोर से अपनी रचा करने के योग्य नहीं है इसलिए उसके दिमाग पर यह बात छायी हुई है कि उसे किसी न किसी दूसरी ताकत की अधीनता स्वीकार करनी पडेगी। ऐसे लोगो का जवाब इसके सिवाय ग्रौर क्या हो सकता है कि वहुम (सन्देह) की दवा लुकमान के पास भी नहीं है। जब अग्रेजी सरकार जैसी सगठित, ग्रसीम शक्तिशाली, दुनिया भर मे छायी हुई ताकत हिन्दोस्तान मे रहना फायदे से खाली समफेगी तो यह गैर-मुमिकिन है कि किसी दूसरी ताकत को यहाँ कदम जमाने का हौसला हो। जो शख्स मन भर का वजन उठा सकता है, उसे दो-चार पसेरियो से डर जाने की कतई ज़रूरत नही । जब हम नजरो के सामने देख रहे हैं कि चीन श्रीर ईरान श्रलग श्रपनी हस्ती कायम रख सकते है, अमरीका मे दर्जनो छोटे-छोटे राज्य कायम है, जिन्हे सयुक्त राज्य श्रमरीका किसी दिन श्रपने श्रधीन कर सकता है, तो कोई कारण नही कि हिन्दोस्तान ग्रलग भ्रपनी हस्ती कायम न रख सके। क्या जो कारण चीन भ्रौर ईरान, ब्राजील श्रौर श्रर्जेंग्टाइना को दूसरो के हस्तचेप से सुरचित रख सकते है, जिनके चलते श्रव

तक अफगानिस्तान आजाद चला आता है, वह मिट जायेंगे ? चीन अब तक कभी सँभल चुका होता ग्रगर जापान उसे सँभलने देता। सौभाग्य से हिन्दोस्तान के करीब ऐसी कोई बडी ताकत नही जिसकी ग्रोर से हमको हस्तचोप की ग्राहता हो। रहे ग्रपने देश के भ्राठ करोड मग्लमान । भ्रव्वल तो हमको भ्रपने दिल से यह ज्याल निकाल देना चाहिए कि हमारे यह देश-भाई ग्रव भो हम पर हकूमत करने का इरादा रखते है क्योंकि हिन्दू सख्या मे, धन-दौलत मे, शिवत में मुसलमानो से किसी तरह कम नहीं है। यो भी तो स्वानीय भगडों में वहीं फरीक ऊपर रहता है जिसकी सख्या तो मुसलमानो को हार खानी पटी और अब मोपलाओं के हगामे मे हिन्दुओं की हार हो रही है। मगर जब सामृहिक रूप से दोनो शिन्तयाँ एक दूसरे का सामना करेगी तो नुकसान और वर्वादी का खतरा मुसलमानो को हो सकता है, न कि हिन्दुश्रो को। हम मनुष्य की प्रकृति को इतना गिरा हुम्रा नहीं समभते कि जब दोनो सम्प्रदाय म्रापसी भलाइयो श्रौर सम्मिलित हितो के बन्धन में बँध जायेंगे, जब मुसलमान देखेंगे कि हिन्दुश्रो ने नाजुक वक्त में हमारा माथ दिया और हमारी विलाफत को बचाया श्रीर हिन्दू देखेंगे कि म्सलमानों की मदद से हमें स्वराज्य मिला श्रीर हमारी गऊ माता की रचा हुई श्रीर सबसे बडा यह खतरा श्रांग्व के मामने होगा कि हमारे दरमियान बदमज़गी हुई और किमी तीमरी ताकत ने उससे फायदा उठाया, तब भी हम एक-दूसरे से बदगुमान होते रहेगे श्रीर उसे नुकमान पहुँचाने की कीशिश करते रहेगे । ग्रेभी तक दोनो सम्प्रदायो को एकता की डार मे बाँधने की कभी कोशिश नही हुई, ग्रगर कोशिश हुई तो उन्हें लडा देने की। ग्रगर उस ताकत का ग्रसर न होता जिसका फायदा दोनो सम्प्रदायों के आपसी संघर्ष में है तो जुमाने और वक्त के तकाज़े ने इन दोनों सम्प्रदायों को ग्रब तक कब का एक सगठित और एकताबद्ध राष्ट्र बना दिया होता। सन्देह दुर्बलता की निशानी है श्रीर नैतिक कायरता का प्रमाण । उस शख्स की जिन्दगी अजीरन है जो दरो-दीवार को चौकन्नी नज़रों से देखता रहे, जिसे अपने चारो तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर श्रायें, कही दोस्त की सूरत न दिखायी पडे। यह अपनी कमजोरी की स्वीकृति है। इसका इलाज किसी मित्र या सहायक की तलाश में नहीं है बल्कि इसके लिए अपने शरीर में ताकत और दिल में हिम्मत पैदा करनी चाहिए। हिन्दुश्रो को श्रपनी सामाजिक-प्रगाली मे, श्रपने धार्मिक रीति-रिवाज मे ऐसे सुधार करने चाहिए कि उन्हें अपने देश के रहनेवाले दूसरे लोगों से डर न बाकी रहे, क्योकि स्वराज्य क्या दुनिया की कोई ताकत कमज़ोरो को जुल्म से नही बचा सकती । अनसर शिकायतें सुनने मे आती है कि मुसलमान हिन्दू औरतो को बहकाकर उनसे निकाह कर लिया करते है, मुसलमान हिन्दु श्रों की मुसलमान बना लेते है। यह बहुत कम सुनने में ब्राता है कि किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान श्रौरत को बहकाया या किसी मुसलमान को हिन्दू बनाया। इसका कारण हिन्दुश्रो की घार्मिक ग्रीर सास्कृतिक सकीर्याताएँ है ग्रीर जब तक वह इन सकीर्याताग्रो को दूर न करेगे इस किस्म की शिकायते हरगिज वन्द न होगी । बहरहाल, हिन्दू-मुस्लिम एकता का मसला निहायत नाजुक है और अगर पूरी एहितियात और धीरज और जब्त और रवादारी से काम न लिया गया तो युह स्वराज्य के ग्रान्दोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा। मौलाना शौकत अली ने अपने कराची के भाषणा में मुसलमानों से खिलाफत के लिए चन्दे की अपील करते हुए कहा था कि अगर तुम्हे एक रुपया इस मकसद के लिए देना है तो बारह म्राना खिलाफत को दो ग्रौर चार ग्राना कॉग्रेस को। उसी तरह हिन्दुग्रो से उनकी यह अपील थी कि तुम रुपये मे चौदह आना काँग्रेस को दो तो खिलाफत को भी भूल न जाग्रो ग्रौर दो ग्राने उसे भी दो। इस पर ग्रनेक हिन्दू पत्र, तरह-तरह की टीका-टिप्पिं कर रहे है। दोनो आन्दोलनो का मुसलमानो की दृष्टि मे जो आपेचिक महत्व है। उसका उनकी इस श्रपील से काफी प्रमाण मिल जाता है। हमे इस श्रपील मे म्रापित के योग्य कोई बात नहीं दिखायी पडती। खिलाफत की हिमायत मुसलमानो के लिए मजहबी सवाल है। हिन्दुस्रो को इस मसले से जो कुछ हमदर्दी है वह मुसलमानो की खातिर से है। मुसलमान अपने मजहब की हिमायत को अपना पहला कर्तव्य सम-भते है और इसका उन्हे पूरा अधिकार है। राष्ट्रीयता का प्रश्न कोई स्नातन प्रश्न नही है। बहुत मुमिकन है कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की समस्या गायब हो जाय और सारी दुनिया में भाईचारे की एक ही व्यवस्था फैल जाय। इस म्रान्दोलन का ग्रारम्म श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कर दिया है श्रीर दुनिया के उद्बुद्ध विचारको ने बडी उदारता से उसका स्वागत किया है। मगुर मुसलमान हमेशा मुसलमान रहेगे, हिन्दू हमेशा हिन्दू । हम यह नहीं कहते कि खिलाफत का मसला मुसलमानों के लिए खालिस मजहबी मसला है। नहीं, उसमें सासारिक शक्ति प्राप्त करने का विचार भी निहित है। कोई मजहबी खयाल दुनिया से खाली नहीं हो सकता। धार्मिक व्यवस्था का भ्रस्तित्व ही दुनिया को आगे बढाने के लिए अमल मे आता है। केवल आध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नित के लिए किसी धर्म की जरूरत ही नही, उसके लिए ग्रात्मा का परि-ष्कार ही काफी है। हिन्दुम्रो को स्वराज्य की जरूरत भ्रगर सासारिक शक्ति के लिए नही तो भौर किस लिए है, श्राघ्यात्मिकता के शिखर का द्वार तो भ्रब भी बन्द नहीं है ? इसलिए भ्रगर मुसलमानो को श्रपने देश से श्रपना मजहब चौगुना ज्यादा प्यारा हो तो हिन्दुश्रों को शिकायत या बदगुमानी का कोई मौका नही है। जब इस वक्त दोनो ग्रान्दो-लनों की सफलता आपस में मिली हुई है, एक को छोडकर दूसरी हरगिज सफल नही हो सकती, तो इस तरह बाल की खाल निकालने की प्रवृति को उठाकर ताक पर रख देना चाहिए और इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुसलमानो को धार्मिक ग्राधार पर खिलाफत से जो मुहब्बत है वह हिन्दोस्तान से नही हो सकती, उसी

तरह जैसे हिन्दुश्रों को धार्मिक श्रीर सांसारिक दृष्टि से हिन्दोस्तान से जो प्रेम है वह खिलाफ़त से नहीं हो सकता । खिलाफ़त को मदद की जरूरत है, वह कौन करे ? श्रगर मुसलमान श्रपनी मारी शक्ति स्वराज्य के लिए लगा दें श्रीर हिन्दुश्रों को खिलाफ़त से उतना गहरा सम्बन्ध नहीं है तो खिलाफ़त की मदद कौन करे ? हिन्दू पत्र तो जब खुश होते कि मुसलमान हिन्दुश्रों की तरह श्रपनी शक्ति का तीन-चौथाई हिस्सा स्वराज्य के लिए लगाते श्रीर सिर्फ एक चौथाई खिलाफ़त के लिए । ऐसी हालत में खिलाफ़त को हिन्दोस्तान से जो श्रार्थिक सहायता पहुँचती वह स्पष्ट है । गरज यह कि यह बेकार की बदगुमानी श्रीर नुक्ताचीनी है । हिन्दुश्रों के लिए मुसलमानों के हृदय-परिवर्तन की इससे श्रच्छो कोई सूरत नहीं है कि वह यथा शक्ति खिलाफ़त की सहायता करें श्रौर श्रापस में ऐसी एकता की बुनियाद डालें जो हमेशा कायम रहे ।

जमाना, दिसम्बर/१९५२ ई०

## नया वर्ष

वैशाख से हमारे नये वर्ष का आरम्भ होता है। हम नये उत्साह, नयो आकांचाओं तथा नये हौसलों से इसका स्वागत करते हैं। गत वर्ष हमारी तपस्याओं का समय था उसने हमें परीचाग्नि में भलीभाँति तपाया, हमारी दृढ़ता को, व्रत को, आर्दर्श को खूब भाजमाया, और हम उन परीचाओं में सफल निकले। हमने अपने ऑहसा-वृत से, अपने आत्म-वृत से, अपने साम-वृत्त से, अपने साम-वृत्त से, अपने साम-वृत्त से, अपने स्वान स्वान से पर कितने आरूढ़ हो सकते हैं। संसार में और कौन-सा देश है, जहाँ बालक, जवान और बूढ़े सभी समान उत्साह से जेल की कठिन से कठिन यंत्रणायें सहने के लिए तैयार हो जायें? खेलकूद पर जान देनेवाले बच्चे पुलिस के डंडों का वीरों की तरह सामना करें? गर्म खूनवाले युवक जो नाक पर मक्खी को नहीं बैठने देते गालियों और गोलियों की वर्षा में अचल और अटल खड़े रहें! और अपने शान्ति-भवन में बैठनेवाले बूढ़े हैं से और जय-व्वित करते हुए जेल चलें? संसार ने हमारे इस त्याग को देखा और विस्मित हो गया—अगर ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस त्याग और तपस्या की ओट में अराजकता और रक्त और अशान्त छिपी हुई मालूम होती है तो वह या तो हृदय-शून्य एंग्लोइंडियन हैं या हमारे लिबरल मित्र।

नौकरशाही को पहले हमारे वृत पर विश्वास न था। वह इसे कौन्सिल की वक्तृताओं की भाँति निरर्थक, अप्राकृतिक और सामर्थ्यहीन सममती थी, पर जब शनैः शनैः उसे संग्राम की सात्विकता का अनुभव हुआ तो उसके हाथ-पाँव फूल गये, उसने

इस सत्याग्रह का प्रतिकार करने के लिए पशुबल का आश्रय लिया और इतनी क्रूरता से ग्राघात करने शुरू किये कि चन्द महीनो ही में सत्याग्रहियों का बड़ा भाग—जो इस श्रान्दोलन का प्राण था—जेन नानों में डाल दिया गया। इस ग्रात्मसमर्पण ने इतना सबेग प्रवाह धारण किया कि शंका होने लगी कि इस श्रावेग में वह किनारे के गाँवो, खेतो और वृच्चों को न बहा ले जाय—श्रान्दोलन का निर्माृण कारक विभाग निर्जीव न हो जाये। अतएव हमारे कुशल महारथी ने हमारी गति को मन्द कर दिया। इसी स्थिति में वर्ष का अन्त हो रहा है।

ससार के विस्तृत चेत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है, ग्रंतर केवल यह है कि वहाँ स्वार्थ का स्वार्थ से, द्वेष का द्वेष से, कूटनीति का कूटनीति से, सग्राम हो रहा है। गत वर्ष ससार में शान्ति की व्यवस्था करने के लिए सम्मेलनों का ताँता बँ बा रहा। मित्रदल ग्राये ग्रोर गये, पत्रों में खूब चहल पहल रही, संसार के कोने-कोने में शान्ति की खोज की गयी पर उसका निशान न मिला—हृदयस्थल में ढूंढने की किसी को न सूभी। इस समय जेनेवा में बड़े समारोह से सम्मेलन हो रहा है। इससे बड़ी-बड़ी ग्राशाएँ की गयी थी, वह रूस में, निकट-पूर्व में शान्ति का उद्भव करनेवाला था, ...पर ग्रन्य सम्मेलनों की भाँति यह उद्योग भी निष्कल होता दिखायी देता है, फाँस का विजयमद, इंगलैंगड की स्वार्थनीति ग्रोर यूनान की निरकुशता उसका सर्वनाश किये डालती है।

नयाँ वर्ष हमारे लिए कर्तब्यों का गुक्तर भार साथ लाया है। वह सगठन। संगठन! की घ्वनि करता हुआ आ रहा है। गत वर्ष हमने बहुत कुछ तपस्या की। हजारों वीरों की भेट चढायी, किन्तु उचित सगठन न होने के कारण हम अपने अहिंसा- व्रत का समुचित रीति पर पालन न कर सके। हमारी समग्र शिवतयाँ केवल एक ही धारा मे प्रवाहित होनी रही। इस वक्त हमे अपनी बिखरी हुई शिक्तयों को समेट कर उनका सदुपयोग करना है। खहर बुनना और उसका प्रचार करना, काँग्रेस के मेम्बर बनाना और धन एकत्र करना, कपास की खेती को प्रोत्साहन है। राष्ट्रीय शिचालायों को सुव्यवस्थित करना और उनके संचालन के लिए कोष जमा करना, समस्त भारत को स्वराज के घोर नाद से गुजा देना—यह हमारे कार्यक्रम का सिचप्त स्वरूप है।

हमे इस विस्तृत कर्म-चेत्र मे उत्साह से कदम बढाना चोहिए। हमने संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ाई ठानी हैं। इस संग्राम मे हमे न जाने कितनी कुर्बानियाँ करनी पड़ेगी, न जाने कितनी बार परास्त होना पड़ेगा, लेकिन हमे आशा है कि भारत-संतान अविरल उद्योग और कर्म-परायखता से अपने लच्य की ओर बढ़ती जायगी। काम कठिन है पर असाध्य नहीं है। याद रिखये, हमें अंग्रेज जाति से स्वराज्य नहीं लेना है, हमे अपने ही भाइयों से, अपने ही देश-बन्धु श्रो से स्वराज्य लेना है, हमे

अपनी शक्तियां नौकरशाही से सत्याग्रह करने में नहीं, अपने भाइयों से सत्याग्रह करने में लगानी चाहिए। जन-सम्मति को अपनी और फेर लेना स्वराज्य-प्राप्ति का मुख्य साधन हैं, नहीं, बल्कि स्वयं स्वराज्य है। हम इस लक्ष्य के जितना ही निकट होते जायेंगे उतना ही स्वराज्य के निकट होते जायेंगे। नया वर्ष हमारे लिए यही सदेशा लाया है।

अब कुछ अपने प्रति । 'मयदा' को ज्ञानमडल के चार्ज मे आये ६ मास हो गये। हमने 'मर्यादा' को सर्वांग सुन्दर बनाने मे कोई कसर नही उठा रखी भीर निर-न्तर हानि उठाकर भी ग्रपने कर्तव्य का पालन किया। हम ग्रागामी वर्ष से इसे और भी सुन्दर बनाने का प्रयत्न करेगे। हमारा इरादा है कि इसमे चित्रो की सख्या प्रधिक की जाय। पाठ्य सामग्री में भी हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। विद्वानों के लेखों के म्रतिरिक्त हम प्रतिमास 'विज्ञान ज्योति' के नाम से वैज्ञानिक स्नाविष्कारों का उल्लेख किया करेंगे, तथा 'हास्य और विनोद' के नाम से पाठकों के मनोरजन की भी सामग्री जुटा-येगे। हमारा यह भी सकल्प है कि संसार के कुछ ग्रन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लेखो का साराश भी दिया जाय । इस माला का नाम होगा 'सामयिक प्रसग'। पत्रिका को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यदि पाठक-वृन्द हमे अपने सत्परामर्श से सूचित करेगे तो हम यथासाध्य उस पर भी विचार करेगे। मगर जहां हम पाठको के लिए इतनी जिम्मेदारियाँ सिर पर लेने का निश्चय कर चुके है,वहाँ हम यह भी आशा करते हैं कि पाठक गया भी पत्रिका को ग्रपनाकर, इसे ग्रपनी चीज समभ कर हमें प्रोत्साहित करेंगे। हम पाठको को विश्वास दिलाते है कि इस वक्त तक ग्राहको की सख्या इतनी निराशा जनक रही है कि यदि पत्रिका के वर्तमान सचालक महोदय इतने उदार न होते तो इसका जीवित रहना कठिन हो जाता । हम पत्रिका से लाभ उठाने की म्राकाचा नही रखते। हम केवल पाठको की सेवा करना चाहते है, भौर हमारी उनसे यही विनय है कि वह हमे अपनी गुखग्राहकता का परिचय देकर बाधित करे।

'मर्यादा', बैशाख १६७६ वि॰

### विभाजक रेखा

सहयोगी भी स्वराज्य माँगते हैं, भसहयोगी भी स्वराज्य माँगते हैं। सहयोगी भ्रपने स्वराज्य का भ्रावर्श उपनिवेशों को मानता है। महातमा गाँधों ने भी एक बार भ्रोपनिवेशिक स्वराज्य को ही भ्रपना भ्रावर्श माना था—जहाँ राज्य के सब भंगों का समान भ्रावर हो, सब के समान श्रधिकार हो, जहाँ रहना अपनी सुविधा भौर भ्रात्म-सम्मान पर निर्भर हो। सहयोगी इस बिरावरी से स्वेच्छा के साथ निकल जाने का उल्लेख तो नहीं करता पर बात एक ही है क्योंकि सहयोगी भी इतना विचारहीन नहीं

है कि बिरादरी मे उचित सम्मान न होने पर भी हठात बैठाया जाय। तो विभाजिक रेखा कहाँ है ? स्वराज्यप्राप्ति की विधान-व्यवस्था मे । ग्रसहयोगी किसी ऐसी व्यवस्था का प्रयोग नही कर सकता जिससे उसके आत्म-सम्मान को आघात पहुँचे। उसे अपना आत्म-सम्मान बेचकर स्वराज्य लेना भी मजूर नहीं। वह नाना प्रकार के कष्ट सहेगा, जेल की कठोर यत्रणाएँ भेलेगा लेकिन म्रात्म-सम्मान को न छोडेगा । चाहे म्रात्मसम्मान की रचा में वह अपने लद्य से कोसो दूर हो जाय लेकिन अपने आदर्श का अपमान नही कर सकता । सहयोगी Practical Politician है । वह भ्रपने निर्धारित लच्य पर पहुँचने के लिए स्वाभिमान की परवाह नहीं करता, ग्रगर उसे ग्रपने सिद्धान्तों का बलि-दान करके. ग्रपने ग्रात्म-सम्मान का खन करके स्वार्थसिद्धि का ग्रवसर मिले तो वह इस ग्रवसर को हाथ से न जाने देगा। वह जेल से बचेगा. सभी यत्रखाम्रो से दूर<sub>∗</sub>रहेगा. चाहे ऐसा करने मे उसके अन्त करण का हनन भी होता हो, वह नियमबद्ध विधानो का ही भ्राश्रय लेगा. चाहे यह चेत्र कितना ही सकुचित क्यों न हो। अभी वह गाँधी का नाम म्रादर से लेता है लेकिन म्राज सरकारी विज्ञप्ति हो जाय कि उस महापुरुष का नाम लेना वर्जित है तो वह उनका स्वप्न मे भी नाम न लेगा। उसमे इतना नैतिक बल नहीं है कि इस राजकीय हस्तचीप का विरोध करें और उसके नतीजे भगते। सह-योग और ग्रसहयोग मे यही ग्रन्तर है. यही विभाजक रेखा है।

श्राज हमारे श्रसहयोगी नेताश्रो श्रौर उनके श्रनुयायियो की बडी संख्या जेल के अन्दर है। अहयोगी समाज इसे उन नेताओं पर व्यंग्य करने का आधार बनाता है। भौर पलिकत होकर कहता है. इस प्रकार दीपक पर पतंग के समान जलने से क्या फायदा ? उसमे वह भ्रात्म-सम्मान का श्रस्तित्व नहीं है जो सहयोगियों की इस मनोवृत्ति को ग्रहण कर सकता । वह तो ग्रपने स्वार्थ का भक्त है। ग्रगर वह भी ग्रसहयोगियो की भाँति श्राज जेल मे नहीं है तो इसका कारण यह नहीं कि वह बडा चतुर, बडा गम्भीर, बडा नीतिज्ञ है बल्कि वह अपने सिद्धान्तो का आदर करना नही जानता। पंडित मदनमोहन <u>मालवीय जी सहयोगी है लेकिन ग्रात्म-स</u>म्मान की रचा करना जानते हैं। भ्रभी पंजाब के एक जिले मे उन्हे व्याख्यान देने से मजिस्ट्रेट ने रोक दिया। मालवीय जी इस आजा को भग करने पर तैयार थे क्यों कि इससे उनके आत्म सम्मान को चोट पहुँची । लेकिन जिले के काँग्रेस ग्र<u>िषकारियों ने बारदौली के स्</u>वीकृत प्रस्तावों के ग्रनुसार इस ग्राज्ञा भग से रोक लिया नही तो बहुत सभव था कि ग्राज श्रीमान् मालवीय जी कारावास में होते । राजनीतिक सग्राम में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना श्रनिवार्य है जब कि स्रिविकारियों की निगाह कड़ी हो जाय। यदि हम पग-पग पर विशेष स्रिधि-कारियों के तीवर देखकर चलेंगे तो चाहे हम ग्रपने को जेल से बचा लें, चाहे ग्रपना कुछ स्वार्थ पुरा कर लें पर राष्ट्र का कोई हित नही कर सकते।

म्राजकल कितपय सहयोगी पत्रों भौर नेताओं की म्रोर से भाग्रह हो रहा है

कि असहयोग संग्राम के हाथो देश मे जो दर्व्यवस्था पैदा हो गयी है. उसका ग्रंत करने के लिए असहयोग संग्राम का त्याग करना ही उत्तम है। फिर वही ग्रात्म-सम्मान की बात ! क्या ससार में श्राराम से मीठी नीद सोना श्रीर स्वादयुक्त भोजन करना ही जीवन का ध्येय है ? इस सुख-भोग से ज्यादा महत्व की कोई वस्तु नहीं है ? श्रान भी कोई चीज है ? शान भी कोई वस्तु है ? प्रताप क्या अकबर का अनुगामी बनकर सुख-भोग न कर सकता था ? क्या सिद्धान्तो, श्रात्म-सम्मान पर, बात पर मर मिटने की मिसाले इतिहास मे नहीं मिलनी विया वर्तमान मसार में ही इसी ग्रान के पीछे देश भीर राष्ट्र बिगड-बन नही रहे है ? फ्राँस क्या १६१७ में सिघ न कर सकता था ? तुर्क क्या श्राज लडाई को बन्द नहीं कर सकते ? राष्ट्रीय सग्राम में धन की, व्यक्ति की, सम्पत्ति की, शिल्पोन्नति की उतनी कदर नहीं होती जितन बात की, ग्रान की, ग्रकड की। यनान भी Practical Politicians से खाली नहीं है। तुर्की में भी इस सामग्री की कभी नहीं है, न फाँस में थी। लेकिन क्या यह सब राष्ट्र अपनी बात पर सिर नहीं कटवा रहे हैं ? लिबरल दल के नेता चाहे श्रप्ना कितना महत्व समभ्रे पर वास्तव मे श्रसहयोग सम्राम पर भारत की राष्ट्रीयता की छाप लग गयी है, संसार इस भान्दोलन को इसी दृष्टि से देख रहा है। यह भारत के मनुष्यत्व, त्याग, बलिदान, ब्रात्माभिमान, स्वाधीनता प्रेम की परीचा का समय है। इस परीचा मे अनुत्तीर्ण हो जाना ससार की दृष्टि में सदैव के लिए गिर जाना, पतित हो जाना है। हुम ताल ठोककर सिर कटवाने के लिए चेत्र में उतरे हैं, तलवार की चमक ग्रीर विधिक का विकराल स्वरूप देखते ही नाहि-नाहि पुकारने लगे तो दुनिया क्या कहेगी ? हमारे लिबरल नेता समभे बैठे हो कि हम ठंडे-ठडे स्वराज्याश्रम मे प्रविष्ट हो जायँगे तो समभे पर संसार को खूब मालूम है कि स्वाधीनता देवी को प्रमन्न करने के लिए किनने बलि-द्वान की ज़रूरत है। जब स्वाधीन देशों को अपनी स्वाधीनता की रचा के लिए अपरिमित धन और अगिशत प्रासियों की भेट चढाना पडता है तो पराधीन जातियों को शातिपर्वक बैठे-बैठे यह पद प्राप्त हो जायगा, इसे कोई श्रसाधारए सरल प्रकृति का मनुष्य चाहे तो मान ले पर कोई विज पुरुष कदापि न मानेगा । यह समय असहयोगियो पर व्याप्य करने का, उनकी हँसी उडाने का नही है। उनमें समयोचितता का गुख न हो पर अपनी जान पर मर मिटनेवाले लोग है। उन्होने इस संग्राम मे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, राष्ट्र के नाम पर ग्रसह्य यंत्रखाएँ फेली है, और फेल रहे है, ऐसे देशानुरागियो पर इस नाजुक वक्त मे व्यग्य करना श्रसहृदयता का चरम सीमा से भी श्रागे बढ जाना है। प्रगर हम सब शारीरिक निर्बलता के कारण शस्त्र ग्रहण न कर सकें, ग्रगर हममे इतना रणोत्साह नहीं है कि चेत्र मे वीरो की भाँति उतरें तो कम से कम उन वीरो का साहस बढाना तो हमारा धर्म है, हमको उनकी इज्जत तो करनी चाहिए । यह कहना कि यह सब सिरिफरे है, विष्लवकारी है, मूर्ख है, अपनी घोर कापुरुषता का परिचय देना है। सहयोगी समाज से हमारी ऐसी शिकायत है कि वह असहयोगियो के अलौकिक नैतिकबल और साहस की अवहेलना करता है। उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि असहयोगी दल चाहे (Practical, Politics) की अवज्ञा करता हो पर उसमे अपने सिद्धान्तो पर प्राग्ण अपंग्र करने का गुग्र मौजूद है जो मानवी सद्गुग्रो का उच्चतम स्थान है। हम यह जानते हैं कि सहयोगी सज्जन इतने हृदयशून्य नहीं है पर अपनी स्वार्थ-सिद्धि को अमन व कायम रखने, राज्य को सहायता देने और देश को क्रांति से बचाने के परदे में छिपाना ही समयानुकूल समभते हैं। हमारी इच्छा होती है कि अपने इन भाइयो को उसी भॉति अपने उसूलो का पाबन्द समभे जैसे हम असहयोगियो को समभते हैं पर जब देखते हैं कि उनमें से सब के सब इस परिस्थित से लाभ उठाने पर तुले हुए हैं, कोई अपने पुत्र को अच्छी जगह दिलाना चाहता है, कोई खैरस्वाही की सनदे लेना चाहता है, कोई और ही किसी रूप में अपना मतलब पूरा करना चाहता है तो हम निराश हो जाते है और नैराश्य तथा खेद की दशा में मुँह से निकल आता है—स्वार्थ । तेरी महिमा विचित्र है।

जब से बारडोली का निर्णय हुम्रा है भ्रौर कानून तोडने का उतना जोर-शोर नहीं है, सहयोगी दल खुशी के मारे फुला नहीं समाता। चारो तरफ से आवाजे आ रही है कि असहयोग मर गया, शात हो गया, सौदा सिर से उतर गया, उन्माद मिट गया .. भादि । कोई कहता है, हम तो पहले ही कहते थे कि यह बेल मढे चढने की नहीं । इस आन्दोलन की बुनियाद ही अस्वाभाविकता और मनोविज्ञान से अनिभज्ञता पर खडी की गयी थी और उसका वही ग्रत हम्रा जो होना चाहिए था। मिसेज दास ने कलकत्ते के प्रान्तीय राष्ट्रीय भ्रधिवेशन मे जो भ्रपना विचार प्रकट किया है कि श्रसहयोगियों को कौसिलों में जाना चाहिए, तथा महाराष्ट्र सम्मेलन ने वकोलो, कालेजों तथा कौन्सिलो के विषय मे जो प्रस्ताव स्वीकार किये है उनके स्राधार पर यह फैसला किया जा रहा है कि असहयोगियों में भी मतभेद हो, गया, इनकी भी आँखे खुली। हम अपने मित्रो को यो बगले बजाते देखकर विस्मित हो जाते है। यदि वास्तव मे असहयोग का ग्रंत हो गया तो यह खुश होने का अवसर नही, लज्जा से डूब मरने का श्रवसर है, श्रीर इस हत्या का कलंक उन्ही लोगों के माथे पर लगेगा जिन्होंने देश को, देश के म्राटम-समान को भ्रपने स्वार्थ पर बलिदान कर दिया। भ्राप शौक से वकालत करके मौज उडाएँ, भुठे मुकदमे बनाएं ग्रीर भोले-भाले गरीबो की गर्दन पर छुरी चलाये, ग्राप शौक से ग्रपने होनहार पुत्रो को कालेजो मे पढाये ग्रौर उन्हें भी राजकीय पद दिलाकर या वकालत की सनद दिलाकर गरीबो की गर्दन की छुरी बनाये, ग्राप शौक से विलायती कपड़ों का रोजगार करके सोने के महल खड़े करे, मगर ग्राप इस कलंक को नहीं धो सकते कि आपने देशोद्धार के ऐसे अच्छे मौके पर दगा किया. श्रपने स्वार्थ को देखा, जाति को न देखा। श्रसहयोग चाहे सर्वथा निष्फल हो गया हो 🗢 लेकिन कम से कम उसने ग्रापकी सम्मान-प्रतिष्ठा का जाद त्येड दिया. ग्राप जनता की निगाहों में गिर गये ; अब आप पर 'नकटा जीया बरे हवाल' की मसल चरितार्थ हो गयी। देश को मालम हो गया कि किनसे आशा रखनी चाहिए और किनसे चौकस रहना चाहिए, कौन देश के मित्र हैं. कौन देश के द्रोही । ग्रापने लार्ड मेकाले की शिचा-विषयक दूरदिशता की वहत ही उत्तम प्रमाख दे दिया। अब कभी राष्ट्रीय इतिहास लिखा जायगा तो ग्रापको यही श्रेयष्कर स्थान मिलेगा जो ग्राज राघोबा को मिल रहा है। मगर आपने यह कैसे समभ लिया कि असहयोग का प्राणान्त हो गया ? खुब समभ लीजिए कि प्रत्येक भारतीय जो नौकरशाही पर अवलम्बित नहीं है, असहयोगी है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे राजकर्मचारियों की गराना भी असहयोगियों में की जा सकती है। प्रश्न यह नहीं है कि इस अगिशत सेना को उत्तेजित और उत्साहित कैसे किया जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि उसे काव में क्योंकर रखा जाय ताकि रक्तमय अशांति के वे दश्य फिर न उपस्थित हो जायँ जो महात्मा गाँधी के विशाल उद्योग से कुछ-कुछ काबु में ग्राये हैं। हम ग्रपने प्यारे भाइयों को उत्तेजित करके मशीनगनों का लच्य नहीं बनाना चाहते। जब हमने देख लिया कि नौकरशाही असहयोग का दमन करने के लिए, राष्ट्रीय जीवन का गला घोंटने के लिए अवसर ढँढ़नी फिरती है तो यही उचित समका गया कि यथासाध्य हम नौकरशाही को इसका अवसर ही न दें और अपने आन्दोलन को ऐसा रूप दे दें कि नौकरशाही से संघर्ष की कोई सम्भावना ही न रहे। ग्रसहयोग की समग्र शक्ति इस समय इसी कार्य के सम्पादन में प्रवृत्त हो रही है। रहे महाराष्ट्र सम्मेलन के प्रस्ताव। यह खला हम्रा रहस्य है कि महाराष्ट्र दल भादि से ही ग्रसहयोग के विपन्न में रहा है. लेकिन राष्ट्रीय बहमत के सामने उसने सदैव सिर भुकाया है और हमें विश्वास है कि वह इन प्रस्तावों का निर्खय भी काँग्रेस में रहकर करेगा, बाहर निकल कर नहीं। हम परस्पर मतभेद से सशंक नहीं होते, यह तो जीवन के लक्त हैं। काँग्रेस राष्ट्रीय संस्था है। वहाँ प्रत्येक पन्न को अपना मत प्रकट करने और राष्ट्र को अपने मत की ओर भुकाने का समान अधिकार है। लेकिन यदि वह राष्ट्र को अपनी ओर आकर्षित करने में कृतकार्य न हो तो उसे अपनी डेढ इँट की मसजिद ग्रलग न बनानी चाहिए और काँग्रेस से नाराज होकर नौकरशाही की खुशामद में दत्तचित्त न हो जाना चाहिए। यदि सहयोंगी दल भी काँग्रेस में रहता श्रीर कांग्रेस पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता रहता तो हमको उससे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन उसने नौकरशाही पर अवलम्बित रहना ज्यादा सुलभ समभा धीर काँग्रेस का शत्रु हो गया। यही उसकी विश्वंखलता है जिसने दो परस्पर विरोधी दलों को भ्रामने-सामने खड़ा कर दिया. नौकरशाही को तीतर लड़ाने का ग्रानन्द उठाने का भवसर दिया। राष्ट्र के साथ रहकर हानि उठाना, कष्ट भेलना भी . एक गौरव की बात है ; राष्ट्र से पराङ्मुख होकर आनन्द भोग करना भी लज्जास्पद है। स्वार्थ की उपासना करने में वह महत्व नहीं है जो राष्ट्र के लिए मुसीबर्ते फेलने में है। यही विभाजक रेखा है, जो <u>दोनों दलों को पृथक करती</u> है।

नौकरशाही ने शान्तिरचा को दमन करने का बहाना बताया। यह उसके मतलब की बात है। पर आश्चर्य तो यह है कि सहयोगियों ने भी असहयोग को श्रराजकता और विप्लव का पर्याय बना रखा है। इस विषय पर समाचारपत्रों में निर-न्तर लेख लिखने से एक नेता ने एक मार्के की किताब भी लिख डाली है। पर ग्राश्चर्य की कोई बात नहीं। सहयोगियों का भी स्वार्थ इसी में है कि ग्रसहयोग को भयंकर से भयंकर दिखाया जाय. ताकि सरकार ग्रौर भी भयभीत होकर उसकी ग्रोर भके। यह उनके फसल काटने का समय है, दोनों हाथों भीर पैरों से भ्रनाज बटोर रहे हैं कि न जाने फिर ऐसा अवसर मिले या न मिले। जहाँ कहीं पुलिस के अत्याचार या नौकर-शाही के निरक्शतापूर्ण हस्तचेप से कोई दंगा हो जाता है तो तूरन्त इसका इल्जाम ग्रसहयोगियों के सिर थोप देते हैं ग्रौर दंगे को प्रमाखस्वरूप पेश कर देते हैं। वह असहयोगी नेता श्रों की शांति-प्रतिज्ञा श्रों पर जरा भी घ्यान नहीं देते, यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि जो ग्रान्दोलन इतना सर्वव्यापी है, उसमें बहुत प्रयत्न करने पर भी ऐसी दुर्घटनाओं का हो जाना अनिवार्य है। यदि हम इन महाशयों से पूछें कि सेना का इतना सम्चित संगठन होते हुए सीमा पर जो छापे पड़ते रहते हैं या पुलिस की देखभाल होने पर भी चोरी भ्रौर भ्रन्य दृष्कृत्यों के जो दश्य देखने में भ्राते हैं क्या उनका इल्जाम उसी तक्षेत्रणाली के अनुसार सेना और पुलिस पर रखकर गवर्नमेंट विद्रोहकारिणी नहीं कही जा सकती ? जब सरकार बड़े-बड़े अधिकारियों और समचित संगठन होने पर भी इन सामाजिक ग्रपराधों की रोक-थाम करने में सफल नहीं हो सकती तो ग्रसहयोगी केवल सत्यप्रेरणाओं के आधार पर पूर्ण शान्ति का उत्तरदायी क्योंकर हो सकता है ?

मर्यादा-बैशाख १६७६ वि०

# स्वराज से किसका अहित होगा

कुछ लोग स्वराज म्रान्दोलन से इसलिए घबड़ा रहे हैं कि इससे उनके हितों की हत्या हो जायगी। और, इस भय के कारण या तो दूर से इस संग्राम का तमाशा देख रहे हैं या जिन्हें अपनी प्रभुता ज्यादा प्यारी है वे परोच्च या अपरोच्चरूप से सरकार का साथ देने पर आमादा हैं। इनुमें अधिकांश हमारे जमींदार, सरकारी नौकर, बड़े-बड़े व्यापारी और रुपयेवाले लोग शामिल हैं। उन्हें भय है कि अगर यह आन्दोलन सफल हो गया तो जमींदारी छिन जायगी, नौकरो से अलग कर दिये जायंगे, धन जब्द कर लिया जायगा। इसलिए इस आन्दोलन को सिर न उठाने दिया जाय। उन्हें ब्रिटिश

सरकार के बने रहने में भ्रपनी कुशल नजर भ्राती है। हम भ्राज इसी प्रश्न पर कुछ विचार करना चाहते है।

इसमे भन्देह नहीं कि स्वराज का स्नान्दोलन गरीबो का स्नान्दोलन है। अभेजी राज्य मे, गरीबो, मजदुरो और किसानो की दशा जितनी खराब है, और होती जा रही हैं, उतनी समाज के और किसी अग की नहीं। यो तो सरकार ने किसी को बेदाग नहीं छोडा, शिचित समुदाय ग्राये दिन श्रपने हकों को छिनते देखता है, राजो-रईमों की जायदादे श्रीर रियासते जब्त हो रही है, व्यापारियो ग्रीर मिलो के स्वामियो को मैन-चेस्टर श्रीर लकाशायर का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन यह सब कुछ होने पर भी सरकार के हाथो किसी सम्प्रदाय की उननी बरवादी नहीं हुई है जितनी किसानो श्रीर मजदूरों की-खासकर किसानों की। मरकारी नौकरों की तनख्वाहें बढ गयी, नयें सुधारों से भी उन्हें कुछ फायदा पहुँचा, उनके लिए कई महाविद्यालय खुल गये, व्या-पारियों के भी कुछ आंसू पोछे गये पर किसानों की हालत रोज ब रोज खराब हो होती। जा रही है। उन पर लगान बढता जाना है, सिख्तयाँ बढती जानी है। कौंसिलो मे उनके हितो का कोई रचक नहीं। वे जमीदारों के चगुल में इस बुरी तरह फैंसे हैं कि दबाव में पडकर वे उन्हीं का अपना प्रतिनिधि बनाने पर मजबूर होते हैं जो उनके हितो का भच्छा करते रहते हैं। काँग्रेस के मेम्बर या और लोग भी कभी-कभी न्याय और नीति के नाते भले ही किसानों की वकालन करे, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दूखों श्रीर वेदनाश्रो की उन्हें वह श्रवर नहीं हो मकती, जो एक किसान को हो संकती है, श्रतएव हमारे राष्ट्र का सबसे बडा भाग प्रन्याप-गिडित है। सब छोटे-बडे उसी को नोचते हैं, उसी का रक्त और मास खा-खा कर मोटे हाते हैं, पर कोई उसकी खबर नहीं लेता । मजदूरों के सघठन हैं, सरकारी नौकरों ने भी अपने-अपने दल संघठिन कर लिये, जमीदारी श्रीर महाजनो का दल भी व्यवस्थित है, मगर किसानो का कोई सघ नहीं । उनकी शक्ति बिखरी हुई है। ग्रुगर उन्हें सघटित करने को कोशिश की जानी है, तो सरकार, जमीदार, सरकारी मुलाजिम श्रीर महाजन सभी भन्ना उठते है। चारो श्रोर से हाय-हाय मच जाती है। बोलशेविज्म का हौग्रा बताकर उस श्रान्दोलन को जड से खोदकर फेक दिया जाता है, इसलिए यह कहना गलत नहीं है, कि स्वराज किसानो की माँग है, उन्हें जिन्दा रखने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन किसानों का जपकार करके, वह श्रीर सभी समुदायों का अपकार करेगा, यह क्यों समभ लिया जाता है ? हाँ, अगर किसानो का उपकार ही ग्रौरो का ग्रपकार हो, तो दूसरी बात, लेकिन न्याय-बुद्धि कभी इसे स्वीकार करने की नीचता नहीं कर सकती।

सबसे पहले जुमीदारों को लीजिए, क्योंकि विरोधी दलों में प्रमुख भाग इसी दल का है। जमीदारों में भी और सब समुदायों की भाँति अच्छे भी हैं, बुरे भी। अगर जिमीदार अपने अन्याय से अने को इतना कलंकित न कर ले, कि उसका अस्तित्व हो दूसरों की आँखों में खटकता हो, तो वह किसानों का मुखिया, नेता और रचक बना हआ अनन्तकाल तक जीवन का उपभोग कर सकता है। स्वराज्य-काल में लगान तो कुछ न कुछ जरूर ही कम हो जायगा, किसान पचास सैकडे से कम की कमी को स्वीकार न करेंगे, श्रीर उसी के साथ जमीन्दार की ग्रामदनी भी कम हो जायगी, लेकिन क्या स्वराज्य, न्याय भ्रौर धर्म से इतना शुन्य हो जायगा, कि वह किसी समदाय के जायज हको का श्रपहरण कर ले <sup>२</sup> यह ग्रसम्भव है । जमीन्दार रहेगे, उनका श्रादर ग्रौर सम्मान भी रहेगा, उनका रोब-दाब भी रहेगा, हाँ बेगार नु रहेगी, नजराने न रहेगे, श्रधाधुध लूट न रहेगी, मगर होगे वे स्रपने घर के राजा । वह सलामियाँ स्रौर खुशामदे स्रौर सिजद श्रीर नकिंघसनियाँ, जो वो भ्राये-दिन हाकिमो की किया करते है. गायब हो जायँगी। श्रामदनी कुछ जरूर घटेगी, पर इसके बदले सम्मान बढ जायगा और वह समाज के सच्चे नेता बन जायँगे । अगर हम अपनी सेटा और व्यवहार और साधना से साबित कर दे. कि हमारा रहना ज़रूरी है, हमारे बगैर काम न चलेगा, तो हमारा कोई बहिष्कार नही कर सकता । जो जमीदार प्रजा को लुटना ही अपना अधिकार समभते है, उनसे तो हमे कुछ कहना ही नही, लेकिन जो सज्जन है, उदार है, कर्तव्य-परायण है, उनसे हम यह निवेदन म्रवश्य करेगे, कि भ्राप म्रपने थोडे से स्वार्थ की रचा के लिए स्वराज मे बाधक न बने। स्वाधीन बनकर ग्राधी खा लेना गुलामी की पूरी से कही ग्रच्छा है। ग्राप उन वीरो के नामलेवा है, जिनका नाम इतिहास मे अमर है। यह आन्दोलन तो खद आप मे पैदा होना चौद्धिए था। उसका विरोध करना भ्रापको शोभा नही देता। शोभा तो यह देता, कि ग्राप इस ग्रान्दोलन के ग्रगुग्रा होते श्रीर देश ग्रापके पीछे होता । ग्राप ग्रपने बाहुबल भौर बुद्धिबल का परिचय देकर देश को भ्रपना भ्रनुयायी बना लेते। लेकिन भ्राप इस समय कर्तव्य चेत्र से मुख ही नही मोड रहे है, ग्राप दूसरो का उत्साह भी तोड देते है। भ्रपने से दूसरो को भी गुलाम बनाये रखने की फिक्र कर रहे है। श्रगर श्रापको यह भय है, कि ग्रापने जरा भी कान खडे किये और ग्रापकी रियासत जब्त हुई, ग्राप दूध की मक्खी की भाँति निकाल कर फेक दिये गये, तो इस तरह आप कै दिन अपनी खैर मनायँगे । वही सरकार जिसके दामन मे आप मुँह छिपाये हुए है, आपको ठुकरा देगी । श्रापको हम विश्वास दिलाते है, कि श्रापने देश का साथ दिया, तो देश भी ग्रापका साथ देगा भौर भ्रगर भ्रापने उसके मार्ग में नाडाएँ टाली, तो म्राप चाहे दूनरों के बल पर कुछ दिन ग्रीर प्रभुता के मजे उडा ले, पर ग्राप जनता की नजरो से गिर जायेंगे ग्रीर जिनके बल पर भ्राप कृद रहे है, वे ही भ्रापको निकाल बाहर करेंगे। जब तक उन्हें मालूम हैं, कि प्रजा पर स्रापका दबाव है, वे स्रापको स्रपने स्वार्थ का यंत्र बनाये हए है। जिस दिन उन्हें यकीन हो जायगा कि आपके निकाले जाने पर कोई एक बूंद आँसू भी न बहायेगा, उसी दिन आपका अन्त हो जायगा, इसलिए आपका भविष्य स्वराज्य के गर्भ मे है। अगर आप देश के द्रोही न बने, तो स्वराज्य से आपके भयभीत होने का कोई कारख=

अब व्यापारियों को लीजिए । हमारे यहाँ बड़े व्यापारियों में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वह जो खुद माल तैयार करते हैं—दूसरे वो जो दिसावर से माल मँगाते हैं। तीसरे प्रकार के वे लोग भी हैं, जो यहाँ से कच्चे पदार्थ दिसावर भेजते हैं। जो लोग विलायती माल का रोजगार करते हैं, सम्भव है उन्हें कुछ दिनों, जब तक नयी व्यवस्था ठीक न हो जाय, हानि उठानी पड़े, लेकिन इन्तजाम ठीक हो जाने के बाद, फिर उनके लिए सुभीते ही सुभीते हैं। तुबु उन्हें खुद अपना माल तैयार करने की सुविधाएँ होंगी, रेलों का भाड़ा कम हो जायगा, चुँगी-महमूल घट जायगा, वह खुद ग्रपने मिलों में इतना माल बनाने लगेंगे, कि उन्हें बाहर से थोड़ा ही माल मैंगाने की जरूरत होगी। स्वराज्य-सरकार श्राज की सरकार की भाँति जरा जरा सी बात पर दिक्क न करेगी श्रीर न उसके पास कोई दूसरा मैनचेस्टर या लंकाशायर होगा। जिस तरह की सहायता उनकी सफलता के लिए दरकार होगी, उसकी ग्रायोजना सरकार खद करेगी। उसके धन और व्यापार-वृद्धि के सद्पयोग के कितने ऐसे ही मार्ग खुल जायेंगे, जिनकी इस वक़्त कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब अंग्रेज श्राइतियों की खुशामद उन्हें न करनी पड़ेगी, न अधिकारियों को डालो पेश करनी पड़ेगी। बड़े-बड़े सरकारी ठीके, जो अब विदेशियों को मिल जाते हैं, तब यहीं के ज्यापारियों को मिलेंगे। उनके अपने जहाज होंगे, अपने बैंक होंगे, अपने कारखाने होंगे, लेकिन हाल में कुछ नुक़सान उठाये बिना वह सूदिन नहीं आ सकता। धगर उन्होंने हाल की हानि का मुँह देखा और इस आन्दोलन है किनारे रहे, तो याद रहे उनको यह दशा भी न रहने पायेगी । विदेशी व्यापारी उन्हें दिन-दिन दबाते चले जायँगे । रहे हमारे छोटे-मोटे दुकानदार, जो विदेशी चीजों का व्यापार करते हैं, उन्हें इस ग्रान्दोलन से डरने का कोई मौक़ा नहीं। वह जनता में जिस चीज की रुचि देखेंगे वही चीज़ें मँगायेंगे। उनका बीच का नफ़ा कहीं नहीं गया है।

श्रव सरकारी नौकरों को लोजिए। उनमें बहुत बड़ी संख्या थोड़ा बेतन पानेवालों की है। यह जैसे श्रव हैं, वैसे ही तब रहेंगे। इनका वेतन स्वराज्य-सरकार नहीं घटा सकती। हाँ, जो बड़ी-बड़ी लम्बी रक्षमें डकारते हैं, उनकी स्वराज्य-सरकार में छीछा-लेदर होगी। दस-दस और पाँच-पाँच हजार उड़ानेवालों का तब नामोनिशान भी न रहने पायेगा। स्वराज्य-सरकार में छोटों की इतनी हकतलफ़ी न होगी, न बड़ों की इतनी चाँदी रहेगी। स्वराज्य-सरकार को यह कोशिश न होगी, कि वह दो भादिमयों का काम एक श्रादमी से ले और उसे दूना वेतन दे। हमारे पढ़े-लिखे लोग लाखों की संख्या में बेकार बैठे हैं और यहाँ एक-एक श्रक्षसर इतना वेतन ले रहा है, जिसमें दस परिवारों का निर्वाह श्रासानी से हो जाता। तब सरकारी नौकरी सेवा-भाव प्रधान होगी, लोग धन लूटने के लिए उसमें न श्रावंगे। श्रंग्रेजों ने लम्बी-लम्बी तनख्वाहें देकर हम स्वदेशवासियों का श्रादर्श गिरा दिया है। तब सरकारी नौकरी रोब और धन का साधन न होगी, बिल्क

सेवा श्रीर धर्म का। तब लोग सरकारी नौकरों की इज्जत करेगे, भय से नहीं, भिक्त से। दुन्या के किसी मुल्क में मातहतों श्रीर श्रफ्सरों के बेतनों में इतनी विषमता नहीं है, जितनी भारत में। यह भीषण दृश्य यही देखने में श्राता है, कि चौबीस घंटें सडकों पर पहरा देनेवाला, रातों को श्रुँधेरी गुलियों में चक्कर लगानेवाला कास्टेबिल, तो पन्द्रह-बीस रुपये पाये श्रीर महलों में ऐश से विलास करनेवाले श्रफसर, पन्द्रह सौ श्रीर दो हजार रुपये हड़प करे। बाबू जी नौ बजे दिन से नौ बजे रात तक तीस रुपये में श्रांखें फोड़े श्रीर उनके श्रफसर केवल कागजों पर दस्तखत करके तीन सौ रुपये फटकारे। स्वराज्य-सरकार के हाथों इस कुदशा का सुधार होगा। न श्रफ्सरों के, चिराग श्रासमान में जलेंगे, न गरीबों के घरों में श्रधेरा रहने पायेगा।

गरीबो की छाती पर दुनिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हरेक ग्रान्दोलन मे गरीब लोग ही ग्रागे बढ़ते है, यह भी श्रमर सत्य है। इस श्रान्दोलन मे गरीब ही श्रागे-ग्रागे है श्रीर उन्ही को रहना भी चाहिए, क्योंकि स्वराज्य से सबसे ज्यादा फायदा उन्ही को होगा भी, लेकिन जैसा हमने ऊपर दिखाने की चेष्टा की है, स्वराज्य हो जाने से समाज के किसी श्रग को कोई हानि नहीं पहुँच सकती, लाभ ही लाभ होगे। हाँ, उनको श्रवश्य हानि होगी, जो खुशामद श्रौर लूट श्रौर श्रन्याय के मजे उड़ा रहे हैं। वे श्रगर स्वराज्य के बाहर रहे, तो उनका फायदा है, लेकिन जो नीति-धर्म श्रौर सत्य के माननेवाल है, उनके लिए स्वराज्य से चौकने का कोई कारख नहीं। उन्हें दिल खोलकर, निर्भय क्य से, इस संग्राम मे सम्मिलित होना चाहिए। ऐसे श्रवसर रोज-रोज नहीं श्राते। हंस, श्रप्रैल १६३० ई०

# स्राजादी की लड़ाई

श्राजादी की लडाई शुरू हो गयी। महात्मा गाघी ने ६ अप्रैल को समुद्र के तट पर डंडी में गुलामी की बंडी पर पहला हथौडा चलाया और उसकी भंकार सारे देश में गुँज उठी। पहले किसी की समभ में न आया कि महात्मा जी क्या करने जा रहे हैं। मजाक भी उडाया गया। एक गवर्नर ने अपने खुशामदी टट्टुओ को जमा करके अपने दल के फफोले फोडते हुए इस सग्राम को दुःखमय प्रहसन बतलाया। गवर्नर साहब को क्या मालूम था, कि यह दु खमय प्रहसन दो सप्ताह ही में आजादी का एक प्रचड प्रवाह सिद्ध हो जायगा, जिसे नौकरशाही की सारी सगठित शक्ति भी न रोक सकेगी। वह सब किया गया, जो ऐसी परिस्थितियों में स्वेच्छाचारी शासन किया करता है। हमारे नेता चुन-चुनकर जेल भेज दिये गये, अफसरों को नये-नये अधिकार दिये गये, वायसराय न

भी यपने स्वरिचत यस्त्र निकाल लिये, यहाँ तक कि इस लु और गर्मी मे देवताश्रो मे को पर्वतिशिखरो से दो-एक बार उतरकर नीचे ग्राना पडा, जो भारत के इतिहास मे श्रनहोनी बात थी . लेकिन स्वराज्य-सेना के कदम श्रागे ही बढे जाते है । जैसे बच्चे हार जाते है. तो दान काटने लगते है, वही हाल नौकरशाही का हो रहा है। कही निहत्थी जनता पर डटो श्रीर गोलियो की बाछार हो रही है, कही जनता मे फुट डालने की कोशिश हो रही है, (जिस गवर्नर का हमने ऊपर जिक्र किया है, उसी ने एक दूसरे मजमे मे जमीदारो को इन विद्रोहियो की खबर लेने की सलाह भी दी थी ) फिल्मो पर रोक लगायी जा रही है। तार की खबरों का सेंसर किया जा रहा है। हमने इन सब बातो की कल्पना पहले ही कर ली थी। कोई बात हमारी आशास्रो के खिलाफ नही हुई। अग्रेजो की दानवता का नाच हम देख चुके हैं। कायरता, कमीनापन, निर्दयता श्रादि गुणों में इस जाति से बाजी ले जाना मुश्किल है। फिर भी हमारा जो कुछ अनु-मान था, उससे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। न कोई कानून है, न कायदा, न नीति, न धमं। बस जिधर देखिए, लबड-धो-धो, एक घबडाये हुए ग्रादमी की बौखलाहट। एक ही अपराय के लिए दो महीने से दो साल तक की सजा और वह भी कठोर। मगर हम इन बातो की शिकायत नही करतें। इन्ही अन्यायो से तो हमारी विजय है। सिन्न-पात मौत के चिन्ह है।

हम तो महात्माजी की सुम-वृक्ष के कायल है। जो बात की, खुदा की कसम ला जवाब की ! न जाने कहाँ से नमक-कर खोज निकाला, कि उसने देखते-देखते देश मे भ्राग लगा दी। कोई दूमरा ऐसा कर नहीं, जो गरीब से गरीब भ्रादमी से वसूल किया जाता हो, और न कोई दूसरा कर ऐसा है, जिसका ऐसेम्बली ने इतना विरोध किया हो । अगर हमारी स्मृति भूल नहीं करती, तो शायद १६२४ में ऐसेम्बली ने इस कर को ग्रस्वीकार कर दिया था और वाइसराय को इसे ग्रपनी स्वेच्छा से स्वीकार करना पड़ा था। कर का व्यापक नियम है, कि वह विलास की वस्तुत्रो पर लगाया जाना चाहिए। जो चीज जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी हवा और पानी, उस पर कर लगाना नीति-विरुद्ध है। अंग्रेजी राज्य के पहले, भारत मे यह कर कभी न लगाया गया था। आज भी दुनिया-भर में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ नमक पर कर लगाया जाता है। मुसलिम स्मृतिकारो ने तो नमक, हवा और पानी पर कर लगाना निषिद्ध बतलाया है, पर हम १५० वर्षों से यह कर देते आये हैं, भौर मजा यह कि जिस वस्तु पर दो ग्राना मन लागत ग्रावे, उसपर सवा रुपये मन कर लिया जाता है, जो लागत का दस गुना है। सब से बड़ी बात यह है, कि इस कर को सामृहिक रूप से निहायत श्रासानी से तोड़ा जा सकता है। ऐसा कोई भूभाग नही, जहाँ लोनी मिट्टी न ्हो स्रौर शहर या गाँव, दोनो ही जगहो के स्रादमी बड़ी संख्या मे जमा होकर इसे तोड़ सकते है ग्रौर सरकारी नमक को बाजार से निकाल बाहर कर सकते है। नौकर शाही ने एडी-चोटी का जोर लगाया, जितना पशबल संभव था, उससे काम लिया , पर कर टट गया। जिस नियम के भग करनेवालों को सरकार दड न दे सके, जिसकी रचा करने के लिए डड़े के सिवा और कोई दूसरा साधन न हो, वह कान्नी देवताओं में भले स्वरिचात रह , पर व्यावहारिक रूप से वह टट गया और सरकार के लिए ग्रब इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, कि इस कर को मंसूख कर दे और अपनी हार स्वीकार कर ले। गवर्नमेट सोचती होगी कि जब नमक के बड़े-बड़े कारखाने खल जायँगे, तो हम उसे जन्त कर लेगे ग्रौर इस तरह ग्राजाद नमक को सिर न उठाने देगे ; लेकिन हमारे पास इस चाल का यही जवाब है कि हम अपने-अपने घरो मे नमक बनाना उतना ही जरूरी समभ ले, जितना भोजन बनाना । फिर हम देखेंगे कि सरकार अपना नमक कैसे हमारे गले मढती है। लच्च होता है, कि नमक आदोलन असर कर रहा है. भ्रौर नमक के व्यापारियों ने सरकारी नमक मँगाने में भ्राना-कानी शरू कर दी है। सरकार के इस प्रचड दमन के फल-स्वरूप बाज बड़े शहरों में जनता भी शांति के श्रार्दश को न निभा सकी, श्रौर क्राची, बबई, पूना श्रौर कलकत्ता श्रादि शहरों में कुछ गोलमाल हुआ, जिससे पुलीस को अपने दिल के अरमान निकालने का अच्छा मौका मिल गया , पर इन दुर्घटनाम्रो का दोष भ्रगर किसी के ऊपर है, तो वह सरकार है। ग्रगर वह सत्याग्रहियों को कायदे के अनुसार पकड लेती, तो कही कुछ न होता, जलुसो को रोकना, सत्याग्रहियो को डडा से पीटना जनता से अगर न देखा जाय, तो हम उन्हे न्तम्य सम्भाते है। ग्रगर नौकरशाही को यही विश्वास है, कि निरस्त्र जनता पर लाठियो का प्रहार करके, वह उन पर धाक जमा सकती है, तो यह उसकी भूल है। इन चारो स्यानो मे ही पुलीस ने जिस गुडेपन का परिचय दिया है, वह ग्रसम्य से ग्रसम्य जातियो को कलकित करने के लिए काफी है।

### क्या मुसलमान कॉग्रेस के साथ नहीं है ?

श्रभी तक तो सरकार के लिए यह कहने की गुजाइश बाकी थी, कि इस श्रादो-लन में केवल काँग्रेस के गरम दलवाले ही शामिल हैं, लेकिन दिन-दिन उस पर यह हकीकत खुलती जाती है, कि श्रजादी की लड़ाई में देश के सभी दल मिले हुए हैं। श्रौर श्रगर उसके मिलने में कुछ कसर थी, तो वह सरकार की हिमाकत श्रौर पागलपन की बदौलत पूरी हुई जाती है। पुरानी कहावत है—बुरे दिन श्राते हैं, तो बुद्धि भी श्रष्ट हो जाती है। इस वक्त ऐसा जान पड़ता है, कि श्रंग्रेजों के बुरे दिन श्रा गये हैं, नहीं तो श्रंग्रेजी कपड़े को श्रन्य देशों के कपड़ों से कम महसूल पर लाने का प्रस्ताव पास करने की जरूरत ही क्या थी। गैर सरकारी बहुमत इस प्रस्ताव के विरुद्ध था; पर सरकार ने श्रपनी जिद से उसे पास करके ही छोड़ा। नतीजा क्या हुग्रा! श्राज 'प० मदनमोहन मालवीय, मि० केलकर, मि० श्रिपो, मि० हसनइमाम हमारे साथ हैं श्रौर व्यापारी-दल तो बिलकुल श्रलग ही हो गया। श्रब सरकार को माडरेटो में नाम

लेने के लिए दो चार लिबरल ग्रौर रह गये है। हमें ग्राशा है, कि उसकी कोई नयी हिमाकत यह कमाल भी कर दिखायेगी। हालाँकि लिबरलों के विषय में हमें संदेह है कि कोई अनीति, कोई अत्याचार इन्हें जगा सकता है। इनकी श्राशा अपार है श्रौर धैर्य ग्रनन्त । वायसराय, सेक्रेटरी, ग्रंडरसंकेटरी, ग्रीर भी जिसकी वाणी की कुछ इज्जत है, कह चुके कि डोमिनियन स्टेटस श्रभी बहुत ृर है ; लेकिन हमारे लिवरल भाई हैं, कि उस 'बहुत दूर' को 'बहुत नजदीक' समभने के लिए बेकरार हैं। लिबरलों की राजनीति डिनर-पार्टी ग्रौर ड्राइंग-रूम तक महदूद है; इसलिए सरकार के ग्रंतिम भ्राधार ग्रगर लिबरल हों, तो यह सरकार ग्रौर लिबरल दोनों हो के लिए ग्रापस में हाथ मिलाने और बघाइयाँ देने का अवसर हो सकता है। अगर इस तिनके का सहारा सरकार लेना चाहती है, तो शौक से ले; मगर सरकार ने शुरू से जिस हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य की उपासना की है, उसे इस संकट के प्रवसर पर कंसे भूल जाती ! कहा जा रहा है, श्रीर लिखा जा रहा है कि मुसलमान इस श्रांदोलन में काँग्रेस के साथ नहीं हैं। . मुसलमान नेता जत्येदार बन-बन कर कैंद हों, मार खायें, कितनी ही काँग्रेस कमिटियों के प्रधान श्रीर मंत्री हों ; लेकिन फिर भो यही कहा जाता है, कि मुसलमान काँग्रेस के साथ नहीं हैं। जमैयतुल-उलमा जैसा सर्वमान्य मंडल पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि नमक का महसूल इसलामी शरीयत के खिलाफ है; पर कहनेवाले कहे जाते हैं— मुसलमान इस आदोलन के साथ नहीं। मालूम नहीं, वह यह कह-कह कर किसे घोला देना चाहते हैं। हाँ, हम यह मानने को तैयार है कि हमारे खान बहादूर साहबान. जिनकी संख्या ईश्वर की दया से, अंग्रेजों की असीम कृपा होने पर भी, बहुत ज्यादा नहीं हैं, मगर साँ साहब नहीं हैं तो बेशक हमारे साथ नहीं तो राय साहब भी तो नहीं है। यों कहिए कि यह उन लोगों का आदीलन है, जो अपने सारे संकटों का मोचन एक मात्र स्वराज्य ही को समभते हैं। जो ग़रीब हैं, भूखे हैं, दलित हैं, या जो गैरत से भरा हुम्रा, देशाभिमान से चमकता हुम्रा हृदय रखते हैं ग्रीर यह देखकर जिनका खून खौलने लगता है, कि कोई दूसरा हमारे ऊपर शासन करे ! इसमें न हिन्दू की कैंद है, न मुसलमान की । दोनों ही समान रूप से यह संकट भील रहे हैं, तो दोनों समानरूप से शरीक हैं। मुसलमान आजादी के प्रेम में हिन्दुओं से पीछे रह जाये, यह असंभव है। मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की यह सब मुसलमानों ही के देश हैं। देखिए अपनी आजादी के लिए उन्होंने क्या-क्या किया और कर रहे हैं। वह कौम कभी ग्राजादी के खिलाफ नहीं जा सकती। दो-चार मौलवी, ।दो-चार "सर", दस-पाँच "आनरेबुल" यह हाँक लगाये जायँगे, शौक से लगावें। हिन्दू हों या मुसलमान, जो अंग्रेजी राज्य में घन और अधिकार के सुख लूट रहे हैं, वे अंग्रेजी सरकार के परम भक्त हैं और रहेंगे और रहना चाहिए। वे किसी के तो नमक हलाल बने रहें। जिसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं है,

जो अग्रेजो की शरण आकर कोई भ्रोहदा पा जाना ही अपनी जिन्दगी का निर्वाण सम-भता है, वह हमेशा उस पन्न की तरफ रहेगा, जहाँ उसे सफलता का परा भरोसा है। ऐसे लोग खतरे की तरफ भुलकर भी न आवेगे। अमेरिका के गुलाम भी तो 'गुलामो की माजादी' की लडाई में मालिकों के पच में लड़े थे। ऐसे गुलाम प्रकृति के लोग हमेशा रहेगे और उनके रहने से किसी आदोलन का नाश नही होता। मगर हमे यह कोशिश करते रहना चाहिए, कि हमारी इस मुसाहलत की हालत मे हवा का भोका न लगने पाये, नही तो वह घातक हो जायगा। कही अछतो को हमसे भडकाने की कोशिश की जायगी और की जा रही है, कही हिन्दू-मुगलमानो को लडा देने के मंसूबे सोचे जायँगे। हमे इन सब चालो को तीव दृष्टि से देखते रहना चाहिए। क्या जमाने की खूबी है, कि जिन लोगों ने श्रछतों को उससे कही ज्यादा दलित किया है, जितना कट्टर-से कट्टर हिन्दू-समाज-कर सकता था, वह स्राज स्रछतो के शुभविन्तक बने हए है । बेगार की सिक्तियों का दोष किस पर है, हिन्दू समाज पर या सरकार पर ? उन्हें भ्रपढ रखने का दोष किस पर है, हिन्दू-समाज पर या सरकार पर ? उन्हे ताडी, शराब, गाँजा. चरस पिला-पिलाकर कौन रुपये कमाता है, सरकार या हिन्दू-समाज ? प्रार्राभक शिचा का बिल सरकार ने पेश किया था, या स्वर्गीय मि० गोखले ने ? उसे किसने धनाभाव का बहाना करके नामजुर कर दिया, हिन्दू-समाज ने या सरकार ने ? हमे परा विश्वास है, कि जिस सरकार ने कितनी ही अछत जातो को जरायम पेशा बना दिया. उसकी शुभ-तिननौ-पः, हमारे दलित-समाज के नेता लोग भरोसा न करेगे। हिन्दू-समाज अपने दिलत भाइयो के प्रति अपना कर्त्तव्य समभने लगा है और वह दिन दूर नहीं है, जब श्रार्य श्रौर श्रनार्य, ऊँच श्रौर नीच की कैंद नाम को भी बाकी न रहेगी। सभव है, देहातो के कट्टर हिन्द कही-कही श्रव भी उनके साथ वही पुराना बर्ताव करते हो , लेकिन विचारशील हिन्द-समाज श्रब उस श्रन्याय को कायम न रहने देगा।

### त्राजादी की लड़ाई में कौन लोग त्रागे है ?

इस लडाई ने हमारे कॉलेजो और यूनिवर्सिटियो की कलई खोल दी। हमने आशा की थी, कि ज़ैसे अन्य देशो मे ऐसी लडाइयो मे छात्रवर्ग प्रमुख भाग लिया करते है, वैसे यहाँ भी होगा; पर ऐसा नहीं हुआ। हिमारा शिचित समुदाय, चाहे वह सरकारी नौकर हो, या वकील, या प्रोफेसर, या छात्र, सभी अग्रेजी सरकार को अपना इष्ट समभते है और उसकी हिंडुयो पर दौडने को तैयार है । प्रत्यच देख रहे है कि निन्नानवे सैकड़े ग्रेजुएटो के लिए सभी द्वार बन्द है, पर निराशा में भी आश लगाये बैठे है, कि शायद हमारी ही तकदीर जाग जाय। देख रहे है, कि काँग्रेस के आन्दोलन से ही अब थोडे-से ऊँचे ओहदे हिन्दुस्तानियों को मिलने लगे हैं, फिर भी राजनीति को हौ आ समभे बैठे हुए हैं। या तो उनमें साहस नहीं, या शक्ति नहीं, या आत्म-गौरव नहीं, उत्साह नहीं। जिस देश के शिचित युवक इतने मन्दोत्साह हो, उसका

भविष्य उज्ज्वल नही कहा जा सकता। हमारा वकील समुदाय तो इस सग्राम से ऐसा भाग रहा है, जैसे ब्रादमी की-सूरत देखते ही गीदड भागे। हमारे बडे से बडे नेता-जिनकी जितयों का तस्मा खोलने के लायक भी यह लोग नही-धडाधड जेलों में बन्द किये जा रहे है, पर यह है कि अपने बिलो में मुँह छिपाये पड़े है। यहाँ तक कि स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते हुए भी उनके हाथ काँपने लगते है ग्रीर कलम हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। श्रीर श्राजादी का नमक देखकर तो उन्हे जुटी-सी चढ ग्राती है। हमें यह देखने का भरमान ही रह गया, कि कोई वकील किसी जत्थे का नायक होता । नहीं, वह तमाशा देखना भी खतरनाक समक्रते हैं । बस, मुल्ला की दौड मस्जिद तक । कचहरी गये, श्रीर घर श्राये । उन्हें दीन-दूनिया से कोई मतलब नही । इस बेगैरती का भी कोई ठिकाना है। अभी किसी सरकारी पार्टी मे शरीक होने का नेवता मिल जाय, तो मारे खुशी से पागल हो जायेँ। नेवते के कार्ड के लिए बडो-बडी बाले बली जाती है, नाक रगडी जाती है, और वह कार्ड तो साम्रात कल्प-वृत्त ही है। गोरी सुरत देखी श्रौर माथा जमीन पर टेक दिया। ऐसे लोगो के दिन श्रव गिने हुए हैं । स्वाधीन भारत में ऐसे देशद्वोहियों के लिए कोई स्थान न होगा । वह जनता, जिसे युनिवर्सिटियो की हवा नही लगी, श्रीर श्रान्दोलनो की तरह इस संग्राम में भी आगे-आगे है। हमारे छोटे-छोटे दुकानदार, मजदूर, पेशेवर ही सैनिको की अगली सफो में है भीर भविष्य उन्हों के हाथ में हैं। लच्च ए कह रहे है, कि सूट-बृटवाले अंग्रेजो के गुलामो की वहीं हालत होनेवाली है, जो रूस में हुई हूं। यह लोग खुद अपने पाँव मे कुल्हाड़ी मार रहे है। जनता श्रीर सब मुश्राफ़ कर देती है, पर देश-द्रोह को वह • कभी मुग्राफ नही करती । राष्ट्रीय सस्थात्रो को देखिए--गुजरात-विद्यापीठ, काशी-विद्यापीठ, अमय-आधम, गुरुकुल-कागडी, प्रेम-विद्यालय वृन्दावन आदि ने अपने-अपने सिपाहियों के जत्थे भेजे श्रौर भेज रहे हैं। उनके छात्र जान हथेली पर रक्खे मैदान मे निकल पड़े हैं ; पर यूनिवर्सिटियों ने भी कोई जत्था भेजा ? हमें तो खबर नहीं । यूनि-वर्सिटियों में भी कोई प्रोफेसर धार्गे बढा ? कहाँ की बात ! अपने लोग यह राग नही पालते । श्रानन्द से भोजन करे, रूसी उपन्यास पढ़े, ताश खेले, ग्रामोफोन या रेडियो का मानन्द उठायँ, या इस भभट में पड़े ? जिन्दगी सुख भोगने के लिए है, भीकने के लिए नहीं ! काश यह यनिवसिटियां न खली होती, काश आज उनकी ईट से इंट बज जाती, तो हमारे देश मे दोहियो की इतनी सख्या न होती । यह विद्यालय नही, गुलाम पैदा करने के कारखाने हैं। स्वाधीन भारत ऐसे विद्यालयों को जड खोदकर फेक देगा।

देहातों में प्रोपेगंडे को जम्बरत

श्रव तक हमारे श्रान्दोलन शहरों ही तक महदूद रहे हैं, लेकिन नमक-कर-भंग देहातों में भी जा पहुँचा हैं। सत्याग्रही दलों का देहातों से पैदल निकलना ऐसा प्रोपेगंडा है, जिसके महत्व का श्रनुमान नहीं किया जा सकता। नौकरशाही का श्रातंक देहातों पर शहरों से कही ज्यादा छाया हुआ है। वहाँ सब-इंसपेक्टर का दर्जा ईश्वर से कुछ ही कम होता है और कासटेबुल तो खुदमुख्तार बादशाह ही है। कोई आन्दोलन जिससे पुलीस के रोब-दाब में फर्क पड़े, उसकी हवा भी वहाँ नही पहुँचने पाती। मगर अब समय आ गया है, कि हमारे स्वयसेवक बडी सख्या में देहातों में पहुँचे और जलसो और जुलूसों से लोगों में राजनैतिक भाव भरें और उन्हें आनेवाले महासंग्राम के लिए तैयार करे। अगर देहातों में यह आग लग गयी, तो फिर किसी के बुकाये न बकेगी। हम यह मानते है, कि देहातों में नौकरशाही दमन के कठोर से कठोर शस्त्रों का प्रहार करेगी, जमीदारों को भडकायेगी, तरह-तरह की गलतफहमियाँ फैलायेगी, पर हमें इन कठिनाइयों का सामना करना है। हमें यह समक्ता देना है, कि इस राज्य में सबसे ज्यादा हमारे देहात ही सताये जाते हैं, और स्वराज्य में सबसे ज्यादा हित देहातवालों ही का सिद्ध होगा।

हिन्दू-मुसलिम बाँट-बखरे का प्रश्न

भारतीय एकता के विरोधी यह कहते कभी नहीं थकते, कि जब तक हिन्दुओं श्रीर मुसलमानो मे हिस्से का समभौता न हो जाय, मुसलमान इस संग्राम मे शामिल नहीं हो सकते। इस कथन में कितनी सच्चाई है, इसे मुसलिम जतना श्रव समभने लगी है। वह यह है, कि जब तक एक तीसरी शक्ति इन दोनो जातियों के वैमनस्य से फायदा उठानेवाली रहेगी, एकता का सूर्य कभी उदय न होगा। पूरी एकता तो स्वराज्य मिल जाने पर ही हो सकती है। हिस्से का निश्चय करने के लिए एक से अधिक बार कोशिशे की गयी, यहाँ तक कि आज भी सर तेजबहादुर सप्रू सर्वदल-सम्मेलन करने मे लगे हुए है; मगर उन कोशिशो का फल क्या निकला र समभौता न हुन्ना, न हुन्ना । कोई रोजगार शुरू किया जाता है, तो पहले ही से यह निश्चय नही कर लिया जाता, कि हम इतने रुपये फी सैंकडे नफा लेगे। पहले तो उसके लिए पूँजी जमा की जाती है। फिर संगठन शुरू होता है, तब माल की तैयारी होती है, इसके बाद खपत का सवाल होता है, आखिर मे नफे का प्रश्न आता है। यहाँ पहले ही से नफे के हिस्से तय करने की सलाह दी जाती है। अरे भाईजान, पहले पूँजी तो लगाम्रो, अभी नफें का क्या सवाल है ? हिन्द्स्तान ग्रगर इतने दिनो की गुलामी से कुछ सीख सका है, तो वह यह है, कि समाज के किसी श्रंग को श्रसन्तुष्ट रखकर राष्ट्र दुनिया मे जन्नित नहीं कर सकता । हमे विश्वास है, कि भारत इस सबक को अब कभी न भूलेगा । महात्मा गाधी ने तो यहाँ तक कह दिया है, कि मुसलमान जितना चाहे ले ले, इसमे हिस्से का सवाल ही नही। स्वराज्य के अधीन राजपद धन कमाने का साधन नही, प्रजा की सेवा का साधन होगा । हम तो यही समभे बैठे हैं । अगर उस दशा मे भी हमारे मुसलमान भाई राजपदो या मेम्बरियो मे बडा हिस्सा शेने का आग्रह करेगे, तो स्वराज्य-सरकार उनके मार्ग मे बाधक न बनेगी । उस वक्त राजपद वहीं स्वीकार करेंगे, जो देश के लिए त्याग करना चाहेंगे, धन-लोलुप ग्रौर विलासी जनों के लिए स्वराज्यशासन में कोई स्थान न होगा।

मशीनगन श्रीर शान्ति

शान्ति स्थापित करने के दो साधन हैं। एक तो मानवी है, दूसरा दानवी। एक मशीनगन है, दूसरा देश की वास्तविक दशा को समक्तना ग्रौर उसके ग्रनुकुल व्यवहार करना। सरकार ने अपने स्वभावानुसार मशीनगन से काम लेना ही उचित समभा है । इसका परिखान क्या होगा, सरकार को इसकी चिन्ता नहीं । पुलीस श्रीर सेना उसके पास है। देश में जितने स्वाधीनता के उपासक हैं, वह सब बड़ी भ्रासानी से तोप का शिकार बनाये जा सकते हैं। भारत ग़रीब है, यहाँ ऐसे ग्रादिमयों की कभी कमी न रहेगी, जो पेट के लिए अपने भाइयों का गला काटने को तैयार रहें। काँग्रेस के लोग जेल में पहुँच ही गये। और दलों के इने-गिने ब्रादमी हैं, उनको फाँस लेना श्रीर भी ग्रासान है। रहे हमारे लिबरल भाई, उनकी परवा ही किसे हैं ? सरकार उनकी सहायता के बगैर भी राज कर सकती है। टैक्सों को दूना कर देने का उसे अख्तियार है। इस तरह वह इससे बड़ी फ़ौज भी रख सकती है। मशीनगनों के सामने चैं करने का किसे हौसला हो सकता है। अंग्रेज अधिकारियों के वेतन बड़ी श्रामानी से बढ़ाये जा सकते हैं। कुछ थोड़े से श्रोहदे हिन्दूस्तानियों को देकर बड़ी श्रासानी से काम लिया जा सकता है। समाचार-पत्रों को एकदम बंद कर देने से फिर कहीं से विरोध की ग्रावाज भी न आवेगी । सरकार अपने दिल में सन्तोष कर सकती है, कि अब किसी को कोई शिकायत नहीं रही । रिफ़ार्म की, गोलमेज-कान्फरेन्स की और डोमिनियन स्टेटस की चर्ची ही व्यर्थ है। यह इसी दानवी नीति का फल है, कि स्राज भारत में संग्रेज़ों का कोई दोस्त नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थवश सरकार की खुशामद करते हैं, वे भी उसके भक्त नहीं हैं। ऐसा प्रजा पर राज करना, अगर अंग्रेजों के लिए गौरव की बात है. तो हम नहीं समझते, कि वह अपनी सम्यता और उच्चता का किस मुँह से दावा कर सकती है। अगर अंग्रेजों की जगह इस वक़्त हब्शी होते, तो वे भी दमन ही तो करते। दमन शासन का सबसे निकृष्ट रूप है और अंग्रेजों ने उसी का आश्रय लिया है। क्या उनका खयाल है, कि जिस शक्ति से दबकर उन्होंने सुधार किये और कान्फ़रेन्स के वादे किये, वह शक्ति अब गायब हो गयी है ? दमन उस शक्ति को दिन-दिन मजबूत कर रहा है। उस राज्य के लिए इससे बढ़कर कलंक की दूसरी बात नहीं हो सकती, कि उसे हर एक बात के लिए मशीनगनों ही की शरख लेना पड़े। जिस राज्य में जनता पर . महज इसलिए गोलियाँ चलायी जायं, कि वह अपने लीडरों की गिरफ्तारी पर शोक मनाने के लिए जमा होती है, उसके चल-चलाव के दिन ग्रब था गये हैं। पेशावर में जो हत्याकाएड हुआ है, वह कभी न होता, अगर नौकरशाही ने मशीनगनों और फ़ौजी हिथियारों से जनता को धमकाया न होता। वह ज़माना गया, जब जनता पशुबल के

प्रदर्शन से डर जाया करती थी। श्रव वह डरती नही, वह उसे अपनी पराधीनता का हेतु समफ्तर उसकी जड खोदने के लिए श्रीर दृढ संकल्प कर लेती है। नमक कान् टूट गया। सरकार की मशीनगने उसको न बचा सकी। लाखो नमक बनानेवाले श्राज गर्व से सिर उठाये घूम रहे है। ग्राडिनेन्स भी टूट जायगा। कोई कानून, जिसको राष्ट्र के नेता श्रो ने स्वीकार नही किया है श्रीर जिसका केवल पशुबल पर श्राधार है, श्रव जनता उसके सामने सिर भुकाने को तैयार नही है। सरकार श्रगर श्रांखे बन्द रखना चाहती है, तो रक्खे, पर उसके श्रांखे बन्द कर लेने से देश की स्थित नही बदल सकती। देश श्रव श्रपनी किस्मन का मालिक श्राप बनना चाहता है। श्रीर उसकी कीमत श्रदा करने का निश्चय कर चुका है। पेशावर श्रीर कराची जैसे काड उसके पतन को श्रीर निकट ला रहे है।

#### दमन

दमन का बाजार गर्म है। निर्बल का एकमात्र श्राधार रोना है, सबल का एक मात्र श्राधार श्रांखे तरेरना । दोनो कियाएँ श्रांखो से ही होती है . लेकिन उनमे कितना बडा भ्रन्तर है! स्वेच्छाचारी सरकारों की बनियाद पश्-बल पर होती है। वह हरेक अवसर पर अपना पश-बल दिखाने को तैयार रहती है। प्रजा की हरेक शिकायत की दवा उनके पास सगीन भौर मशीनगन है। पशु-बल पर उनका म्रखंड विश्वास है। उनकी समभ में यह हरेक बीमारी की अचुक दवा है। वह कभी इसे स्वींकार नहीं करती, कि यह दवा कभी-कभी चुक भी जाती है। ग्रगर पुराना इतिहास इसके विरुद्ध कोई प्रमाण देता है, ग्रगर रूस, इटली, फाँस ग्रीर स्वय इग्लैंड ग्रादि देशों में इसका व्यर्थ होना सिद्ध हो गया है, तो हमारी सरकार इससे यह नतीजा निकालती है, कि उन देशों में उतना दमन नहीं किया गया, जितना जरूरी था। ग्रगर पक्का, सोलहों ग्राना दमन होता, तो मजाल थो, कि शासको को सफलता न होती। उन देशो के शासक कच्चे थे, दमन करना न जानते थे। हमारी सरकार दमननीति के व्यवहार में सबसे बाजी लिये जा रही है और यह कौन कह सकता है, कि वह गलती पर है। पुरानी कहावत है, कि मार के आगे भूत भागता है। आखिर आदोलन करनेवाले, आदमी ही तो है। मार्शल लॉ से. जेलखानों में बन्द करके. सरकार उन्हें चप कर सकती है, मगर जैसा जर्मनी के प्रिस बिस्मार्क जैसे पश्बलवादी को भी स्वीकार करना पड़ा था, कि "सगीन से तुम चाहे जो काम ले लो ; पर उस पर बैठ नही सकते।" हमारी सर-कार <u>दमन के व्यवहार से, चाहे जाति को</u> चुप कर दे, पर उसे शान्त नही <u>रख सक</u>ती। उसके लिए दोनो रास्ते खुले हुए हैं। एक तो प्रजा की शान्ति-उससे उत्पन्न होने-

वाली विभृतियों की श्रोर ले जाती है, दूसरो प्रजा की श्रशान्ति—उससे उत्पन्न होने वाली विपत्तियों की ग्रोर । एक तरफ कीत्ति है, गौरव है, पारस्परिक सहानुभूति है; दुसरी प्रोर अपकीर्ति है, यन्याय है, नोच-लसोट है। हम यह कभी स्वीकार नहीं कर सकते, कि अँगरेजों को नेकनामी से प्रेम नहीं। न्यक्ति की भाँति ही कोई जाति इतनी पतित नहों हो सकती, कि उसे बदनामी की लज्जा न हो। क्या अने वाली अपरेज जाति इतिहास के पन्नों में अपने पूर्वजों की क्रूर कथाएँ पढ़कर गौरवान्वित होगी? क्या भंगरेज जाति चाहती है, कि उसके श्रीर भारत के बीच इतना वैमनस्य हो जाय, जो सदियों में भी न मिटे ? ग्रॅंगरेजों का भविष्य उनके वाणिज्य ग्रौर व्यवसाय पर है। क्या भारतीय जनता को ग्रसन्तुष्ट रखकर वह ग्रपने व्यापार को जीवित रख सकते हैं ? मि॰ वेजनुड बेन ने अभी अपने व्याख्यान में कहा है, कि वड़ी से बड़ी फीजी ताकत भी भारतीय किसानों को ग्रेंगरेजी चीजें लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। तब जान-बुभकर सरकार क्यों इतनी निर्दयता से दमन पर कमर बाँघे हुए है, यह हमारी समभ में नहीं श्राता। हमने मि० वेजवुड बेन के व्याख्यान को बड़े घ्यान से पढा। उससे हमें घोर निराशा हुई। वह अभी तक भारतीय श्रांदोलन का तत्त्व ही नहीं समभे, या शायद समभते हुए भी न समभने की चेष्टा कर रहे हैं। ग्रगर उनका ख्याल है, कि यह मांदोलन काँग्रेस के थोड़े-से मादिमयों का खड़ा किया हुमा है भीर उन्हें जेल में बन्द करके या डंडों से पीटकर इसकी जड़ खोदी जा सकती है, तो यह उनकी भूल है। यह एक राष्ट्रीय ग्रांदोलन है, यह भारतीय ग्रात्मा के स्वाधीनता-प्रेम को विकल जाग्रति है। महात्मा गांधी क्यों भारत के हृदय पर राज्य कर रहे हैं? इसीलिए कि वह इस विकल जाग्रति के जीते-जागते प्रवतार है। वह भारत के सत्य, धर्म, नीति और जीवन के सर्वोत्तम आदशे हैं। उन्हें जेल में बन्द करके सरकार ने मगर कोई बात सिद्ध की, तो वह यह है कि जिस शासन में ऐसा देव-तुल्य पुरुष भी स्वाधीन नहीं रह सकता, वह जितनी जल्द मिट जाय, उतना ही भारत के लिए धौर समस्त संसार के लिए कल्यागुकारी होगा। मि० बेन फरमाते हैं, कि किसानों पर इस आंदोलन का असर नहीं है और न मुसलमानों पर है। हम मि० बेन को इतना सादालौह न सममते थे। स्वराज्य-प्रांदोलन खासकर किसानों ही का ध्रांदोलन है। क्या किसान इतने बड़े मूर्ख हैं, कि वह अपना हित भी नहीं समकते ? सम्भव है, कि उनके पास अपने भावों और विचारों के प्रकट करने का वैसा अवसर, साधन और साहस न हो. जिसका मि॰ बेन जैसे आदमी पर असर पडता ; पर इसका यह आशय नहीं, कि वह इस मांदीलन में शरीक ही नहीं हैं ? ग्रगर इस मांदीलन में उनका कोई फ़ायदा न होता, शिचित समाज ने उन्हें बेवकुफ बनाकर केवल प्रपना मतलब गाँठना चाहा होता, तो सम्भव था, किसान शरीक न होते ; लेकिन जब किसानों की श्रार्थिक कठिताइयों का सुधार इस ग्रांदोलन के मुख्य तत्त्वों में है, तो किसान क्यों न शरीक होंगे ? किसानों से ज्यादा कर ग्रौर कौन देता है ? उनके खेत में उपज हो या न हो ; पर उन्हें लगान भवश्य देना पड़ेगा भीर लगान भी वह जो बराबर बढ़ता चला जाता है। क्या किसान बोलते नहीं, तो क्या अपनी दशा को महसूस भी नहीं करते? महात्मा जी ने तो खुद किसानों को 'बेजबान' कहा है। श्रभी तो इस श्रांदोलन को चले हुए तीन महीने भी पूरे नहीं हुए। ईश्वर ने चाहा, तो सरकार को यह भी मालुम हो जायगा, कि किसान इस आंदोलन में कहाँ तक शरीक हैं! रहे मसलमान। पिछले वैमनस्यों के कारण अभी कुछ मुसलमान जनता ऐसी अवश्य है, जो इस आंदोलन को शुबहे की निगाह से देखती है; पर अधिकांश लोग हमारे साथ हैं, जैसा कि जमेयतूल-उलेमा के फैसले से जाहिर है। पेशावर मसलमानों का शहर है और वहाँ की जनता पर जो कुछ हुआ है. उसने हमारे बहुत से मसलिम भाइयों की आँखें खोल दी हैं। श्रभी बम्बई के भिडी बाजार में मुसलिम जनता पर जो कुछ किया गया है, उसका श्रसर भी जरूर होगा। फिर क्या यह ग्रँगरेजी सरकार के लिए गौरव की बात है, कि वह श्रांदोलन के तत्व पर विचार न करके ऐसे विचारों से सन्तोष प्राप्त करे, कि इस आंदोलन में फ़लाँ शरीक हैं, फला नहीं शरीक हैं। यह एक अप्रिय सत्य है पर उसे विवश होकर कहना ही पड़ता है, कि मुसलिम नेताओं में इस वक्त कुछ ऐसे लोग मौजूद है, जिन पर मुसलिम जनता का विश्वास नहीं। कुछ मुसलिम नेता इस श्रांदोलन से अपना मतलब गाँठने की फ़िक्र में पड़े हए हैं और मुसलिम जनता के हितों को ग्रपनै,स्वार्थ पर बलिदान कर रहे हैं। क्या लगान कम हो जाने से केवल हिन्दू किसानों का हित होगा ? क्या स्वदेशी के प्रचार से केवल हिन्दुश्रों का हित होगा ? मेम्बरियों ग्रौर ग्रोहदों के लिए भगड़ना मुसलिम जनता के हितों को थोड़े से शिचित समाज के स्वार्थ की भेंट करना है। हमें पूरी आशा है, और उसके लच्चा भी दिखायी दे रहे हैं. कि बहुत जल्द मुसलिम जनता अपने नेताओं से फिरकर इस आन्दोलन में शरीक हो जायगी । मुसलिम जनता को भी श्रव यह बात मालूम हो गयी है, कि सरकार को न हिन्दुओं से प्रेम है, न मुसलमानों से । उसके मार्ग में जो बाधक होगा, चाहे वह हिन्दु हो. या मुसलमान, उसके साथ किसी तरह की रिग्रायत न की जायगी। सरकार को नीच हिन्द-जातियों से भी कुछ ग्राशा है। कहीं-कहीं उसकी तरफ़ से इस ग्रान्दोलन के विरोध की आवाज़ें भी आ रही हैं। हमें इस बात से लज्जा और खेद है, कि ऊँची जातों ने नीची जातों के साथ पूर्वकाल में ऐसा अच्छा सलुक नहीं किया, जैसा उन्हें करना चाहिए था ; लेकिन जागा हम्रा हिन्दू-समाज स्रब स्रपने पिछले दुर्व्यवहारों का श्रायश्चित कर रहा है और काँग्रेस उन पराने लचर ग्रीर ग्रमान्षीय बन्धनों को तोड़ने में अपना परा जोर लगा रही है। काँग्रेसी हिन्दू की नजर में सभी हिन्दू बराबर हैं। वह किसी के साथ मिलने, साथ भोजन करने, देवमन्दिरों में एक साथ पजा करने में आना-कानी नहीं करता । वह हिन्दू-धर्म के ठीकेदारों से लड़ने पर भी तैयार है । एक श्रखूत भाई से बराबरी के नाते से मिलकर काँग्रेसमैन को जितना श्रानन्द होता है, उसे बयान करने की जरूरत नहीं। उसका बस चले, तो वह श्राज ही ऊँच-नीच के बन्धनों को तोड़ दे। हुमें विश्वास है, कि बहुत थोड़े दिनों में ऊँच-नीच का भेद केवल इतिहास में रह जायगा; मगर हम सरकार से पूछते हैं, श्राप जो श्रछ्तों के बड़े हित्पी बनते हैं, श्रापने उनके उद्धार के लिए क्या किया है ? श्रापने क्यों वेगार नहीं बन्द की ? क्या श्रापको यह नहीं मालम कि वेगार जिन से ली जाती है, वह यही नीच भाई हैं ? जरायमपेशा जातियों की मृष्टि किसने की है ? श्रापने या काँग्रेम ने ? नीच भाइयों की शिंचा के लिए प्रवन्ध करने में श्रापने कितनी उदारता से काम लिया है ? इन वातों के होते हुए भी श्राप किस मुँह से श्रछूतों के हित्पी बनने का दावा कर सकते हैं ? हमारे श्रादि हिन्दू भाई श्रव श्रपना दोस्त-दुश्मन पहचानने लगे हैं श्रीर हमें पूरा विश्वास है कि वह इस श्रवसर पर श्रपनी समक्ष से काम लेंगे। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि काँग्रेस के हारा ही उनका उद्धार हो सकता हैं श्रीर कोई शक्ति उनका उपकार नहीं कर सकती।

जिस निर्दयता से दमन किया जा रहा है, उससे तो यह साफ़ मालूम होता है, कि सरकार भारत की जाप्रति से घवड़ाई हुई है। Law and order का ढकोसला बनाकर सरकार खुद L:w and order को भंग कर रही है। क़ानून केवल प्रजा हो के लिए नहीं है। सरकार पर भी उसके बनाय हुए क़ानून उतने ही लागू होते हैं. जितने प्रजा पर ; मगर हम यहाँ देखते हैं, कि इस जाग्रति को दवाने के लिग्र सरकार किसी क़ानन की परवा नहीं कर रही है। जिस अपराध के लिए जो दंड नियत कर दिया गया है. उसका वह दंड न देकर सरकार जब जनता पर डंडों का प्रहार कराती है. तो इसे न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता। श्राम तौर पर यही होता है, कि काँग्रेस का एक जुलूस निकलता है, श्रगर जुलूस को अपनी राह चले जाने दिया जाय, तो कोई चुँभी न करे। कौंग्रेस या उससे हमददीं रखनेवाली जनता लूटने के लिए जुलूस नहीं निकालती. न शांति-भंग करने के इरादे से चलती है; मगर सरकार इसे अपमान समभती है और जलस को रोकने के लिए नये-नयं दफ़े लगाती है, पुलीस से निहत्थों को पिटवाती है भीर जिस चीज की रचा के लिए वह यह सब कुछ करने का दावा करती है, वह इस कार्रवाई से भंग हो जाता है। पेशावर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ सभी जगह वही एक क़िस्सा है। हम लखनऊ को लेते हैं। जिस हजरतगंज से काँग्रेस के जुलूस को रोकने के लिए सैंकड़ों सिर तोड़ दिये गये, उसी हजरतगंज से उसके पहले दो बार काँग्रेस का जुलूस शान्ति-पूर्वक निकल गया था। और एक चींटी की भी जान न गयी थी। इससे स्पष्ट है, कि सरकार भारतीय जाग्रति को दमन के जोर से दबाना चाहती है। Law and order केवल बहाना है। शोलापुर की परिस्थिति पर सूरकार ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, या पेशावर की तहकीकाती कमेटी के सामने

सूरकारी कर्मचारियों ने जो बयान दिये हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है, कि कर्म-चारियों ने बेजा जल्दबाज़ी से काम लिया। पहले कहा गया था, कि शोलापुर में तीन पुलीसमैनों को मारकर जला दिया गया था। श्रब खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है, कि यह बात ग़लत थी। तो फिर मार्शल लॉ जारी करने ग्रीर हत्याकांड का ग्रपराधी कौन है ? पेशावर में तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने जो बयान हो रहे हैं, उनसे विदित होता है, कि जब तक जनता के तीन श्रादमी सशस्त्र कारों से कुचल नहीं गये, किसी ने पत्थर नहीं फेके। एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा, कि फौज को बुलाने की कोई जरूरत न थी। फिर भी फ़ौज बुलायी गयी और कितने ही भ्रादमी मार डाले गयं। क्या यही Law and order की रचा है? हम यह मानते हैं, कि कहीं-कहीं जनता ने पत्थर फेके होंगे ; पर उसी वक्त, जब पुलीस या फ़ौज ने कोई ज्यादती की होगी। खेद तो इस बात का है, कि सेक्रेटरी तक पुलीस की इन डएडेबाजियों की तारीफ़ें कर रहे हैं ग्रीर हिज एक्सेलेंसी भी यही फरमाते हैं, कि कहीं उससे ज्यादा सख्ती नहीं की गयी जितनी जरूरी थी। हमारे नेता गला फाड़-फाड़कर जिल्ला रहे हैं, कि प्लीस घोर अत्याचार कर रही है। इस कठोर दमन से उदासीन होकर लोग एसेम्बली भौर कौन्सिलों से धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं; पर सरकार यही कहे जाती है, कि जरूरत से ज्यादा सख्ती कहीं नहीं की गयी। सेक्रेटरी साहब ने तो इन इस्तीफों का जिक्र तक नहीं किया। श्रव तो स्त्रियों पर भी सख्ती होने लगी है। देखना चाहिए, यह दमन क्या-क्या गुल बिलाता है। हम तो इतना ही जानते हैं, कि जाग्रति दमन से दबनेवाली नहीं । दमन से वह श्रौर भी जोर पकड़ेगी।

मई १६३०

### डंडा

यों तो इंग्लैंड ने पिछले सौ सालों में बड़ी-बड़ी श्रद्भुत चीजों का श्राविष्कार किया, बड़े-बड़े दार्शनिक श्रौर वैज्ञानिक तत्त्वों का निरूपण किया; लेकिन सबसे श्रद्भुत श्राविष्कार जो उसने हिन्दुस्तानी नौकरशाही के संयोग से किया है श्रौर जो श्रनन्तकाल तक उसके यश की घ्वजा को फहराता रक्खेगा, वह नीतिशास्त्र का यह चमत्कारपूर्ण, युगांतरकारी श्राविष्कार है, जिसे इंडाशास्त्र कहते हैं। यह बिलकुल नया श्राविष्कार है श्रौर इसके लिए इंगलैंड श्रौर भारत दोनों ही सरकारों की जितनी प्रशंसा की जाय, वह शोड़ी है। इसने शासन-विज्ञान को कितना सरल, कितना तरल बना दिया है, कि इस श्राविष्कार के सामने डंडौत करने की इच्छा होती है। श्रव न कानून की जरूरत हैं, न

च्यवस्था की, कौत्सिलें स्रोर एसेन्बलियां सब व्यर्थ, ग्रदालतें स्रोर महकमे सब फ़िज्ल । डंडा क्या नहीं कर सकता - बृह अजेय है, सर्वशक्तिमान है। बस डंडेबाजों का एक दल बना लो, पक्का, मजबूत, ग्रटल दल । वह सारी मुश्किलों को हल कर देगा । मज-दूरों की सभा मजदूरी बढ़ाने का ग्रान्दोलन करती है—दो डंडा! किसानों की फ़सल मारी गयी, वह लगान देने में ग्रसमर्थ हैं, कोई मुजायका नहीं-दो डंडा ! तान-तान कर, कस-कस कर। डंडा सर्वशनितमान् है-एयये निकलवा लेगा। कोई जरा भी सिर उठावे, जरा भी चूँ करे-दो डंडा ! वह युवक कपड़े की दकान पर खड़ा है, खरीदारों से कह रहा है-विलायती कपड़े न खरीदी-दो डंडा ! उसकी इतनी हिम्मत, कि इंग्लैंड की शान में ऐसी अनर्गल बात मुँह से निकाले, ऐसा मारो कि जबान ही बन्द हो जाय। वह देखना, "एक स्वयंसेवक शराब-ताड़ी की दूकान पर जा पहुँचा। नशेबाजों को समका रहा है-दो डंडा ! देर न करो. ताबड़-तोड़ लगाग्रो, खुब कस-कर लगाम्रो। इन सिर-फिरों की यही दवा है। जहाँ कहीं राष्ट्रीयता की, जाग्रति की, मात्मगौरव की भलक देखो, बस तुरन्त डंडे से काम लो। इस मरज की यही श्रच्क दवा है, और इसका ग्राविष्कार किया है-भारत सरकार और ग्रॅगरेजी सरकार ने मिलकर। कूछ न पृछिए ! कितनी जाँफिशानी श्रौर परीशानी के बाद यह श्राविष्कार हो पाया है। इसका पेटेंट करा लेना चाहिए, वरना शायद कोई दूसरी जाति इस पर श्रिविकार कर बैठे ! हालांकि जहाँ तक हम समभते हैं, भारत के सिवा, जिसने श्रहिंसा का व्रत ले रक्खा है. संसार के और किसी भाग में यह आविष्कार उपयोगी सिद्ध न होगा ; बल्कि उलटे ग्राविष्कारकों के हक में ही घातक सिद्ध होगा । ग्रहा हा ! कितना सुन्दर दृश्य है ! वह सड़क पर कई हजार ब्रादमी फंडा लिये, कौमी नारे लगाते चले भा रहे हैं। बच्चे भी हैं, स्त्रियाँ भी हैं, बूढ़े भी हैं। अपने देश से प्रेम करने के लिए उम्र की क़ैद नहीं है। इधर लट्टबंद, भालेबंद श्रीर राइफ़लबंद पुलीस के जवान पैतरे बदल रहे हैं, जैसे शिकारी कुत्ते शिकार को देखकर ग्रधीर हो जाते हैं, कि कब छूटें ग्रीर शिकार पर टूट पड़ें। जंजोर खोलते-खोलते आफ़त आ जाती है। बिलकुल यही हाल हमारे पुलीस के इन शूर-वीरों का है, जिनमें धैंगरेजी सर्जेंट तो उबला पड़ता है, बहादूरी का जोश उसके दिल में ग्रांधी की तरह उमड़ा ग्रा रहा है। हुक्म मिलता है—चार्ज ! फिर देखिए इन सूरमाओं की बहादुरी। निहत्थे, सिर भुकाकर बैठे हुए, जवान बंद रखने वाले आदिमयों पर डंडों भीर भालों का वार शुरू हो जाता है। श्रीर अगर किसी तरफ से एकाध पत्थर आ गया, चाहे वह खुफ़िया पुलीसवालों ही ने क्यों न फेंका ही, ती प्रलय हो गया ! बस 'फ़ायर' का हुक्म मिल गया । घड़ाघड़ बन्द्कें चलने लगीं ग्रीर लोग पड़ापड़ गिरने लगे और हमारे अफ़सर लोग, जो ऐसे अवसरों पर तमाशा देखने के लिए अवश्य आ जाया करते हैं, खुश हो-होकर तालियाँ बजाने लगे। वाह क्या बहादुरी है, क्या डिसिप्लिन है, भारत के सिवा संसार में और कहाँ ऐसे वीर पैदा हो सकते है और इंग्लैंड के सिवा और कहाँ ऐसे जोशीले अफसर और नीतिज्ञ !

तो भ्राजकल डंडे भगवान का राज है। सारे देश मे शान्ति है। भ्राश्चर्य है. कि इस बीसवी सदी में और सम्यता के शिखर पर बैठनेवालों के हाथों, भारत-वासियों का यह हाल हो रहा है। कौन-सा हृदय है, जो ग्राहत ग्रौर दलित नहीं, कौन-सी भ्रॉख है, जो खुन के प्रॉसू नही रो रही है। शायद हमारे सर्वज्ञ ग्रौर दयाल विधाता समभते है, कि लाठी से चोट नही लगती . मगर वास्तव मे लाठी की चोट गोली के जरूमो से कही श्रधिक कष्टसाध्य होतो है। पिडारो का हाल इतिहास में पढ़ा करते थे, पर प्राजकल जो प्रनीति हो ।रही है ग्रौर प्रजा को जिस तरह कुचला जा रहा है, उस पर तो पिंडारे भी-दांतो उँगली दबाते , पर भ्रँगरेजी सभ्यता का एक अंग यह भी है, कि अपनी बुराइयो पर तो पर्दा डाला जाय और दूसरो पर खुब कीचड़ फेका जाय। घरसाना, वीरमगाम, विलीपाली, लखनऊ, मिदनापुर, बर्बर्ड, दिल्ली, कहाँ तक गिनायँ। यह भ्रुँगरेजी शौर्य भ्रौर पराक्रम की एक ग्रविश्रात कथा है। निहत्थो पर, स्त्रियो पर, बालको पर, राह चलते पथिको पर, घर मे बैठे हुए प्राणियो पर डडो का वार करना ऐसी ही, वोर जाति का काम है और ग्रगर कोई इसको यथार्थ रूप मे बयान करने का साहस करे, तो उसके लिए पुलीस की दफाएँ है, जेल है, डड़े है। इतना ही नहीं, नीचे से ऊपर तक, पुलीस के छोटे अधिकारियों से लेकर वाइसराय ध्रौर सेकेंटरी तक एक स्वर से पुकारते है-पुलीस का व्यवहार प्रशसनीय था, उसने बडे जब्त से काम लिया। फिर कोई लाख कहे, हमारे बडे से बडे नेता फरियाद करे, चारो स्रोर से यही स्रावाज स्राती है। हमे तो इस पुलीस-प्रेम मे सरकार की दुर्बलता ही का प्रमाख मिलता है। वह पुलीस को हरेक प्रकार से, कायदे श्रीर न्याय की परवा न करके, उसकी नीचता, मनोवृत्तियो को पोषित करके, उसकी पीठ ठोककर ग्रपने काबू मे रखना चाहती है, क्योंकि वह खुब समफ रही है, यह हाथ से गये ग्रीर फिर सर्वनाश हुन्ना। जो शक्तियाँ किराये के मनुष्यो पर श्रवलिकत होती है-जनता के विश्वास, प्रेम और सहयोग पर नही-उनका यही हाल होता है। उन क्र्र कथा भ्रो की कल्पना करके रोमाच हो जाता है।

इधर तो विदेशी वस्त्रो का प्रचार ग्राडिनेसो से हो रहा है, उधर सरकार की ग्रोर से विदेशी चीजो के लिए प्रोपेगैंडा भी किया जा रहा है। विलायती चीजो के सस्तेपन ग्रौर पायदारी की सराहना की जा रही है ग्रौर उसके व्यवहार न करने से हिन्दुस्तान को जो हानि होगी, उसका रोना रोया जा रहा है। हमारी प्रजा-वत्सल सरकार से यह नहीं देखा जाता, कि उसकी नादान जनता, रही स्वदेशी चीजो पर अपना धन नष्ट करे। हमारे विधाता जनता की इस मूर्खता ग्रौर ग्रदूरदिशता से बडे दुखी हो रहे है, बेचारों को दाना-पानी हराम हो रहा है, पर जनता उनकी ग्रोर मुखातिब भी नही होती। क्या श्रव भी किसी को सदेह हो सकता है, कि ग्रारेजी सरकार किसके

#### श्रमन सभाएँ

ग्रमन सभाग्रों का संगठन श्रू हो गया। श्रव की इनका नामकरण ज्यादा माजित हुया है, कहीं वह हितकारिखी सभा है, कहीं शांति रिचखी। उसके प्रवर्तक साधाररातः दो-एक रायवहाद्दर या खान वहादुर होते हैं और प्रेरक जिले का अधिकारी-वर्ग । उनका प्रोपेगैडा राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध हो रहा है । चौकीदार, थानेदार, पटवारी, तहसीलदार, हाकिम-पर्गना सभी उसकी मदद पर कमर बाँधे हुए हैं। उन्हें पुरा ग्रव्हित्यार है, कि काँग्रेस की जितनी चाहें मिट्टी पलीद करें। उसे बदमाशों का दल कहें, चाहें लुटेरों का संघ, कोई उनकी जबान नहीं पकड़ सकता। काँग्रेस के विरुद्ध इस वक्त जो कुछ भी कहा जाय, जो कुछ भी किया जाय, वह सब उत्तम है, श्रेष्ठ हैं श्रीर काँग्रेस की जबान बन्द कर दी गयी है। प्रायः सभी बड़े प्रांतों में १४४ घारा लगा दी गयी है। समाचार-पत्रों का निकालना भी ग्रसम्भव कर दिया गया है। ऐसी दशा में काँग्रेस अपने विरुद्ध फैलाये गये आचोपों और लांछनों और अपवादों का जवाब कैसे दे। यह तो वैसा ही है-किसी आदमी के हाथ-पाँव बाँधकर, आप उसके घर में आग लगा दें। हमें ऐसी ग्रमन सभाग्रों का पहले कुछ ग्रनुभव हो चुका है। इन्हें टोडी सभा कहना ही उपयुक्त होगा। हमें ग्राशा है, कि जनता ग्रब ऐसी सभाग्नों का रहस्य खूव समभने लगी है। वह इन गोरखधन्धों में न फरेंसेगी। मजा तो यह है, कि प्रजा-हित का यह सागर उसी समय तरंगित होता है, जब काँग्रेस का म्रातंक घटा की भाँति छा जाता है। तभी बेगार कम करने के, नजराने बन्द करने के, और इसी प्रकार के दूसरे अनुष्ठान किये जाने लगते हैं और काँग्रेस का दबाव कम होते ही फिर वही नोच-खसोट शुरू हो जाती है।

## शित्ता-विभाग और काँग्रेस

यों तो हमारे शिक्षा-विभाग ने हमेशा राष्ट्रीय आन्दोलनों का विरोध किया है भीर छात्रों को उससे अलग रखने की बराबर कोशिश की है; पर अब की बार तो उसने निश्चय-सा कर लिया है, कि उसके छात्रों को आजादी की हवा भी न लगने पावे, लड़कों के कानों आजादी की भनक भी न पड़ने पावे ! हम यह मानते हैं, कि छात्रों को अपना समय विद्याम्यास में लगाना चाहिए, एकाप्रचित्त होकर ज्ञान-लाभ करना चाहिए; पर इसका यह अर्थ नहीं है, कि देश पर चाहे कितना ही बड़ा संकट आ पड़े, हमारे छात्र किताबों के कीड़े और परीचाओं के दास बने रहें। हमारा विश्वास है, कि स्काउटिंग का जैसा अच्छा अम्यास काँग्रेस के स्वयंसेवकों को हो सकता है, वह कृत्रिम साधनों-द्वारा कदापि नहीं हो सकता। काँग्रेसी जत्थे के साथ एक बार निकलने में जितना मानसिक और आत्मिक विकास हो सकता है, उतना बरसों की रटंत और

पढत से भी सभव नही। एक बार दो-चार डंडे ला लेना या दो-चार महीने के लिए जेल-यात्रा कर लेना, हृदय भ्रौर मस्तिष्क दोनो ही के लिए महान लाभकारी है। शिचा का सर्वोत्तम रूप है, अनुभव । अनुभव-हीन शिचा ज्योति-हीन दीपक है । जीवन के मजीव संग्राम मे जो अनुभव प्राप्त हो सकता है, वह ग्रौर कहाँ से हो सकता है। ग्रीर यह वह सग्राम नहीं है, जिसमे श्रादमी तकदीर की ठोकरों से जा पडता है, यह श्रास्मानी बला नहीं है, यह अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने आपको, अस्वाभाविक बधनो से मुक्त करने की जाग्रति-पूर्ण चेष्टा है। ऐसे ब्रादोलनो से छ।त्रो को दूर रखने की कोशिश वही शासन कर सकता है, जिसकी बुनियाद भय ग्रौर मूर्खता पर हो। क्या हमने नहीं देखा है, कि जब यूरोपीय युद्ध छिड़ा हमा था तो स्कूल भीर विद्यालय बद हो गये थे, तब यह नीति कहाँ गायब हो गयी थी ? तब क्यो नही इंग्लैंड के स्कलो के इसपेटरो ने इंग्लैंड के शिचा-विभाग के मत्री के सभापितत्व में यह प्रस्ताव किया था. कि छात्रो को इस समर से दूर रक्खा जाय। इग्लैड के लिए वह समय जितना नाज्क था, उतना ही नाज्क हमारे लिए यह समय है और जब यह सारा उद्योग केवल भावी सतानो के लिए किया जा रहा, तो यह कहाँ का न्याय है, कि वही भावी सतान दर से खडी तमाशा देखती रहे । इस विषय मे प्रयागवाली ने जो कार्रवाई की है, उसका हम हृदय से समर्थन करते है। टोडियो से तो कुछ कहना व्यर्थ है, लेकिन जिसमे ग्रात्मसम्मान का एक ग्रण भी है, उसे साफ-साफ कह देना चाहिए, कि मै इस ग्रनर्थकारी त्रोपेगेडा मे नही शरीक हुँगा और ऐसे अन्याय-पुर्ण बधनो के अधीन अपने बालको को न पढाऊँगा । उस नौकरी के लालच में, जो शायद कभी न मिलेगी, नवयुवको के गले में गलामी का पट्टा डालना, हमें तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसी पाठशालाओं में लड़को को भेजना, जहाँ राष्ट्रीयता का इस कठोरता से गला घोटा जा रहा हो, जो गलाम पैदा करना ही अपना ध्येय समभे बैठी हो, सर्वथा लज्जास्पद है। हमे पूरा विश्वास है, कि शिचा-विभाग को इस विषय में मुँह की खानी पड़ेगी। अगर सरकारी सहायता वन्द होती हो, तो हो , छात्रो पर फीस बढाकर, डोनेशनो से ग्रध्यापको का बेतन घटा कर, जिस तरह भी हो सके, इस चैलेज को स्वीकार कर लेना चाहिए। साइमन रिपोर्ट

साइमन रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी। खूब घडल्ले से बिक रही है। सुनते हैं, लाखों तक सख्या पहुँच चुकी है। इंग्लैंड के कुछ लोग रिपोर्ट की तारीफों के पुल बाँध रहे हैं, कुछ बिगड रहे हैं, कि यह विधान तो इंग्लैंड को गारत ही कर देगा। बहुत कम ऐसे प्राणी है, जो उसकी निन्दा करते हो, पर भारत में ऐसा एक भी प्राणी नहीं, जो रिपोर्ट को लचर, रहीं, घृष्णित और त्याज्य न कह रहा हो। मुसलमान और सिक्ख भी, जिन्हें प्रसन्न रखने की सिर तोड कोशिश की गयी है, रूठे हुए हैं। लिबरलों ने तो उसकी खूब दुर्गति बनायी है। यही रिपोर्ट लिखने के लिए, यह कमीशन इंग्लैंड से आया

या। गरीब भारत का लाखों रुपया खर्च किया, कितनी ही जगह डंडों की वर्षा करायी ग्रीर देश में फूट का बीज बोया। श्रीर श्रॅंगरेजी सरकार, यह जानते हुए भी कि इस रिपोर्ट को भारत कभी स्वीकार न करेगा, इतने दिनों तक उसकी ग्राड़ लिये शांतिपूर्वक बैठी रही। एस रिपोर्ट को देखकर ग्रव सिद्ध हुग्रा, कि इंग्लैंड में विवेक ग्रीर विचार का दीवाला हो गया है, केवल गाम्राज्यवादिता का जोर है ग्रीर पशुक्ल ही राजनीति का मूलाधार है। संभव था, ग्रगर दोनों तरफ़ दिल साफ़ होते, यह विधान सफलता से चलाया जा सकता। ग्रगर शासकों के हृदय में कुछ परिवर्तन हो जाय, तो इस विधान के द्वारा देश का बहुत कुछ कल्यागा हो सकता है। मगर वह Change of heart—कहीं नजर नहीं ग्राता। ग्रीर ऐसी दशा में इस विधान से किसी उपकार की ग्राशा नहीं की जा सकती। कुछ काग्रजी परिवर्तन तो ग्रवश्य हो जायगा, किन्तु जनता की दशा पूर्ववत् ही बनी रहेगी—यही श्रन्याय, यही दमन, यही श्रनीत। भारत ने इस रिपोर्ट को उसी तरह पैरों से ठुकरा दिया, जैसे उसने साइमन कमीशन को ठुकराया था।

जून १६३०

# ग्रगर तुम क्षत्रिय हो

तो अपने चित्रय-धर्म को पालो । क्या हम तुम्हें बतावें, कि चित्रय-धर्म क्या है ? यह तुम मुभसे कहीं ज्यादा जानते हो । यह धर्म अपने संस्कारों के रूप में लेकर तुमने जन्म लिया है । बत्तख के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है, या सिंह के वालक को शिकार करने की शिचा देनी होती है ? क्या हम नौजवान चित्रयों से कहें, आज तुम्हारा धर्म क्या है ? तुम्हारे बुजुर्गों ने किस तरह अपने धर्म का पालन किया था ! क्या गरीबों को पीसकर, किसानों का गला दवाकर, छोटी-छोटी नौकरियों के लिए अफसरों की चौखट पर नाक रगड़-रगड़ कर, जरा-सी रिआयत के लिए नीच से नीच बुशामद करके उपाधि और पदवी के लिए अधिकारियों के सामने मत्था टेक कर ही अन्होंने धर्म का पालन किया था ? कभी नहीं । वे सत्य की रचा में जानें लड़ा देते थे । मजाल न थी, कि उनके देखते कोई बलवान किसी दुर्बल को दवा ले । उसका खून पी जाते । दीन की पुकार सुनकर उनके खून में जोश आ जाता था । हेकड़ की हेकड़ी देख कर आंखों में खून उतर आता था । उनकी वीरता अफसरों के शिकार खेलाने या उनको खुश करने के लिए, पोलो खेलने तक रिजर्व न थी।

क्या तुम भी उसी नीति को पालोगे ? जो श्रफसरों के स्वागत में गरीबों के पैसे उड़ाती है, जो दीनों के रक्त से श्रमीरों श्रौर विशेषतः श्रधिकारियों की दावतें

करती है ? नही, जो लोग बढ़े हो गये हैं, जिनमें जोश नही, जान नही, मान नही, जिनकी नसो मे अभी तक नवाबो के जमाने की आराम-तलबी. और ऐश-परस्ती भरी हुई है, उनको सलामियाँ करने दो, दावतें खिलाने दो, डालियाँ पेश करने दो, खान-सामी और बैरो की नाजबर्दारियाँ करने दो , मगर तुम नौजवानो से हम यह आशा नहीं रख़ते. क्योंकि तुमने उस युग मे जन्म लिया है, जब पृथ्वी के हरेक भाग मे गुलामी की बेडियाँ टट रही है । परम्परा के बन्धन ढीले हो रहे है । अन्याय एडियाँ रगड रहा है। सत्य ग्रौर न्याय की विजय हो रही है। तुम्हारी श्रांखों के सामने ससार में क्या-क्या तबदीलियाँ हो गयी, तुम नही जानते ? रूस की जारशाही मिट गयी, ईरान की कजकुलाही मिट गयी, तुरकी की शाहन्शाही मिट गयी, चीन की खाकानी मिट गयी, जरमनी की कैसरसाही मिट गयी, यहाँ तक कि स्पेन ने भी स्वाधीनता की साँस ली, मगर भारत कहाँ है ? वही, जहाँ था । दीन, दुखी, दरिद्र । जानते हो क्यो ? इसीलिए कि चत्रियो ने धर्म का पालन करना छोड दिया। क्या तुम जवान होकर भी उसी बढ़ी. खुसट, लज्जास्पद, कायरता से भरी हुई, खुशामद में डूबी हुई नीति का पालन करोगे ? कभी नहीं, तुम नये युग के नाम-लेवा हो, तुम जवान हो, सजग हो, श्रभी नीच स्वार्थ ने तुम्हे अपने रंग मे नही रंगा, अभी तुम्हारी कमर ने भुकना नहीं सीखा, तुम्हारे सिर ने सिजदे करना नहीं सीखा, तुम में जोश है। हमें तुमसे श्राशा है। तुम भारत के मुख से वह कलक मिटा दोगे, जो आज उसे सिर नहीं उठाने देता। सत्य का संग्राम छिंड गया है, उसमे वीरो की भाँति श्रपने कर्त्तव्य का पालन करो। कौम के बनने-बिगडने की जिम्मेदारी नौजवानों के सिर होती है। वह जवान ही है, जो सत्य के संग्राम मे पहले कदम उठाते हैं। तुम तो चित्रिय युवक हो, क्या हम तुम्हे बतायँ, कि इस समय तुम्हारा धर्म वया है ?

नवम्बर १६३०

## स्वराज्य संग्राम में किसकी विजय हो रही है

जहाँ किसी नेता के पकडे जाने का समाचार आया, किसी शहर में सौ-पचास आदिमियों के घायल होने की खबर मिली और हमारे चेहरों पर मुर्दनी छायी। हमारे सिर भुक जाते हैं, मुँह से बेकसी की आह निकल जाती है और ऐसा जान पडता है, कि हमारे राष्ट्र की नौका अब हूबना चाहती है, मगर सोचिए, वह हमारी हार के लच्च हैं या जीत के न महात्मा गांधी ने चब समर-चेत्र में पदार्पण किया, तो उन्होंने खूब समफ लिया था, कि मैं पकड़ लिया जाऊँगा। उन्होंने अपने जांनशीन भी चुन लिये थे। तो, अगर जेनरल की इच्छानुसार ही संग्राम चल रहा है, तो यह जेनरल

की हार है, या जीत ? ग्रगर शत्रु विजयी होता, तो सबसे पहले वह हमारे जेनरल के रचे हुए चक्र-व्यूट्ट को तोड़ता, जेनरल ने जितनी चालें सोच रक्खी थीं, उन सभों को पलट देता; पर ऐसा वह नहीं कर सका। उसको फक मार कर हमारे जेनरल के आदेशों के सामने ही सर फुकाना पड़ा, यहाँ तक कि महात्माजी ने संग्राम को प्रगति की जो कल्पना की थी, वह श्रचरशः सत्य होती जा रही है। तो, यह हमारे जेनरल की विजय है, या पराजय ?

नि:शस्त्र संग्राम का मल-तत्व क्या है ? यही कि शत्रु को हम इतना दमन करने पर मजबर कर दें, कि वह खद अपनी ही निगाह में गिर जाय, खुद उसकी आत्मा जुससे घुणा करने लगे, यहाँ तक कि उसकी पुलिस और सेना उसकी दमनकारी श्राज्ञाश्रों का पालन करने से इन्कार कर दे। उसके साथ ही हम विनय के प्रत्येक श्रंग का पालन करते रहें। प्रविनय का एक शब्द भी हमारे मुँह से न निकले। प्रविनय का एक भी विचार हमारे मन में न ग्रावे। ऐसे विनय के ग्रादर्श के सामने पशुबल बहुत दिनों तक अपना जोर नहों दिखा सकता। लोकमत पशुबल की कठोर गति देखकर कृपाशील हो जाता है. श्रान्दोलन का जोर बढने लगता है, सरकार के बड़े-बड़े भक्त उसका साथ छोड़ देते हैं, उसे ऐसे-ऐसे क़ानून बनाने पड़ते हैं, जिनसे जनता के स्वाभा-विक जीवन में बाधा पड्ती है। जनता भी सत्याग्रहियों में सम्मिलित हो जाती है। ग्रधिकारियों को संगीनों ग्रोर मशीनगनों का ग्राक्षय लेना पड्ता है, उसका ग्राधिक ग्रोर राजनीतिक दीवाला हो जाता है। यहाँ तक कि अधिकारियों को राज्य कार् संचालन करना ग्रसम्भव हो जाता है। क्या हम इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं? ग्रांदो-लन इतने दमन के बाद भी क्या बढ़ता नहीं जा रहा है ? उसका चेत्र विस्तृत नहीं होता जा रहा है ? जिन शहरों में दस-बीस स्वयंसेवक न मिलते थे, उन्हीं शहरों में क्या अब दस-बीस आदमी रोज जेल नहीं जा रहे हैं ? हम इसे अपनी विजय कहें या पराजय ? कितने ही लिबरल नेताओं ने सरकार की दमन-नीति के विरोध में कौंसिलों से इस्तीफ़े नहीं दिये ? सैयद हसन इमाम और मालवीयजी जैसे लोग किस शक्ति से खिंच आये और जेल में तपस्या कर रहे हैं ? और अभी तो सातवा ही महीना है, क्या यह हमारी हार के चिह्न हैं ? मुफे तो यह शानदार फतह मालम होती है।

संग्राम में स्वभावतः विजय वही लाभ करता है, जिसमें दम ज्यादा है, जो ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा रह सकता है। जिसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जर्मनी की जीत युद्ध के जल्द से खत्म हो जाने में थी। समय के साथ उसकी शक्ति घटती जाती थी। ग्रॅंगरेजों की जीत युद्ध के तूल खींचने में थी। उसी भौति हमारी विजय-ग्रान्दोलन के दीर्घ होने में है। हमारी शक्ति दिन-दिन बढ़ती जायगी, हमारा संगठन उत्तरोत्तर पूर्ण होता जायगा। ग्रभी हमारा कार्य-चेत्र शहरों तक है। वह धीरे-धीरे देहातों में फैलेगा। समाज के कितने ही ग्रंग ग्रभी श्रक्ष्त्रे पड़े हैं। वे भी

भीरे-धीरे हमारे प्रभाव में ग्रावेगे। इसके विपरीत ग्रुँगरेजो की शक्ति, दिन-दिन चीख होती जायगी, उसके सहायक, ग्रलग होते जायँगे; उसकी ग्राय, कम होती जायगी; उसका रोव, घटता जायगा, उसकी साख, लुप्त होती जायगी ग्रौर जब साख न रही, तो उस राज्य का ग्रन्त ही समफ लो। ग्रभी तक तो सितारा हमारा ही बुलन्द है ग्रौर ग्रहों का योग बता रहा है, कि वह दिन-दिन बुलन्द ही होता जायगा। जनता पर जितने उन्हें पडते हैं, यह ग्रुँगरेजी ग्राधिपत्य पर एक-एक कुल्हाडी के ग्राघात से कम नहीं है। हमने यही समफ कर उन्हों का स्वागत किया है, सिर फुका-फुकाकर उसे भ्रगीकार किया है। यही हमारी विजय है। यही उन्हें बाजी, यही दमन, यही पशुता भ्रगेरेजी राज्य का विघ्वंस करेगी।

हमारी हार उस वक्त हो जाती है, जब हम विनुष के आदर्श से गिर जाते है, जब हम पुलीस के विरुद्ध गालियाँ और कटु वचनों का प्रयोग करने ,लगते हैं, जब हम प्रतिकार के वश होकर वार करते हैं, जब हम दगे-फिसाद पर आमादा हो जाते हैं। हमारी जीत लोकमत की सहानुभूति पर है। जिन कामों से आप लोकमत की सहानुभूति पा सकें, वह आपके रोकड खाते के हैं, जिन कामों से लोकमत की सहानुभूति खो दे, बह देना खाते के हैं। गालियाँ बक कर, या अधिकारियों के प्रति अपमान-सूचक इशारे करके आप लोकमत के विरुद्ध चले जाते हैं। वही आपकी हार है। पर, ऐसी वारदातें अभी तक इतनी कम हुई हैं, कि हम उन्हें उँगलियों पर गिन सकते हैं।

सँबसे बडी बात, जो हमारी विजय को निश्चित कर देती है, वह 'हक' है। हम 'हक' पर है और 'हक' की हमेशा विजय होती है। यह एक अमर सत्य है। समय भी हमारे साथ है। यह डिमाक्रेसी का युग है। निरंकुशता की जडे खोखली होती जा रही है। ससार ने निरकुश शासन का, या तो ग्रन्त कर दिया, या करता जा रहा है; श्रतएव समय भी हमारे साथ है। लोगों के दिलों में स्वाधीनता की लगन पैदा हो गयी है, उसके लिए कुर्बानियाँ करने पर, उसकी कीमत देने पर, प्राणो की बाजी लगाने पर तैयार है। गोलियो श्रौर लाठियो के सामने साहस-पूर्वक खड़े रहना इतिहास में बहत बडे महत्व की बात है। इससे उस उन्माद का परिचय मिलता है, जो किसी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए लाजमी है। समय अपना प्रभाव दिखाकर रहेगा। ग्रॅंगरेजो के बुरे दिन आ रहे हैं। आर्थिक दशा मे वह अब दूसरे दरजे की शक्ति है, सैनिक और नाविक-बल मे तीसरे दरजे की। यह बात न भूलनी चाहिए कि संसार की सहानुभूति हमारे साथ है। यद्यपि अभी तक उसका कोई प्रमाख नही मिला: पर जर्मनी, जापान, श्रमेरिका तीनो ही भारतीय परिस्थित को बड़े गौर से देख रहे है। श्रमेरिका के कई प्रभावशाली सज्जनो ने, जिनका चर्च से सम्बन्ध है, मि० वेजवुड बेन को एक चेतावनी दे दी है, श्रीर कही-कही जलसो मे भारत से सहानुभूति भी प्रकट की गयी है। यह सभी शुभ लच्च हमारी विजय के परिचायक हैं।

हमें सबसे बड़ी शंका मुसलमानों की श्रोर से है। हिन्दू-मुसलिम दंगों को खबरें पढ़-पढ़कर हम हताश हो जाते हैं ; लेकिन इस पहलू से भी हमारी पोज़ीशन दिन-दिन मजबूत होती जा रही है। ढाका और किशोरगंज के दंगों के कारण कुछ भी क्यों न हों : पर देश में उन्से कोई खलबली नहीं मची । लोगों ने मन ही मन इन कारणों को समभ्र लिया और श्रव ग्रधिक सावधान हो गये हैं। मुसलमानों मे इस समय दो राजनीतिक द्व हैं। एक काँग्रेस से सहानुभृति रखनेवाला मुसलिम नेशनलिस्ट दल, दूसरा मुसलिम-लीग दल । श्रव मुसलिम-जनता मुसलिम लीग पार्टी की चालो को खूब समभने लगी है । उसमें प्रधिकांश वही लोग सिम्मलित है, जो या तो श्रंगरेज़ी सरकार के नौकर है, या थे, या जिन्हें अपना कोई स्वार्थ निकालना है। निस्वार्थ भाव से देश सेवा करनेवाले. उस दल में बहुत कम हैं। नेशन लिस्ट दल ने तो लखनऊ में भ्रपना अधिवेशन करके साफ़ कह दिया कि हम काँग्रेस के अवज्ञा-आंदोलन को न्याय-संगत समऋते हैं और काँग्रेस की कुर्वानियों की प्रशंसा करते हैं। जब तक काँग्रेस गोलमेज कान्फ्रेन्स में न जायगी, यह लोग भी न जायँगे। दूसरे दल ने भी प्रयाग में प्रपना ग्रधिवेशन किया। उसने काँग्रेस आंदोलन की निदा की और गोलमेज सभा में जाने का निश्चय भी प्रकट किया ; पर इतना उनको भी कहना ही पड़ा, कि यदि गोलमेज सभा में हमारा श्रभीष्ट न पुरा हुआ, तो वहाँ से लौटकर हम भी यही आंदोलन आरंभ करेंगे। हम जानते है. कि यह इस दल की धमकी है, भीर सरकार ने यदि उसके साथ थोड़ी-सी रिम्रायत कर दी, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो वह सरकार का तरफदार रहेगा । मुरालमानों का एक तीसरा दल भी है, जो सोलहों खाना कांपेस के साथ है। श्रीर श्रालिमों ने इसी दल को अपनाया है; इस्लिए मुसलमानों की श्रोर से भी हम निश्चिन्त हो सकते हैं। काँग्रेस को इस समय अपनी उदारता दिखानी चाहिए और यह जानते हुए, कि दो-चार मेम्बरों की कमी-बेशी से किसी जाति का भविष्य नहीं बनता-बिगड़ता, मुमलमानों को असंतुष्ट न करना चाहिए । समय ग्राने पर यह धर्मगत वातावरण ग्राप ही न्नाप दूर हो जायगा भीर ग्राथिक सिद्धांतों के प्रधीन नये-नये दल बन जायेंगे।

सारांश यह, कि हमें चारों श्रोर श्रपनी विजय के लक्षण दिखायी देते हैं, श्रौर हम इसी तरह चेत्र में डटे रहेंगे, तो निस्संदेह हमारी मनोकामना पूरी होगी। सरकार ने जो ये श्रांडिनेंस पास किये हैं. इन्हीं से प्रकट है कि वह श्रपनी हार स्वीकार कर रही हैं। जब राजसंस्था श्रपने ही बनाये हए कान्ना को पैरों तले रौंदना शुरू बरे, तो उसकी दशा उस पागल की-सी समक्षनी चाहिए. जो श्राप ही श्रपना देह को दांतों से काटता है, श्राप ही श्रपना मांस नोचता है। ऐसा प्राणी बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। उसकी जिन्दगी का पैमाना लबरेज ही चुका है। श्राखर इन विशेष कान्नों का—इन गैरकानूनी कान्नों का—क्या परिणाम हुशा? वही, जो होना स्वाभाविक था; पिकेटिक को सरकार ने बंद करना चाहा था। पिकेटिक का दिन-दिन जोर बढ़ता

जा रहा है। समाचार-पत्रों के बंद करने में बेशक सरकार को सफलता हुई; लेकिन कानून तोड़कर साइक्लोस्टाइल पर छपनेवाले पर्चों ने तो शासकों की नाक ही तराश ली। ग्रांदोलन का जोर सौगुना बढ़ गया। इसमें भी सरकार को सफलता नहीं मिली। कहीं खादी पहनना ग्रपराध है, कहीं गांधी टोपी लगाना ग्रपराध है, कहीं तकली का व्यवहार करना ग्रपराध है। लार्ड ग्रांविन ग्रगर मातहतों की इन हिमाक़तों को पसन्द करते हैं, तो वह कठपुतली हैं, ग्रगर नापसन्द करते हैं, ग्रौर कुछ बोल नहीं सकते, तो कमजोर। मगर, हमें न उनसे कोई शिकायत है, न उनके मातहतों से। ग्रापको डंड चलाना मुबारक, हमें डंड खाना मुबारक! ग्रगर संसार का कोई नियंता है, तो वह न्याय करेगा। हमें ग्रपने सत्य का ही बल है।

नवम्बर १६३०

## पिकेटिंग ऋार्डिनेन्स

वाइसराय को स्वेच्छा से छः महीने के लिए कोई भी कानून जारी करने का अधिकार इसलिए दिया गया था कि जब एकाएक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाय, कि एसेम्बली में उस कानून को पास कराना असुविधाजनक हो और इधर देश में कोई ध्रनर्थ हो जाने की शंका हो, तो प्रबन्ध-संचालन में कोई रुकावट न पैदा हो : पर उसका इस तरह दूरुपयोग किया गया, कि प्रजा के स्वयंसिद्ध प्रधिकारों को कुचलने के लिए मनमाने म्राडिनेंस जारी किये गये। इस बात का एक चएा के लिए भी विचार न किया गया. कि जिन लोगों को ब्राडिनेंस द्वारा जनता पर जुल्म करने का अख्तियार प्राप्त होगा, वे कैसी-कैसी सख्तियाँ श्रीर उस श्रधिकार का कैसा बुरा इस्तेमाल करेंगे: मगर जब ऊपर ही से ग्रधिकारों के दुरुपयोग की किया ग्रारंभ हुई, तो यह मान लेना पड़ेगा, कि वाइसराय और उनके सहयोगी इस बात से बेखबर न थे, कि इन अडिनेंसों द्वारा जनता पर क़ान्न की आड़ में हरएक प्रकार की सख्ती की जायगी, श्रौर यही उनका उद्देश्य था। क्रिया शुरू हो गयी और शासन-चक्र भीषणु गति से चलने लगा। क्या वाइसराय और उनके सहयोगियों को यह मालूम है, कि इन आर्डिनेंसों द्वारा जनता का गला दबाकर कितनी रिशवतें ली जा रही हैं ? कितना जातिगत वैमनस्य बढाया जा रहा है ? श्रीर जनता की श्राह श्रीर फ़रियाद का जवाब डंडों श्रीर गोलियों से दिया जा रहा है ? इस आंदोलन का और कोई फल निकले या न निकले : लेकिन एक फल तो श्रवश्य निकला, कि नौकरशाही श्रपने नग्न रूप में जाहिर हो गयी। श्रव किसी श्रधिकारी का यह कहने का मुँह नहीं है, कि ग्रँगरेज लोग भारत को न्याय और सम्यता का सबक सिखाने के लिए उस पर राज्य कर रहे हैं। अँगरेजी शासन का उद्देश्य केवल एक है

भौर वह है भारत में भगरेजी व्यापार का प्रसार और शिवित भँगरेज बेकारों के लिए बड़ी-बड़ी जगहों का श्रायोजन । इसी उड़ेश्य को पूर्ति के लिए वह भारत की गर्दन पर सवार है ग्रौर उसे यह किसी तरह स्वीकार नहीं है, कि उसके स्वार्थ में जौ भर की कमी हो। ग्राप उसके स्वार्थ में हस्तचेप न करें, तो वह एक खास दायरे के ग्रन्दर श्रापके साथ न्याय, मनुष्यत्व श्रीर सौजन्य का व्यवहार करने की राजी है; लेकिन श्रापने उसके स्वार्थ की स्रोर स्राँख भी उठायी, तो स्नापकी कुशल नहीं ! वह न्याय, मनुष्यत्व श्रीर सौजन्य तव गायब हो जायगा श्रीर शासन का विकराल रूप श्रापके सामने श्रा खडा होगा। यह हरएक ग्रादमी का हक है, कि वह ग्रपने किसी भाई को कोई ग्रनुचित काम करते देख कर समभाये, रोके-सस्ती से नहीं, धमकाकर नहीं-हाथ जोड़ कर, पैरों पड़कर। यह जन्म-सिद्ध अधिकार है : मगर आज आप इतना कह दें, तो आपके लिए जेल का द्वार है। स्रापका भाई शराब पीता हो श्रीर श्रपना सर्वस्व बिगाड़े देता हो : पर भापको उसे समभाने या रोकने का हक नहीं है, यहाँ तक कि भाप अपने पुत्र को भी नहीं रोक सकते । स्राप जेल में ठुँस दिये जायँगे, स्रौर विलायती कपड़ों के विरुद्ध तो जवान खोलना ही जुर्म है। किसी का पुलिस से इतना कह देना काफी है कि अमुक व्यक्ति सुभे कपड़े खरीदने से रोक रहा है। बस, श्राप बाँध लिये जायेंगे श्रीर यह भी निश्चय है, कि श्रापको सजा भी हो जायगी। श्राप अपने को कितना हो बेकसूर साबित करें, श्रापको एक न सुनी जायगी। कोई दूकानदार, जिसे चाहे एक इशारे में गिरफ्तार करा सकता है। वह तो कहो, भारत में अभी लोग धर्म को भूले नहीं हैं और ऐसा कम होता है. कि निजी द्वेष निकालने के लिए लोग इस कानून से काम लें; पर सरकार ने अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रक्खी, श्रीर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ दूकानदार ऐसा कर नहीं रहे हैं। ग्राज लगभग साठ हजार श्रादमी जेल में केवल इसीलिए बन्द हैं, कि उन्होंने अपने भाइयों को विदेशी कपड़े लेने से रोकने की चेष्टा की थी। अगर भारत के कल्याख पर सरकार की निगाह होती तो, क्या ऐसा कानन जारी किया जाता ? विलायती कपड़े के व्यापारियों ने राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में जितनी सहायता दी है. उसके लिए देश चिरकाल तक उनका ऋगी रहेगा, ग्रगर उन्होंने खुले दिल से ग्रान्दोलन में भाग न लिया होता, तो हमें विदेशी-बहिष्कार में उसकी शतांश सफलता भी न होती, जितना हो रही है। उन्होंने बड़े-बड़े नुकसान उठाये श्रौर उठा रहे हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं, कि काँग्रेस को उनके साथ पूरी सहानुभूति है ; पर परिस्थितियों ने काँग्रेस को विवश कर रक्खा है: मगर सरकार को यह आर्डिनेन्स जारी करके क्या मिला ? महीने-भर में यह अ।डिनेन्स भी समाप्त हो जायगा और अँगरेजी कपड़ों का बाजार जरा भी न चेता और न चेत सकेगा। अपयश के सिवा और कुछ नहीं। श्रांकड़ों से सिद्ध होता है, कि इंग्लैंसड में बेकारों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है भीर कपड़े की खपत कम होती जाती है। हम मानते हैं, कि इस बहिष्कार से भारत को भी कम चित नहीं पहुँच रही हैं। घनी के ध्रपार धन-समूह से मृट्ठी-दो मृट्ठी निकल जाय, तो उसे क्या ध्रखर होगी? दिरद्र के लिए पैसे-कौडी की हानि ही बहुत कुछ है; पर उसके साथ ही यह भी मानना पडेगा, कि दिरद्र चाहे दो-एक दिन निराहार सो रहे, पर धनी को ध्रपने भोग-विलास में जरा-सी कमी भी ध्रसद्ध होती है। हमने विलायती कपडो की नीव पर अपना जो व्यापार-भवन। खडा किया है, वह वास्तव में हमारे लिए गुलामी का जेलखाना बन गया है ध्रौर उस भवन को गिराये बिना हमारा कल्याख नहीं हो सकता।

### गोलमेज़-कान्फ्रेंस

हम गोलमेज-कान्फ्रेस के निन्दको मे नही है। हम स्वीकार करते हैं, कि हमारे कितने ही नैता केवल राष्ट्र-हित के विचार से उसमे शरीक हए है और तरह-तरह की बाधा श्रो का सामना करके वे देश के उद्धार के लिए कोई मार्ग सोच निकालने मे जी-जान से लगे हुए है। वे अपनी 'जिम्मेदारियों को खुब समभते है और जो लोग उनकी निन्दा या उपेचा करते हैं, वे उनके साथ अन्याय करते है। यह समभना, कि काँग्रेस के लीडरो ही ने अक्लमन्दी का ठेका ले लिया है और जो लोग उसके बाहर है, वे सब के सब देश-द्रोही है, सरासर अन्याय है। गोलमेज मे ऐसे-ऐसे अनुभवी नेता शरीक है. जिनकी हमने सदैव इज्जत की है और अब भी करते है। हमे विश्वास है, कि वे लोग कोई ऐसा काम न करेगे, जिससे राष्ट्र को हानि पहुँचे , लेकिन हमे रुख के देखने से ऐसा अर्नुमान होता है, कि उन्हे अपने कार्य मे विशेष सफलता की सम्भावना नहीं। एक तरफ हमारे मुसलिम नेता है, जो मि० जिन्ना की चौदह शर्तों को देश की भाग्य-रेखा बना डालने पर तुले हुए है-। दूसरी ग्रोर हिन्दू नेता है, जो इन शर्तों को उसी दशा में मन्जर करना चाहते हैं, जब पहले यह तय हो जाय, कि गवर्नमेट डोमिनियन स्टेट्स स्वीकार करने पर तैयार है। डोमिनियन स्टेट्स के विषय मे ग्रब यह स्पष्ट हो गया है, कि साम्राज्य का कोई भी श्रग श्रपनी इच्छानुसार साम्राज्य से पृथक हो सकता है। यह प्रत्येक डोमिनियन की इच्छा के भ्रधीन है कि वह जब तक चाहे साम्राज्य मे रहे भीर जब उसे साम्राज्य मे रहना अपने लिये किसी कारण से अहितकर मालूम हो, तो म्रलग हो जाय । ऐसी दशा मे डोमिनियन स्टेट्स ग्रौर पूर्ण स्वराज्य मे बहुत थोडा, या केवल नाम का अन्तर रह जाता है। हमारे विचार में भी डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति पर ही मुसलिम शर्तों को मन्जूर करना चाहिए । इसके बगैर मुसलिम शर्तों को स्वीकार करने मे बडी बाधाएँ खडी होगी। सरकार की जो नीति है उसका तकाजा यही होगा, कि मुसलिम शर्तों को प्रधानता देकर थोडा-सा सूधार श्रौर कर दे। ऐसी दशा में ग्रापस में वैमनस्य ही बढेगा। हम यह स्पष्ट कह देना चाहते है, कि भारत सुधार नही चाहता, वह <u>श्रपने</u> भाग्य निर्<u>णय</u> का श्रधिकार चाहता है। गोलमेजवालो को समक लेना चाहिए कि नुमायशी सुघारों को स्वीकार करके वे भारत मे शाति-स्थापना न कर सकेंगे। हम उनसे अनुरोध करते हैं, िक वे सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दें, िक कान्फ्रेंस की पहली शर्त डोमिनियन स्टेट्स की स्वीकृति हो। जब सरकार इस शर्त को मान ले तब वे आगे बढ़ें; अन्यथा अपनी आवरू लेकर भारत लौट आवें और राष्ट्र-संग्राम में सिम्मिलित हो जावें। हमारे लिबरल नेता डोमिनियन स्टेट्स के साथ Safe guards की जो शर्त लगा दिया करते हैं उसके विषय में हमें यही निवेदन करना है िक Safe guards की आड़ में बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ तक, िक डोमि-नियन स्टेट्स को केवल नाम का गोरख-धन्या बनाया जा सकता है। अतएव Safe guards से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर रुपये की थैली और फ्रीज पर सरकार का अधिकार रहा, तो डोमिनियन स्टेट्स का कोई अर्थ न होगा। इसलिए इन दोनों विभागों पर हमारा अधिकार परमावश्यक है।

## वीरभूमि बारदोली

सशस्त्र संग्राम में किसी समय चित्तौर ने जो यश प्राप्त किया श्रौर भारत का मुख जिस भौति उज्ज्वल किया, वही यश इस निश्शस्त्र संग्राम में बारदोली ने प्राप्त किया और उसी भाँति भारत का मुख उज्ज्वल किया है। सिद्धान्त पर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की ऐसी मिसाल कदाचित इतिहास में मुश्किल से । मलेगी । व्यक्तिगत रूप से लोगों ने बड़े-बड़े त्य ग किये हैं और अपनी आत्मा की रचा के लिए बड़ी-बड़ी क्बोनियाँ की हैं; पर एक प्रान्त का प्रान्त श्रादर्श पर अपना सब कुछ अपंशा कर दे, इसकी नजीर नहीं मिलती। ब्राजु बारदीली खाली है, वहाँ चारों तरफ खाक उड़ रही है। वहाँ की--- आदर्श पर जान देनेवाली--- जनता राव कुछ त्याग कर श्रास-पास की रियासतों में जा बसी है। यह न समिकए, कि उनकी दशा भी उत्तरी भारत के किसानों की-सी है। नहीं, वे छोटे-छोटे जमींदार हैं। कूछ लोग कई-कई हजार सालाना कर देते हैं। उनमें ग्रिघकांश ऐसे हैं, जिनके घूरवाले विदेशों में धनोपार्जन कर रहे हैं, उनके घर पक्के ग्रौर विशाल हैं, घर के सामान मूल्यवान हैं और उनका जीवन भी व्ययसाध्य है; पर इस समय उन्होंने सिद्धान्त पर सब कुछ होम कर दिया। उनकी जायदाद दूसरा के हाथ में चली जायगी, उनके घरों में दूसरे लोग श्रा-श्राकर बसेंगे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है। वह शायद भारत के वसनेवालों से ऐसे श्रमानृपीय व्यव-हार की भाशा नहीं रखते। उनका यह देवी साहस देखकर हम लज्जा से सिर भुका लेते हैं ; क्योंकि हम अपने में वह तप श्रीर वह विश्वास नहीं पाते । तुम धन्य हो बार-दोली के वीरो ! ग्रगर संसार का नियन्ता कहीं है, तो तुम्हारा यह त्याग निष्फल न जायेगा। तुमने स्वराज्य को अपने धर्म का अंग बना लिया है और घर्म की विजय भ्रवश्य होगी।

#### नवाँ श्रार्डिनेन्स

पंजाब के एक ग्रॅंगरेजी पत्र ने लुाई इरिबन को लाई-ग्रार्डिनेन्स की उपाधि दी

है। और उन श्रांडिनेन्सो की संख्या को देखते हुए—जो गत ग्राठ महीनो मे जारी किये गये है—यह उपाधि कुछ बेजा नहीं मालूम होती। जिस वाइसराय की सच्चाई श्रौर नेकनीयती की महात्माजी ने तारीफ की, वह स्वार्थी मित्रयों के हाथ में यो कठपुतली बनेगा, इसकी ग्राशा हमें नहीं थी। ताबडतोड ग्रांडिनेन्स निकलते चले जा रहे हैं; हालाँकि जनता पर उनका कोई ग्रसर नहीं होता। ग्रब नवाँ ग्रांडिनेन्स निकाला गया है, जिनसे कर्मचारियों को काँग्रेस या ग्रन्य विद्रोही सस्थाग्रों की जायदादों को जब्त कर लेने का ग्रिथिकार दें दिया है। हमारी समफ में नहीं ग्राता, कि नौकरशाही कब तक सर्प की ग्रोर से ग्रांखे बन्द करके बाँबी पीटती जायगी। ग्रसन्तोष न मकानों में है, न जायदाद में, वह दिलों के ग्रन्दर है, ग्रौर जब तक उसे न दूर किया जायगा, यो व्यर्थ छाती पीटने से कोई नतीजा नहीं। क्या काँग्रेस के लिए किसी मकान की जरूरत है वह किसी वृत्त की छाँह में बैठकर विचार कर सकती है। उसका काम इसी तरह; बिल्क ग्रौर जोरों के साथ चलता रहेगा। उसे किसी कोप की क्या जरूरत है, जनता की सहानुभूति ही उसका ग्रखड कोष है, जिसमें से ग्रब तक करोडों रुपये निकल चुके है ग्रौर ग्रांगे भी निकलते रहेगे।

नवम्बर १६३०

# स्वराज्य आंदोलन पर त्रात्तेप

श्रभी वाइसराय साहब ने फरमाया है कि सत्याग्रह श्रादोलन ने लोगों में कानून के सम्मान श्रीर भय को निर्मूल श्रीर जनता की कुप्रवृत्तियों को जागृत कर दिया है। बिहार के गवर्नर साहब ने भी ग्रपने एक भाषण में यही विचार प्रकट किये हैं। कानून के सम्मान को इस श्रादोलन ने निर्मूल नहीं किया है, उसे निर्मूल किया है गैर कानूनी कानूनों ने, पुलिस की लाठियों ने, जेल के डएडों ने, श्रीर फीज की गोलियों ने ! हाँ श्रब जनता उस कानून को कानून न मानेगी, जो किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग से निकले हो। वह उसी कानून को कानून मानेगी, जिसके निर्माण में उसने स्वय निर्वाचक रूप से भाग लिया है। काँग्रेस के स्वयसेवक उसी तरह देवता नहीं है, जैसे पुलिस के कर्मचारी। पर वह ग्रपना कर्त्तव्य समक्तते हैं श्रीर जानते हैं कि यह धर्म-सग्राम है श्रीर धर्म के बन्धनों को तोड नहीं सकते। हाँ, जबू सिह्तयाँ श्रसहनीय हो जाती है तब श्रादमी पागल होकर जो कुछ कर बैठे वह थोडा है।

जनवरी १६३१

# बम्बई के एक मजिस्ट्रेट का भ्रम

बम्बई के चीफ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट ने शोलापुर दिवस मनाने के अपराध में काँग्रेस के कार्यकर्ताम्रो को दर्ख देते हुए फैसले में एक वड़ मजे की बात कही हैं। वह यह कि इस दिवस के मनाने का अर्थ हे, खूनियों को प्रोत्साहित करना। यह बिलकुल गलत है। इसका अर्थ केवल यह है कि इन ग्रादमियों को जो सजा दी गयी है, वह जनता की दृष्टि में जरूरत से कही ज्यादा कठोर हैं और नौकरशाही ने समस्त देश के मत को कुचलकर उन्हें फाँसी दी है। मारने का अस्तियार ग्रापकों हैं लेकिन रोने का अस्तियार मार खानेवालों को है। यह अधिकार आप उनसे छीन नहीं सकते।

जनवरी १६३१

# काँग्रेस ज़िंदाबाद

गत वर्ष चौथी मार्च को महात्मा गांधी जी ने डाडी की ग्रोर प्रस्थान करके स्वराज्य-सग्राम की रण-भेरी बजायी थी। पूरे साल भर के बाद चौथी मार्च को चिणिक-संधि की घोषणा हुई भ्रीर काँग्रेस ने पहला मोर्चा जीता। यह सफलता फिन माधनो द्वारा प्राप्त हई है, इसको दूहराने की जरूरत नही। वह सारे दृश्य श्रभी तक हमारी श्रांखों के सामने है। जिस काम को हम श्रसाध्य समभ रहे थे, वह इतना सरल था, इसकी हमने कल्पना भी न की थी। हमने लगभग ग्रस्सी हजार स्वयसेवक जेल भेजे, काँग्रेस के सभी प्रमुख नेताग्रो को बन्दी बनना पडा, पर सच पृछ्यि तो ऐसे महान उद्देश्य के लिए जितना त्याग किया गया वह कुछ नहीं के बराबर है। कुशल सेनापीत वहीं है, जो थोड़े से थोड़े रक्तपात से बड़ी से बड़ी विजय कर दिखाये। महात्मा गांधी जी उन्ही कृशल सेनापितयो मे हैं। श्रहिसा श्रीर सत्याग्रह का ऐसा श्रमोघ श्रम्त्र उन्होने देश के हाथ में दिया, कि हम बृटिश सरकार की मशीनगनी और हवाई जहाज़ी की तुच्छ समक कर निहत्थे मैदान में निकल पड़े और वह शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने संसार पर ग्रपना प्रभुत्व जमाये रखने के लिए पचास लाख श्रादिमयो का बलिदान कर दिया था. हमारा लोहा मान गया । योरोपीय महासमर मे भारत ने भी लगभग पन्द्रह लाख सैनिको का बलिदान किया था श्रीर श्रसख्य घन वारा था, पर उसका क्या फल निकला । वह पश्बल का संग्राम पशुबल से था। यह भ्रात्मबल का सग्राम पशुबल से था भ्रौर पशुबल को भ्रात्मबल के सामने नीचा देखना पडा। हम यह नही कहते, कि हमारा अभीष्ट पुरा हो गया और हमे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी, पर जिस सरकार ने पहले हमारे उद्योग को हेय समभा

ना ग्रीर उसकी हुँसी उड़ायी थी, उसी सरकार का हमसे सन्धि करने पर विवश होना क्या छोटी बात है ? जब विपच्ची ने हमारी शक्ति को स्वीकार कर लिया, तो वह हमसे फिर ताल ठोंकने का साहस नहीं कर सकता। जिस शत्रु के हृदय में ग्राप अपना ग्रातंक जमा सकते हैं, उसकी पीठ में घूल लगा देना उससे कहीं सरल है। मुश्किल होता है, ग्रपनी शक्ति का सिक्का बिठाना । वह ग्रभीष्ट काँग्रेस ने परा कर लिया । बृटिश सर-कार श्रव दोबारा भारत की संयुक्त शक्ति का सामना करने का साहस नहीं कर सकती। उसे ग्रब ग्रगर कोई ग्राशा है, तो वह भारत के विभिन्न समुदायों संप्रदायों का परस्पर वैमनस्य है। ग्रगर काँग्रेस ने इस वैमनस्य को जीत लिया, तो फिर उसकी कोई माँग नहीं जो भ्रॅंग्रेज सरकार पूरी करने के लिए मजबूर न हो जाय। गोलमेज-परिषद् में सभी वर्गों ने डोमीनियन स्टेट्स का समर्थन करके अँग्रेज सरकार को चिकत कर दिया था। प्रतिनिधियों का चुनाव जिस रीति से किया गया था, उससे सरकार ने यह आशा बाँध ली थी, कि यह एक स्वर होकर कुछ कह ही न सकेंगे। जितने मुँह होंगे, उतनी ही बातें होंगी । ऐसी परिषद को बच्चों का खेल सिद्ध कर देना कुछ मश्किल न था, लेकिन परि-षद् ने एक स्वर होकर डोमीनियन स्टेटस की सदा बुलन्द की । हाँ, बुटिश सरकार की इतनी चाल चल गयी कि परिषद् ने संरच्चाओं को स्वीकार कर लिया जिसने परिषद् को भपंग कर दिया। जो कुछ कसर रही, वह सांप्रदायिक स्वत्वों के बँटवारे के फमेले में पूरी हो गयी । महात्मा गांधी जी ने देखा कि अब समभौते का अवसर आ गया है और जब समभीता से कार्य सिद्ध हो तो बलिदानों की जरूरत क्या। आपने कहा है, कि े ('बिलदानों की एक सीमा तक तो ग्रावश्यकता होती है ; लेकिन उस सीमा के निकल जाने पेर कष्टों का ग्रावाहन करना मूर्खता की पराकाष्ठा है ।'' हमारा राष्ट्रीय ग्रांदोलन महात्मा जी का चलाया हुआ है। वही इसके प्रवर्तक और संचालक हैं। जब उन्हें विश्वास है कि श्रव वह श्रवसर श्रा गया है, जब समभौते से ज्यादा सफलता की श्राशा है, तो कौन कह सकता है कि उन्होंने संधि करके भूल की । श्रव तो हमारी जीत इसी में है, कि भारत जो कुछ माँगे, एक स्वर होकर माँगे, फिर श्रंग्रेज सरकार को वह माँग पूरी करने के सिवा श्रौर कोई मार्ग न रहेगा । गोलुमेज-परिषद् में स्वत्वों पर जो नोच-खसोट हुई, उसका कारए। यही था कि उसके प्रतिनिधि राष्ट्र भक्त न थे, पंथ-भक्त थे। भ्रब वह भ्रवि-श्वास का वातावरण बदल गया है, श्रौर हमें पूरा विश्वास है, कि साम्प्रदायिक विरोध की बाधा हमारे मार्ग में न खड़ी होगी । मुसलिम नौजवानों की मनोवृत्ति साम्प्रदायिक नहीं । इसका परिचय पहले ही मिल चुका है। हमारे मुसलिम नौजवान विशेष अधिकारों के उपासक नहीं, न वह सरकार का रचा का हाथ भ्रपने सिर पर रहना भ्रावश्यक समभते हैं। उनमें पुरुषार्थ है, उत्साह है, ग्रात्मविश्वास है ग्रौर वह राष्ट्र के हित के लिए पंथगत स्वत्वों को छोड़ना जानते हैं। जिस जाति में व्यापक भ्रात-भाव का श्रादर्श है, जहाँ कोई छोटा है न बड़ा है, सब बराबर हैं, वह जाति अगर विशेष अधिकारों और छोटी-छोटी नौकरियों के लिए राष्ट्रहित में बाधक हो, तो वह ग्रपने ऊँचे ग्रादर्श से गिर जायगी। जब नारी जाति में इतना ग्रात्मबल ग्रा गया है कि वह देश के लिए कठिन में कठिन यातना सहने के लिए तैयार है तो क्या हमारे मुमलिम नौजवान इम ग्रवसर पर ग्रपने पुरुषार्थ का परिचय न देगे? भारत को बीर देवियों ने इम कठिन ग्रवसर पर जिसक्ष वीरता का परिचय दिया है, वह समार के इतिहास में ग्रवितीय है। वह कोमलाँगी रमिण्याँ, जो परदे में रहना ही ग्रपना गौरव समक्षती थी, जिस बीरता से मैंदान में ग्रा खड़ी हुई, उसने ससार को चिकत कर दिया। हम तो यह कहना भी ग्रितिश गोक्ति नहीं समक्षते, कि इम् सग्राम में विजय का सेहरा नारी-जाति ही के सिर है। माताग्रो ने सदैव ग्रपनी सन्तान के लिए ग्रपना बिलदान किया है ग्रीर ग्राज उसी मातृत्व ने भारत का उद्धार किया है।

फरवरी १६३१

#### काँग्रे स

काँग्रेस का ग्रधिवेशन समाप्त हो गया। हमे कुछ शका थी, कि शायद गाधी-इविन समभौते के विरोधी कुछ गुल न खिलाये, पर वह शका निर्मुल सिद्ध हुई । विरो-धियों ने चेंग्टा तो की कि महात्मा गांधी के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाय, और काली फंडियाँ भी निकाली, लेकिन महात्मा जी के प्रभाव के सामने उनकी कुछ चली नही। काँग्रेस ने बहुमत से देहली के समभौते का समर्थन किया और महात्मा जी के नेतत्व मे काँग्रेस के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना निश्चित हो गया । सबसे प्रधिक प्रसन्नता हमे स्वराज्य की उस व्याख्या से हुई, जो कॉग्रेस ने एक प्रस्ताव के रूप मे मजूर की है। उसने उन शकास्रो का शमन कर दिया, जो काँग्रेस की नीति के विषय में कुछ लोगो को थी । अब कॉग्रेस का घ्येय राष्ट्र के सामने है। वहु गुरीबो की सस्या है, गरीवों के हितों की रचा उसका प्रधान कर्तव्य है। उसके विवान में मजदूरों, किमानों श्रीर गरीबों के लिए वहीं स्थान है जो अन्य लोगों के लिए। वर्ग, जाति, वर्ण आदि के भेदो को उसने एकदम मिटा दिया है। हम काँग्रेस की इस प्रस्ताव के लिए बधाई देते है। स्वराज्य की इस व्याख्या को लाखों की सख्या में बाँटना चाहिए। ऐमा कोई घर न होना चाहिए जिसमे उसकी एक प्रति न हो । श्रव जनता को इस विपय मे कोई सदेह न रहेगा कि वह किन स्वत्वों के लिए लड रही है, स्वराज्य से उसे क्या लाभ होगा भ्रौर उसकी प्राप्ति का क्या मार्ग है।

मार्च १६३१

## स्वराज्य मिलकर रहेगा ।

कभी-कभी देश को देखकर हमें स्वराज से निराशा हो जाती है। जहाँ हिन्दू श्रीर मुसलमान एक-दूसरे की गर्दन काटने पर तुले हैं, जहाँ किसान श्रीर जमींदार में संघर्ष है, अछूतों और वर्णवालों में संघर्ष है, वहाँ स्वराज के विषय में शंकाओं का होना स्वाभाविक है। लेकिन इन सब बाधाग्रों के होते हुए भी स्वराज के पच में एक ऐसी बलवान शक्ति है, जिसके सामने यह बाघाएँ बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकतीं श्रीर वह शक्ति है समय की प्रगति या संसार का जनमत । संसार ने चाहे और किसी विषय में उन्नति की हो या नहीं, लेकिन शासन व्यवस्था के सिद्धान्तों में पिछले बीस वर्षों में एक क्रान्ति-सी हो गयी है। म्राज कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए कोई न कोई बहाना ढुँढ़ने पर मजबूर है। वह नि:शंक होकर यह कहने का साहस नहीं रखता कि हमने इस देश को जीता है, श्रीर तलवार के जोर से अपने श्रधीन रखेंगे। यदि वह ऐसा कहे तो संसार में उसके विरुद्ध ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा कि उसे प्राख-रक्ता के लिए कहीं पनाह न मिलेगी। सबल स्वार्थ का सहन संसार श्रब नहीं कर सकता। श्राज चिंचल या रादर मियर या साम्राज्यवाद का कोई दूसरा उपासक भाग्त पर कोई श्राचेप करता है, कोई दिल दुखानेवाली बात करता है तो उस पर चारों तरफ से बौछारें पड़ने लगती हैं, यहाँ तक कि चींचल के दल का नेता भी उसका समर्थन नहीं करता । अब अंग्रेज व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा यही माँगते हैं कि उन्हें हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों के बराबर ही हक मिले। कर्जों के विषय में भी यह निश्चित-सा है कि भारत के सिर ऐसे क़र्ज़ नहीं मढ़े जा सकते जो भारत के हित के लिए न लिये गये हों। सारांश यह कि यह युग स्वराज का युग है, जनता एकाधिपत्य को सहन नहीं कर सकतो, चाहे वह स्वदेशी ही क्यों न हो । जैसा लार्ड इविन ने हाल में इंगलैंग्ड में कहा है-'प्रभुत्व का श्रादर्श श्रब नहीं रहा, यह साफेदारी के श्रादर्श का युग है।' भारत श्रगर श्चंप्रजी साम्राज्य में रह सकता है तो गुलाम बनकर नहीं ; बराबर का साम्भेदार बनकर। ग्रगर ग्राज भारत में जातिगत वैमनस्य बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार ही के सिर पड़ती है। ग्रधिकारो मएडल को कानपुर में ऐसा कड़वा अनुभव हुआ है कि शायद ऐसे अवसरों को दूर रखने में वह कभी इतनी ग्रफलत न करेगा। हिन्दू-मुसलमानों में मेल रहे इसकी भी सरकार को फ़िक्र रखनी होगी। क्योंकि वैमनस्य की जिम्मेदारी उसके सिर पड़ती है और अब संसार को यह घोखा नहीं दिया जा सकता कि अंग्रेजी राज्य का रहना इसलिए जरूरी है कि हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे को फाड न खाये। इस तरह की श्रावाज चाहे किसी तरफ़ से उठे, वह सरकार द्वारा प्रेरित समक्क ली जाती है ग्रीर उसका प्रभाव मिट जाता है। ग्रतएव संसार के हाथ में यह जो भेद का ग्राखिरी हथियार था वह भी निकम्मा हो गया, उसकी सारी बातें खुल गयीं। ग्रब भारत या

संसार साम्प्रदायिक विद्वेषों से मुगालते में नहीं डाला जा सकता । उघर किफायत की जरूरत ग्रौर खर्च पूरा करने के लिए ऊँचे ग्रधिकारियों को न तोड़ कर करों का बढ़ाना ग्रौर छोटे-छोटे ग्रमलों का तकलीफ करना, यह सभी वाते, लोगों की स्वराज्य-लालसा को उत्तरोत्तर तीव्र करती जा रही है। देश को ग्रपनी सारी, सामाजिक, ग्राधिक ग्रौर राजनैतिक बीमारियों की एक ही ग्रमोंच ग्रौषिघ देख पड रही है ग्रौर वह 'स्वराज्य' है ग्रौर संसार का जनमत उसके साथ है। इगलैंग्ड के पास ग्रगर ग्रव कोई शक्ति वच रही है तो वह प्रोपैगएडा है। ग्रनुभव ने बतला दिया है कि एक मिसमेयों भारत को ससार की ग्रांखों में इतना गिरा सकती है कि सारे देश का सयुक्त प्रयास भी ग्रव उसे वहाँ से उठाने में सफल नहीं होता। हमें ऐसी मिसमेयों ग्रौर उसी यैली के चट्टो-चट्टों से भारत की रचा करनी है। ग्रगर ऐसे ग्रवसर पर हमारे कुछ वक्तृता कुशल, प्रभावशाली नेता (सरोजिनी नायडू की भाँति) ग्रमेरीका का भ्रमण करे, उसके साथ ही यह प्रयास भी किया जाय कि फिल्मों द्वारा भारतीय सस्कृति का शुद्ध ग्रौर यथार्थ रूप ससार के सामने रखा जाय, तो हमें विश्वास है, देश का बड़ा कल्याण होगा।

मई १६३१

## गोरी जातियों का प्रभाव क्यों कम हो रहा है.

लार्ड इर्विन से किसी ने हाल मे एक जलसे मे पूछा—अग्रेजो के प्रति भारत-वासियो को इतना अविश्वास और अप्रतिष्ठा कब से हुई है और इसके क्या कारण हैं? इसका लार्ड इर्विन ने जो उत्तर दिया, वह विचार करने योग्य है। आपने फर्माया, गोरी जातियो की प्रतिष्ठा तो उसी वक्त उठ गयी जब जापान ने रूसियो पर विजय पायी। और कारण है, यूरोपीय महासमर में भारतवासियों का सिम्मिलत होना और सिनेमा का भारत में प्रचार। इसका अर्थ यह है कि भारतवासियों को ज्यो-ज्यों गोरो के आनरिक जीवन का परिचय मिलता जाता है, गोरो का प्रभाव मिटता जाता है। महासमर ने इतना ही नहीं सिद्ध कर दिया कि पुरुषार्थ और साहस में भारतवाले गोरो से जौ भर भी कम नहीं है, बिल्क यह भी सिद्ध कर दिया कि गोरे न्याय और धर्म और नीति और शिष्टता के पुतले नहीं हैं, जैसे वह भारत में बन जाते हैं। चाहिए तो था कि गोरों का रख-कौशल, उनका महान् सघटन, उनका दैविक धैर्य, उनकी नीति-परायखाता और उदारता देखकर भारतवाले दिल में उनके कायल हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। भारतवालों ने देखा कि यह लोग भी हमारे ही जैसी दुर्बलताओं से भरे हुए मनुष्य है, जो संकट पडने पर धर्म को ताक पर रख देते हैं, जो विजय-पाने के लिए अनीति और अनाचार के पिशाच बन जाते हैं, जो नीच स्वार्थ के प्रवाह में सद्भावों को भूल जाते

है। सारांश यह कि जिन गुणो के बल पर गोरे दूसरो पर राज करते है. उनमें से एक भी मोजद नहीं ग्रौर भारत में उनका जो रूप नजर ग्राता है, वह बना हग्रा है। चरित्र-बल से हो एक जाति दूसरी जाति पर भ्रातक जमा सकती है। पशबल से स्थायी प्रभाव नहीं पड सकता । भारतवासियों ने देखा कि यह चरित्र-बल गौरागों में नाम को भी नही है। किसी जाति का चरित्र उसके गिने-गिनाये महापरुपो के आचरण से नहीं सिद्ध होता. बिल्क जन-साधारण के व्यवहार से । जिन देशों की जनता शराब को पानी की भाँति यीती हो. चाय को जीवन का आधार समभती हो, वह बहुत सस्कृत नहीं हो सकती। लडाइयो मे जब गोरे लोग विजय पा जाते हैं. तो पराजितो के साथ कितना श्रमानुषीय व्यवहार करते है, यह जानी हुई बात है। भारत में तो गोरे सोलजरो का यह हाल है कि जिस इलाके में इनका पड़ाव पड़ जाता है, वहाँ स्त्रियों का राह चलना बद ह्ये जाता है। सीधे बोलना तो वह जानते ही नही। गोरे ही क्यो, हमारे सिविलियनो का भी यही हाल है। वह इतने मगरूर, इतने विनयशन्य, इतने अक्खड होते है. कि कोई शरीफ हिन्द्स्तानी गला दबने ही पर उनसे मलाकात करने जाता है। उनसे मिलने में भारतवालों को ऐसा अनुमान होता है कि वह अपनी आत्मा का खन कर रहे हैं। उनके सत्सग से शभ प्रभाव लेकर तो शायद ही कोई लौटता हो। जो मिलता है. वह तीसमारखाँ बना हम्रा. ऐसा रूप वनाये हए, मानो वह स्रभी स्राकाश से उतरा है। महासमर ने इस भ्रम का निवारण कर दिया। भारतीयों को गोरों के साथ मिलने का. सोने का. बरतने का अवसर मिला और उन्होने गोरो को जितना ही अदर से देखा. उतनी उन्हे अश्रद्धा होती गयी।

मगर सिनेमा ने तो परदा और भी फाश कर दिया। जो ढका हुआ था, वह भी खुल गया। महाँ समर में तो पन्द्रह लाख से ज्यादा आदमी नहीं गये। सिनेमा तो इससे कही ज्यादा आदमी नित्य देखते हैं। हालाँकि कोशिश की जाती है कि यूरोप और अमेरिका के अच्छे ही फिल्म भारत में आये। फिल्मों का नियमित रूप से सेंसर होता है, एक बाकायदा महकमा ही इस काम के लिए खुला हुआ है। अभी हाल में सिनेमा इन्क्वायरी कमेटी तहकीकात कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो फिल्म आते हैं, उनका असर यह होता है कि भारतीयों को गोरे जीवन के कुछ ऐसे दृश्य देखने में आते हैं कि उनके दिल में उम जाति के प्रति घृणा-भाव उत्पन्न होते हैं। और यह उस जाति का हाल है, जो दुनिया को तहजीब सिखाने का दावा करती है। उसी जाति की एक मिसमेयो आकर भारतीय जीवन के कुछ कलुषित अंगों की तस्वीर खीचती है तो गोरी जातियों को रोमाच होने लगता है। अगर गोरो का जीवन आदर्श होता, उसमें ऐसी खूबियाँ होती कि दूसरों के दिल में उससे मिक्त और सम्मान का सचार होता, तो उसका यह उल्टा असर क्यो होता ? पर बात यह नहीं हैं। गोरो ने आदि से ही प्रेम के बल पर नहीं, आतक के बल पर संसार पर प्रमुत्व जमाया है। वह कालों की नजरों से अपने ऐबों को

खिपाकर अपनी नीतिमत्ता की साख बिठाये हुए थे और अब आधुनिक आविष्कारों ने उस परदे का ढका रहना मुश्किल कर दिया है। एक दिन था, जब भारतवाले गोरों को देवता समभते थे। तब आमदौरफ्त की इतनी मुविधाएँ न थीं और गोरांगों को अपने काले दागों का छिपाना आसान था, पर अब वह दाग छिपाये नहीं छिपते, बिक उल्टे और स्पष्ट हो रहे हैं। गोरी जातियों को अब अगर कालों की प्रतिष्ठा का पात्र बनना है तो परदे में छिपकर नहीं, स्वामी बनकर नहीं, भाई बनकर ही सम्भव है। पिश्चिमी सम्यता का दिवाला हो रहा है। एक दूसरे महासमर के बादल मंडला रहे हैं। अगर यह भविष्यवाणी सत्य निकली तो संसार में उस सभ्यता की यादगार केवल मिलों के टुटे-फूटे चिन्ह और संसार के कोष में संघर्ष का सिद्धान्त मात्र रह जायेंगे।

जुन १६३१

## देश की वर्तमान परिस्थित

देश में इस समय आधिक संकट के कारण, जो दशा उपस्थित हो गयी है, उसे जल्द न सँभाला गया तो बड़े भारी उपद्रव की ग्राशंक है। महात्मा गांघी क्रान्ति नहीं चाहते भौर न क्रान्ति से ग्राज तक किसी जाति का उद्धार हुगा है। महात्मा जी ने हमें जो मार्ग बतलाया, उससे क्रान्ति की भीषणता के विना ही क्रान्ति के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रोर सरकार ग्रीर उसके पिटठ ज़मींदार ग्रीर दसरी शीर हमारे कुछ तेजदम भ्रौर जोशीले कार्यकर्ता नादिरशाह बने हुए क्रान्ति के सामान पैदा कर रहे हैं। सरकार से तो हमें शिकायत नहीं। जो चीज हमारे काम न आये, उसे नष्ट कर देना भी राजनीति का एक सिद्धान्त है। शत्रु को बढ़ते देख कर फसल को जलाना, कुरुंगों में विष डाल देना ग्रीर घास को जला देना हा नेवाले दल की परानी नीति है। इसी नीति से रूसियों ने नेपोलियन पर विजय पायी थी। देश में यदि इस समय जगह-जगह उपद्रव होने लगें ; तो स्वभावतः जनता का घ्यान लद्य से हट कर घरेल भगडों की भीर चला जायगा भ्रौर स्वराज्य की नौका मभाधार में चक्कर खाने लगेगी। कान-पुर के उपद्रव ने परिस्थिति को कितना बदल दिया, हम श्रपनी श्राँखों देख रहे हैं। हमें तो शिकायत ग्रपने उन जोशीले भाइयों से है जो महात्माजी के किये-घरे को मिट्टी में मिला रहे हैं। हमारी जीत पहले भी धर्म पर जमे रहने में थी, स्रब भी है स्रीर स्रागे भी रहेगी। हमने सरकार से जो समभौता किया है, उस पर हमें दृढता के साथ डटे रहना चाहिए। हाथी के दाँत विख:ने के ग्रौर, ग्रौर खाने के ग्रौर वाली नीति पर चलने में हमारा कल्यागा नहीं है, एक साथ युद्ध और श न्ति दोनों की दुहाई न देनी चाहिए 🕽

महात्मा जी ने किसान भाइयों को सलाह दी थी कि दखीलकारों को रुपये में ग्राठ श्राने श्रवश्य देना चाहिए । यदि किसान इससे श्रधिक दे सकें तो दें, लेकिन इतना जरूर दें। किन्तु एक क्रोर तो दमारे जमींदार इससे ग्रधिक वसूल करने पर तुले हुए हैं, दूसरी श्रोर हमारे कार्यकर्ता, जिनमें कुछ बड़े-बड़े नाम भी हैं, महात्मा जी के श्रादेशों पर घ्यान न देकर किसान भाइयों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन वीर पुरुषों में होड़-सी लगी हुई है कि कौन गर्म से गर्म बात कहकर जनता पर अपने नेत्त्व का सिक्का जमा दे। सुच्चा लीडर हम उसे कहेंगे, जो देश को धर्म के रास्ते पर चलाये, जिसके कर्म और वचन में कोई अन्तर न हो, जो भीतर से भी वैसा ही हो, जैसा बाहर से। बार-बार कहना कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, मानों समभौते की मुहलत केवल इसीलिए मिली है कि यद्ध की तैयारी की जाय. देश को घोखा देना है। देश की भारतीय चिंचलों श्रीर राथरिमयरों से बचाने की ज़ब्रुरत है, वरना यह लोग स्वराज्य संग्रामं को रक्तमय बना कर इसे बदनाम कर देंगे और संसार की सहानुभृति खो बैठेंगे। धर्म-युद्ध की जीत, धर्म को मजबूत पकड़े रहने में है। जनता स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं रखती। जनत्रंत में भी राष्ट्र की बागडोर गिने-गिनाये हाथों में ही रहती है। उसे जिस रास्ते पर लगाया जाय, उसी पर चलने लगती है। जरूरत है वातावरण को शान्त बनाने की । जहरीले वातावरण का परिणाम स्रभी हम कानपुर में देख चुके हैं। देश को जल की -जरूरत है, अग्नि की नहीं। आग लगाकर जलाने के सिवा और क्या किया जा सकता है। क्रान्ति-क्रान्ति की दुहाई देकर, वक्तृताश्रों में हिंसा की पुट दकर, जोशीले और अदूरदर्शी कार्यकर्ताओं की पीठ ठोंककर, दश में जो आग लगायी जा रही है, इसका परिखाम अच्छा न होगा। घरेलू युद्ध से घातक कोई युद्ध नहीं होता और उपद्रव हो जाने पर उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाले, जलते हुए घरों से ग्रपने हाथ सेंकनेवाले कितने ग्रादमी कहाँ से निकल ग्राते हैं, यह हम सभी जानते हैं। हम देश को इस परिस्थित से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ किया है. शान्त रह कर ही किया है भीर आगे भी जो हमारी जीत होगी, वह श्रिहिसा हो के बल से होगी। हिंसा का भूत हमारे सिर सवार हुआ श्रीर हमारा सर्व-नाश हमा। केवल मौखिक महिंसा से काम नहीं चल सकता। हमें मनसा, वाचा, कर्मणा ग्रहिंसा का अनुयायी होना पड़ेगा। यह कहना कि हमारा सर्वनाश तो पहले ही हों चुका है, कानपुर उस सर्वनाश की ताजा मिसाल है। जो लोग उस नरमेध की श्राहति बन गये हैं या जिनका सर्वस्व लुट चुका है श्रौर श्राज जिन्हें रोटियों का सहारा नहीं, उनसे पूछो कि इस दशा और पूर्व दशा में क्या अन्तर है ? हमारा अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वह महात्मा जी को अपना सच्चा नेता मानें श्रीर उनके बताये हुए मार्ग से जौ भर भी विचलित न हों। गरीबों और विचलितों का, महात्मा जी से बड़ा शुभचिन्तक संसार में दूसरा नहीं है। दूसरा कोई ब्रादमी ब्रगर उनसे कुछ श्रीर

कहता है, तो उमसे कह दे, कि पहले ग्राकर हमारी तरह हु में जुतो, पसीना बहाग्रो, हमारी ही विरादरी के एक ग्रग बन जाग्रो, तब हम तुम्हारी मुनेगे। ग्रपनी वकालन चलाने के लिए, ग्रानेवाले चुनाव में वोट लेने के लिए, ग्रथवा ग्रपनी व्यवसाय-वृद्धि के लिए हमारी खुशामद न करो। तुम टट्टी की ग्राड से जो शिकार खेल रहे हो, उसे हम खूब जानते हैं। जो लोग महलो में रहते हैं, यमीरो की जिन्दगी बसर करते हैं, मोटर के नीचे एक कदम नहीं चल सकते, जिनको भोजन के लिए तर माल चाहिए, वह क्या जाने कि गरीबो पर क्या गुजरती है। वह तो ग्राग लगाकर चल देते हैं, घर जलते हैं गरीबो के। इस वक्त ग्रगर हमारे किसान भाई सोच-विचार से काम न लेगे ग्रीर महात्मा जी के मार्ग से हट जायँगे, तो उन्हें हमेशा के लिए पछताना पडेगा।

जून १६३१

## महात्माजी की विजय-यात्रा

महात्मा गांधी के रवाना होते ही समस्त भारतवर्ष की आँखें लंदन की तरफ फिर गयी है। महात्माजी ने दिखा दिया है कि वह राजनीति में भी उतने ही कुशल हैं, जितने सग्राम में। कितने ही लाल बुभत्कडों को महात्माजी की राजनैतिक विवेक-शीलता में सदेह था। उनका खयाल था, महात्माजी धार्मिक और सामाजिक चेत्र के लिए ही बनाये हैं। वह Saint है और राजनीति से उन्हें कोई लगाव नही। राजनीति में चाले हैं, तिकडम बाजी हैं, आँखों में घूल भोकना हैं, कहना कुछ और करना कुछ हैं। लेकिन महात्माजी ने सिद्ध कर दिया कि वह राजनीति में भी, धर्मनीति से जौ-भर भी इधर-उधर नहीं होते। सच तो यह है कि महात्माजी ने राजनीति को उसकी गदिगयों से पाक कर दिया है। उनकी राजनीति और धर्मनीति दोनो एक हैं। यही कारण है कि वह समर में जितने वीर और साहसी हैं, सिध में उतने ही दूरदर्शी और दृढ। ऐसे विरले ही होते हैं, जिनमें यह दोनो गुण समान रूप से मौजूद हो। साधारणत समर का वीर सेनापित, जो बडी-बड़ी सेनाओं का सचालन करता है, राजनीतिज्ञों की मडली में आकर चकरा जाता है। उसी तरह राजनीति का धुरधर पहित युद्ध-चेत्र में जाकर अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करता है। महात्माजी की व्यापक बुद्ध, धर्म और समाज, संधि और समर में समान रूप से अपना चमत्कार दिखाती है।

लेकिन इस समय महात्माजी के सामने जो काम है, वह श्रासान नहीं हैं। लंदन में वह गोलमेंज के चारो तरफ बैठे हुए, ऐसे-ऐसे चतुर खेलाडियों के बीच में खड़े होगे, जिन्होंने राज्य-सचालन को जीवन-तत्व बना लिया है। जहाँ श्रंग्रेजी सेना श्रसफल हो गयी है, वहाँ बहुधा श्रग्रेजी डिप्लोमेसी ने विजय पायी है। इंग्लैंड में श्रब मजुरों का

ग्रधिकार नहीं है। लेकिन जब मजूरों के हाथ मे पूरा ग्रधिकार था, उस समय भी साम्राज्यवादियो का इतना जोर था कि मजुर-सरकार उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नही कर सकती थी, और अब तो सर सामुयेल होर, लार्ड रीडिंग, लार्ड पील जैसे-जैसे सज्जन कैंबिनेट में है, जिन्हें भारत से उतनी ही सहानुभृति है, जितनी स्वामी को सेवक से होती है। ऐसी दशा में महात्माजी का उद्देश्य अगर सफल हो सकता है, तो इसी तरह कि राष्ट्र की परी शक्ति महात्माजी के पीछे हो। हमको उतनी शका अग्रेज मिनिस्ट्रो से नहीं, जितनी ग्रपने ही भाइयो से हैं। ग्रग्नेज व्यापारी हैं। व्यापार जनके जीवन के लिए अनिवार्य है। वह खेती-बाडी करके अपना निर्वाह नहीं कर सकते। उन्हें मालूम हो गया है कि भारत को तलवार के जोर से दबाकर वह व्यापार नहीं कर सकते, केवल राज्य करने का व्यसन उन्हे ग्रपने व्यापार को चौपट करने, ग्रपने जीवन को खतरे में डालने, और अपनी हस्ती मिटा देने पर राजी नहीं कर सकता। बाल्डविन हो या चींचल, मैंकडोनेल्ड हो या लायड जार्ज, इस बात को कोई नही भूल सकता कि इंग्लैंड का व्यापार ही उसके प्राण है और जिस दिन इंग्लैंड का व्यापार न रहेगा. उस दिन इग्लैड भी न रहेगा। हाँ, हमारे भाइयो मे अब भी एक ऐसा शक्ति-शाली समूह है, जो स्वराज्य से डरता है। उसे भय है कि स्वराज्य में हिन्दू बहुमत उसे पीस डालेगा । इस समय हमारी सारी कोशिश अपने मुसलिम भाइयो की सहानुभृति प्राप्त करने, उनके दिलो से शका और अविश्वास को मिटाने मे लगनी चाहिए। यही हमारे राजनीतिक उद्धार की कुजी है। काँग्रेस ने इस शका और अविश्वास के लिए कोई स्थान नहों छोड़ा है, फिर भी वह पिशाच अभी तक छिपा बैठा है और जब अवसर पाता है, कही न कही अपनी पैशाचिक लीला दिखा देता है। मुसलमानो मे इस वक्त कोई नेता नही है। जितने नेता है, वह एक-एक टुकडी के नेता है। मौलाना हसरत मौहानी पर अधिकाश मुसलिम जनता को विश्वास है, पर मौलाना इतनी जल्द-जल्द पहलू बदलते है, कभी पक्के राष्ट्रवादी बन जाते है, कभी पक्के मुसलिम लीडर, कि मुसलिम जनता उन्हे पहेली समऋती है। ऐसी बिन दुल्हा की बरात किस भ्रवसर पर क्या करेगी, नही कहा जा सकता। उन्हें समभावें तो कैसे, उनके साथ शर्तें करे तो कैसे । सभी श्रपनी-प्रपनी डफली अलग-श्रलग बजा रहे है । इसे स्वीकार करने मे हमे कोई ग्रापत्ति न होनी चाहिए कि मुसलिम भाइयो की यह शंका तथा ग्रविश्वास केवल दुराग्रह के कारण नहीं है। उसका कारण वह भेद-भाव, वह छूत-विचार, वह प्रथकता है. जो दुर्भाग्य से अभी तक अपने पूरे जोर के साथ राज कर रही है। जब हिन्दू, एक मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पी सकता, तो मुसलमान को कैसे उस पर विश्वास हो सकता है, वह कैसे उसे अपना मित्र और हित-चितक समभ सकता है ? कुछ पढे-लिखे मुसलमान उँगलियो पर गिनने-लायक ऐसे मिलेगे, जो समभते है कि यह भेद-भाव नफ-रत के कारण नही, इसीलिए नही, कि हिन्दू मुसलमानो को नीचा समक्षता हे, बल्कि इसलिए कि यह भेद-भाव का भूत उसके सिर पर हजारो बरस से सवार है, जो प्रपने स्वधिष्यों से भी उतना ही प्रथक रक्खे हुए हैं, जितना अन्य धर्मवालों से। ब्राह्मण को एक कायस्थ के हाथ का भोजन अखाद्य है। नहीं, एक प्रान्त के ब्राह्मण के लिए दूसरे प्रान्त के विप्रजी के हाथ का भोजन वर्जित है। यहाँ तक कि ऐसे-ऐसे कुलीन भी पड़े हुए हैं, जो अपने हाथ के सिवा और किसी के हाथ का पकाया भोजन-खा ही नहीं सकते, चाहे भूखो मर जायें। हिन्दू इस भिन्नता को समभता है और उसे इसके महने की आदत पड़ी हुई है, वह किसी वर्ग का हो, उसे भी किसी न किमी को अछूत समभतें का गौरव मिल ही जाता है, लेकिन आज मुसलमान इस फिलासफी को नहीं समभ सकता। वह तो यहीं जानता है कि हिन्दू उसे नीचा समभतें हैं और यह कोई भी आत्म-सम्मान रखनेवाली जाति नहीं सह सकती। ऐसे विचारों के रखते हुए कोई राष्ट्र नहीं बन सकता और अगर कुछ दिनों के लिए बन भी जाय, तो टिक नहीं सकता।

सितंबर १६३१

#### नया प्रेस बिल

सरकार ने समाचार पत्रों के लिए एक नया दड-विधान सोच निकाला । क्राति-कारियों की अमानुषीय लीलाओं को रोकने के लिए यही उपाय सबसे सरल समका गया है। सरकार का कथन है कि समाचारपत्रों में उत्तेजना पैदा करने के लिए लेख निकलते है, हत्याकारियो को तस्वीरे छपती है, और अप्रत्यच रूप से उनकी प्रशंसा की जाती है। यदि ऐसे समाचारपत्र है, ग्रौर इसमे सदेह नहीं कि है, तो उनके साथ कानुनी बर्ताव होना चाहिए। इस वक्त भी जो कानून मौजूद है, उसके द्वारा सरकार ऐसे पन्नो की जबान बन्द कर सकती है, उसकी हस्ती मिटा सकती है। लेकिन एक नया कानून बना कर श्रिधकारियों को यह श्रिधकार दे देना कि वे जिस पत्र को चाहे, कुचल डाले श्रीर सरकारी नीति की निष्पच ग्रालोचना करने के लिए भी पत्रों को दएड दे सके, खतरे की बात है। श्रीर यह कानून उस वक्त बनाया जा रहा है, जब भारत को स्वराज्य देने की बातचीत हो रही है। इस वक्त तो कहा जा रहा है, जिम्मेदार पत्रो को इस विधान से डरने का कोई कारण नही है, लेकिन ग्रधिकारियो को कोई ग्रधिकार देकर यह ग्राशा करना कि वह उसका व्यवहार सोच-समभकर करेंगे श्रौर श्रपनी कारगुजारी दिखाने के लिए निरपराधियो पर भी भ्राघात न कर बैठेंगे, तजरबे से गलत साबित हुआ है। महात्मा गाधी से बडा अहिंसावादी व्यक्ति और कौन होगा, पर उन्होंने भी इस विधान का विरोध किया है और इसे भारतीय जनमत के विकास मे बाधक समक्ता है। श्रिध-

कारियों को कानन की सर्वशक्तिमानता पर अखंड विश्वास है। वह कानून की निरर्थ-कता को ग्रांखो से नित्य देख-देखकर।भी कोई उपदेश नहीं ग्रहण करते। रोज नये-नये कानन बनते है और रोज नये-नये अपराधो का आविष्कार होता है और यह होड बरा-बर चली जाती है। मगर, जैसे बाहरी लीप-थोप से जीर्खदीवार नहीं सँहल सकती. उसी भॉति विषमता से भरा हुन्ना समाज कानुनो से स्वस्थ नही रह सकता । चोरी, डाका. जाल, हत्या, इन सभी अपराधो का कार्या सामाजिक वैषम्य है। जब इस वैषम्य मे जाति-द्वेष मिल जाता है, तो इसका रूप ग्रौर भी भयकर हो जाता है। कोई भी समभ-दार जादमी हत्याकारियों की प्रशंसा नहीं कर सकता। संसार में इससे बड़ी भल नहीं हो सकती कि हत्यात्रों से किसी देश का उद्घार हो सकता है। जुड़ाई से लड़ाई का श्रंत हो सकता, तो आज ससार में शान्ति का राज्य होता। लडाई और द्वेष को प्रेम ही जीत सकता है। प्रेम, शक्ति का सचय किये बगैर नहीं हो सकता। अहिंसा कायरो का कर्तव्य नही, महान बलवानो का कर्तव्य है। प्रेम वही कर सकता है, जो शक्तिमान हो। चाहे वह शक्ति श्रात्मा की हो, या देह की । इन अपराधो का दमन करना सरकार का ही धर्म नही, राष्ट्र का धर्म भी है, क्योंकि ऐसे कृत्यों से राष्ट्र को हानि पहुँचती है। उसके नाम मे ही कलक नहीं लगता, उसका भविष्य भी ग्रंधकार में पड जाता है। जब तक हमारी मनोवृत्ति ऐसी रहेगी कि ऐसी हत्याश्रो की गुप्तरूप से श्रशंसा करते रहें, किसी अग्रेजी या हिन्द्स्तानी कर्मचारी की हत्या को खबर सुनते ही फडक उठें, पत्र खोलकर बहले यही देखें कि कही कोई हत्या हुई या नहीं, उस वक्त तक हत्याओं का अंत न होगा । हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि द्वेषमय हिंसा करना ही धर्म-विरुद्ध नहीं. उसकी प्रत्यच या अप्रत्यच रूप से सराहना करना भी धर्म-विरुद्ध है। राष्ट्रो मे लडाइयाँ होती है। वह खुल्लम-खुल्ला, ललकार कर होती है। चात्र धर्म मे वैसी लडाई के लिए स्थान है। वीरता की प्रशंसा की गयी है ग्रौर की जायगी। पर, छिपकर स्त्री-पुरुष, बाल-बद्ध की हत्या करना ग्रत्यन्त घृष्णित है, श्रौर जो मनोवृत्ति ऐसे काम की तारीफ करती है, वह निस्सदेह ग्रस्वस्थ है।

सितंबर १६३१

### सरकारी खर्चे में किफायत

घर में ग्राग लगी हुई है श्रौर सरकार किफायत करने के मंसूबे बाँघ रही है। महीनो कमेटी ने विचार किया, महीनो गवर्नमेट विचार करेगी, तब महीनो के बाद किफायत शुरू होगी श्रौर किफायत भी क्या ? छ्रोटे-छोटे श्रमले निकाल दिये जायँगे, ऊँचे श्रोहदेदार चैन करते रहेगे। राष्ट्र श्राखिर इसीलिए तो है, कि वह मरे श्रौर सर-

कारी कर्मचारी चैन करे। ग्रगर ग्रामदनी में कभी हो रही है. तो कोई चिन्ता की बात नहीं। मनमाने कर बढाये जा सकते हैं। रेल का किराया चौगुना कर दो. जिसे हजार बार गरज होगी, सफर करेगा। डाक के महसूल चौगुने कर दो, जिसे हजार बार गरज होगी, डाकखाने मे जायगा। ग्राखिर डाक का काम तो रुक नही सकता। ग्रभी कर वृद्धि के लिए बहुत बड़ी गुजाइश है। १०० रु० साल की आमदनी पर भी कर लगाया जा सकता है। प्रजा रोयेगी, रोये, सरकार का खर्च तो पूरा हो जायगा। गरीब से गरीब मल्क का खर्च अमीर से अमीर मल्क से बढ न जाय, तो बात ही क्या रही। भ्राखिर भारत को मालम कैसे होगा कि हम पराधीन है। इग्लैड का बादशाह अपने खर्च में कमी कर दे. आनन-फानन वजीर से लेकर नीचे तक पन्द्रह फी सदी वेतनों में कमी हो जाय. पर भारत मे श्रोहदेदारो का वेतन कैसे घटाया जा सकता है ? उसका नाम लेना भी जर्म है। भला फौज के खर्च में इससे ज्यादा कमी क्या हो सकती है! स्टेश-नरी का खर्च कम कर दिया, बिजली का खर्च कम कर दिया, अब और क्या चाहिए । उधर प्रजा है कि भूखों मर रही है, न खाने को श्रन्न है न तन ढाँकने को वस्त्र। जो कुछ उपज हुई थी, वह लगान में गयी। कितने ही घरों में तो लोटा-याली श्रौर गहने जेवर भी लगान की भेट हो गये। पर खर्च में कमी नहीं हो सकती। गरीबों को एक जून भी ज्वार की रोटी न मयस्सर हो, पर हमारे साहवो को मक्खन ग्रौर ग्रडे ग्रौर शराब और श्रंगर-अनार दिन मे पाँच बार चाहिए। ससार मरे, हम तो जीते है। यही पिच्छिमी सभ्यता है। कितना दू.ल होता है, जब हम देखते है, कि हमारी सरकार को देश की परिस्थिति की बिलकुल चिन्ता नहीं। उसे तो डडे का बल हैं। किसान ग्राप मरेगा श्रीर लगान श्रदा करेगा, वरना डडे से खबर ली जायगी । उसे इतना ही जिन्दा रहना चाहिए कि वह मरकर खेत जोत-वो सके। इससे ज्यादा जिन्दा रहने की उसे जरूरत नही । ईश्वर की दया से म्राबादी भी कम नही । म्रगर दस-पाँच करोड म्रादमी मर भी जायँ, तो क्या चिन्ता। जमीन परती नही रह सकती. श्रौर लगान फिर भी वसल हो ही जायगा, कर मिल ही जायगा। अगर कमी की ऐसी ही जरूरत होगी तो मदरसे तोड दिये जायँगे, शफाखाने बद कर दिये जायगे या लडको की फीस दुगनी कर दी जायगी, और शफाखाने दवाम्रो की दूकान बना दिये जायँगे। बीमारी के लिए तो कही खोजने नहीं जाना है, और लडके भी मदरसे आवेगे ही । और न आवें तो सरकार का क्या बिगडता है। उससे लगान थ्रौर कर मे कोई कमी नहीं होती।

ग्रगर यह दशा न होती तो स्वराज्य की कामना ही क्यो जन्म लेती।

ग्रक्टूबर १६३१

#### बंगाल ऋार्डिनेंस

बगाल भार्डिनेस पास करके सरकार ने वही किया, जो बमबाजो की इच्छा थी। बमबाज यही तो चाहता है कि सरकार को ऐसे-ऐसे ग्रत्याचार करने पर उत्तेजित किया जाय, कि जनता उसे अपना दृश्मन समभने लगे। इस कानून ने यह उद्देश्य पुरा कर दिया । पुलिस शुबहे मे निरपराधियो को पकडेगी ही । नतीजा यह होगा, कि जो लोग उस पार्टी से कोई सरोकार न रखते थे, वे भी सरकार के विरोधी हो जायँगे । बमबाज तो ग्रपने को छिपाये रखता है। खटका देखते ही चम्पत हो जाता है। पकडे जाते है वह जो लगन के साथ राष्ट्रीय काम करते होते है, और जिनसे पुलिस चौकती रहती है। इसलिए यह कानून बमबाजो का तो ग्रत न कर सकेगा, हाँ, काँग्रेस श्रीर इसी उद्देश्य से काम करनेवाली दूसरी सस्थात्रों का श्रन्त कर देगा। इधर कई महीनों से बमबाजो की उग्रता ग्रीर सरकार का धैर्य देख-देख कर जनता को सरकार से सहानुभृति होने लगी थी, लेकिन इस कानुन ने ग्राकर उस स्प्रिट का गला घोट दिया। बमबाजो तक तो हमारी भावाज पहुँच ही न सकेगी, लेकिन अगर उनमे नीति और धर्म का पूर्ण-रूप से लोप नही हो गया है तो उन्हे अपने कृत्यों के फलस्वरूप निरपराधियों को प्रता-डित होते देखकर लिजत होना चाहिए। दो-चार कर्मचारियो की हत्या करके वह चाहे अपने को विजयी समभ ले, लेकिन यथार्थ मे उनके हाथो राष्ट्र का जो भ्रहित हो रहा है, उसका अनुमान करना कठिन है। यह न तो बहादुरी है, और न ईमानदारी, कि तुम तो भ्राग लगाकर दूर खडे हो जाम्रो और घर दूसरो का जले। संसार पर भ्राज भी प्रेम ग्रीर सत्य का राज्य है। ग्राज भी ग्रन्याय को न्याय के सामने सिर उठाने का साहस नही होता । महात्मा जी ने प्रेम ग्रीर ग्रहिसा का बल प्रदर्शित करके सारे ससार को चिकत कर दिया है। अगर अभी उन शस्त्रों से हम विजय न पा सके तो इसका यह कारण नहीं है कि वह शस्त्र दूषित हैं, बिल्क यह कि हम हिंसा भाव को दिल से निकाल नहीं सके । हिसा से हिंसा और अहिंसा से अहिंसा उत्पन्न होती है । यह ध्रव सत्य है भ्रौर इस प्राकृतिक नियम को याद रखना बलवानों के लिए जितना भ्रावश्यक है, उतना ही सरकार के लिए भी है।

दिसंबर १६% १

#### गोलमेज सभा का विसर्जन

गोलमेज सभा जिस तरह पहली बार गपशप करके समाप्त हो गयी, उसी तरह क्यूसरी बार भी गपशप करके समाप्त हो गयी। समाप्त क्यो हुई, अभी कुछ और गप-

शप होगी और यह सिलसिला शायद दो-चार साल चलेगा । कमेटियो और तहकीकातो से ग्रमली बात को टालते रहना राजनीति की परानी चाल है और वह इस वक्त भी चली जा रही है। जहाँ किसी बात की शिकायत पैदा हुई श्रोर उस शिकायत ने जोर पकडा कि फौरन तहकीकाती कमेटी बना दी गयी। शिकायत करनेवालो मे. जिनकी धावाज सबसे ऊँची थी, उन्हें उस तहकीकातों कमेटी में शरीक कर लिया गया। साल बदो साल तहकीकात में लगे, तब नतक वह शिकायत कुछ । ठडी पड गयी। ग्रगर कमेटी ने जोरदार शिफारिशे की तो उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी ग्रीर बना दी गयी। जब नौकरशाही कुछ -करना नहीं चाहती, केवल बहानों से काम लेना चाहती है तो वह फौरन तहकीकात शुरू कर देती है। एसी-ऐसी मोटी बातो की तहकीकात होने लगती है, जिन्हे एक-एक बच्चा जानता है। स्रोर कमेटी के कायम होने से उसकी रिपोर्ट छपने भौर उस पर विचार होने तक, या नो यह वान ही पुरानी हो जाती है, या पब्लिक का घ्यान दूसरी बातो की ओर चला जाता है। गोल-मेज मे भी यही अभिनय हम्रा। माँगा तो जा रहा था स्वराज्य — अभेजी राज्य की जनता की ही यह माँग थी, मगर फेडरेशन का स्वॉग खडा करके उसमे राजाश्रो को शरीक करके, स्वामस्वाह एक उलभत डाल दी गयी। स्वराज्य का मुझामला पीछे दब गया । अब फेडरेशन का शोर सूनायी देने लगा । राजे अधिकतर दिकयानुसी विचारों के है ही, सरकार का उनके ऊपर दबाव भी बेढब है, इसलिए बृटिश इंडिया की बढ़ती हुई स्वराज्य की इच्छा को पीछे रोक रखने के। लिए फेडरेशन का स्वाँग खडा कर दिया गया। चार-छह साल तक तो मुश्रामला यो ही टल गया, मगर सच पृछिए, तो यह स्कीम ही बच्चो का तमाशा थी। अग्रेजी सरकार असली अधिकार छोडना नही चाहती। फौज श्रीर माल श्रीर बडी व्यवस्थापक सभा की जिम्मेदारी देने पर तैयार नहीं है, तो हमारी समभ में नहीं आता, इस बैता-बहस कराने का अभिप्राय ही क्या था। कहा जाता है. तुम लोग श्रापस में खुद तस्फिया कर लो, जो चाहो वह हम दे देते है। यह गोलमेज सभा हुई ही क्यो ? लिबरलो की माँगे मालूम थी ही, मुसलमानो की माँगे भी मालूम थी ही, कॉग्रेस ने भी अपनी शर्त प्रकाशित कर ही दी थी, तो फिर वह कौन-सी जमाश्रत थी. जिसकी राय लेने के लिए गोलमेज सभा की गयी। वास्तव में गोलमेज सभा काँग्रेस श्रादोलन का नतीजा थी, पर उसका उद्देश्य काँग्रेस की शर्तों पर विचार करना नही, बल्कि भिन्न-भिन्न दलों के प्रतिनिधियों को जमा करके उनमें जो मत-विरोध हैं, उसका प्रदर्शन करना था। भारत मे उन भिन्न-भिन्न दलो का कोई श्रसर न हो, कोई गिनती न हो, न उनके अनुयायियो की कुछ सख्या हो, पर इंग्लैंड मे उन्हे वही महत्व दिया गया. जो काँग्रेस का था। इतने श्रादमी जमा ही क्यो किये गये ? भिन्न-भिन्न विचारो के व्यक्तियों को जमा करके यह आशा करना कि वह आपस में मिलकर कोई ममभौता करेंगे, दुराशा मात्र है। काँग्रेस ने जो संग्राम छेडा था, वह किसी जाति-विशेष. या

वर्ण-विशेष के हित के लिए नहीं छेडा था। वह राष्ट्र की ग्रोर से सभी जातियों ग्रीर वर्णों के हित को सामने रखकर लडने खडी हुई थी। इसीलिए उसमे हरेक जाति ग्रीर वर्ष के आदमी शरीक थे। जहाँ तक स्वराज्य का सम्बन्ध है, काँग्रेस ही राष्ट्र थी। श्रीर किसी दल ने तो उँगली तक न उठायी । घन, जान, काँग्रेस ने बलिदान किये । पर जब समभौते का समय श्राया. तो काँग्रेस भी उसी लाठी से हॉक दी गयी. जिस लाठी से और दलवाले हॉके गये। कॉग्रेस को राष्ट्रन समभ कर कई दलो में से एक समभा गया। कॉग्रेस ने पहले ही समभ लिया था कि गोलमेज मे कुछ होना-हवाना नहीं है, लेकिन चुँकि कई नेताओं का आग्रह था और उन्हें विश्वास था कि इंग्लैंड सच्चे दिल से न्याय करना चाहता है, इसलिए काँग्रेस ने महात्मा गाँधी को वहाँ ग्रपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे शरू से सभा के सफल होने में सदेह या श्रीर उसका सदेह सत्य निकला। ग्रब काँग्रेस के ऊपर यह दोष नही लगाया जा सकता कि उसने मसालहत से काम लेने के बदले जिद से काम लिया । महात्मा गाधी शान्ति के उपासक है। मसालहत से काम लेने में वह जितना दबे और भुके, उसने विरोधियों को भी उनके शान्ति-प्रिय होने का विश्वास दिला दिया और यद्यपि अभी कोई प्रत्यच फल नहीं निकला, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा जी का जाना बेकार हुआ। इंग्लैंड का सबसे कट्टर दल भी केन्द्रीय उत्तरदायित्वं स्वीकार करने पर बाध्य हुआ, मगर किसी वस्तू को ग्रादर्श रूप मान लेना ग्रौर बात है ग्रौर उसे व्यवहार मे लाना श्रीर बात । ऐसा अनुमान होता है कि क्रॉग्रेस ने पिछले साल जो तपस्याएँ की है, वह इच्छित वरदान के लिए काफी न थी और अभी उसे और तपस्या करनी पडेगी।

दिसंबर १६३१

### दुमन की सीमा

कॉग्रेस स्वराज्य माँगती है। सरकार स्वराज्य देने को तैयार है। तो फिर यह दमन क्यो ? यह सत्याग्रह क्यो ? या तो कॉग्रेस स्वराज्य नहीं, कुछ और माँगती है, या सरकार स्वराज्य नहीं कुछ और देना चाहती है। श्राइये इस प्रश्न को देखे।

काँग्रेस के स्वराज्य माँगने का क्या उद्देश्य है ? क्या केवल अधिकार, या श्रोहदे ? हम जोर देकर कह सकते हैं, िक काँग्रेस अधिकार या श्रोहदे नहीं चाहती, वह शासन की कि कि कि में शास बँटाने की इच्छुक नहीं है । वह केवल देश को सुखी देखना चाहती है । देश में आधि श्रादमी बेकार पड़े हुए हैं, सौ में नब्बे श्रादमियों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, सौ में नब्बे श्रादमी लिख-पढ़ नहीं सकते श्रीर इसिलए वें जो थोडा-बहुत कमाते भी है, उसे निश्चिन्त होकर खा नहीं सकते । कहीं साहूकार उनके मुँह का कौर छीन लेता है, कहीं पुलीस । काँग्रेस को श्रगर विश्वास हो जाय, िक देश

के लिए जो व्यवस्था गढी जा रही है, उससे यह उद्देश्य पूरा हो जायगा, तो वह आज ही सरकार के साथ सहयोग करने लगे, पर उसे यह विश्वास कैसे हो ?

कॉग्रेस यही ग्राश्वासन चाहती है। सरकार मोखिक ग्राश्वासन तो देनी है, पर जब उस पर ग्रमल करने का समय ग्राता है, तब तरह-तरह की श्कावटे पैदा की जाने लगती है, जिससे काँग्रेस को सरकार के इरादो पर संदेह होने लगता है। काँग्रेस की यह कमजोरी कहो या ताकत, कि वह राजनीति की उलभनो से घवडाती है। वह ग्रफसर में श्रफसरी का भाव नहीं, सेवा का भाव देखना चाहती है। हम यह भी माने लेते हैं, कि उसे घैंग्य नहीं, वह जल्द से जल्द देश का उद्धार करना चाहती है, चाहे इस जल्दवाजी है उन लोगों के स्वार्थ को हानि ही क्यों न हो, जो वर्तमान परिस्थिति से लाभ उटा रहे है। इसका कारण यह कदापि नहीं है, कि काँग्रेस वर्तमान स्वार्थों को कुचलकर खुद श्रिषकार का भोग करना चाहती है, बल्कि राष्ट्र की दशा वास्तव में इतनी शोचनीय हो गयी है, कि उसके उद्धार में एक दिन का विलम्ब एक-एक यग के समान है।

प्रजा भुखो मर रही है, हमारे विधाताश्रो को श्रपने हलवे-माँड मे रत्ती-भर की कमी भी स्वीकार नही। सब खर्च ज्यो का त्यो चल रहा है। प्रजा के पास लगान देने को कुछ न हो , मगर सरकार अपना लगान वसूल करके ही छोडेगी, चाहे किमान विक जाय, तबाह हो जाय, चाहे उसकी जमीन बेदखल हो जाय, उसके बरतन-भाँडे, बैल-विधिये. श्रनाज-भुसा सब का सब बिक जाय। ग्राटम रचा प्रकृति का नियम है। किसान भी प्रकृति का ही एक ग्रंश है। वह भी चाहता है, कि पहले ग्रपने खाने भर को स्वर-चित रख ले, तब चाहे लगान दे, या साहकार का ऋगुण चुकावे , मगर विधाता अपना कर किसी तरह नहीं छोड सकते। उनके खयाल में सरकार प्रजा के लिए नहीं, बल्कि प्रजा सरकार के लिए है। सरकार का शासन रहेगा. और इसी शान से रहेगा, प्रजा से उसे कोई मतलब नहीं । खर्च में कोई कमी नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, तो बराय नाम । प्रजा पर कर बढाकर शासन का खर्च वसूल कर लिया जायगा । प्रजा के रहने को भोपडे मयस्सर नही, सरकार को नयी दिल्ली बनवाने की धुन है, प्रजा को रोटियो का ठिकाना नही, अधिकारियों को दस-दस और पाँच-पाँच हजार वेतन अवश्य मिलना चाहिए। कमी पूरी करने के लिए बीस मार्ग है-रेल श्रीर डाक का महसूल बढाया जा सकता है, इनकम टैक्स बढाया जा सकता है, माल पर महसूल बढाया जा सकता है। खर्च बदस्तूर रहेगा, उसमे कमी नहीं हो सकती। इस सरकारी नीति से काँग्रेस का ग्राश्वासन नहीं हो सकता श्रीर न होना चाहिए। सरकार यो तो जनता के हित-साधन का राग श्रलापते नही थकती , लेकिन जब उसको परिचय देने का समय श्राता है, तो बगले भाँकने लगती है। गोलमेज सभा मे भी विधातास्रो को इसकी फिक्र न थी, कि प्रजा की दशा क्योकर सूधारी जाय, बल्कि यह फिक्र थी, कि काँग्रेस की शक्ति क्योकर तोडी जाय । काँग्रेस के प्रोग्राम ने प्रजा को केंद्रित कर दिया था । काँग्रेस

ने शायद पहली बार प्रजा-हित को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया था। जो लोग वर्तमान अनीति से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने काँग्रेस की शक्ति तोड़ने में राजनीति का पूरा जोर लगा दिया और अल्प संख्यक भाइयों का एक संघ बना डाला, जो बहुमत को अल्पमत कर देता है। बहुमत के विरुद्ध अल्पमतवालों को कुछ न कुछ असंतोष रहना स्वाभाविक है। इस भावना को खूब उत्तेजित किया गया और संघ का निर्माण हुग्रा। अगर वह संघ-विधान सफल हो जाता है—और लच्चण कह रहे हैं, कि वह अवश्य सफल होगा—तो बहुमत की शक्ति टूटी रखी है और बहुमत के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली काँग्रेस चाहे नि:शक्त न हो जाय पर उसके प्रभाव और विस्तार में कमी अवश्य आ जायगी।

यौर यह चालें क्यों चली जा रही थीं ? केवल इसलिए कि प्रजा की वकालत करनेवाली संस्था काँग्रेस को भ्रपंग कर दिया जाय। गोरों की सारी कोशिश काँग्रेस के विरुद्ध दलबंदी में लगती रही। मुसलमान भाइयों को, श्रख्रूत भाइयों को, दिलत भाइयों को, सिक्ख भाइयों को, ईसाई भाइयों को इस तरह संगठित करने की भ्रायोजना की जाती रही, कि ऊँची जातिवाले हिन्दू भ्रलग हो जायँ और श्रल्पमत में हो जायँ। न-जाने किस तर्क से यह सोच लिया गया है, कि काँग्रेस हिन्दुओं की संस्था है और हिन्दुओं ही के हितों की रचा करती है। हालाँकि काँग्रेस में अछूत भी हैं, सछूत भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। यही वह संस्था है, जो प्रत्येक विषय पर राष्ट्रीय-दृष्टि से विचार करती है भीर जाति-द्वेष से भ्रपने को बचाती रहती है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथक निर्वाचन का विधान सोच निकाला गया। पृथक्ता ने हिन्दू-मुसलमानों में कितना वैमनस्य पैदा कर दिया है, यह उन सज्जनों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी था। एक तरह से यह निश्चय कर लिया गया, कि विच्छेद-नीति को बरता जाय। मुसलमान भाइयों को नौकरियों का प्रलोभन दिया गया। प्रछूत भाइयों को हिन्दुओं से अन्याय की शिकायत है ही और बजा शिकायत है। उन्हें पृथक् करते क्या देर लगती थी। वहाँ डाक्टर अम्बेडकर थे ही। वह बड़ी खुशी से इस गुट में आ गये। यह किसी ने सोचने की जहमत न उठायी, कि काँग्रेस ने जिस नीति की घोषणा की है, उससे राष्ट्र के किसी अंग को वास्तव में हानि पहुँ-चती है, या नहीं? काँग्रेस अगर शासन का खर्च कम करने को कहती है, तो इसमें किसी जा त विशेष का हित है। काँग्रेस अगर किसानों का लगान कम करने को कहती है, स्वदेशी का प्रचार करती है, खहर का प्रचार करती है, नमक का कानून उठवाना चाहती है, नसीली चीजों का व्यवसाय बन्द कराना चाहती है; तो इसमें राष्ट्र के किस अंग की हानि है ? इस प्रश्न पर विचार करने की ज़रूत न समभी गयी। वहाँ तो काँग्रेस की शक्त को तोड़ना ही घ्येय था, जिससे राष्ट्र में एकता न होने पाये और भेद-नीति द्वारा हमेशा देश पर विदेशियों का प्रभुत्व बना

रहे भीर इस नीति की सफलता के लिए भावश्यक था, कि कॉग्रेस को गैरकान्नी वना दिया जाय और उसके नेतायों और मददगारों को जेल भेज दिया जाय। इस तरह मैदान साफ करके भेद-नीति का बेखटके प्रचार किया जाय । काँग्रेम पर मनमाने म्राचेप लगाये जाय और उसे राष्ट की ग्रांखा मे हेय निद्ध किया जाय ग्रीर ग्रगर कोई इन म्राचेपो का जवाब दे, तो उस पर तरह-तरह के कानून लगा दिये जायेँ। इस तरह साल-छ महीने के प्रोपेगेएडा मे काँग्रेस का जोर कम हो जायगा और फिर भेद-किन राष्ट्र पर मन-माने ढग से शासन किया जायगा। काँग्रेस तो राष्ट्र के हित-चिंतन मे लगी हुई थी और वहाँ इस बात पर बड़ो-बड़ो की अनल खर्च हो रही थी, कि किस तरकीव से इस बढ़ते हए राष्ट्र को कुचला जाय। मि० बेथाल की रिपोर्ट और सर हबर्ट कार के पत्र ने इस भेद-नीति का भएडा फोड दिया है और उसे नग्नरूप में समार के सामने खडा कर दिया है। फ्रेचाइज कमेटी जो कुछ करेगी, वह हम जानते है। उसे जो कुछ करना था, वह इग्लैंड में पहले ही तय किया जा चुका है। इस तरह जो शासन विधान तैयार होगा, उसमे न शक्ति होगी, न एकता होगी, न सगठन होगा और राष्ट की दशा पहले से भी खराब हो जायगी। मि॰ बेथाल की रिपोर्ट में 'स्वराज्य' या मुधार का उद्देश्य भी यही दिखाया गया है, अर्थात - शासन मे और शक्ति का मंचार करना। तो यह निष्कर्ष निकला, राष्ट्र जिस स्वराज्य को अर्थ प्रजाधिकारियो की वृद्धि समभता है, शासन पचनाले उसी स्वराज्य को प्रथं शासनाधिकार वृद्धि बताते हैं। जब दोनो पच्चो में इतना मौलिक मत-भेद है, तब इस आशा को कही सहारा नहीं मिलता, कि राष्ट्र की दशा निकट भविष्य में कुछ सुधरेगी। व्यवस्था कुछ बदल दी जायगी, पर उससे राष्ट्र का वह हित न होगा, जिसे हम हित समभते है : बल्कि उसका उद्देश्य शासन की बेडियो का श्रीर मजबूत श्रीर राजसत्ता को श्रीर बलवान करना होगा। इंग्लैंड इसी तरह , बल्कि इससे भी ज्यादा निश्चिन्तता के साथ भारत का खुन चुमता चला जायगा । गरीब देश इसी तरह भूखो मर-मरकर एक रोटी के लिए पसीना बहाता रहेगा श्रीर ग्रधिकारी भी इसी तरह चैन की बंशी बजाते रहेगे। जब राष्ट्र की शक्ति छिन्न-भिन्न हो जायगी, तो फिर नौकरशाही क्यो किसो की सूनने लगी।

हालाँकि अल्पमतवालो मे भी मत-भेद है। अछूतो का एक हिस्सा पृथक् चुनाव चाहता है, तो दूसरा हिस्सा मिले हुए चुनाव। के पच्च मे भी है। स्रालमाना, ईसाइयो, सिक्खो, सभी जातियो मे यही दशा हो रही है। इनमे कौन हिस्सा बलवान है, कौन हिस्सा वास्तविक रूप मे प्रतिनिधि है, इसका फैसला करने का हमारे पास कोई साधन नही। सरकार जिसे चाहे, प्रतिनिधि समभे, जिसे चाहे, न समभे। अधिकारयो की प्रवृत्ति पृथक्तावादियो की ओर ही है।

जो कुछ रही-सही ग्राशा थी, उसका फेडरेशन ने चिराग गुल कर दिया। धन्य है वह मस्तिष्क, जिसने फेडरेशन की कल्पना की। सुनने मे तो ऐसा मालूम होता है, कि यह विधान संयुक्त अमेरिका के नमूने पर रचा जा रहा है, पर वास्तव मे यह केवल राष्ट्र को चिरकाल तक दासता मे जकडे रखने का एक चमत्कार-पूर्ण साधन है। राजाओं को 3 जगहे दे दी जायँगी। मुमलमान भाई रै लिये ही बैठे है। बाकी 3 मे प्रखूत, दिलत, हिन्दू, ईसाई, सिख, जमीदार, व्यापारी, किसान, स्त्री और न जाने कितने विशेषाधिकारों के लिए स्थान दिया जायगा। राष्ट्र का अन्त हो गया। राजाओं के प्रतिनिधि राज-सत्ता की उपासना करेंगे ही, मुमलमान जिस तरफ अपना फायदा देखेंगे उधर जायँगे। सभी दल अपनी-अपनी रचा करेंगे। राष्ट्र की रचा कौन करेंगा?

बात यह है, कि इंग्लैंड राज-सत्ता का ग्रल्पाश भी छोडना नहीं चाहता। काँग्रेस ही एक ऐसी सस्था है, जो वास्तविक रूप मे जन-सत्ता चाहती है , जो जात-पाँत के भगडों से यलग रहकर राष्ट्र के उद्धार का प्रयत्न करती है, जो दरिद्र किसानों के हित को सबसे ऊपर रखती है, विभिन्नता मे एकता उत्पन्न करके राष्ट्र को बलवान बनाना चाहती है, जिसका मुख्य सिद्धान्त यह है, कि देश का शासन, देश के हित के लिए हो, हम अपने ही देश में दलित और अपमानित न रहे, हममे यह व्यापक बेकारी न रहे, हमारी जनता पशुस्रो की भाँति जीवन न व्यतीत करे। हम वह स्वराज्य चाहते है, जिसमे हमे राष्ट्र की इच्छानुसार परिवर्तन श्रीर सुधार करने का अधिकार हो, जिसमे हमारे ही धन से पलनेवाले कर्मचारी हमी को कुत्ता न समभे, जिसमे हम श्रपनी सस्कृति का निर्माण श्राप कर सके। हम वह स्वराज्य चाहते है, जिसमे हम भी उसो तरह रह सके, जैसे फास या इंग्लैंड में लोग रहते हैं। इसके साथ ही हम उन बुराइयो से भी बचना चाहते है, जिनमे अन्य अधिकाश राष्ट्र पडे हुए है। हम पश्चिमी सम्यता की कृत्रिमताग्रो को मिटाकर उस पर भारतीयता की छाप लगाना चाहते है , हम वह स्वराज्य चाहते हैं, जिसमे स्वार्थ और लूट प्रधान न हो, नीति और धर्म प्रधान हो। सरकार यह तो जानती है कि खुले हुए शब्दों में यह कहने से इस समय काम नहीं चल सकता, कि हम भारत में शासन करने आये हैं और शासन करेंगे, इसलिए मुँह से तो वह मीठी-मीठी, राजनैतिक सत्य से भरी हुई बाते कहती है, लेकिन परिस्थिति मे ऐसा परिवर्तन कर देना चाहती है, कि स्वराज्य की आवाज उठानेवाली कोई संस्था ही न रह जाय । लोग आपस मे चुद्र स्वार्थों के लिए लडते रहे और सरकार ऊँचे आसन पर बैठकर न्याय का परिचय देती रहे। दरिद्र देशों में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं हो सकती, जो ग्रपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का श्रहित करने को तैयार हो जायँ भौर ऐसे मनुष्यो का सहयोग सरकार को प्राप्त हो जायगा। फौज, पुलीस और ऐसे सज्जनो के सहयोग से भारत पर बहुत दिनो शासन किया जा सकता है, लेकिन जो लोग इस नीति को देश के लिए घातक समभते है, उनका हमेशा दमन करना पडगा, ग्रर्थात्—देश मे हमेशा फौजी कानून से शासन किया जा सकेगा, क्योंकि देश के सेवक चुप होकर न बैठेंगे ग्रौर उनकी बाखी में सत्य का ऐसा ग्राकर्षण है, कि जनता उनके फड़े के नीचे जमा होने से

रुक नहीं सकती। ग्रतएव इंग्लैंड के सामने दो रास्ते हैं। एक तो राज-सत्ता का मार्ग है। तलवार के जोर से प्रजा को दबाये रक्खो, उनके खेत कटवाकर मालगुजारी वसूल कर लो, वह जो कुछ गाढा पमीना बहाकर कमाये वह रेल, डाक, नमक ग्रादि के मह-सूल बढाकर, ग्रामदनी के टैक्स के रूप में वमूल कर लो। दूमरा जन-सत्ता का मार्ग है। प्रजा पर प्रजा के हित के लिए शासन करो। राजा और प्रजा का भाव दिल से निकाल डालो । अफसरी की बलाय ताक पर रख दो ओर प्रजा के सेवक वन जाओ । इम तरह राष्ट्र को शक्तिशाली ग्रौर सम्पन्न बनाकर तुम यश के भागी ही न बनोगे. सुखी ग्रौर स्वाधीन भारत, इंग्लैंड के लिए इस दरिद्र ग्रौर दूखी भारत से कही ज्यादा मुल्यवान सिद्ध होगा , लेकिन इस वक्त इंग्लैंड इस तरह की बाते सूनने को तैयार नहीं है। वह भारत से भ्रपना ग्रातक मनवा कर छोडेगा, मानो भारत ने कभी उसके ग्रातक को न माना था। स्रातक तो वह लगभग दो सौ साल से देखता चला स्राता है। पहले वह इससे भयभीत होता था, ग्रब भयभीत भी नहीं होता। ग्रब तो न्नातक से उसके मन मे जलन होती है, अब तो उसे राजसी ठाट-बाट, धुम-धाम, चमक-दमक देखकर घृणा होती है, इक्कीस तोपो की सलामियाँ श्रीर स्पेशल गाडियो श्रीर मखमली पायदाज उसे रोब में नहीं डालते, उसके दिल में घुणा का भाव उत्पन्न करते हैं। प्रव शासको की स्वार्थ-नीति उनकी निर्दय माया-प्रेम, उनका निरीह, निष्फल ग्राडम्बर, जैसे उसके जले पर नमक छिडकते है। वह सरकार को केवल शोषक के रूप में देखता हे। उसकी पुलीस उसे सताती है। उसके कर्मचारी उसके मुँह का कौर छीन कर खा जाते है। उसके बनाये हुए जमीदार उसे बेददीं से कुचलते है। उसकी बनायी हुई ग्रदालते उसे तबाह करती है। देहात से, सुधार और सहयोग और शिक्षा और स्वास्थ और सभी मायोजनाएँ, जिनसे राष्ट्र बनता है, जिनसे उसका विकास होता है, लापता है। हम दावे से कह सकते है कि ग्राज सरकार के विषय मे ग्रगर जनता से वोट लिया जाय, तो समस्त भारत में पाँच वोट भी न मिलेगे। और जब तक हमारे विधाता भारत का शासन भारत के हित के लिए न करेंगे, जब तक भारत को इंग्लैंड का मजूर समभा जायगा, जब तक भारत को द्रव्योपार्जन का ग्रखाडा, मोटी नौकरियो का चेत्र भीर इंग्लैंड के माल का बाजार समभा जायगा, जब तक कसाइयो की भाँति इंग्लैंड की निगाह भारत के मास पर रहेगी, उस वक्त तक देश मे न शांति होगी और न उन्नति। दमन सब कुछ कर सकता है ; पर देश का उद्धार नहीं कर सकता, श्रीर जब तक देश के उद्धार का ग्रादर्श सामने न हो, शासन केवल लूट है, ग्रौर कुछ नही।

ग्रप्रेल १६३२

## ऋषूतपन मिटता जा रहा है

जाति के बधन इस कल-कारखानों के युग में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। ग्रंब भी लोग होटलों में खाने नहीं जाते, कही, बाहर भी जाते हैं, तो मित्रों या सबिधयों के घर ठहरते लेकिन राष्ट्रीयता इन भावों को तोड़े डालती हैं। काँग्रेस के स्वय-सेवकों में सभी जाति ग्रौर बिरादरी के युवक एक साथ, एक ही कैंग्प में रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं। इन कैंग्पों में मुसलमान भी होते हैं ग्रौर एकाध ईसाई भी निकल ग्राता है। इस माँति एक सयुक्त राष्ट्र की बुनियाद पड़ गयी है। इसमें सदेह नहीं कि महात्मा गांधी ग्रंखतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रौर इस काम में उन्हें कितने ही सज्जनों का सहयोग मिल गया है, जो बड़ी एकाग्रता के साथ ग्रंखतों में काम कर रहे हैं। सिद्धान्त रूप से तो ऊँच-नीच का भगड़ा मिट गया, मिदर भी खुलते जा रहे हैं, लेकिन देहातों में यह हवा पहुँचते-पहुँचते ग्रंभी एक जमाना लग जायगा। ग्राधी कठिनाई इसिलए बढ़ गयी है कि ग्रंखतूत स्वय ग्रंपने को नीच समभता है ग्रौर ऊँची जातियों से दूर रहना ही ग्रंपना धर्म समभता है।

मई १६३२

## पर्दा थोड़े दिनों का मेहमान है

पिछड़े हुए उत्तर भारत में भी पर्दा प्रथा <u>उठी</u> जाती है। पर्दे से समाज का जो श्रहित होता है, वह सभी जानते हैं। तंग श्रीर प्रकाशहीन घरों में बद रहकर कितनी ही स्त्रियाँ चय का शिकार हो जाती है; लेकिन राष्ट्रीय श्रान्दोलन के इस एक वर्ष में पर्दा टूट गया। काँग्रेस ने माताओं श्रीर बहनों को राष्ट्र के कर्मचेत्र में ला खड़ा किया है श्रीर वह हरेक काम में श्रागे-श्रागे चल रही है। जुलसों में वे बोलती हैं, पिकेटिंग का सारा भार उनके ऊपर है, हजारों बहने जेल गुद्धी है। मेरठ जैसे शहर में भी, जहाँ पर्दे का पूरा रिवाज है, गांधीजों की गिरफ्तारी पर पाँच हजार श्रीरतों का जुलूस निकला। हिन्दू विश्वविद्यालय में युवक श्रीर युवितयाँ साथ-साथ पढते है, साथ बहसे करते हैं श्रीर साथ सामाजिक उत्सवों में शरीक होते हैं।

मई १६३२

### मि० एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड के भारतीय ऋनुभव

मि० ब्रेत्सफोर्ड मजूरदल के उन सहृदय ग्रादिमयों में हैं, जो इंग्लैंड के साम्रा-ज्यवादियों की जटेरी नीति का जोरों से विरोध करते हैं। इस दल के एक दर्जन चने हए रत्नों में उनका भी शुमार है। बड़े ही विचारशील, उदारचेता, नीति-परायण व्यक्ति हैं। भारत के अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख बराबर छपते रहते हैं। महात्मा गांधी और लार्ड इविन से समभौते की बातचीत होने से पहले ही, जब महात्मा जी जेल ही में थे, यह महाशय भारत ग्राये थे। यहाँ इन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ समभा उस पर उन्होंने एक पुस्तक को रचना की है, जिसका नाम है 'विद्रोही भारत'। पुस्तक के दो-चार पष्ठ पढ़ते ही आपको मालूम हो जायगा कि लेखक असाधारण बुद्धि और विचार का स्वामी है। अन्य सैर करनेवालों की भाँति वह सरकारी अफसरों के मेहमान नहीं रहे, बल्कि अपनी आँखों से देखने की और अपने कानों से सुनने की बराबर चेट्टा करते रहे । वह बड़े-बड़े शहरों की रौनक और बहार देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हए. छोटे-छोटे गाँवों की जनता का जीवन भी देखा, कसबों को भी देखा, मजूरों के मकान भी देखे। उनका घ्येय था ग्रसली भारत को देखना। श्रीर श्रफसरों की मेहमानी में यह बात कहाँ मुमिकन थी। वहाँ दावतें मिलतीं, नाच मिलते, राजाओं के साथ शिकार खेलने के अवसर मिलते. असली भारत कहाँ मिलता, जो देहातों में गलता है, मरता है, रोता है।

भारत में म्राते ही विदेशों को यहाँ का पुरानापन पग-पग पर मिलने लगता है। देहातों का जीवन वहीं है, जो तीन-चार हजार साल पहले—वहीं पुराना हल है, वहीं पुरानी लढ़ी, वहीं पुराना जुम्रा म्रोर वहीं पुराना घर, वहीं पुराने बर्तन-माँड़े। महाशम बेल्सफ़ोर्ड ने देहाती जीवन को बड़ी सूक्स निगाहों से देखा है। देहातियों के साथ बैठे हैं, बातें की हैं, उनके हृदय तक पहुँचने।की चेष्टा।की है, इस प्रसंग में वह एक जगह लिखते हैं—

'भारत में किसानों को कितना परिश्रम व्यर्थ करना पड़ता है, इसका अन्दाज यों है कि एक एकड गेहूँ पैदा करने के लिए एक आदमी को लगातार चालीस दिन काम करना पड़ता है। मुफे इस पर पहले विश्वास न आता था, लेकिन सरकारी कागाजों में भी यही अन्दाजा किया गया है। इससे कुछ-कुछ पता चलता है कि भारत क्यों दिर है। उसे एक एकड़ गेहूँ के लिए एक मजदूर की चालीस दिन की मेहनत लगानी पड़ती है। यही काम यूरोप में कलों की मदद से एक दिन से कम में ही पूरा हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ के किसानों को कलें दी भी जाय तो क्या लाभ। उन्हें आराम ज्यादा मिलेगा; इसके सिवा इस समय में उनके पास कोई काम करने को नहीं है।'

किसानों के मक़रूज़ होने की बात कौन नहीं जानता। महाशय ब्रेल्सफ़ोर्ड

लिखते हैं— 'यहाँ हरेक बच्चे को जन्म लेते ही कर्ज का तरका मिलता है भ्रीर कर्जों से दबा हुम्रा ही उसका सूखा हुम्रा शरार चिता पर जल जाता है। सूद मामूली तौर पर साढ़े सैंतीस सैकड़े है। उस पर चक्रवृद्धि ब्याज ! कीटाणुम्रों की भाँति ही कर्ज बढ़ने लगता है।

यहाँ ज्याह का रोग है। घर में खाने को हो या न हो, ज्याह अवश्य करेंगे। ईश्वर ने जन्म दिया है तो भोजन भी देगा। उक्त महोदय लिखते हैं—

'मैंने अन्दाजा लगाया, तो यहाँ एक ब्याह का खर्च चौदह पौंड (१८२ ६०) निकला। यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिनकी आमदनी तीन पेंस रोजाना हो, उनके लिए तो यह घातक है। लेकिन दरिद्रता ने इस समस्या को हल करना शुरू कर दिया है। ब्याह करने के लिए धन कहाँ से आये। जिस गाँव में ठहरा था, उसमें एक मजूर रेलवे में छह आने रोज पर नौकर है। गाँववाले उसे भाग्यशाली समऋते हैं। खेती में यह बहार कहाँ! वहाँ तो महाजन है, जमीदार है, पुलिस है और अदालत है। गाँव में दो तरह के किसान हैं। दखीलकार और ग्रैरदखीलकार। दखीलकार का लगान कुम है, लगभग छह ६० एकड़। ग्रैर-दखीलकार को चढ़ा-ऊपरी के कारण दस ६० तक देना पड़ता है। उपज छह से आठ मन तक होती है। बाजों की पैदावार बारह मन एकड़ तक हो जाती है, लेकिन ऐसे भाग्यवान कम हैं। आठ मन की पैदावार बाजार दर सोलह ६० की होती है, इसमें दस ६० लगान दे दिया जाय, तो कुल छह ६० एकड़ की बचत होती है। इसमें तीन ६० बीज के निकल गये। किसान को शायद ही कुछ बचता हो। पंजाब में भी, जो भारत का सबसे खुशहाल प्रान्त है, किसान की आमदनी चार आना रोज से अधिक नहीं हैं।'

हिन्दुस्तानी बग़ावत क्यों नहीं करते

ब्रेल्सफ़ोर्ड साहब लिखते हैं-

'मुफ्तसे पूछा जायगा कि जब भारतवाले इतने कष्ट में हैं, तो बगावत क्यों नहीं कर बैठते। इसका उत्तर यही है कि भारत दिख है। जूब पेट में भोजन नहीं जाता तो विद्योह की कौन सोचे। मामूली हिन्दुस्तानी मामूली अंग्रेज मजदूर की आधी ताक़त रखता है। विद्रोह बढ़ी हुई तिल्लीवाले आदमी नहीं करते। हिन्दुस्तानी में वह बल ही नहीं है जो गाली या मार खाने पर फटपट घूँसा तान देता है। फिर समाज और बिरादरी का दबाव और रूढ़ियों का भार इतना ज्यादा है कि आदमी में कोई नयी बात सोचने या करने की जमता ही नहीं है। ऐसी सम्यता में व्यक्तित्व का लोप हो जाता है।'

भारत क्यों इतना गरीब है

मि० ब्रेल्सफ़ोर्ड ने इस विषय की मीमांसा विस्तार के साथ की है। पहले वह सामाजिक कारखों पर आये हैं। ७३ फ़ीसदी भारतीय खेती-बारी में लगे हुए हैं। दस

फ़ी सदी कारखानों में, लेकिन श्रौरतें बहत कम काम करती हैं। ऊँची जातियों में परदे के कारण स्त्रियाँ खेतों में काम करने नहीं जातीं। नीच जाति की स्त्रियाँ पुरुषों के बरावर ही काम करती हैं। फिर भी घनोपार्जन में भारत की स्त्री योरोपी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकती । उस पर साध-संन्यासियों और आलसी भिच्नकों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। शि्चित समाज भी कोई दफ्तरी काम न पा सकने के कारण बेकार पड़ा हम्रा है। जो मजर हैं भी, वह स्राधी जान के। पौष्टिक भोजन की कमी ने किसानों श्रीर मजुरों को अध्मुशा बना दिया है। जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है, कि जोतने को जमीन नहीं मिलती । १७७१ में चालीस एकड़ जमीन एक ग्रादमी के हिस्से में पड़ती थी । माज तीन एकड़ रह गये हैं। संयुक्त प्रान्त में तो ढाई एकड़ से ज्यादा नहीं है। उस पर बँटवारों ने खेतों को ग्रौर भी छोटा कर दिया है। ऐसी दशाग्रों में इस गरीबी के दो ही इलाज हैं — खेतों की पैदावार .बढ़ाना और जनता के लिए नये-नये साधन पैदा करना । सिचाई कुल पाँच करोड़ एकड़ में होती है । आधी कुएँ और तालाबों से और श्राघी नहरों से । नहरों में एक बहुत बड़ा ऐब है कि उपजाऊ भूमि का एक भाग नहर भौर उसकी शाखाओं में लग जाता है। रेशम, लाख, शहद, ग्रंडे, दूध ग्रादि के पैदा करने में बड़ी गुंजाइश है। यहाँ गाय की पूजा तो बहुत होती है, पर उसके खाने को मयस्सर नहीं होता । १०० एकड जोत के पीछे यहाँ ६७ जानवर हैं, हालैंड में केवल ३८ और मिस्र में २५; इसका नतीजा यह है कि स्वस्थ मवेशियों का भोजन बढ़े ग्रीर बेकार जानवर ला जाते हैं। चूहे, बन्दर, सुग्रर ग्रीर हिरन ग्रादि जानवर भी कुछ कम नुकसान नहीं करते । गवर्नमेएट को अभी तक शान्तिःस्थापन से ही छुट्टी नहीं मिली, कि वह प्रजा के म्रार्थिक उत्थान के प्रश्न पर विचार कर सकती। म्रभी तक तो उसने केवल इतना किया है, कि प्रजा से कर वसूल करके कर्मचारियों के वेतन दिये ग्रीर प्रजा को काबू में रखा। यह साधन जिस लच्य के हैं, वहाँ तक श्रभी हम पहुँचे ही नहीं, बल्कि साधन ही को लच्य समभ लिया गया। पुलिस, फौज ग्रीर प्रबन्ध में बड़ी-बड़ी रकमें खर्च की जाती हैं। सहयोग, कृषि, आरोग्य आदि विभागों की कोई परवा नहीं की जाती। यों समभो कि उन्हें बेकार समभा जाता है। देश के प्रति सरकार की वही मनोवृत्ति है, जो बेसमक और स्वार्थी जमीदारों की अपने ग्रेंसामियों की ओर होती है। बेशक सड़कों और रेलें बनीं, कलों का प्रचार भी हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ ? गाँववाले जो छोटे-मोटे धन्धे करके अपना निर्वाह किया करते थे, वे उनके हाथ से निकल गये। उसकी जगह विदेशों से सस्ती चीजों ने श्राकर ले ली। श्रभी तक इन चीजों का भीतर के देहातों में गुजर न था-रेलें हरेक गाँव में, हरेक पैठ में, न पहुँच सकती थीं। लारियों द्वारा रही-सही कसर पूरी हो जायगी। नतीजा यही होगा, कि जैसे जुलाहे, धुने, रंगरेज, बंजारे म्रादि रोजगार खो बैठे म्रीर कोई म्रीर रोजगार न पाकर जमीन जोतने लगते, वही हाल दूसरे पेशेवालों का होगा। मि० ब्रेल्सफ़ोर्ड की

समक्ष में नहीं आता कि सरकार ने कृषि की उन्नित की श्रीर क्यों श्रव तक ध्यान नहीं दिया ? इससे तो इंगलैएड के हित को धक्का न पहुँचता था, बिल्क प्रजा खुशहाल होने पर अंग्रेजी माल श्रीर श्रधिक मात्रा में खरीदती। अगर सरकार की श्रीर से प्रजा-हित का कोई काम शुरू भी किया जाता है, तो इतनी हुकूमत श्रीर सखती के साथ कि प्रजा उसे सरकारी विभाग श्रीर रुपये ऐंठने की कोई नयी स्कीम समक्षकर कोसों दूर भागती है श्रीर वह स्कीम श्रसफल हो जाती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि सरकार यहाँ केवल रोब से हुकूमत करना श्रपना मुख्य काम समक्षती है, दूसरे जन-हित के जितने काम हैं उन्हें बेजरूरत श्रीर बेगार समक्षती है। उस स्कीम को सफल बनाने का भार पृिलस या प्रबन्ध-विभाग पर डाल दिया जाता है। पृिलस समक्षती है, कि उसके श्रधिकार में श्रीर वृद्ध हुई श्रीर मरीज को गला दबाकर दवा पिलाने लगती है। मरीज स्वभावतः श्रोठ बन्द कर लेता है। श्रीर दवा की एक बँद भी नहीं पीता।

इस नोट के ग्रन्त में हम लेखक के शब्दों को उद्धृत करेंगे—

'हमने इस ग्रध्याय में उन हेतूओं का वर्णन किया है जो भारत के समाज-संगठन भीर हिन्दू धर्म-तत्व में निहित हैं। यह पराधीनता का शाप है कि हिन्दुस्तानी समाज विदेशी राज्य को हरेक बुराई का जिम्मेदार ठहराता है। श्रौर श्रपने सामाजिक विधानों की बुराइयों की श्रोर से या तो आँखें बन्द कर लेता है या उनकी श्रीर भी सराहना करता है क्योंकि कम से कम ये वस्तुएँ तो उसकी अपनी हैं। लेकिन हम इस बात को जितना ही अनुभव करते हैं, कि जात-पाँत, बाल-विवाह, ग्रहिंसा धर्म श्रीर इसी तरह की भौर बातें भारत की भ्राधिक सुदशा, भ्रारोग्य भौर सामाजिक न्याय के मार्ग में रकावटें डालती हैं, उतनी ही प्रबल इच्छा होती है कि भारत की इस पराधीनता का भन्त हो जाय। इन बाधाओं के हटाने के लिए, उस मनोवृत्ति को बदलने के लिए, जिसमें जनता पली है, उन शक्तियों को तोड़ने के लिए जो मिथ्यावाद श्रीर ग्रंधविश्वास की पोषक है, भारत का स्वाधीन होना परमावश्यक है। वर्तमान शासन द्वारा इन रूढ़ियों और मिथ्या विचारों के विरुद्ध भ्रान्दोलनों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। भारत की इस अवनित का मुख्य कारण यह है कि उसे बुद्धिवान और प्रत्यचवाद के उन म्रान्दोलनों से गुजरने का म्रवसर नहीं मिला, जिन्होंने म्रठारहवीं भौर उन्नीसवीं सदी में यरोप को मध्यकालीन अंघकार से निकाल , लिया । ऐसे आन्दोलन यहाँ जड़ न पकड़ सके, क्योंकि ज्यों ही भारत में सार्वदेशिक विचार की शक्ति उत्पन्न हुई. वह राष्ट्रीयता की भ्रोर भक पड़ी। राष्ट्रीयता शासकों में ऐब निकालती है, वह अतीत की बराइयों पर भ्रालोचनात्मक भ्रंतर्द िष्ट नहीं डालती ।

इस कथन में यूरोपीय मस्तिष्क मलक रहा है अवश्य, पर शासकों का श्रहंकार नहीं है।

मई १६३२

#### स्रार्डिनेन्स-बिल का एसेम्बली में विरोध

एसेम्बली में नया ग्रार्डिनेन्स-बिल पेश हो गया। उस पर गर्मा-गर्म बहस भी हुई, पर बहुमत ने उसे सेलेक्ट कमेटी में विचारार्थ मेजना स्वीकार कर लिया। श्रव इसमें सन्देह करने का स्थान नहीं रहा, कि बिल पास हो जायगा। जहाँ तक श्रातकवा-दियों का सम्बन्ध है, उन पर कड़े से कड़े कानून का भी कोई असर न होगा। उनकी श्रपनी दुनिया अलग है। न उन पर महात्मा गान्धी के अनुनय-विनय का कुछ असर होता है, न सरकार के कड़े कानूनों का। हाँ, उन पर अवश्य इसका असर पड़ेगा, जो खुल कर राष्ट्रीय आन्दोलन करते हैं। हमें भय है, कि आतकवादियों की जो इच्छा है सरकार वहीं कर रही है। आतकवादी इसके सिवा और क्या चाहते है, कि देश में अशान्ति हो, न किसी की जान सलामत रहे, न आबरू, न माल। छोटे बड़े सभी में असन्तोष की श्राग भड़क उठे। क्रान्ति की सफलता के लिए यही दशा आवश्यक है। अगर यह बिल आतंकवाद का अन्त कर दे, तो राष्ट्र बड़ी खुशी से इसे अगीकार करेगा। संदेह यही है, कि आतकवाद का अन्त कर वे बदले यह राष्ट्रीय आन्दोलन का अन्त कर देगा, और अखबारों के लिए तो अब जिन्दा रहना ही मुशकिल हो गया है। उन्हें प्रेम की किताएँ और किसी-कहानियाँ छाप कर अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। सरकारी किसी नीति की आलोचना करना संकटापन है।

४ अक्टूबर १६३२

#### नवयुग

राष्ट्र केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है। जब यह प्रवृत्ति प्रवल हो जाती है, तो किसी प्रान्त या देश के निवासियों में भ्रातृभाव जागरित हो जाता है। तब उनमें रूढियों से पैदा होनेवाले भेद, पुराने संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली विभिन्नताएँ भ्रौर ऐतिहासिक तथा घार्मिक विषमताएँ, एक प्रकार से मिट जाती हैं। प्रान्त के निवासियों में एक नये जीवन का संचार हो जाता है। एक नगर में बाढ भ्रा जाती है, तो सारे देश में हाहाकार मच जाता है भ्रौर पीडितों की सहायता के लिए चारों भ्रोर से धन भीर जन की वर्षा होने लगती है। एक स्त्री का अपमान हो जाता है, तो सारे देश को ताव भ्रा जाता है। प्रतिकार के लिए भाँति-भाँति के साधन जमा किये जाने लगते है। प्राचीन काल का भारत केवल इसी भ्रथ में एक था, कि उसकी संस्कृति एक थी। हिमालय से राजकुमारी तक एक ही संस्कृति का विस्तार था—वहीं धर्म, वहीं भ्राहार-

व्यवहार, वही जीवन । छोटी-छोटी बातो मे प्रान्तीयता मौजद थी. कोई धोती-करता पहनता था, कोई करता-पाजामा, कोई बडी-सी चोटी रखता था, कोई बहत छोटी-सी ; मूल तत्वो मे कोई अन्तर न था , परन्तू राजे सैकडो-हजारो थे, उनमे बराबर लडाइयाँ होती रहती थी। उनके स्वार्थ भ्रलग थे। वर्तमान राष्ट्र का विकास न हुआ था। सस्कृति तो आज भी योरोप और अमेरिका की एक ही है; लेकिन वहाँ बीसो ही राष्ट्र है, उनमे भी ग्रापस मे लडाइयाँ होती है, एक दूसरे को शका ग्रीर श्रविश्वास की श्रांखों से देखता है। एक-दूसरे को निगल जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वर्तमान राष्ट्र योरोप की इजाद है भीर राष्ट्रवाद वर्तमान युग का शाप। पथ्वी को भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में विभवत करके उनमें कुछ ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी स्पर्धा भर दी गयी है, कि श्राज प्रत्येक राष्ट्र की यही कामना है, कि ससार की सारी विभित्यो पर उसी का म्रिधिकार रहे, वही ससार में फलने-फुलने के योग्य है और किसी राष्ट्र को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। एक-दूसरे से इतना सशंक है, कि जब तक अपने को फौलाद से मढ न ले, जब तक अपने को गोले-बारूद के अन्दर बन्द न कर ले, उसे सन्तोष नहीं । सब समभते है, कि सैनिक व्यय उन्हें मारे डालता है, सब चाहते है, कि इस शंकामय प्रवृत्ति का अन्त कर दिया जाय। बार-बार इसका उद्योग होता है, सम्मेलन होते है : लेकिन सभी चेष्टाएँ निष्फल हो जाती है। जब दिलो मे सफाई नही है, तो सम्मेलनो से क्या होता है। वहाँ भी हरेक इसी फिक्र में रहता है, कि नयी-नयी युक्तियों से दूसरे राष्ट्रों को तो निरस्त्र करा दे, पर ग्राप ग्रचुएए बना बैठा रहे। इसी राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद, व्यवसायवाद म्रादि को जन्म देकर संसार मे तहलका मचा रक्खा है। व्यापारिक प्रमुख के लिए महान युद्ध होते है, कपट-नीति चली जाती है, एक दूसरे की श्रांखों में घल भोकी जाती है। निर्बल राष्ट्र को उभरने नहीं दिया जाता। इसी राष्ट्र-वाद का फल है, कि कनाडा और ग्रास्ट्रेलिया जैसे विस्तृत भूखंडो मे-जो भारतवर्ष के बराबर की आबादी को आश्रय देने की सामर्थ रखते है-थोडे से आदिमियों ने एक राष्ट्र बना कर अपना एकाधिकार जमा लिया है और किसी एशिया-निवासी को उसके भ्रन्दर नही जाने देते. हालाँकि यदि भ्रन्य निर्वल देश उसके साथ यही व्यवहार करें तो वे उससे लडने पर तैयार हो जायँगे । अब यह प्रतियोगिता इतनी संक्रामक हो गयी है, कि हरेक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के माल को अपने मुल्क में आने से रोकने के लिए बडें-बडे कर लगाने का ग्रायोजन कर रहा है। यह सारे ग्रनर्थ इसीलिए हो रहे हैं. कि घन श्रीर भूमि की तृष्णा ने राष्ट्रो को चचुहीन-सा कर दिया है। पूर्व ऐतिहासिक काल मे एक समय अवश्य ही ऐसा था, जब मानव-जाति किसी एक ही स्थान पर रहती थी। वह साइबेरिया था, या तिब्बत या भारत, इसके विषय मे अभी तक मतभेद है; पर राष्ट्रो की भाषा, नीति, रस्मोरिवाज, म्नादि मे ऐसे कितने ही प्रमाण मिलते हैं, जिनसे यह धारणा पुष्ट हो जाती है। ज्यो-ज्यो जन-संख्या बढती गयी, लोग भिन्न-भिन्न प्रान्तो

की भ्रोर फैलते गये। जिसे जहाँ जलवायु अनुकूल मिला, वही वह आबाद हो गया। फिर शनै -शनै उन सस्कारो ग्रीर संस्थाग्रो का विकास हुग्रा, जो किसी न किसी रूप मे आज तक विद्यमान है। जलवाय और प्राकृतिक प्रभावों के कारण भिन्न-भिन्न प्रातों के निवासियों की भाषा, स्राकृति, परिधान, यहाँ तक कि स्वभाव में भी परिवर्तन होते गये। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का विकास हम्रा। सभव है, कुछ दिनों भिन्न-भिन्न प्रान्त-बालो में मेल रहा हो , पर ज्यो-ज्यो उनके पारस्परिक स्वार्थों में सघर्ष हुआ, जनमे वैमनस्य हुआ और एक दूसरे के आक्रमणों से बचने का प्रयतन होने लगा। इस सघर्ष ने राष्ट्रों की सुष्टि की, ग्रतएव वर्तमान राष्ट्र उसी युग के चिन्ह है श्रीर श्रभी तक उनमे यही प्रवृत्तियाँ मौजूद है। प्राखी-मात्र को भाई समभनेवाला ऊँचा श्रीर पवित्र भ्रादर्श इस राष्ट्रवाद के हाथो ऐसा कुचला गया कि श्रव उसका कही चिन्ह भी नहीं रहा ग्रीर वह मानव-जाति का केवल ग्रलम्य ग्रादर्श होकर रह गया है। इस युग मे जीवित रहने के लिए राष्ट्रो का सगठित होना श्रनिवार्य-सा हो गया है; श्रन्यथा श्रमंगठित प्राणि-समुहो का इस राष्ट्रीयता के युग मे कही पता भी न लगेगा। हाँ, हमे इस शाप की मंगल-रूप में लाना पडेगा, इस विष को रस बनाना पडेगा । इस संघर्ष का मूल आज का घोर अनात्मवाद है। ईश्वर का ससार से बहिष्कार कर दिया गया है। योरप के बाजें राष्ट्रों ने तो गिरजे श्रीर देवालय ढा दिये। नये युग के साथ श्रनात्मवाद श्रीर भी प्रचर्ड रूप मे आ खडा हुआ है। रूस धर्म को अफीम का नशा कहता है। स्पेन का भी कुछ यही विचार है। दोनो ही ईसाई धर्म के केन्द्र थे, पर दोनो ही देशो मे गिरजे तोडे गये है। धर्म-सस्थाम्रो ने शासक-समुदाय से इस तरह अपने को मिला लिया था ग्रीर लोकवाद का इतना विरोध किया था ग्रीर कर रहे है कि जनता ग्रब स्वाधी-नता की नयी उमग मे धर्म-सस्यास्रो को मिटाने पर तुली हुई है। रूस स्रोर स्पेन दोनो देशों की यही दशा है। भारत मे भी कुछ वही हवा चलती नजर स्नानी है। नये राष्ट्र बन रहे हैं और राजनीतिक नये सिद्धान्तो पर चल कर वे बलवान और सगठित भी हो जायँगे ; लेकिन ससार में उनसे सुख श्रीर शान्ति की वृद्धि होगी, इसमें सदेह हैं। जहाँ शासन-संगठन के विरोध में जबान खोलना बड़े से बड़ा अपराध है, जिसकी सजा मौत है, वहाँ शान्ति कहाँ। विचारों को शक्ति से कुचल कर बहुत दिनो तक शान्ति की रचा नहीं की जा सकती। अनीश्वरता की वृद्धि ने संसार को इस दशा में पहुँचाया है और जब तक उसका प्रभुत्व रहेगा, राज-शास्त्र के नियमों के बदलने से विशेष कल्या या की श्राशा नही। कम से कम वह चिरस्थायी नही रह सकती। एक समय भारत मे था, जब नृपित भी ऋषियों से काँपते थे। ग्राज वह जमाना है, कि समस्त संसार मे पशुबल की प्रवानता है। सुधार भी होते हैं, तो पशुबल से। मनुष्य मे धर्म बुद्धि जैसे रही ही नहीं।

लैकिन इस तिमिराच्छन्न भाकाश में अब कहीं-कही रजत भालर नज़र आने

लगी है। यह नवयग की ऊषा का चिन्ह है। दैवगित से वर्तमान संसार-संस्कृति का दीवाला निकल रहा है। साम्राज्यवाद ग्रौर व्यवसायवाद की जड़े तक हिलने लगी है। जिस संगठन पर यह संस्कृति ठहरी हुई थी, उस संगठन मे कम्पन शुरू हो गया है। मनष्य ने जिन कृत्रिम साधनो का भ्राविष्कार करके मानवजीवन को कृत्रिम बना दिया था, उनकी कलई खलने लगी है। स्वार्थ से भरी हुई यह गुटबंदी जिसे ग्राज राष्ट्र कहा जाता है, और जिसने ससार को नरक बना रखा है, श्रव टुटने लगी है। शासन की शक्ति ग्रब कूबेर के उपासको के कठोर और निर्मम हाथो से निकल कर उन लोगो के हाथो मे आ रही है, जिन्हे राजविस्तार की विशेष कामना न होगी. जो दुर्बलो के रक्त पर चैन करना ग्रपने जीवन का उद्देश्य न समभ्रेगे. जो सन्तोषप्रद शान्ति के उपासक होगे। न्याय और वर्म की भ्रावाज कुछ-कुछ उठने लगी है। जापान ने पचीस साल पहले मंचूरिया को ले लिया होता, तो कोई मिनकता भी नही। म्राज जापान सारे संसार में बदनाम हो रहा है। प्राय सभी राष्ट्रों में ऐसे विचारवान पुरुष निकल रहे है, जिन्हे वर्तमान संस्कृति में संसार की तबाही के लच्चण दिख रहे है श्रीर वे एक स्वर से इसके परिष्कार की, और जरूरत पड़े तो, शान्तिमय क्रान्ति की, जरूरत समक रहे है, श्रीर समभा रहे हैं। न्याय श्रीर धर्म की श्रावाज श्रात्मवाद के जागन के लच्छा है, श्रीर दुखी भारत की ग्राशा ग्रात्मवाद के विस्तार में ही है। जब भावना व्यापक रूप धारण करेगी, तब तक उस नवयुग के आवाहन के लिए हमे अविश्रान्त उद्योग करना है। ग्रक्टबर-नवस्बर १६३२

## पंजाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट

पंजाब पुलीस विभाग की रिपोर्ट, अन्य इसी प्रकार की रिपोर्टों की भाँति पुलीस की कारगुजारियों की तारीफ से भरी हुई है, पर उसके अन्त में एक ऐसा रिमाक दिया गया है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। पुलीस के जनता के सहयोग प्राप्त करने के विषय में कहा गया है—

"इस प्रकार का सहयोग व्यक्तिगत भ्राचरण से सम्बन्ध रखता है। कुछ भ्रफसरों को जनता की सहायता भ्रौर सहयोग प्राप्त करने में बिलकुल कठिनाई नहीं होती भ्रौर निष्कर्ष यही है कि जहाँ पुलीस मुस्तैद, कुशल भ्रौर विश्वसनीय है, वहाँ जनता उसकी सहायता करने में भ्राना-कानी नहीं करती।"

जहाँ पुलीस जनता का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकती, वहाँ जनता का उस पर विश्वास नहीं होता । ग्रगर जनता के साथ पुलीस का व्यवहार ग्रच्छा हो तो कोई वजह नहीं कि वह उसके साथ सहयोग न करे। जब पुलीस के कर्मचारी नवाब धन जाते हैं और जनता पर जा-बेजा सख्ती करने लगते हैं, तभी जनता उनसे विरक्त हो जाती हैं। २६ अव्युबर १६३२

### पुलीस-प्रशंसा

प्रयाग के किमश्नर मि॰ बाम फोर्ड ने एक जलसे मे पुलीस कर्मचारियो की प्रशसा करते हुए फरमाया है—

"मैने प्रयाग में भ्रापका धैर्य, सद्भाव और पाबदी बहुत समीप से देखी है, भौर मेरी इच्छा है कि उन सज्जनों में से भी कुछ लोगों को यह अवसर मिलता, जो समभते हैं कि पुलीस का ब्रोहदा पाते ही आदमी भला आदमी नहीं रह जाता।"

श्रिषकारियों के मुख से यह पुलीस प्रशसा कोई नयो बात नहीं । बामफोर्ड साहब की बिदाई का यह जलसा था । पुर्नस-नर्मचारियों ही ने यह जलसा किया था । सज्जनता का यही तकाजा था कि मेहमान की थोडी-सी तारीफ भो श्रवश्य की जाय, लेकिन छोटे-बड़े लाट से लेकर हाकिम जिला तक, वाइसराय से लेकर चेम्बर श्राफ कामर्स के सभापित तक, एक भी तो ऐसा नहीं बचा, जिसने पुलीस के सद्व्यवहार श्रौर सदाचार की सनद न दो हो । श्रव तो शायद श्रपनी तारीफ सुनते-सुनते पुलीस का न भरनेवाला पेट भी भर गया होगा।

पर इन एक लाख प्रशसा पत्रों से कही ज्यादा कीमती और विश्वास पैदा करनेवाला वह सर्टीफिकेट होता, जो किसी गरीब भारतवासी के मुख से निकलता। पुलीस एक ऐसा पत्र भी पेश कर सकती है? ससार में बुली नाम की एक वस्तु होती है। बुली अपने अफसरों की जूतियाँ बाटता है और जिन पर उसे कुछ अस्तियार होता है, उनका खून ही नहीं प्राण तक चूस लेता है। हमारे पुलीसवाले अधिकनर बुली ही होते हैं।

२६ श्रगस्त १६३२

## हवाई जहाज़ से गोलाबारी

वर्तमान युग को वैज्ञानिक लडाई समरचेत्र में ही आदिमियों को मक्खी की तरह मारकर सन्तुष्ट नहीं होती। शत्रु-राष्ट्रों पर हवाई जहाज से गोले बरसाने में भी उसे संकोच नही है। कुछ परवा नहीं मासूम बच्चों और श्रवला स्त्रियों पर गोले गिरें। उस राष्ट्र का सफाया कर दो, जिसके योद्धा मैदान मे श्राते हैं। जब राष्ट्र ही न रहेगा, तो सिपाही कहाँ से श्रावेगे। कितनी पैशाचिक मनोवृत्ति है! मजा यह है कि सभी देशों के युद्ध-नेता इसकी भयकरता और ग्रमानुिप्रता को स्वीकार करते हैं, पर कोई इसे रोक नहीं सकता। मिट्ट बाल्डविन ने नि शस्त्रीकरण पर भाषण करते हुए इस नीति की क्रिड्य की थी, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार बराबर हो रहा है श्रीर अग्रेज सेना इराक् में ऐसे हत्याकाड कर रही है कि उसी फौज के एक पुराने ग्रफसर ने उन विधानों पर प्रकाश डाला है, जो बादशाह फेसूल की सत्ता की रचा करने के लिए इराक में किये जा रहे हैं। श्रीर यह कृत्य गत दस साल से बराबर जारी है। कितने गाँवों का सत्यानाश हुमा, कितने जानवरों का बध हुमा, कितनी श्रीरतों श्रीर बच्चों के प्राण्ण गये और कितने श्रंग-भंग हो गये, इसका कौन श्रनुमान कर सकता है। मगर यह नयी सम्यता का युग है। पराधीन राष्ट्रों के साथ किसी नीति का व्यवहार करने की जरूरत नहीं। श्रगर वे दुराग्रह करते हैं और साथ श्रपने प्रभुग्नों के तलवे नहीं सहलाते, तो उनको इसका मजा चखना पड़ेगा!

२६ ग्रक्टूबर १६३२

#### बेगम त्रालम की त्रोजस्विनी अपील

पंजाब के प्रमुख नेता डा॰ मुहम्मद ग्रालम की बेगम साहिबा ने ग्रपने पित की बीमारी के विषय में जो भावपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराया है, वह हमें स्वर्गीया बी ग्रम्मां के उन शब्दों की याद दिलाता है, जो उन्होंने ग्रपने पुत्रों के विषय में कहें थे। अफवाह थी कि श्रली भाइयों ने सरकार से किसी प्रकार का समफौता कर लिया है श्रीर इस समफौते के श्राधार पर दोनों भाई मुक्त कर दिये जायेंगे। बो श्रम्मां ने यह अफवाह सुनकर कहा था—''यदि मेरे बेटों ने श्राहम-सम्मान के विरुद्ध कोई फैसला किया है, तो खुदा मेरे इन कमजोर हाथों में इतना बल दे कि में उनका गला दबा दूँ।'' उतने ही जोशीले शब्द बेगम ग्रालम के हैं। इधर जल में डा॰ ग्रालम की हालत नाजुक हो गयी है। सरकार ने बेगम ग्रालम को ग्रपने पित की सेवा-शुश्रूषा करने की सुविधा दे दी हैं। जनता में इस खबर से ऐसी हलचल पड गयी कि सरकार से डा॰ ग्रालम को छोड देने की ग्रपील की जाने लगी। बेगम साहबा ने इस ग्रान्दोलन का इन शब्दों में विरोध किया है—

''म्राजकल मुक्ते म्रपने पति की सेवा करने की इजाजत दी गयी है म्रौर उनकी

इस हालत की सारी बाते बताने को मैं तैयार नहीं हूँ, क्यों कि यह नैतिक विश्वास्त्री समफा जा सकता है, पर मैं राष्ट्र से पूछती हूँ, ऐसा मुतालबा क्यों करते हों, जिससे मुफे अपने नीमजान पित को वापस लेना पड़े और उन नतीओं की जिम्मेदारी उठानी पड़े, जो उनकी मौजूदा हालत से पैदा हो सकते हैं। क्या सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल देना इससे बेहतर न होगा ने उनकी ह.लन नाजुक है या नहीं, इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहती। पर हमें चाहिए कि उन्हें वीरों की मौत मरने दें, अगर खुदा न खास्ता यही नौबत आये। राष्ट्र के हित के सामने व्यक्तिया का कुछ मूल्य नहीं। कौम की भलाई के लिए ऐसे कितने ही धालम कुर्वान किये जा सकते हैं। मैं आशा, प्रार्थना और विश्वास करती हूँ कि मेरे पित को सेहत हो जायगी, पर अपमानित होकर जीवित रहने के बदले उनका इज्जत के साथ मर जाना मैं ज्यादा पसन्द करती हूँ।"

#### म्रार्डिनेन्स की म्रवधि

इलाहाबाद मे प्रकाशित होनेवाले अग्रेजी पत्र ''पायोनियर'' ने अपने एक 'ग्रग्नलेख मे, भिन्न प्रान्तीय सरकारों हे इस प्रयत्न की प्रशंसा की है कि ''ग्रार्डिनेन्स कानूनों को स्थायी रूप देने के लिए भारतीय दड-विधान में ही शामिल किया जा रहा है श्रीर शीध्र ही ग्रार्डिनेन्स ग्रधिक दृढ रूप में कानून का रूप धारण कर लेगे। पत्र की राय में ग्रार्डिनेन्सों का तो अन्त हो जाना चाहिए, क्योंकि [ग्रार्डिनेन्स-शासन ग्रन्तित है, पर अमन ग्रीर अमन की रचा के लिए] ग्रार्डिनेन्स की धाराओं का रहना जरूरी है। श्रांगे चलकर, पत्रयह भी लिखता है कि ग्रार्डिनेन्स से देश में व्याप्त ग्रराजकता कम नहीं हुई है। प्रत्येक व्यक्ति यदि ईमानदारी से अपनी राय ग्राहिर करे, तो वह जरूर ऐसे कानूनों का समर्थन करेगा, जिनसे ग्रराजकता दूर हो।

श्रंग्रेज लेखको श्रौर सम्पादको के कलम से निकली चीज बडी महत्त्वपूर्ण समभी जाती है। सम्भव है, वे होती भी हो, पर इस लेख की तर्क प्रणाली देखकर, मनो-विज्ञान तथा साधारण ज्ञान की बातो का भी इसमें श्रभाव पाकर हमें श्राश्चर्य होता है। दूसरी बार परिचालित श्राहिनेन्सो का जीवन-काल इसी दिसम्बर को समाप्त हो जाता है। विगत जनवरी महीने की शुरू साल की जो पहली भेट भारतीय स्वाधीनता तथा संरचा के हिमायतियों ने दी थी, वह बडे दिन के हिम-पात में विलीन हो जावेगी। पार्लमेंट ने वाइसराय को जिस सीमा तक श्रधिकार दिया था, उनके उपयोग की इतिश्री हों चुकने के उपरान्त श्रव भारतीय कौसिलो की शरण लेनी पड़ी है श्रौर

इसीलिए म्रार्डिनेन्सो के लिए नैतिक समर्थन तथा सच्ची नीयत से समर्थन की ज़रूरत महसूस हो रही है।

श्राहिनेन्सो का उद्देश्य क्या है ? दमन ! भारत में जो श्रराजकता बढ़ती पर समभी जाती है, उसकी चाल को रोक देना ! श्राहिनेन्स के इस युग में श्रपनी श्रोर से कुछ विशेष न कहकर, हम पायोनियर के ही शब्दों में कह देना चाहते हैं कि श्रभी तक श्राहिनेन्स इस श्रराजकता की बाढ़ को नहीं रोक सके हैं। जब वे श्रपने कार्य में शुरू १२ महीने में सफल नहीं हो सके, तो एक-दो या तीन साल के लिए उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा ! यह किस तर्क या मनोविज्ञान से सिद्ध हो गया कि केवल कानून का रूप दे देने से—जो रूप चाहे कितना भी उग्र किया जावे, श्रपने पूर्ववर्ती के समान परिपक्व नहीं हो सकता—भारतीय श्रराजकता की प्रगति को रोक देगा ! यदि कानून की एक ऐसी धारा है, जो श्रराजकता की कल्पना को भी डुबा सकती है, यदि ऐसा कोई उपाय है, जो नवयुवकों की क्रियाशिक्त को किसी श्रच्छे काम की श्रोर बहा ले जा सकती है, तो उसकी धारा कोई दूसरी ही है, उसका कोई दूसरा ही रूप है शौर पायोनियर-ऐसे पत्रों को श्रसली सलाह देकर ही सरकार का कल्याख करना चाहिए, श्रन्यथा, ऐसी ही सलाहों से सरकार को धोखें की टट्टी में खड़ा कराया जा रहा है शौर सरकार भी श्रपने सच्चे हितंषियों को नहीं पहचान रही है।

३१ अक्टूबर १६३२

### पूना का ईसाई-सम्मेलन

इस सप्ताह में वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति श्रीर साम्प्रदायिक बँटवारे पर विचार करने के लिए पूना में ईसाई-सम्मेलन हुआ। इसमें हरेक प्रांत के गएयमान्य ईसाई महानुभाव एकत्र हुए थे। हर्ष श्रीर नितीन की वान है कि, जुन्होंने बहुमत से सिम्मिलित निर्वाचन का ही समर्थन किया। हाँ, ईसाइयों के लिए स्थान स्वरिचत कराने पर जोर दिया। इस तरह अल्पमतवालों का जो एक संघ गोलमेज परिषद् के अवसर पर बनाया गया था उसके चार पहियों में से एक पहिया और टूट गया। हरिजन तो पहले ही सलाम करके पृथक् हो गये थे। मुसलमानों ने भी सयुक्त निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। ईसाई भी संघ से निकल गये। अब क्रेवल ऐग्जो-इडियन रह गये है। उन्हें भी अब जनमत के आगो सिर भुकाने के सिवा कोई चारा नही।

७ नवम्बर १६३२

### प्रांतीय कौं सिलों में दूसरा मेम्बर

इगलैंड की शासन-व्यवस्था में दो हाऊम है। एक साघारण, जिसे हाऊस श्राफ कामन्स कहते है, भ्रीर दूसरा विशेष जिसे हाऊस ग्राफ लार्डम कहते है। कामन्स मे तो / जनता-द्वारा चने हए मेम्बर बैठते है। लार्ड मे खानदानी रईसो का स्थान है। चंिक पहले राज्य का अधिकार सोलहो आना अमीरो के हाथ मे था और ज्यो-ज्यो जनता मे राज-नैतिक ज्ञान को वृद्धि होती है, वह उन ग्रविकारों को रईसों के हाथों से छीनकर ग्रपने हाथ मे रखना चाहती है, इसलिए यह दोनो संस्थाएँ बराबर एक दूसरे से लडती रहती है। वास्तव मे इगलैड का गत दस शताब्दियो का राजनैतिक इतिहास इस द्वन्द्व के सिवा श्रीर कुछ नहीं है। जनता के क्रमिक विकास में सबने बड़ी वाघा यही ग्रमीरों की संस्था रही है। कोई नया बिल उस वक्त तक कानून नही बनता, जब तक लार्ड उसे स्वीकार न कर ले. यद्यपि जनसत्तावाद ने उनके ग्रधिकारों के पर काट दिये हैं, फिर भी वह जब श्रवसर पाते है. रोडे अटकाते जाते हैं। अब इस प्रान्त में भी ऐसी ही अमीरो की संस्था कायम करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उसमे हमारे राजे, ताल्लुकेदार श्रीर नवाब म्रादि होगे। म्रभी तक तो उनकी रचा सरकार करती थी। जनता परिश्रम करती थी. वे उसका फल खाते थे। ग्रानेवाली व्यवस्था मे जनसत्ता की प्रधानता होने की संभा-वना है, इसलिए यह वर्ग इस दूसरी सस्था-द्वारा जनता के विकास में बाधा खडी करने की चेष्टा कर रहा है। जनता का विश्वास उन पर नहीं है। ग्रौर जनता-द्वारा उनका चुना जाना ग्रसभव-सा ही है। ऐसी श्रवस्था मे वे ग्रपनी रत्ता के लिए कोई मार्ग ढुँढ रहे है। श्रगर दूसरा मेम्बर स्थापित हो गया, तो उनकी कामना पुरी हो जायगी श्रौर वे ऐसे कानुनो का विरोध कर सकेंगे, जिनसे उनके स्वार्थ या श्रधिकार को धक्का vलगता हो, मगर इस युग मे श्रब स्वरचित स्थानो की गुजाइश नही है। हमारे रईसो को समभ लेना चाहिए कि वे जनता के सेवक बनकर ही रह सकते है। स्वामी बनकर नहीं। हवा के साथ चलकर सभव है, उनकी नाव किनारे पर पहुँच जाय। हवा के विरुद्ध चलकर वह बीच ही मे रह जायगी। ग्रगर हमारे जमीदार श्रीर ताल्लुकेदार श्रपने भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते, तो उन्हें सेवा-भाव से जनता में रहना होगा। जनता के दू ख-सूख मे शरीक होकर, उनकी कठिनाइयो को दूर करने मे सहा-यक बनकर, उनकी सुविधायों को बढाकर वे अब भी उनके आदर और भिक्त के पात्र बने रह सकते हैं। उन्हें कुचलकर भौर अपने स्वार्थ का केवल यंत्र बनाकर भ्रब वे सुख से नहीं सो सकते।

१४ नवस्बर १६३२

#### महात्माजी की स्वाधीनता

पिछले अक मे हमने पाठको की ओर से ब्रिटिश सरकार को यह धन्यवाद दिया था कि उसने महात्माजी पर से इतनी बाधाएँ उठा ली है कि वे ग्रछ्तोद्धार का कार्य कर सकते है, किन्तू इसके साथ ही, हमे यह देखकर खेद हो रहा है कि सरकार महात्माजी को एक अत्यन्त गम्भीर तथा गृरुतर कार्य करने की आजा देती हुई उसी के समान महत्त्वपूर्ण ग्रन्य कार्य भी नहीं करने देती। एसेम्बली की बैठक मे, गत १५ नवम्बर को. श्रो गयाप्रसाद सिंह ने होम मेम्बर मि० हेग से इस विषय मे जो प्रश्नोत्तर किये थे, उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार इस प्रश्न को केवल टाल देना चाहती है। ग्राखिर क्या कारण है कि ग्रछतो को हिन्दुग्रो से एक करना राजनीतिक कार्य नही समभा जाता पर मुसलमानो को हिन्दुत्रो से एक करना राजनीतिक कार्य समभा जाता है श्रोर सरकार महात्माजी को इस बात के लिए ग्रवसर नही देना चाहती। मान लिया जावे, कि उसे यह भय हो कि एकता के बहाने महात्माजी सत्याग्रह के समर्थको से भी मिल कर काँग्रेस-कार्य कर सकते है, पर उन्हे सत्याग्रह के शत्रु मौलाना शौकतस्रली से भी न मिलने देना, क्या अर्थ रखता है ? इसी से लोगो को सूबहा होता है, कि सरकार मुसलमानो को अपना ही समऋती है और इसीलिए वह मुसलमानो को हिन्दुओ से नही मिलने देना चाहती, पर हिन्दू-मुसलिम ऐक्य को वह एक भयकर राजनैतिक ऐक्य का प्रारम्भ समभक्तर उससे बेहद घबडाती है। जो भी हो, पर इस ऐक्य से इतना ग्रधिक लाभ है, कि उसका महत्त्व वर्खन नही किया जा सकता ग्रीर सरकार यह बडे भारी परोपकार का कार्य करती, यदि वह महात्माजी को ऐक्य-प्रतिपादन मे सहायक होने देती ।

मि० हेग ने इस विषय में सरकार की झोर से जितनी बाते कही है, उनमें से कोई भी ऐसी नही है, जिससे हमें उनके तर्क का तात्वर्य समक्ष में झा सके। मि० हेग का यह कहना कि झब तो सिन्ध का समक्षीता हो जाने के बाद मि० गान्धी की कोई जरूरत ही नहीं है, एक प्रकार से प्रयाग के एकता-सम्मेलन की खिल्ली उड़ाना है। श्री नवलराय के यह पूछने पर कि क्या सरकार महात्माजी को हिन्दू मुसलिम समक्षीता हो जाने पर भी, उसमें भाग न लेने देगी, मि० हेग ने कहा आ कि ''सम्मानित सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि वे राजनैतिक-कैदी है।'' इस उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार राजनैतिक-कैदी की भ्रपनी मनमानी व्याख्या भी करती है—महात्माजी ऐसे राजनैतिक कैदी हैं, जिन्हें कोई भी हक सरकार दे सकती हैं। ऐसी परिस्थित में, हमें यह देखकर बड़ा खेद होता है कि जहाँ अपने एक कार्य से सरकार प्रजा की प्रशसा की पात्र बन जाती है, वहीं वह किसी अनुचित कार्य-द्वारा उतनी ही निन्दा भी प्राप्त करती है।

२१ नवम्बर १६३२

# वर्मा में राष्ट्रीयता की विजय

भारत का इकबाल इस समय जोरो पर है। पूना श्रौर प्रयाग में उसने भेद-भाव श्रौर साम्प्रदायिकता को नीचा दिखाने के बाद वर्मा में भी उतने ही मारके की विजय प्राप्त की। बर्मा को भारत से प्रथक करने का एक प्रकार से निश्चय हो चुका था। प्रधानमत्री ने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन दैवयोग से श्रभी हाल में वहाँ श्राम चुनाव हुग्रा। चुनाव का ग्राधार यही समस्या थी। पृथकतावादी ग्रौर ऐक्यवादो दलों में मुकाबला हुग्रा श्रौर श्रत में ऐक्यवादियों की विजय हुई। इसने इंगलैंड में हल-चल पैदा कर दी है। वहाँ तो दुनिया को यह दिखाया गया था कि बर्मा की जनता खुद भारत से पृथक् रहना चाहतो है। पिछली दोनों गोलमें में में बर्मा के जो प्रतिनिधि सरकार ने चुने थे, वह पृथकवादी दल के ही थे। ससार ने समभा होगा बर्मा को भारतवाले किसी स्वार्थवश जबरदस्ती ग्रपनो ग्रोर खीच रहे हैं, हालाँकि वे उससे मिलना नहीं चाहते। लेकिन चुनाव के इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि बर्मा हिन्दुस्तान से मिलने को उत्सुक है, श्रौर उससे पृथक् होना स्वीकार न करेगा। श्रब इस निर्णय में तरह-तरह के ग्रथ लगाये जा रहे हैं श्रौर दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ऐक्यवादियों ने घोखे-धडी से काम लेकर फतह हासिल कर ली। देखा चाहिए, बर्मा के प्रतिनिधि श्रब गोलमें जो क्या कहते हैं।

२८ नवस्बर १६३२

### राष्ट्र संघ पर डा० परांजपे का भाषरा

लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डा० ग्रार० पी० परांजपे ने इलाहा-बाद युनिर्विसटी के पोलिटीकल क्लब में "राष्ट्र-सघ" पर भाषणा देते हुए उसके सामाजिक ग्रौर वैज्ञानिक विभागों पर श्रच्छा प्रकाश डाला। लेकिन ग्राश्चर्य है, कि संघ पर भारत के ६-७ लाख रुपये तो खर्च होते हैं, पर संघ के स्थाई मडल में उसका कोई स्थान नहीं हैं। उस स्थायी मंडल में इंग्लैंड, फास, जर्मनी, इटली ग्रौर जापान ये पाँच राष्ट्र हैं। इनमें केवल इंग्लैंड ग्रौर फास का चंदा भारत से ग्रधिक हैं। जर्मनी, इटली ग्रौर जापान भारत के बराबर रुपये नहीं खर्च करते। पर उन्हें स्थायी मंडल में स्थान मिला हुग्रा है। ऐसी दशा में हम नहीं समभते भारत से इतने रुपये क्यों लिये जाते हैं। क्या इसीलिए कि इस विषय में भारत की कोई ग्रावाज नहीं है?

इस भाषण से हमे ज्ञात होता है, कि चाहे राजनैतिक समस्याभ्रो के हल करने मे

सघ को ग्रभी मनोनीत सफलता न मिली हो, ग्रौर मंचूरिया के विषय मे उसका मौन धारण कर लेना उसके प्रभाव के लिए वातक है, फिर भी उसने कई महत्त्वपूर्ण सामा-जिक ग्रौर ग्राधिक समस्याधो के हल करने मे ग्रच्छी सफलता प्राप्त की है। गोरी स्त्रियो का वेश्यावृत्ति के लिए गुप्त रूप से जो व्यापार योरोप मे जारी था, ग्रफीम, कोकेन ग्रादि जहरीली चीजो का जो धडल्ले से प्रचार हो रहा था, इन दोनो निषिद्ध व्यापारों को बंद कराने में सघ ने जो तत्परता दिखायी है, वह सर्वथा प्रशसनीय है। दर्शन, साहित्य ग्रौर विज्ञान के चेत्र में भी सघ ने भिन्न-भिन्न राष्ट्रों को समीप लाने का उद्योग किया है ग्रौर कर रही है। भविष्य में उसके द्वारा एक सार्वदेशिक संस्कृति के समन्वय होने की ग्राशा को जा सकती है।

दिसम्बर १६३२

#### त्र्यार्डिनेंस बिल पास

एसेम्बली मे आर्डिनेस बिल पास हो गया और धूम से पास हो गया। पन्न मे ५६ राये थी, विपन्न मे केवल ३१। हम सरकार को और उन ५६ मेम्बरो को इस शानदार फतह पर बधाई देते हैं। अब कौन कह सकता है, कि देश इस बिल के पन्न मे नहीं है ? और अगर किसी को यह कहने का दुस्साहस हो भी, तो कौन उसका विश्वास करेगा?

१२ दिसम्बर १६३२

## इंग्लैंड का विश्वासी पुलीसमैन

इंडिया लोग डेपुटेशन ने लदन पहुँच कर भारतीय परिस्थित पर भ्रपनी राय पहले ही प्रकाशित कर दी है। हाल में उसके एक मेम्बर मि॰ लियोनार्ड मैटर्स ने कहा है—

''भारत में प्रत्येक व्यक्ति काँग्रेसी मनोवृत्ति का है। इस समय भारत में सभी अग्रेज स्त्री-पुरुषों का जीवन महात्मा गाँधी के हाथ में है श्रीर उन्हें बजातौर पर भारत में इगलैंड का सबसे श्रच्छा पुलीसमैन कहा जा सकता है।''

ऊपर के शब्दों की टीका करने की हम कोई जरूरत नहीं समभते । इनमें रत्ती-भर भी ग्रतिशयोक्ति नहीं हैं।

१२ दिसम्बर १६३२

#### बंगाल में आतंकवाद

बंगाल कौसिल में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए होम मेम्बर ने क्रान्तिकारियों के अपराधों की जो लम्बी सूची दी, वह बहुत ही निराशाजनक है। इस एक वर्ष में केवल बगाल में ऐसे १४६ काड हुए। इतमें ढाका और मैमनिसिंह जिलों में आतकवादियों ने विशेष रूप से अपना जोर दिखाया। इसका नतीजा इसके सिवा और क्या हो मकता था कि सरकार की दमन नीति और कठोर हो गयी। आतंकवादियों की समफ में कब यह बात आयेगी कि इन अपराधों से वे केवल राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो रहे हैं। अगर उनमें देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो उनके लिए सेवा का मैदान खुला हुआ है। देश में सेवकों का अभाव है और ऐसे कितने ही तरीके हैं जिनसे वे देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उपकार कर सकते हैं। इन हत्याकारी अपराधों से वे केवल अपना सर्वनाश नहीं करते. देश की उन्नति में भी बाधक होते हैं।

१६ दिसम्बर १६३२

## गोलमेज़ में क्या हो रहा है

जिन लोगों को गोलमें में केन्द्रीय उत्तरदायित्त्व का दिर्या लहरे मारता नजर श्रा रहा था, उन्हें लार्ड इविन की वक्नता ने निराश कर दिया होगा, उन्हें भ्रव मालूम हो गया होगा, कि जिसे वे ठएडे-मीठे पानी का दिर्या समभे बैठे थे, वह वास्तव में मृग-तृष्णा मात्र है। वाइसराय के अधिकार ज्यों के त्यों रहेगे। फौज श्रौर माल दोनों ही पर शासन का सरचण रहेगा। फौज का खर्च भी साबिक दस्तूर रहेगा। वाइसराय इसी तरह श्रांडिनेन्स भी बनाते रहेगे। यही वह स्वराज्य है, जिसकी तीन साल से धूम मची हुई है ? उसकी तो कलई खुल गयी। ग्रब देखना चाहिए, प्रान्तीय स्वायत्त शासन की क्या गित होती है। फिर श्रभी तो फेडरेशन तो बैठा ही हुआ है।

१२ दिसम्बर १६३२

# लंदन में क्या होगा ?

जहाँ दो बर्तन रक्खे रहेगे वहाँ कुछ शोर होगा ही। जरा-सी हवा की ठेस से दो बर्तनो का भ्रापस मे लड पडना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि उनके खाली होने पर तीन्न भनभनाहट का पैदा हो जाना । यदि बर्तनों में इतना काफी सामान रख दिया जावे कि जरा-सी हवा उनको हिला-डुला न सके तो आवाज का होना उसी प्रकार हक जावेगा जिस प्रकार उनका टकराना । ठीक यही दशा भारत में हिन्दू और मुसल-मानो की भी है । विदेशी शासन के कारण पेट में चारा तो है ही नहीं, सौ में पचहत्तर फी सदी को दोनो वकत भर पेट भोजन नहीं मिलता । इसीलिए, उनमें गभीरता, सहिष्णुता-सन्तोष का अभाव हो गया है । लूट-खसोट, जुआ-चोरी या एक दूसरे के टुकड़े को छीन लेने की नीयत पैदा हो गयी है, और वे आये दिन आपस में लड़ने पर उतारू हो जाते हैं । विरोध की जरा-सी हवा से बर्तन भनभना उठते हैं । उनके विरोध से उत्पन्न शोर दतना तीन्न मालूम होता है कि लन्दन तथा उसके मुहल्ले डाउनिंग स्ट्रीट से बैठे हमारे शासक यह समभते हैं, कि इन दो को एक स्थान पर रखा ही नहीं जा सकता । जरूरत यह है कि हर वक्त एक आदमी दोनो वर्तनो के बीच में खड़ा रहे ।

किन्तु हमारे लडने से जो इतना ऊब गये है, जो हमारी लडाई को वाकई रोकना चाहते है, क्या कभी उन्होंने हमारे विरोध के कारणो की भी जांच की है? क्या उन्हें कभी यह भी मालूम हो गया है, कि हमारी लडाई की सतह में हमारी दरिव्रता का करणा-क्रन्दन, हमारे रोग-शोक-सन्ताप का वीभत्स चीत्कार छिपा हुग्रा है। क्या कभी यह भी सोचा गया है, कि काश मुसलिम-त्र्यापार उन्नित पर होता, काश हिन्दू किसान खुशहाल होता श्रीर काश दोनो को अपनी मुसीबतो को अपने ग्राप दूर कर देने का हक हासिल होता। ग्राज मुमलमानो को नगी गरीबी कौन नही जानता। घर में मिट्टी के बर्तनो श्रीर तन पर मखमल का कोट पहने हुए मुसलमान बड़ी श्राजादी से मारकाट पर उतारू हो जाता है। ग्रापर कोई उसका घर भी लूट ले, तो उसका क्या जावेगा, पर, जहाँ मुसलमान श्रमीर है, वहाँ बिरले ही फगड़ा होते सुना गया है। जबलपुर में ज्यादा-तर व्यापार मुसलमानो के हाथ में है। वहाँ दंगा हुश्रा भी तो पचास साल में एक बार !

इसलिए हम तो हिन्दू-मुसलिम विरोध को दो भिखारियों का एक रोटी के टुकडे के लिए कलह मानते हैं। हमें तो इसमें कोई तथ्य ही नहीं दीखता, कि दोनों को हमेशा लड़ाई से बचाने को एक तीसरे की जरूरत है। जरूरत है, पर वह रोटी की और रोटी के लिए तभी उम्मेद की जा सकती है जब प्रपनी हुकूमत अपने हाथ में हो, अपना व्यापार अपने हाथ में हो, अपना पैसा अपने हाथ से खब हो और हम खुद अपने ऊपर सरगना हो। गोलुमेजसम्मेलन की बैठके लगातार फिर हो रही है। इस बार पिछली बार की तरह कोई धूमधाम नहीं है, कोई हलचल नहीं है, गान्धीजी के समान कोई व्यक्तित्व नहीं है—पर इस बार सम्मेलन के सामने वह चीज है जो उसके सामने पिछली बार न थी। वह है हिन्दू मुसलुमानो का प्रयाग का समस्तीता। इस समक्षीते की, इससे बढ़कर विजय और क्या हो सकती है, जब मौलाना शौकतअली ने लएडन पहुँचते ही कह दिया कि अब हिन्दू और मुसलमानों में एका हो गया। अब जरूरत है इस बात की कि प्रयाग

के समभौते को तुरत मान लिया जावे।" यहाँ भारत में भी श्री राजगोपालाचारी, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद ऐसे माननीय काँग्रेसी नेताओं ने, मौलाना अब्दुलमजीद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऐसे नर्म-गर्म दोनो-पच्च के मुसलिम नेताओं ने मुसलमानों से श्रीर हिन्दुओं से अपील की है, कि वे तुरन्त इस समभौते। को अपना लेवें। हमें हर्ष हैं कि डा० मुन्जे ऐसे हिन्दू नेताओं ने, जो इसके पच्च में नहीं हैं, हमारा विरोध कर प्रगति को रोकने में बाधा नहीं पहुँचाई हैं। फिर इस समभौते का विरोधी कौन हैं—नहीं, जिनके विषय में मौलाना शौकतअली ने अभी लन्दन में कहा है कि "वे भारत के नकली नेता है।"

इतना होते हुए भी फी प्रेस के सवाददाता का लदन से तार है कि इस बार समफौता हो जाना विशेष किन नहीं है, पर हिन्दू-मुन्निन समस्या को बहुत बढ़ाकर कहा जा रहा है। रायटर का ही भेजा हुम्रा तार है कि "एक भारतीय गोलमेजी सदस्य का वचन है कि हिन्दू-मुसिलम समस्या को बहुत ही तूल दिया जा रहा है।" तूल देने की जो बात थी वह हम ऊपर लिख चुके हैं। यदि हमारी गरीबी को तूल देकर बतलाया जाता तो हम भी कृतज्ञ होते। हमारे विरोध का यदि वाकई में ग्रसली कारण बतलाया जाता तो हम भी कृतज्ञ होते। ग्रगर वह भूठी बातो को तूल दे रहे हैं, चाहे हिन्दू या मुसिलम या योरोपीय नेता ही क्यों न हो—तो हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार प्रयाग के समभौते के विषय में मौलाना शौकतग्रली भारत में "नकली" नेताग्रो से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताग्रो से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताग्रो से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताग्रो से डर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी लन्दन में गये हुए भारत के नकली नेताग्रो से डर रहे । यदि इन लोगो ने हमारे ऐक्य को डको की चोट वहाँ ऐलान न कर, हमारे विरोध के ग्रसली कारण को दूर न करा दया तो हम यही कहेंगे कि ग्रागे एक ग्राने वाली पीढी उनकी इस प्रत्यच नीचता को स्मरण रखेगी, हमारा गरीबी से सूखता हुगा खून उनके पाप के खाते में दर्ज होगा ग्रौर हमारी तरक्की की कफन में जो की लें ठुक जावेंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी इन लोगो पर होगी ।

भारत तो इस वक्त कानून के शिकन्जे में कसा हुआ कराह रहा है। चाहें गोलमेज के प्रतिनिधियों की देश-सेवा के प्रति उसके हृदय में कितना ही शुबहा क्यों न हो, वह तो लन्दन की ओर टकटकी लगाये बैठा है और यह उसे उम्मीद है, कि यदि गोलमेज विफल भी हो तो कम से कम हिन्दू मुसलिम समभौते के नाम से तो न हो। यदि फिर से और इसी कारण हम विफल हुए तो जिम्मेदारी हमारी भी है और ऐसे मेम्बरों को बिना हमसे पूछे, भेजनेवाली सरकार की भी।

१२ दिसम्बर १६३२

# गोलमेज सभा का विसर्जन

गोलमेज की महिफल का तीसरा दौर भी खतम हो गया, लेकिन साकी ने शराब में कुछ ऐसी कारस्तानी को किन कुछ रंग जमान सुरूर गठा। शायद ऐसे ही मौके के लिए स्वर्गवासी सुदर ने यह शेर कहा था—

∤बजाय मय दिया पानी का एक गिलास मुफे।

≀ समफ लिया मेरे साकी ने बदहवास मुफे।।

साकी ने तैयारियाँ तो ऐसी-ऐसी की थी कि पीनेवाले शायद समफ्रे थे शैम्पेन न सही, जानी वाकर तो कही नही गया। बडे-बड़े खुम मँगवाये थे, जिनकी खुशब् से दिमाग ताजा हो जाता था । साफ-स्थरी बोतलो मे उनकी लाली देख कर पीनेवालो के मुँह मे पानी भर-भर आता था। मैखाने के द्वार पर मैकशो की भीड लगी हुई थी। लोग बेकरार होकर मिन्नते कर रहे थे-लिल्लाह ! हमे भी ग्रन्दर ग्राने दो । बदमिजाज साकी बडी मश्किलो से दरवाजा खोलता था । पहला दौर चला । लोग मुँह फीका करके एक दूसरे का मुँह देखने लगे मानो कह रहे हो-यार यह तो कुछ समक मे नही माती, कुछ फीकी-फीकी-सी है। साकी उनका रुख देखकर मुसकराया भौर बोला-तुम लोग ठर्रा पीनेवाले हो, इसका मजा क्या जानो । इसका लुत्फु इसके फीकेपन मे ही है। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। अबकी दो-एक मैंकशो ने साफ-साफ कह दिया-हजरते साकी, यह तो कुछ है नहीं, फीकी-फीकी-सी लगती है। साकी ने भिड़का नही, त्योरियां नही बदली, सद्भाव से मुसकरा कर बोला - इसके फीकेपन पर न जास्रो, यह वह चीज है जो अपना सानी नही रखती। तीसरा दौर शुरू हुआ, बिलकुल पानी । पहले दोनो दौरो मे कुछ गर्मी, कुछ तेजी, कुछ तलखी थी, इस दौर मे तो निखालिस पानी । पीनेवाले हैरान होकर कभी बोतल की म्रोर देखते है. कभी खुम की ओर, कभी साकी की ओर श्रीर कभी एक दूसरे के मुँह की ओर। धगर यह पानी ही पिलाना था तो यह महफिल सजाने की, इस बोतल, खम, सराही और प्याने की क्या जरुरत थी। मगर पीनेवालो का सरूर गठे या न गठे, यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि महफ़िल नहीं जमी, दौर नहीं चले। साकी के दाम खडे हो गये!

गोलमेज सभा समाप्त हो गयी। खूब गपशप हुई, एक दूसरे की तारीफे हुई, यारों ने अपनी-अपनी ज़बान की चुल मिटाई, और अपने घर सिधारे। जहाँ सन् ३० में थे, वही आज भी है। नहीं, वहाँ से भी पीछे। तब यह आर्डिनेंस नथे, साम्प्रदायिकता की यह प्रधानता न थी, राष्ट्रीयता की विरोधक इतनी व्यवस्थाएँ न थी। हम आगे बढना चाहते थे। हमे पीछे ढकेल दिया गया। हम राष्ट्र-निर्माख का अधिकार चाहते थे, उस अधिकार को सात तानों के अन्दर बन्द कर दिया गया। आज भारत अपने

शासको के पाँव के नीचे पड़ा सिसक रहा है, परास्त और पददिलत । सायल साख़ी के द्वार पर भिचा माँगने गया था । साख़ी ने केवल यही नहीं कहा—लीट जाओ । उसने सायल को धक्के देकर निकाल दिया। और उसकी भोली में जो कुछ था उसे भी छीन-कर जमीन पर फेक दिया। वहीं मसल हुई चौंबे जी छव्बे बनने गये थे, दूबे ही रह गये। हमने गोलमें ज़ से बहुत बड़ी आशाएँ न बाँघी थी, लेकिन कुछ न कु र र र र । अवस्य रखते थे। कम से कम एक चुटकी भर आटा तो मिल ही जायगा। लेकिन वह चुटकी तो न मिली, भोली अलबत्ता छिन गयी।

चलते चलाते हैरान सर सैमुएल होर ने कुछ मीठी-मीठी बाते की, लार्ड सैके ने भी ज़रूम पर मरहम रक्खा, लेकिन मीठी बाते तो हम बहुत दिनों से सुनते आते हैं। उन बातो का कियात्मक रूप कुछ और ही होता है। दुधार गाय दो लात भी मार दे तो उसे हम खुशी से सह लेते हैं, लेकिन उस गाय को कौन पालेगा जो यो तो बडी सीधी है, उसकी नाँद में भूसा, खली, दाना डाल जाओं, ज़रा भी नही बोलेगी, उसकी पीठ सहलाओ, चुपचाप खडी रहेगी, लेकिन तुमने थन में हाथ लगाया कि उसने तानकर लात जमायी।

समस्या थी ग्रधिकार की, माली ग्रधिकार की, फौजी ग्रधिकार की, जिम्मेदार शासन की। यह समस्याएँ एक भी हल नहीं हुईं। हम कुछ नहीं जानते फेडरेशन कब श्रावेगा, वह किस रूप-रंग का होगा, उसमें रियासतो ग्रौर श्रग्नेजी इलाको में क्या सम्बन्ध होगा, व्यवस्थापक सभाधों के क्या भ्रधिकार होगे, वह फौजी खर्च में कुछ कमी-बेशी कर सकेगी, फौज के भारतीयकरण की प्रगति को कुछ तेज कर सकेगी ! क्या गवर्नर जेनरल श्रौर गवर्नरों के ग्रधिकारों को ज्यों का त्यों रहने दिया जायगा ? वे भव भी उसी स्वेच्छा से आर्डिनेन्स बनाते रहेंगे ? प्रान्तीय स्वराज्य का बड़ा शोर सुन रहे थे। क्या वह भी उसी तरह मिनिस्टरों के श्रिधकार मे होगा जैसे श्रव है या काउंसिस का उन पर कुछ ग्रसर होगा ? इन प्रश्नो का स्पष्ट उत्तर हमे नही मिलता। ग्रगर सारी चीख-पुकार का नतीजा यही हुआ कि १०० की जगह २३० मेम्बर काउसिलो में बैठें, तो मुफ्त की जहमत श्रौर खामख्वाह शासन का खर्च बढाना है। इससे तो यही कहीं भ्रच्छा है कि यह सारी व्यवस्थापक सभाएँ और कार्यकारिएी सभाएँ तोड दो जाय श्रीर गवर्नर साहबान स्वच्छन्दता से राज्य का संचालन करे। उस दशा मे कम से कम इतना फ़ायदा तो होगा कि सिर का बोफ कुछ हलका हो जायगा। जब हमें रुखी रोटियाँ ही मिलनी है तो हलुआ और मोहन भोग हमारे सामने क्यो रखा जाय। हम उन पदार्थों को देखने से ही तृष्त नहीं हो सकते, उन्हें खाना भी चाहते हैं। या तो हमारे पत्तलो पर लाकर डालिए या हमारी झाँखो के सामने से हटा ले जाइए।

हाँ, दो एक बातो मे जरूर गोलमेज में मुस्तैदी दिखायी गयी। पहली दोनों

सभाग्रो मे यह स्पष्ट रूप से नही स्वीकार किया गया था कि मुसलसानों को केन्द्रीय सभा मे ३३% हिस्सा दिया जायगा। अबकी सर सैमएल होर ने विदाई का यह पुरस्कार मुसलमानो को दिया। इलाहाबाद के एकता सम्मेलन मे हिन्द-मुसलमानो मे यह समभौता हुग्रा है । सेक्रेट्री साहब ने उस पर सरकारी मुहर लगा दी । श्रव वह पक्का हो गया। कुछ ऐसे मुसलमानो को जो बडी सभा में भ्रपनी सख्या निश्चित न होने के कारण असन्तृष्ट थे. अब शिकायत की कोई गजाइश न रहेगी और वे एकता सम्मेलन से ग्रधिक से ग्रधिक जो पा सकते थे उसे यो मिलते देखकर शायद सम्मेलन से पृथक् हो जायेँ। सिंघ के विषय में भी सर सैमुएल ने वैसी ही तत्परता से काम लिया । पिछली गोलमेज मे उन्होने सन्देहात्मक शब्दो मे सिंध की समस्या स्वीकार की थी। रुपये का प्रश्न बाधक हो रहा था भ्रौर जब तक रुपये की कोई सबील न हो जाय इस विचार को स्थिगित कर दिया गया था। एकता सम्मेलन ने सिंघ का म्रालग किया जाना स्वीकार कर लिया। सरसैमुएल ने तूरन्त उस पर भी सरकारी मुहर लगा दी । इस तरह एकता सम्मेलन ने महीनो सिर खपाने के बाद समभौते की जो शर्त तय की थी उन्हें तुरन्त स्वीकार करके सर सैमुएल ने एकता सम्मेलन के नीचे से तंबता बीच लिया है। बंगाल का मुग्रामला बाक़ी है। हिन्दुग्रो पर दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने हिस्से की कुछ जगहे मुसलमानो को दे दें। ज्योही हिन्दुश्रो ने रजामंदी दे दी, उस पर भी सरकारी मृहर लग जायगी। मुसलमानों को पृथक् निर्वा-चन के साथ वह अधिकार मिल जायेंगे. जिसके लिए उन्होने संयक्त निर्वाचन की शर्त मानी थी। मि॰ रैमजे मैकडोनेल्ड के कथनानुसार यहाँ के सम्प्रदायों मे परस्पर सहयोग से जो समभौते होगे उनमे से जो गवर्नमेट को पसन्द ग्रायेंगे वे स्वीकार कर लिये जायेगे. जो न पसन्द श्रायेंगे वे छोड़ दिये जायेंगे। एकता सम्मेलन ने संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया है। सरकार ने उसी तत्परता से इस समसौते को नहीं स्वीकार किया. क्यों कि मुसलमानो की एक बड़ी संख्या संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार नहीं करती। हिन्दुश्रो की भी बड़ी सख्या सिंघ का श्रलग किया जाना, मुसलमानो को एक तिहाई जगहो का दिया जाना स्वीकार नही करती । सर सैमएल होर ने उन हिन्दुश्रों के विरोध की श्रोर घ्यान न दिया। चित पड़े तो मेरा, पट पड़े तो मेरा।

श्रार्थिक संरच्च को चर्चा करते हुए सर सैमुएल होर ने फरमाया-

"पिछले साल इस विषय पर भलीभौति विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि आर्थिक प्रबन्ध की जिम्मेदारी दिये बिना, शासन की सच्ची जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, अत. हम राजनीतिज्ञ भारतीयों की इस सम्बन्ध की उचित माँग को भी पूरा करना चाहते हैं और महाजनों की इस माँग की भी रचा करना चाहते हैं कि भारत की आर्थिक साख हमेशा बनी रहेगी—उसके बिगड़ने का सवाल भी कभी पैदा न होगा। इसके सिवा एक और बात है। इघर भारत सचिव के नाम थोडी

मुद्दत पर बहुत बडी रक्म क्र्ज ली गयी है, जिसे अगले छ साल मे चुकाना होगा, अतः इसका संतोषजनक प्रबन्ध करना पडेगा कि संध-सरकार को कलक न लगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे संरच्च रहे, जिनसे दुनिया का विश्वास बना रहे और सध-सरकार भविष्य मे मामूली सूद पर कर्ज पा सके।"

श्रानेवाली संघ-सरकार के साख श्रौर विश्वास की श्रोर से सर सैमुएल होर इतने सिचन्त है यह बड़े हर्ष की बात है, मगर शायद किसी राजनीतिज्ञ ने भी सत्य को इतने भहें श्रावरण में छिपाने की चेष्टा न की होगी। संघ-सरकार श्रबोध बालको की मडली होगी, जिसे दुनिया में श्रपनी साख श्रौर विश्वास को जमाने की फिक्र न होगी। क्या इंग्लैंड की साख दुनिया में इतनी वढ़ी हुई है कि केवल उसके प्रतिबंधों से ही भारत की साख बन जायगी? इस कथन का साफ-साफ श्रथं यह है कि शासको को भारत पर विश्वास नहीं है श्रौर वे उसे वह श्रधिकार नहीं देना चाहते, जिम पर श्रौर सारे श्रधिकारों श्रौर व्यवस्थाश्रों का दारोमदार है।

क्षेत्र जनवरी १६३२ २ जनवरी १६३२ १८०१वर्ग १

# गोलमेज़ का मर्सिया

गोलमेज सभा ने श्रपने तीनो पन भोगकर जीवन-लीला समाप्त कर दी। भारत को उससे पहले भी कोई आशा न थी, इसलिए उसे उससे श्रधिक निराशा भी नही हुई। निराशा तो जब होती कि हमने उससे बडी-बडी आशाएँ बाँधी होती। लेकिन वह इस हद तक बंघ्या होगी, इसका हमे खयाल न था। हम समभ रहे थे पहाड़ खोदा जा रहा है तो कम से कम चुहिया तो निकलेगी ही। कितना तुम-तराक किया गया। सर साइमन आये। महीनो उसकी हलचल रही। किर गोलमेजो का ताँता बँघा। राजे-महाराजे, मै-तू, ऐरा गैरा नत्यू खैरा सब जमा हुए, और तीन साल की खुदाई के बाद निकला क्या कि कुछ नही। चुहिया भी निकल आती तो कुछ तमाशा तो होता, देखते कंसे दौडती है, कैसे उछलती है। लेकिन कुछ भी न हुआ। फेडरेशन का हाथी जहाँ था, वही खडा भूम रहा है, बल्कि कई कदम पीछे हट गया। वाइसराय के श्रस्ति-यार ज्यो के त्यो, फीज का मामला ज्यो का त्यो, माल का विषय ज्यो का त्यों। हौं, पहाड खोदने से खंदक अवश्य निकल आयी। और उस साम्प्रदायिकता के खंदक मे सारा देश हुब गया। पंथवाद जो समस्त ससार के लिए अभिशाप सिद्ध हो चुका है और जिसे सदियो के संवर्ष के बाद संसार ने दफना पाया है, उसे खोदकर हिन्दुस्तान में ला खडा किया गया। देश राष्ट्र बनना चाहता था। उसे पंथवाद में ढकेल दिया गया।

नयी-नयी समस्याएँ उठ खडी हुईं। जहाँ केवल हिन्दू-मुसलमान थे, वहाँ हिन्दू, मुसलमान, श्राङ्क्त, सिक्ख, ईसाई, श्रधगोरे, गोरे इतने जतु निकाल खडे किये गये श्रीर इन सबो ने श्रपने तेज दाँतो श्रीर पैने नखो से शिशु राष्ट्र को घर दबोचा। यह सर्वदल-सम्मेलन, एकता सम्मेलन श्रीर हरिजन-श्रादोलन सब उसी पथवाद के जन्तुश्रो को मार भगाने के उपाय है, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं होता।

बेशक जो लोग गोलमेज मे शरीक हुए उनमे से कुछ महानुभाव खुश है। सर लियाकत हयात-खाँ खुश है, मि॰ गजनवी खुश है। उसी टुकड़ी के और लोग भी खुश होगे। सर इकबाल को खुश होना ही चाहिए। मगर इन महानुभावो की खुशी हं यह बतला रही है कि तमाशा फीका है। थियेटरो मे कुछ ऐसे लोग भी होते है, जिनका काम है, वाह-वाह करना। ऐक्टर स्टेज पर आया और उन्होने तालियाँ पीटनी शुरू की। क्या इन्ही महानुभावो को खुश करने के लिए गोलमेज की गयी थी ? वह नाखुश कब हुए थे ? सर तेजबहादुर सप्रू और मि॰ जयकर के सम्मिलित वक्तव्य मे भी कुछ आशा है, पर उसमे 'यदि 'और' 'किन्तु' इतने लगे हुए है कि शीघ्र ही उस आशा की कलई खुल जाती है। आप फरमाते हैं—

"Despite many moments of grave anxiety during the progress of our discussions in London and the fact that there are still loose nooses to tie up, the general atmosphere, as our work developed, became one of increasing friendliness and mutual understanding. Even where an agreement was not reached, there was an obvious desire to appreciate each other's view."

#### यहाँ तक तो ठीक है लेकिन श्राप श्रागे कहते है-

"For this and other reasons it is, we argue, all the more necessary that Indian opinion should direct itself closely to concrete elements of the entire problem and our resources should be consolidated in order to enable that opinion to effectively assert itself at all subsequent stages. We do not disguise from ourselves the probability of strong opposition from certain reactionary circles in England and India but we are confident that if our countrymen organise the full forces of public opinion or a constructive plan for the achievement of a satisfactory and workable constitution, the success will be within our grasp."

मतलब यह है कि हम अमर हो सकते है, अवश्य अमर हो सकते है, केवल

सुधा मिलनी चाहिए। सब कुछ जनमत के संगठित होने भ्रौर उसके प्रबल रूप से व्यक्त -होने पर मुनहसर है। यह तो कोई नयी बात नहीं हुई। यह तो हम बहुत दिन से जानते है और बराबर कहते ग्राये है कि सब कुछ जनमत के संगठित होने पर मुनहसर है। इतना सममाने के लिए गोलमेजो, रिपोर्टों ग्रीर कमेटियो की जरूरत न थी। श्रगर तीन वर्ष के बाद गोलमेज का यही नतीजा निकला है, तो हम इसे गोलमेज के मिसये के सिवा भ्रीर कुछ नहीं कह सकते। जनमत का सगठित होना वर्तमान परिस्थिति मे कहाँ तक संभव है, इसे सर सप्र हमसे ज्यादा जानते है। भारत के चुने हुए बोलने वाले ग्रीर विचारक गोलमेज मे शरीक हुए। जनमत के संगठित होने का ग्रीर कौन-सा रूप है ? श्रगर भारत में कुछ इस विषय का श्रान्दोलन किया जाय तो उसमे रुकावटें भौर बाधाएँ है । उधर साम्प्रदायिक मत-भेद रोज ही नयी-नयी समस्याएँ खडी करता रहता है। इन परिस्थितियों में जनमत का संगठित होना भीर निश्चयात्मक रूप में प्रकट होना श्रासान नहीं है। स्पष्ट शब्दों में हम इसे गोलमेज का मसिया समभते हैं। हम जहाँ से चले थे, वही आज भी खडे है। तब हमारे सामने थोडा-मा मैदान था, दो-चार कदम आगे चल सकते थे। अब हमारे सामने साम्प्रदायिकता की दीवार खडी है. हम एक कदम भी नहीं उठा सकते । सुर सैमुएल होर की मीठी बातों ने इन महानुभावों में कैसे आश्वासन पैदा कर दिया, हमें तो यही आश्चर्य है। एक ओर तो मर सैम्एल ने केन्द्रीय जिम्मेदारी की ग्राशा दिलायी लेकिन दूसरी ग्रोर उन्होने एकता-सम्मेलन मे तय हुए समभौते मे उन शर्ती को जिनसे मुसलमान खुश होगे, कितनी तत्परता से स्वी-कार किया है कि ऐसा जान पडता है वह इसकी राह देख रहे थे। सिन्ध को म्रलग करने के विषय मे जो आर्थिक बाधाएँ थी, उनकी बिलकूल परवाह नही की गयी। <u>एकता सम्मेलन मे केन्द्रीय सभा मे मुसलमानो को ३२ जगहे देने का निश्चय हुन्ना था.</u> जिसे मुसलमान-प्रतिनिधियो ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन सर सैमुएल ने ३२ को बड़ी उदारता से ३३% कर दिया। हालांकि मि० रामजे मैंकडोनल्ड ने अपने साम्प्र-दायिक निर्णय में स्पष्ट कहा था, कि वही तबदीलियाँ स्वीकृत होगी जिन्हे भारतवाले श्रापस मे तय कर लेगे, लेकिन जब भारत ने श्रापस मे ३२ जगहे मुसलमानो को देना तय किया, तो सेक्रेटरी साहब ने ३३% क्यो दे दिया ? इन प्रमाणो से उनकी मनी-वृत्ति का साफ पता चलता है। साम्प्रदायिकता सरकार का सबसे बडा श्रस्त्र है श्रौर वह आखिर दम तक इसे हाथ से न छोड़ेगी। इस विषय में मि० बेल्सफोर्ड ने बहुत ही सफाई के साथ कहा है-

"सर तेजबहादुर सप्रू ग्रौर मि० जयकर के उस विरोध-सूचक नोट का जो उन्होने गोलमेज सभा के सम्मुख रखा है, यह ग्राशय है कि कोई स्वाभिमानी भारतीय इस व्यवस्था को उसके वर्तमान रूप मे स्वीकार करने का साहस न करेगा। भारतीय जिम्मेदारी ग्रभी तक केवल एक शब्द जाल है। भ्रम को दिल से निकाल डालना हो श्रच्छा है। श्रगर हम भारत के नेताओं को कैंद करना बन्द कर दे, तब भी भारत इस स्वाँग को स्वीकार न करेगा।''

सर लियाकत हयातलाँ ने अपने बयान मे कहा है कि साम्प्रदायिक निर्णय में कोई कमी-बेशी होने की संभावना नहीं है। इसका अर्थ इसके सिवा और क्या है कि अवसर पड़ने पर जिस परिवर्तन से अपनी नीति सफल होती जान पड़ेगी, उसे स्वीकार कर लिया जायगा, लेकिन अपनी नीति के विरुद्ध कोई परिवर्तन स्वीकृत न होगा। और वह नीति क्या है? इसे सारा भारत समभता है।

२३ जनवरी १६३३

# भारत ऋपना निर्शय खुद करेगा

श्री बर्नार्ड शा ससार के प्रसिद्ध विचारक श्रीर साहित्यकार हैं। शायद उनसे ज्यादा सर्वप्रसिद्ध पुरुष इस समय ससार में नहीं हैं। हैं चार्ली चेपलिन भी मशहूर, लेकिन उसकी गएना विचारकों में नहीं हैं। श्रीवर्नार्ड शा भ्रमण के इरादे से भारत श्राये हैं, लेकिन दो एक दिन बम्बई में जहाज पर ही रहकर उनका विचार कोलम्बो चले जाने का है। ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष के विचार भारत के विषय में क्या है यह हम सभी जानना चाहते हैं। ग्रापकी स्पष्टवादिता ससार प्रसिद्ध हैं। ग्राप बेलाग बात कहते हैं श्रीर कड़वे से कड़वे सत्य को प्रकट करने में भी नहीं हिचकते, लेकिन उनकी वाणी श्रीर व्यक्तित्व में ऐसा जादू हैं कि उनके मुँह से कड़वी बाते सुनकर भी लोग श्रानदित होते हैं, उनके घूसे और थप्पड खाकर भी हँसते हैं। ग्रापने फीप्रेस के प्रतिनिधि से भारत के विषय में जो कुछ कहा वह हममें से बहुतो की ग्रांखें खोल देगा। भारत की समस्या पर ग्रापने फरमाया—

"भा<u>रत के मामले भारतीयो द्वारा ही तय होगे, विदेशियों द्वारा नहीं। भारत किसी दूसरे के प्रयत्नों से विजयी न होगा। यदि आप की ब्रिटिश सरकार के साथ में लड़ाई हो रही है तो आप को यह आशा न रखनी चाहिए कि मानव-प्रेम के उमंग में आकर फास, जर्मनी, स्केंडिनेविया या प्रमेरिका दौड पड़ेगा और आप की मदद करेगा। आप की मदद के लिए कोई उँगली तक न उठावेगा। आपको किसी के पीछे दौड़ने की खरूरत नहीं।"</u>

इस विषय मे भारत को कभी भ्रम नही हुआ। हाँ, आफत का मारा आदमी कभी-कभी जान-बूक्तकर ऐसो से प्राशा करने लगता है। जिनसे उसे आशा की दूरतम संभावना भी नही होती, लेकिन जापान-चीन समस्या पर प्रमुख राष्ट्रों की उदासीनता देखकर भारत को जो भ्रम हो रहा था वह पूरी तरह मिट चुका है। ईंग्लैंड ग्रौर भारत के भावी सम्बन्ध के बारे में श्री बर्नार्ड शा ने कहा—

"दंग्लैंड ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ही छोटा ग्रंग है और समय ग्रावेगा जब इंग्लैंड स्वयं भारत से पृथक् होना चाहेगा। जब ग्रापका श्रपना राज हो जायगा तब ग्रापको सार्वजिनक भाषण करना जुर्म करार देना चाहिए, जिसकी सजा फाँसी हो। ग्रापको याद रखना चाहिए कि जब ग्राप ग्रयने राज्य का संगठन कर लेते हैं तब बातें करने के लिए समय नहीं होना चाहिए।"

इससे तो भारत के वाक्य-घुरंघरों को बड़ी निराशा होगी। संसार में इस सार्व-जनिक भाषण ने जितना उपद्रव किया है उतना शायद और किसी बात ने न किया होगा। यह इसी सार्वजनिक भाषण का नतीजा है कि ग्राज केवल वाक् चातुरी पर ग्रधि-कार और नेतृत्व का ग्राधार है। जो वाणी-कुशल है वह चाहे कितना ही स्वार्थी, दंभी हो, पर राष्ट्र का नेता बन जाता है। संसार ने स्वीकार कर लिया है कि जो बातों का शेर है वह कामों का भी शेर है, हालाँकि इन दोनों का संयोग बहुत कम होता है।

हमें यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि महामना मालवीय जी ने श्रीबर्नार्ड शा को काशी आने का निमंत्रण दिया है।

२३ जनवरी १६३३

## तीसरी गोलमेज़ की रिपोर्ट

तीसरी गोलमेज की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी । इस "जेबी कमेटो" की कार्र-वाई के ऊपर हम कई बार लिख चुके हैं । हमी नहीं, सारा भारत एक स्वर से इसकी निर्जीवता, निर्थकता तथा निश्चेष्टता पर ग्रपना मिसया पढ़ चुका है; ग्रतः कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ लिखना केवल पुरानी बातों को दुहराना होगा । फिर भी, इसकी "कित-पय ग्रावश्यक" साथ ही हास्यास्पद बातों की ग्रोर पाठकों का ध्यान दिलाना उचित होगा ।

घने अचरों में २०४ पृष्ठों की छपी इस रिपोर्ट में २४ दिसम्बर की आखीरवीं बैठक की पूरी कार्रवाई के साथ अन्य दिनों की संचित्त कार्रवाई दी गयी है और साथ में २२ याददाश्तें भी हैं। रिपोर्ट ने पहला विचारखीय विषय लोथियन कमेटी की मता-धिकार रिपोर्ट रखा है और इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों का चुनाव प्रत्यच्व तथा राज्यपरिषद् का चुनाव अप्रत्यच्च होगा। केन्द्रीय कौंसिल में सदस्य-संख्या ३०० हो या ४०० हो—यह अभी विचाराधीन ही रखा गया है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सर्कारों का प्रबन्ध के सम्बन्ध में क्या नियम होगा, यह स्पष्टतः

निश्चित नहीं है। पर, इतना निश्चित है कि केन्द्रीय सरकार केवल शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी विषयों में हस्तचेप कर सकती है।

लोधियन कमेटी की रिपोर्ट से बहुतों को बेहद ग्रसन्तोष है। इस कमेटी ने भारतीयों को नागरिकता के ज्ञान से इतना शून्य समक्षा है, उसने हमारे यहाँ की निर्वाचक-सूची को, मताधिकार के ग्रधिकार को, बोट देनेवाली संख्या को इतना संकुचित, इतनी छोटी ग्रौर ऐसी ग्रप्रतिनिध-पूर्ण कर दिया है कि हमें यह कहते लज्जा-सी ग्राती है कि यदि भारत की भावी कौंसिलों का चुनाव पैंतीस करोड़ की ग्राबादी में से केवल चार करोड़ ही लोग कर पावेंगे तो वे कौंसिलों हमारी नागरिकता की जीती-जागती बेइज्जती की पुतलियाँ बनी रहेंगी। "जेबी कमेटी" ने हरेक बालिग्र भारतीय को मता-धिकार क्यों नहीं दिया, यह समक्ष में नहीं ग्राता। ग्रगर ये कौंसिलों हरेक बालिग्र के वोट से बनकर तैयार होतीं तो किसका लाभ ही विशेष होता? कौंसिलों को एकदम निर्जीव कर देने की काफ़ी. गुंजायश कर दी गयी है।

दूसरा प्रश्न है प्रान्तीय प्रबन्ध में केन्द्रीय हस्तचेप का. हम इसे सर्वथा वैध समभ्रते हैं कि हरेक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय शासन में दस्तन्दाजी कर सकती है, किन्तु इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अमुक प्रान्तीय कार्य शान्ति और व्यवस्था के प्रितकूल है ? "शान्ति और व्यवस्था" के नाम पर भारत की केन्द्रीय सरकार ऐसा काम करती आयी है, जिससे हमें इन शब्दों की शब्द कोष में ही नयी परिभाषा देखनी पड़ती है, अतएव, यदि गवर्नर जनरल को स्वच्छन्द अधिकार इतने अधिक मिलनेवाले हैं, तो वैसी परिस्थित में इस प्रकार का "गोल" अधिकार हरेक प्रान्त की उन्नति में बड़ा बाधक हो सकता है। यदि इसी के साथ, यह भी नियम होता कि "गवर्नर जेनरल हरेक प्रान्त के उन्हीं मामलों में हस्तचेप कर सकेंगे, जिसको उनका मंत्रि-मण्डल बहुमत से शान्ति तथा व्यवस्था को भंग करनेवाला समभेगा।"—तो हमें सन्तोष होता। राज परिषद् का रखना भी तय हो गया है और चूँकि हम नये शासन-विधान में कौंसिलों को एकदम निर्जीव समभते हैं, अतएव राजपरिषद् रहे या न रहे, दोनों ही दशा बराबर हैं।

सब कुछ निर्भर करता है गवर्नर जेनरल के ग्रधिकार तथा मंत्रियों की शक्ति पर । ग्रब यहाँ पर यह जानना रोचक होगा कि मंत्रिगण क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट के ग्रनुसार गवर्नर जेनरल को रिचत विभाग में सेना, विदेशी विषय तथा धर्म के मामलों में सलाह देने का ग्रधिकार होगा। ग्रब जरा गवर्नर की जिम्मेदारियाँ देखिये-१—भारत या उसके किसी भाग को शान्ति भंग की नाजुक ग्रवस्था ग्राने पर उसे रोकना। २—ग्रल्प-संख्यकों को रचा। ३—सरकारी नौकरों के हक व ग्रधिकारों की रचा। ४—शासन-सम्बन्धी रिचत विषय। ४—रियासतों के ग्रधिकारों की रचा। ६—व्यापार सम्बन्धी भेदभाव की ठकावट।

मन्त्रिमएडल की राय के बिना ही वह निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं-

१--व्यवस्थापक मग्रडल को भग करना, बुलाना या उसका कार्यक्रम तय करना।

२—कानून की स्वीकृति देना या न देना या कानून के विषय में ब्रिटिश सरकार को सुचित करने के लिए स्वीकृति को रोक रखना।

३--खास बिलो को पेश करने की मंजूरी देना ।

४--- आवश्यकता होने पर साधारण समय में बड़ी कौसिलों का संयुक्त श्रधि-वेशन करना।

५-नाजुक हालत मे कौंसिल के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना।

६-केन्द्रीय कौसिलों के विरुद्ध मत देने पर भी कार्रवाई करना ।

७-इन्ही के लिए नियम भी बनाना।

कौंसिलो की बैठक न होने के समय, मंत्रियो की सलाह से ग्राडिनेंस बनाना ।

श्रस्तु, दो लाख रुपया खर्च कर, जिस "जेबी गोलमेज" की बैठक हुई थी, उसकी रिपोर्ट का यही साराश है। इस पर विशेष टीका करना व्यर्थ है। गवर्नर जेन-रल के श्रिषकार इतने व्यापक है कि हम यह जानना चाहते हैं कि श्राखिर कौंसिल श्रौर मित्रयों का मर्ज ही क्यो पाला जा रहा है। "व्यापारिक भेदभाव" ऐसे श्रिषकारों से गवर्नर जेनरल स्वदेशी कारोबार की भी, श्रगर वे चाहे तो वृद्धि तक को रोक ही सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस पर गवर्नर जेनरल का नियन्त्रण न हो श्रौर यदि इतने नियन्त्रणों से हमको "प्रजातंत्र" या "स्वराज्य" मिल रहा है तो यह कहना होगा कि इन "विशेषाधिकारों" में दोनों का दम घुट जावेगा।

६ फरवरी १६३३

## नये-नये सूबों की सनक

ग्रंग्रेजों के आने के पहले भारत में बहुत-से छोटे-छोटे स्वाधीन राज्य थे, जो आपस में बराबर लडते रहते थे। ये राज्य भाषा या जाति की एकता के कारण नहीं प्रादुर्भूत हुए थे। जो बलवान था, उसने दूसरे राज्यों के इलाके दबाकर अपने राज्य में मिला लिये। जैसे योरप में नेपोलियन की महत्वाकाचा थी कि योरप के राष्ट्रों को परास्त करके एक बलवान केन्द्रीय शासन के अधीन कर दिया जाय, उसी भौति भारत में केन्द्रीयता और प्रान्तीयता में हमेशा संघर्ष होता रहा। अशोक और चन्द्रगुप्त से पहले भी बड़े-बड़े महीपों ने चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। मुगल, मरहठे, सिक्ख सभी ने प्रातीयता को दबाने का प्रयत्न किया। जब तक केन्द्रीय शासन के हाथों में शक्ति थी, प्रातीयता दबी रही; लेकिन केन्द्र के शक्तिहीन होते ही प्रांतों ने स्वाधीनता

के मंडे उडाना शुरू किये थ्रौर राष्ट्रीयता की भावना ही गायब हो गयी। श्रॅंग्रेजो के राज्य-विस्तार ने राष्ट्र-भावना की सृष्टि की थ्रौर भारत को एक शिक्तशाली, सुव्यव-स्थित राष्ट्र बनाने की आकाषा उत्पन्न हुई। किसी एक भारतीय भड़े के नीचे सम्पूर्ण देश को जमा करना असाध्य था। एक दूसरे से सशक था, उसी तरह, जैसे आज योरो-पीय राष्ट्रो की दशा है। श्रॅंग्रेजो से उन्हें वशगत या जातिगत द्वेष न था, उनसे पुराने अपमान के बदले न चुकाने थे, अतएव ऐसे लोगो की कमी नहीं थी, जिन्होंने श्रॅंग्रेजो का हृदय से स्वागत किया श्रौर श्रॅंग्रेजो की सफलता के अन्य कारणो मे यह भी एक कारण हो सकता है। देश मे जो विचारवान थे, वे आपस की ईर्ष्या श्रौर विद्वेष से तंग आ गये थे और शांति को किसी दाम पर भी लेने को तैयार थे। केन्द्रीय शक्ति के सिवा इन स्वाधीन राजो को काबू मे रखने का श्रौर कोई साधन न था। बहुत दिनों के बाद भारत को केन्द्रीय शासन का अवसर मिला श्रौर उसका शुभ फल यह हुआ कि देश मे राष्ट्र-भावना का विकास होने लगा और दिन-दिन उसका प्रसार होता जा रहा है।

लेकिन इघर कुछ दिनों से फिर प्रातीयता का भाव जोर पकड़ने लगा है। कही प्रतिद्वन्दिता के वशीभूत होकर, कही निकट स्वार्थ के कारण और कही ऐतिहासिक आधार लेकर नये-नये सूबे की माँग की जा रही है। बिहार और सीमाप्रात को पृथक हुए, धर्मा हुआ, अब सिंध और उडीसा पृथक होने के लिए जोर मार रहे है। आध्र प्रात भी पृथक होना चाहता है। दिल्ली से भी पृथक प्रात बनाये जाने का आन्दोलन शुरू हो गया है, पर इन नये उम्मेदवारों में एक भी ऐसा नहीं, जो नये प्रात की आर्थिक जिम्मेदारियाँ उठा सके। नये-नये प्रान्तों से नये-नये नगरों का विकास होता है, काउसिलों में ज्यादा आदिमयों के लिए जगहें निकल आती हैं, नये हाईकोर्ट में ज्यादा वकीलों की खपत हो सकती है। यह सब सही हैं, पर रुपये किसके घर से आवे ? यह उम्मेदवार स्वय इसे स्वीकार करते हैं कि वह नये कर अंगीकार करने को तैयार नहीं हैं। हर नये प्रात के खर्च का तखमीना लगभग दो करोड सालाना होता है। दिल्ली या उडीसा या सिंधा निकट भविष्य में यह खर्च उठा सकेंगे, इसकी कोई आशा नहीं है। नतीजा इसके सिंब और क्या होगा कि दूसरे सूबों से उनकी सहायता की जाय। फौज के या दूसरे राजकीय मदों में किसी तरह की कमी की गुजाइश नहीं है। नये कर लगाये नहीं जा सकते, तो फिर यह सूबे कैसे बने?

खर्च को छोडिए। प्रातीयता की मनोवृत्ति राष्ट्रीय मनोवृत्ति की विरोधिनी है। वह हमारे मन में सकीर्याता का भाव उत्पन्न करती है और हमें किसी प्रश्न पर सामूहिक दृष्टि डालने के ग्रयोग्य बना देती है। और इतिहास कह रहा है कि इसी सकीर्या मनोवृत्ति ने भारत को पराधीन बनाया। दो सदियों की पराधीनता ने हम में ऐक्य का जो भाव जगाया है, वह इस बढती हुई प्रातीयता के सामने के दिन ठहर सकेगा?

नये प्रान्तो को रचना का एक ही उच्च हो सकता है, अर्थात्—उनसे नये प्रान्तो के विकास और उन्नति की चाल तेज हो जाय , मगर इमकी कोई संभावना नहीं क्योंकि ये नये उम्मेदवार केन्द्रीय सहायता के बल पर ही अपने किले बना रहे है। यह आशा करना कि केन्द्र से उन्हें इतनी प्रचुर सहायता मिल जायगी कि वे शिचा, व्यवसाय, कृषि मादि विभागो की कायापलट कर सकेंगे, दुराशा मात्र है। गवर्नरो स्रौर मिनिस्टरो के बढ जाने से ही तो कोई नयी जाग्रति न उत्पन्न हो जायगी। ये संस्थाएँ विवश होकर ग्रपने को जीवित रखने के लिए, या तो प्रजा पर विशेष कर लगायेँगी, या उन विभागो की भ्रोर से उदासीन हो जायेंगी, नतीजा यही होगा कि प्रजा की दशा मे तो कोई भ्रन्तर न होगा-या वह और भी बदतर हो जायगी-केवल गर्दन में जुम्रा भीर भारी हो जायगा। किसी नये विधान को प्रजाहित की दुष्टि से देखना चाहिए। ग्रगर यह अर्थ नहीं सिद्ध होता, तो उससे कोई लाभ नहीं। पहले प्रान्तों में मिनिस्टर न थे, काउँ-सिलो का यह रूप न था। नये विधान ने यह सारा आडम्बर जनता के सिर पर लाद दिया , पर उससे जनता का क्या हित हुआ ? हमारी आर्थिक दशा में क्या उन्नति हुई ? प्रजा की दशा ग्रब भी वही है, जो इन विधानों के पहले थी। केवल ग्रधिकारियों की सख्या बढ गयी। तात्पर्य यह है कि हमे यथासाध्य प्रातीयता को दबाना चाहिए, जो श्रव भी हमारी एकता में बाधक हो रही है।

दिसम्बर १६३२

#### १६३२

जगत की यह समूची माया ग्राशा की भित्ति पर टिकी हुई है। दिरद्वता की घोर यातना सहता हुग्रा जीव जीता है, इस ग्राशा पर िक कभी तो उसकी हालत सुष-रेगी, और इसी प्रकार ग्राशा करता हुग्रा वह जगत के उस पार तक चला जाता है। धन के मद में प्रमत्त, मान की सरिता में बहता हुग्रा ग्रपने धन मान से ग्राघा कर, पशु की तरह जीवन विताता रहता है, इस ग्राशा में िक शान्ति की कोई भी मात्रा उसे कभी मिल जावेगी। हम हिन्दुश्रों ने "ग्रागा" को "कर्म-भोग" का ऐसा रूप टे दिया है, िक वैषय्य की यातना सहती हुई विधवा भी ग्रपने ग्रगले जीवन के सुख की कल्पना कर प्रसन्न होने की चेष्टा करती है।

जब ग्राशा हमारे स्वभाव का एक ग्रंग है, तब सदैव ग्रागे की ग्रोर टकटकी लगाये रहना बडा सुखद होता है। ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता है, बीते हुए काल का दुख ग्रानेवाले समय की ग्रच्छाई की ग्राशा से भूल जाता है। वर्ष पर वर्ष बीता जा रहा है। युग पर युग बीत गये। भ्रतीत की कहानी इतिहास के पन्नों मे सड रही है, वर्त- मान की कथा तो हमारे हाड़-मास से चिमटी हुई, हमे अचर-अचर याद है। धीरे-धीरे करके ईसाई-साल के १६३१ वर्ष बीत गये। एक हजार नौ सौ बत्तोस वर्ष के पहले की बात है, जब दीनता के दास, सत्याग्रह की मूर्ति, अहिंसा के अवतार ईसा ने मनुष्यता की सेवा मे अपना प्राप्य अपंप्य कर दिया था। उसी महापुरुष को अमर बनाने के लिए ईसवी सन् चला था। पता नही इससे वह महापुरुष कहाँ तक अमर हो सका। कम से कम, उसके नाम के साल ज्यो-ज्यो बूढे होते जाते है, उसके नाम का जादू दूर होता-सा नजर आता है। जो ईसा के जितने ही पक्के हिमायती है, वे उतने ही लोलुप, उतने ही अनाचारी और पराये वैभव के शत्रु है। अब दूसरे का सत्यानाश उनके लिए कौतुक है और एक के बाद दूसरा वर्ष इसी सत्यानाशो कौतुक का चलचित्र है।

१६३२, वह चला गया। जब १६३१ गया था, हमने, जगत-भर ने, यह आशा प्रकट की थी, कि मुसीबतों का, आर्थिक सकटों का वह वर्ष समाप्त हो गया। आशा की गयी थी, कि १६३२ में सम्यता का जी हल्का हो सकेगा। दुनिया की आर्थिक दुर-वस्था सुधरेगी। पैसे की बाजार में जो आंख आ गयी है, वह आर्थिक सम्मेलनों की दवा से सुधर कर अच्छी हो जावेगी, पर १६३१ में हम जितने सुखी थे, आज उससे और भी दूर है। हर साल सुख की आशा करते बीत जाता है।

इस साल दुनिया का अर्थ सकट ज्यो का त्यो रहा । जर्मनी की हालत और भी गिर गयी । उसके विरोधी फास ने उसके बाजार को पंगु कर रखा है, इसलिए कि वह धनी होकर फिर लडाई न करे, पर उलटा फल यह हुआ कि जर्मनी ने अपनी दरिद्रता की दूहाई देकर लडाई के बाद लाये गये अन्याय-युक्त हरजाने मे एक पाई भी देना कबुल न किया। फास भौर ब्रिटेन इत्यादि यही रुपया लेकर भ्रमेरिका का कर्जा चुकाते है। १६३१ मे सब की प्रार्थना पर अमेरिकन राष्ट्रपति हवर ने एक वर्ष की मुहलत दी थी। १९३२ में फास, ब्रिटेन श्रादि ने फिर श्रमेरिका से मुहलत माँगी, किन्तु श्रमेरिका का व्यापार भो एकदम चौपट हो गया है। सोने की लालच से फास तथा अमेरिका ने दुनिया का तीन-चौथाई सोना अपने यहाँ खोच लिया है। राज्यो का लेन-देन सोने मे होता है। सोने की कमी से व्यापार का पलडा उलट गया। अमेरिका सोना लेकर चाटता रह गया। उसके व्यापार मे यकायक रुपया ग्राता है-जाता है। कुछ महीने मे ही पचासो बैंक उलट गये, ३१५ करोडपितयों से घटकर ७५ ही रह गये। उसमे दम कहाँ कि कर्जे की रकम छोडे। उसने प्रार्थना नामंजुर कर दी। ब्रिटेन, फास ने अपना अर्थ सम्हालने के लिए अपने आधीनो पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। भारत से एक श्ररब का सोना ब्रिटेन खिच गया। जहाँ सोना पैदा होता है, यानी दिच्च ए अफ़ीका की सरकार ने भी बाहर सोना भेजना बन्द कर दिया, पर भारत का सोना ब्रिटेन की बाजार मे चला गया। ब्रिटेन का सोना वहाँ तालों मे बन्द है। फ्रांस मे भी. इसी भ्रर्थ के कारण दो मंत्रि-मंडल बन-बिगड चके है।

गणतन्त्रशासन जर्मनी पर लादा गया था—समर के बाद । जुर्मुनी उसके लिए उत्सुक भी होता तो भी हार के बाद मिली चीज से घृणा होती हैं। इसीलिए जर्मनी में बड़े उथल-पुथल होते हैं। दु खी राष्ट्र हरेक नेता को ग्रपना असली रचक समक्षकर उसी के भुलाबे में पड जाता ह। पहले डा॰ ब्रूनिंग बड़े प्रिय थे, पर हरजाना-समस्या न सुलभा सकने के कारण वे विस्मृति गर्भ में गये। हिटलर ने उनका स्थान लेना चाहा, पर इस साल जर्मनी ने जून के महीने में हिटलर को जहाँ बहुत ऊँचा स्थान दिया, वही नवम्बर के चुनाव में हिटलर को गिरा दिया। हिन्डेनबर्ग राष्ट्रपित बने रहे। यह जर्मन स्वभाव की दृढता तथा प्राचीनता का प्रेम फल १, पर वान पापेन की सरकार बनी ग्रौर बिगडी, जर्मन-अव्यवस्था ज्यों की त्यों हैं। १६३१ में ३२ की तुलना में कही दृढ सरकार थी।

चीन बेचारा इस वर्ष भी पहले वर्ष की अपेचा श्रिधक पिसा। जापान ने जापानी माल के बहिष्कार के कारण क्रुद्ध होकर चीन के शघाई नामक उन्नत स्थान पर तटस्थ भाग में सेना सजायी, थापाई में भीषण नर-सहार किया। पर जाग्रत चीन के थप्पड़ों से हार कर सुलह भी कर ली। एक और की हार की कसर भी निकाल ली। वर्षों का षड्यंत्र सफल हुआ। मंचूरिया उसने हडप लिया।

राष्ट्र-परिषद् ताकती रह गयी। सभी राष्ट्र चिल्लाते रह गये। जापान निगल गया—श्रौर इस वर्ष इस नीचता के विरोध में चीनी श्रायेदिन जान दे रहें हैं। राष्ट्र-परिषद् के जाँच-कमीशन की रिपोर्ट पड़ी सड़ रही हैं। राष्ट्र-परिषद् ने तो जेनेवा में निरस्त्रीकरण के लिए, इसी साल दो सम्मेलन कराये, पर जर्मनी की इस जायज माँग पर कि उसे सबके बराबर सेना रखने का हक दिया जावे या सब उसके बराबर सेना घटायें, सबकी नीयत का पर्दा फ़ाश हो गया। जेनेवा में इस वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होनेवाला था, पर गत वर्षों से श्रिधक कलह ही हुआ।

श्रफगानिस्तान में सरकारी श्रत्याचार ज्यों का त्यों है। तुर्किस्तान हर महीने जन्नति कर रहा है। ईराक ने ग्रपना स्वत्व यहाँ तक पहचाना है कि उसके तेल के सोतो पर ब्रिटेनवाले जो जबर्दस्ती ग्रिष्टिकार किये बैठे थे, वह श्रीन लिया गया। फ्रिली-पाइन को दस वर्ष बाद श्राजादी मिलने का वादा ग्रमेरिका ने किया है। सीलोन में इस साल से ऐसा शासन-विधान ब्रिटेन ने चलाया है जिसे वहाँ कोई नहीं चाहता।

श्रभागे भारत की बात क्या किह्ये। ज्यो-ज्यों समय ढलता है, हमारे वैभव की सन्ध्या निकट श्राती जाती है। विदेशी सम्यता के प्रहार से पुरुषों का पुरुषत्व श्रपने ही दिलतो-पिततों के साथ श्रत्याचार करने में व्यय हो रहा है; दिरद्रता में सूख-कर नब्बे प्रतिशत भारतीय ककाल हो रहे हैं, स्त्रियाँ बच्चा पैदा करती है श्रीर उन्हें भी श्रकाल मार कर मर जाती हैं। विदेशी शासन से भारत का क्या भला होगा, जब जहाँ के लिए यह स्वदेशी शासन है, वही की प्रजा विपत्ति से कराह रही है। ३१ दिसम्बर १६३१ को गाँधीजी ने वाइसराय लार्ड विलिंगडन से मिलने की अनुमित माँगी थी तािक वे सत्याग्रह की उमडती ग्राँधी को रोक सके। वाइसराय ने अर्जी नामजूर ही नहीं की, अर्जीदाँ को गिरफ्तार भी कर लिया। बस, उसी समय से, कुछ तो काँग्रेस की जल्दबाजी, दूसरे नौकरशाही की जडता से सत्याग्रह का वेग, ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार तथा दमन का जो भयकर प्रवाह चला है, उस पर कुछ लिखना दोनो श्रोर से बुरा बनना है। काँग्रेस ने भी यदि चाहा होता तो लडाई थम सकती थी, सरकार भी यदि चाहती तो लडाई न होती, या होती भी तो कभी की सुलह हो गयी होती। सरकार शायद स्वय सुलह नहीं चाहती, क्यांकि उसने सर तेजबहादुर सन्नू तथा जयकर ऐसे सुलह के हिमायतियों को भी गाँधी जी से बातचीत करने की मनाही कर दी। वह ऐसी ब्रात्मा से पूर्ण पराजय की कामना करती है, जो अपने को, अपनी ब्रात्मा को अजेय समफता है। सर सेमुएल होर ने कहा है कि ''काँग्रेस से किसी प्रकार के समफौते की बातचीत तो हो ही नहीं सकती।'' अगर काँग्रेस भी वहीं कहेगी तो क्या होगा?

श्रस्तु, सरकारी दमन विरोध में गोलमेज के लिए नियुक्त मश्विरा देनेवाली कमेटी से सर तेज श्रौर श्रीजयकर ने त्यागपत्र देकर उसे निर्जीव बना डाला। लोथि-यन कमेटी मताधिकार की जॉच के लिए श्रायी श्रौर बिना सार्वजिनक सहानुभूति, सहा-यता या समर्थन पाये—श्रपने काम का तमाशा कर चली गयी। प्रधानमत्री ने श्रपना ''साम्प्रदायिक निर्णय'' सुनाया, जिससे कोई भी प्रसन्न न हो सका। भीख माँग कर पद के लोभी मुसलमान श्रौर भी माँगने लगे। हिन्दू समुदाय को जो तमाशा-सा हक भी मिला वह हरिजनो को उनसे श्रलग कर श्रौर भी भद्दा कर दिया गया। इसी के फल-स्वरूप महात्माजी का इतिहास-प्रसिद्ध ग्रनशन शुरू हुग्ना। इसने देश-भर में ही नही बुनिया में श्राग लगा दी। कुछ दिन बडी द्विविधा में बीते। पूना-पैक्ट ने गाँधीजी को जीवन प्रदान किया, हिन्दू समाज को ऐक्य तथा हरिजनो के प्रति देश में श्रनूटा श्रान्दो-लन प्रारम्भ कर दिया। जड तथा मूर्ख सनातनो चाहे जितना रोके, यह श्रान्दोलन मर नहीं सकता। हाँ, १६३१ में गुरुवयूर-मदिर की समस्या हल न हो सकी। यही भेट, जिसके पीछे महात्माजी पुन श्रपने प्राखो की बाजी लगा रहे हैं, १६३३ में मिलती है। इसी वर्ष दो बार श्रपना ताखडब-नृत्य कर काले कानून श्रब श्रस्थायी पिशाच के रूप में कानून बन कर हमें ग्रसने के लिए तत्पर है।

लन्दन में तीसरी गोलमेज का तमाशा हुन्ना, जिसमें कुछ ऐसे ही सदस्य बुलाये गये जो शरीफ बच्चे समफे गये। तीसरी गोलमेज का ग्रिभनय खतम भी हो गया। शरीफ बच्चे भी उससे प्रसन्न न हुए। सर तेजबहादुर सप्नू, जयकर, सर विमनलाल सीतलवाद ग्रीर श्री माननीय शास्त्री भी उसकी विफलता की घोषणा कर रहे हैं। एक से एक बढ़कर विभूतियाँ भी काल की भेंट चढ़ायी गयीं। सर सी० पी० स्काट, मि० लिटन स्ट्रैंची, महारानी सुनीति देवी (कूच-बिहार), सर बी० एन० शर्मा, मि० के० वी० रंगस्वामी ऐयंगार, सर दोराबताता, सर अलीइमाम, श्री विपिन चन्त्र पाल, पं० पद्म सिंह शर्मा, श्रीजगन्नाथदास रत्नाकर ऐसे रत्न लुट गये। शायद भारत ने ही इस दिशा में भी सबसे अधिक हानि उठायी।

श्रस्तु, यह वर्ष ग्रसफलताश्रों का वर्ष रहा । जिसने जो किया, श्रसफल रहा, चाहे वह काँग्रेस का श्रान्दोलन, सरकार का दमन, निरस्त्रीकरण-सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन ही क्यों न हो । १६३२ श्रपनी सम्पूर्ण श्रसफलता और श्रशान्ति इस नये वर्ष के जिम्मे छोड़ गया है । श्राश्रो १६३३, तुम श्रपनी समस्याश्रों से संघर्ष करो ।

जनवरी १६३३

# कालै कानूनों का व्यवहार

एसेम्बली में काले कानूनों के पास होते देर नहीं लगी कि उनका अमलदरामद शुरू हो गया। सबसे पहले बिहार प्रांतीय सरकार ने कदम उठाया है श्रीर एक विज्ञाप्ति द्वारा उसे बिहार में लागू कर दिया। बम्बई सरकार भी पीछे नहीं रही। उसने बम्बई, कराची, अहमदाबाद, खांदेश, रत्नागिरी ग्रादि स्थानों में उसे जारी कर दिया। सीमा-प्रान्त में भी पेशावर में उसका व्यवहार शुरू हो गया। यह ग्रानेवाले स्वराज्य का शूभ सन्देश है।

जनवरी १६३३

# क्या कटौतियों को बहाल किया जायगा ?

इघर देश से सोने का जो समुद्र बहकर विलायत चला गया, तो भारत सरकार के करों में विशेष वृद्धि हो गयी। इस वृद्धि का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि भारत की आर्थिक दशा सुघर रही है, तो फिर १० फ़ी सदी कमी क्यों न बहाल कर दी जाय? हम भी चाहते हैं कि उस कमी को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर दे। आमदनी का बढ़ाना तो सरकार के हाथ में है। हम उसे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे उसकी आमदनी बहुत आसानी से एक चौथाई बढ़ सकती है। जब इतनी आसानी से कर बढ़ाये जा सकते हैं तो यह घोर अन्याय है कि सरकारी ओहदेदारों की, विशेषकर ऊँचे वेतनवालों की, आमदनी में कमी की जाय! आखिर बेचारों के बैंक एकाउन्ट में कुछ चित हो रही है या नहों!

२ जनवरी १६३३

## देसी रजवाड़े

#### अलवर नरेश

यन्यत्र हमने बिगुल (लाहौर) के सम्पादक श्री फीरोजचन्द का अलवर समस्या पर एक सारगित लेख प्रकाशित किया है और आशा करते हैं कि पाठक लेख की प्रत्येक पिकत को व्यान पूर्वक पढेंगे। इस लेख में अलवर दंगे का कारण, उसके जिम्मेदार तथा 'तीसरे शरारती' के विषय में विद्वान लेखक ने जितने कारण बतलाये हैं, सभी हमें मान्य—स्वीकार हैं, तथा हमें इस बात का बड़ा दुख है कि भारत सरकार इस विषय में उतनी दृढता के साथ अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही हैं जैसा कि चाहिए और यह इस दोष की भागी है कि देशो—रियासतों के नरेश ब्रिटिश-रियासत के शरारतियों के शिकार बन रहे हैं।

जैसी ग्राशा है, शायद ग्रलवर के ग्रंतरंग प्रबन्ध में बहुत कुछ ब्रिटिश ग्रफसरों का हाथ हो जावे। जो लोग ग्रलवर के विरुद्ध बलवाकर रहे थे, उन्हें तभी यह सबक मिलेगा कि गये छड़बे बनने, दूबे होकर लौटे। पर इस प्रकार के दगो के बाद देशी रियासतो के शासन में सरकार क्यो हस्तचेष करती है, यह हम नहीं समफ सकते। बर्मा विद्रोह के फलस्वरूप सर चार्ल्स इनेस की गवर्नरी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। मोपला विद्रोह के बाद बम्बई सरकार में क्या हेर-फेर हुग्रा । ग्रीर इन बलवो का ग्रीर ग्रलवर या काश्मीर के दगे का क्या मुकाबिला? बड़े की बात बड़े ही जाने।

६ फरवरी १६३२

#### ग्रलवर

अलवर नरेश ने इघर मेव उपद्रव के विषय मे जो भाषण दिया है और उसके बाद ही अलवर मे राजभक्त मेवो और उपद्रवी मेवो मे जो सघर्ष हो गया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अलवर के दगे का कारण केवल उपद्रवियो का गढा हुआ षड्यन्त्र था, न कि राज्य की कोई लापरवाही या महाराज की भूल। इस विषय मे जो कुछ शंकाएँ समाचार-पत्रो मे फैलायी गयी है, उनका समुचित उत्तर देकर महाराज ने बड़ा अच्छा किया। सरकारी हस्तचेप के विषय मे भी महाराज की दृढता की हम सराहना करते है। हमारी सम्मित मे, इस विषय मे महाराज अलवर को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए कि जिस तरह, जैसे भी, वे उपद्रव को दबावे तथा किसी प्रकार से भी ऐसा काम न करे जिससे पुनः उपद्रव होने की आशंका हो। उन्होने लगान मे

छुट श्रोर प्राय सभी अपराधियों को चमा-प्रदान करने की जो सूचना निकाली है, वह गावश्यकता से श्रीवक कृपा नहीं है, और श्राशा है, इसी से उपद्रवी शान्त होने में ही भपना कल्याण समक्षेगे।

२७ फरवरी १६३३

### महाराजा ऋलवर का मेमोरियल

सहयोगी "रियासत दिल्ली" को खबर मिली है कि महाराजा अलवर हिज्ञ मैंजेस्टी के पास एक बडा लम्बा-चौडा मेमोरियल भेज रहे हैं। ४० साल तक राज-संचालन के बाद अभी आपने इतना भी अनुभव न किया कि उनके खुदा पोलिटिकल एजेन्ट है और मि० इबेटसन है। हिज मैंजेस्टी अपने कर्मचारियो पर विश्वास रखते है और महाराजा की खातिर से वह आज अपनी नीति न बदलेंगे।

२७ मार्च १६३३

#### बरार का मुत्रामला

मुद्दतों के बाद श्रीर लाखों खर्च करने पर हिज एक्जाल्टेड हाइनेस निजाम की श्रमिलाषा पूरी हो गयी श्रीर बरार को जनकी भेट करने पर सरकार ने रजामंदी दिखायी। मगर श्रव खबर है कि निजाम ने बरार को वापस लेने से इनकार कर दिया है। फायदे की तो कोई बात थी नहीं, केवल मन को समभाने की बात थी। हम खुश हैं कि ऐन वक्त पर हुजूर निजाम की सूभ-बूभ काम कर गयी श्रीर वह ऐसे सूबे को खेने को उत्सुक नहीं है जिस पर जनका नाम मात्र का श्रिष्ठकार रहेगा। बरारवाले इस तबादले से खुश न थे। श्रव वे भी निजाम के यश गायेंगे।

२७ मार्च १६३३

## ऋलवर नरेश

इधर कुछ वर्षों से हिन्दू राजाग्रो पर विचित्र विपत्ति छा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई छिपी शक्ति इनके राज्य में विष्लव तथा हलचल मचाकर, धीरे-धीरे

इन्हें चौपट करने पर तूली है। श्रौर श्रभी तक, ऐसे कोई लच्चण नही प्रकट होते जिनसे यह कहा जा सके कि इस शक्ति को, इस षडयन्त्र को किस प्रकार फोडा जाय. दएड दिया जाय तथा हिन्दू राजाग्रो की रचा की जाय । काश्मीर के साथ जो घोरतम ग्रन्याय हम्रा है, उसका घाव ग्रभी हमारे दिलो पर ताजा है कि ग्रलवर की घटना सामने आ गयी है। इधर अलवर मे जो भीषण उपद्रव हए है, तथा उसे दबाने के लिए महाराज की सरकार ने जो घोर चेष्टाएँ की है, उसकी कहानी पूरी तरह प्रकाश नही पा सको है । इसमे कोई सदेह नहीं कि महाराज ग्रलवर में कई दोष थे। इसमें कोई सदेह नहीं कि उन्होंने एक हिन्दू-राज्य को मुसलिम रियासत बना रक्खा था ; पर इसमे भी कोई सदेह नहीं कि उन्होंने मेवा के विप्लव को दबाने में दृढता से काम लिया था। विप्लव को दबाने की कैसी तथा किस प्रकार की चेष्टा की गयी थी, इसकी बडी रोचक गाथा का भएडाफोड, ब्रिटिश सरकार ने कहाँ तक क्या किया, उसका रहस्योद्घाटन बडी कौसिल के पिछले ग्रधिवेशन में कराने का प्रयास किया गया था . पर सरकार ने बात ही टाल दी । अब यकायक उसने अलवरेन्द्र से यह कहा कि या तो वे अपने राज्य मे जाँच-कमीशन बैठावे, या दो वर्ष के लिए राज्य को ही छोड दें। जाँच-कमीशन का सामना करने के लिए इन्दौर-नरेश तथा भरतपुर नरेश से भी कहा गया था , पर दोनों ने ही इस अपमान को स्वीकार करना अनुचित समका था। अलवरेन्द्र ने भी इस मौंग को नामंजूर कर उचित ही किया है। श्रब दो वर्ष तक दूध के धोये ब्रिटिश ग्रफसर भ्रालवर की दशा सुधारेंगे—जैसे काश्मीर की दशा को भ्राजकल सुधारा जा रहा है।

भारतीय नरेशो पर भारतीय सरकार का ऐसा नियंत्रण एक और यह परम्परा स्थापित करता जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय सरकार देशी रियासतो मे हस्तचेप कर सकती है—और बुरी तरह हस्तचेप कर सकती है। इस परम्परा के स्थापित हो जाने से, ग्रागामी भारतीय सरकार भी उसी के अनुसार कार्य कर सकेगी—हमे इस बात की प्रसन्नता है। पर, आश्चर्य इतना ही है कि इस परम्परा का उपयोग हिन्दू राजाओ से ही क्यो हो रहा है। हिन्दू-सभा चिल्लाती हुई मरी जा रही है। पर भूपाल मे हिन्दुओं की दशा की जॉच नही हो रही है। भावनगर रियासत के विषय से हिन्दू सभा ने जो अधील प्रकाशित की है, उसे पढ़कर खून का आँसू उतर ग्राता है। भावनगर मे एक भी सरकारी अफसर जा कर वहाँ के हिन्दुओं पर होनंवाले ग्रत्याचार की जाँच नहीं कर ग्राता—सरकार उस दिशा मे इतनी तत्परता नहीं दिखा रही है।

श्रस्तु, हमारे पास जो थोडे बहुत समाचार है, उनसे हम विशेष नही लिख सकते। फिर भी, हम अलबरेन्द्र के साथ सरकारी व्यवहार को हिन्दू-नरेशो पर कुठारा-घात समक्षते है। यह भी सभव है कि अलबरेन्द्र को यह अनुभव हो जायगा कि हिन्दुओ

२६ मई १६३३

### महाराजा अलवर का संन्यास

जिस वक्त भारत धर्म-महामंडल ने महाराजा ग्रलवर को 'रार्जाप' की उपाधि प्रदान की थी, उसे इसकी क्या खबर होगी कि एक दिन ऐसा आयगा. जब महाराजा साहब को जबरन सन्यास लेना पड़ेगा । भ्रातवर के राज्य मे वर्षों से कुप्रबन्ध चला भाता था। राजर्षि के खर्च का पारावार न था और राज्य की भ्रामदनी उसके लिए परी न पडती थी । अन्धाधन्य कर्ज लेकर, तरह-तरह के कर लगाकर, कर्मचारियो के बेतन रोककर, किसी तरह काम चल रहा था, प्रजा के सूख-दूख की परवा किसे थी। उसका जीवन तो केवल राजकोष की पूर्ति के लिए बना हुआ था। श्राम्वर पैमाना लबरेज हो गया और महाराजा साहब को संन्यास लेना पडा। महाराजा साहब काश्मीर के विषय में हमने सुना कि जिन दिनों काश्मीर राज्य में दंगे हो रहे थे श्रीर मसलिम प्रजा अपने हिन्दू भाइयों के जान-माल को तबाह कर रही थी. उस समय महाराज साहब भ्रपनी नृत्यशाला मे बैठे वेश्याम्रो का नाच देख रहे थे। इनिहास में ऐसी मिसाले पहले भी भ्रा चुकी है, 'नीरो' की कथा प्रसिद्ध है। नृत्यकला की ऐसी जबरदस्त उपासना हमारे देशी रजवाडे ही कर सकते हैं। महाराजा अलवर के विषय में तो ऐसी कोई बात नहीं सुनने में आयी लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि जिन दिनो अलवर में पुलीस गोलियाँ चला रही थी, महाराजा साहब काशी और प्रयाग मे लीडरी के मजे लुट रहे थे, और अच्छे-अच्छे व्याख्यान दे रहे थे। यह वह वक्त था, जब राजा साहब को अलवर और मेवो के बीच मे होना चाहिए था। अब वह जमाना नही रहा (कम से कम देशी रजवाड़ो के लिए। अंग्रेजी सरकार की बात छोड़िए) कि राजा साहब चाहे प्रजा पर कितना ही जूलम करें, चाहे उनके कर्मचारी प्रजा का गला कितना ही देते, प्रजा उसे ईश्वर की इच्छा और दीनबन्धु की आज्ञा समभक्तर चपचाप सहती चली जाय । जब प्रजा राजा के लिए जान देती है तो राजा भी प्रजा के लिए जान देता है। जो राजा श्रपनी प्रजा को केवल भेड़-बकरी समभता हो, उसकी प्रजा भी राजा को गीदड या भेडिया ही समभती है, मगर राज का पद ही कुछ ऐसा अनर्थकारी है कि ग्रादमी को सामने की चीज नही सूमती। श्रुपनी ग्रांखो देख रहे है कि जर्मनी का कैसर अभी तक डेनमार्क में निर्वासित पड़ा हुआ है, जार का क्या हाल हुआ, स्पेन

के राजा की क्या गत हुई, पुर्तगाल के राजा कहाँ भागे, लेकिन फिर भी आँखें नहीं खुलती। अगर हमारे महाराजों की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं हैं जब इन सबो का निशान दुनिया से मिट जायगा और दुनिया को इसका बिलकुल खेंद न होंगा। मई १९३३

### रियासतों का संरक्षण एक्ट

यह कानून एसेम्बली मे अच्छे बहुमत से पास हो गया। उसी विषय पर बहस करते हुए मि॰ बी॰ दास ने एक बड़े मजे की बात कही—क्यो न सभी राजाग्रो को पेशन देकर ग्रलग कर दिया जाय ग्रीर राज्य का प्रबन्ध सरकार करे। हम तो समभते हैं, ग्रगर सरकार यह प्रस्ताव करे, तो बहुत से राजे उसे मंजूर कर लेगे। ग्राखिर ग्रलवर के ऋषिराज ग्रीर इन्दौर के महाराज कितने ग्रानन्द से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न ऊघो का लेना, न माधो का देना, मजे मे दस-पाँच लाख सालाना पेशन लीजिए, पेरिस या लदन मे विहार कीजिए ग्रीर पिंछमी कामिनियो पर डोरे डालिए। यहाँ इस चिख-चिख मे क्या रखा है। कही हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे है, कही जत्थे निकल रहे है, जान ग्राफत मे है। उस पर चारो तरफ से गालियाँ मिल रही है। जनता एक तरफ पैतरे बदल रही है, सरकार दूसरी तरफ ग्राँखे दिखा रही है। इस फंसट मे क्यों सिर खगाइये।

१६ भ्रप्रैल १९३४

## हमारे देशी नरेशों का पतन

श्राजकल समाचार पत्रों में हमारे देशी नरेशों के पतन की अनेक कथाएँ पढ़ने को मिल रही है। ऐश-आराम से उन्हें फुरसत ही नहीं मिलती। प्रजा निर्धनता, बेकारी श्रीर करों के बोफ से बुरी तरह दबी हुई कराह रही है। राज-परिवार के आत्म-सम्मान का ध्यान रखनेवाले लोग उनके राग-रग और पतित कर्मों का विरोध कर रहे है, किन्तु उन महाराजाओं के कानो पर जूँ तक नहीं रेगती! वे अपने परिवार के स्पष्टवादी लोगो, और यहाँ तक कि अपनी रानियों, को भी अपने महलों में कैंद कर देते हैं। ऐसी बातों की पोल न खुलने देने के लिए कोई कोशिश उठा नहीं रखते और निरंकुशता के

मद से मत्त होकर भोग-विलाम भ्रौर प्रजा के रक्त-शोषण मे लीन हो जाते है।

मध्यभारत प्रजा-परिषद् के मंत्री श्री कन्हुया लाल वैद्य ने Whither Jhabua? नाम की पुस्तिका हमारे पास भेजी है। इस पुस्तिका में भावुग्रा नरेश के काले कार-नामों को प्रकट किया गया है और यह दिखलाया गया है कि फाबुग्रा किस ग्रीर जा <u>ैं के महाराजा</u> उदयसिंह पर जो भीषण श्रारोप लगाये गये है, उन्हें निराधार नहीं माना जा सकता। एक देशी नरेश भोग-विलास श्रीर पतन की किस सीमा तक पहुँच सनना है यन बात इस पुस्तिका में सप्रमास बतलायी गयी है। इसे पढ़कर लज्जा से सिर नीचा कर लेना पड़ता है। भाबुग्रा नरेश ने ग्रपनी महारानी गौर जी को एक प्रकार से कैंद-सा कर रखा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा साहब की कोप-दृष्टि के कारण उनका जीवन सदैव सकट मे रहता है। वे उनका ग्रपमान ही नहीं करते, उनके साथ क्र्रता का ग्रमानुपिक व्यवहार भी करते हैं। हमें इसकी प्रसन्नता है कि महारानी ने इन बातों की शिकायत पोलिटिकल एजेएट को लिखकर भेजी है। उन्होने बहुत ही करुणापूर्ण शब्दों में उनसे अपने जीवन की रचा के लिए प्रार्थना की है और यह भी उन्हें लिखा है कि उनके पितदेव महाराजा उदयसिंह स्नाय सम्बन्धी कमजोरी से श्रत्यधिक पीडित है। महारानी ने जो श्रजी पोलिटिकल एजेएट को भेजी है, इस पस्तिका मे उसकी प्रतिलिपि दी गयी है। हम महारानी के साहस की प्रशंसा करते है। इधर ताजे समाचारों से मालूम हुआ है कि पोलिटिकल एजेएट ने बड़ी सतर्कता से इस म्रोर घ्यान दिया है भौर शीघ्र कोई खास कार्रवाई होने वाली है। हमारी राय मे ऐसी स्नायु-सबधी अत्यन्त कमजोरी से ग्रस्त और स्त्री जाति का ग्रपमान करनेवाले कर नरेश के प्रति बहुत शीघ्र उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

हम श्री कन्हैयालाल वैद्य को धन्यवाद देते है, जिन्होने बडी निर्भयता के साथ, भाबुग्रा नरेश की इन लीलाग्रो को प्रकाशित किया।

जून १६३४

# भाबुत्रा नरेश का निर्वासन

भावुमा नरेश के खिलाफ वर्षों से म्रान्दोलन हो रहा था। प्रजा म्रापके शासन से भ्रत्यन्त म्रसन्तुष्ट थी। ग्रनेक बार भ्रापकी शिकायतें हुईं, ग्रीर म्राप दाँव-पेंच से अपने को बचाते रहे। भ्राखिर भ्रापके कुकमों का घट भर गया ग्रीर इन्दौर-स्थित सेग्ट्रल इण्डिया के पोलिटिकल एजेग्ट ने म्रापको बुला भेजा। ता० ११ सितम्बर को सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करके भ्रापको शासन से भ्रलग करके भ्रानिश्चित काल के लिए निर्वासित घोषित कर दिया गया। ग्रब राज्य विशेषह्प से नियत एक मंत्री के हाथ मे रहेगा,

जो सरकार द्वारा चुना जायगा। सरकार को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से राजा को ग्रलग किया गया है, यदि नयी व्यवस्था से उसकी पूर्ति न हुई, प्रजा के कष्ट दूर न हुए तो परिखाम और भी दु खदायी हो जायगा।

सितंबर १६३४

## बर्मा-सम्बन्धी निर्राय

बर्मा में कौसिल के नवीन निर्वाचन से यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि लगा-तार १० वर्ष की गवर्नरी मे वहाँ के गवर्नर सर चार्ल्स इनेस जो परिस्थिति पैदा करना चाहते थे, वह न हो सकी-यानी बर्मा की जनता आज एक स्वर से भारत से पृथक् होने के लिए तैयार नही है। जहाँ तक पढे-लिखे लोगो के बीच फुटमत कराने मे तथा बहत से ऐसे लोगो को खडा करा देने का सबध था, जो लन्दन मे जाकर बर्मा को भारत से अलग करा देने का राग अलापे. सर चार्ल्स असाघारण रूप से सफल रहे। पर, बर्मा के भारत से अलग हो जाने से धनी तथा समृद्धिशाली और आराम कुर्सीवाले भारतीयो की विशेष हानि नहीं है। हानि उनकी है जो तेल के सोतो पर, खानो पर, चाय के खेतो मे, चावल की काश्तकारी मे काम करते है-ग्रीर जिनके ये ग्रमुल्य साधन सदा के लिए विदेशियों के हाथ में ग्रीर विदेशियों के लिए सूलभ रखने का पड्यन्त्र विदेशी व्यापारिक कर रहे है। अतएव, जिस प्रकार, कुछ समय के लिए अद्भुत गति से चार्ल्स की कृपा से. बर्मा और लन्दन मे भारत-विरोधी आन्दोलन उबल पडा था, ठीक उसी प्रकार से बर्मा लोकमत भी भ्रद्भुत रीत्याजागृत होकर बर्मा के पृथक्करण का विरोध कर रहा है। बर्मा कौंसिल का चनाव उसी प्रकार सकूचित दायरे मे होता है तथा लोकमत को इतना कम स्थान मिलता है कि उसको भी निर्जीविता का वही सार्टिफिकेट प्राप्त है जो अभागिनी भारतीय कौसिलो को। फिर भी, उसने सरकारी सदस्यों के कौसिली चालों की उपेचा कर, आज वह अद्भुत कार्य किया है जो बर्मा ऐसे ही प्रात के लिए सम्भव था-ग्रीर वह यह कि कौसिल ने बहुमत से भारत से पथ-क्करण का प्रस्ताव पास किया। दूसरे प्रस्ताव मे भारत से अलग होने का हक-अधि-कार स्वयं बर्मावालो के निश्चय की वस्तू घोषित किया गया।

बर्मा को निश्चय का घातक घाव सर चार्ल्स इनेस को लन्दन मे लगा होगा। उनकी गवर्नरी का कार्यकाल ही जिस उद्देश्य से बढाया गया था, वह भ्रष्ट हो गया। पर, सरकार भी श्रपनी बात को रँगना खूब जानती है। उसने तुरंत बर्मा कौंसिल के प्रस्तावों को दो-ख्ला बतलाना शुरू किया है श्रौर लन्दन के तथा भारत के नीम-सरकारी पत्र एक स्वर में शोर्कर रहे हैं कि प्रस्ताव का उद्देश्य यही है कि लोकमत केवल

श्रपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहता है, श्रन्यथा भारत के साथ रहने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं है। यदि बर्मा का भावी शाजन-विशान शोद्य घोषित कर दिया जावे श्रीर बर्मा जनता को सन्तोष हो जावे कि उसे भारत से श्रलग रहने पर भी, कोई दुख न फेलना होगा तो वह भारत की ममता त्याग दे। इसीलिए, श्रनुमानत शीद्य ही ब्रिटिश सरकार श्रिधकारी तौर पर यह घोषणा करनेवाली है कि भारत से बर्मा पृथक् किया जावेगा श्रोर उसका भावी शासन-विघान श्रमुक भित्ति पर दृढ होगा।

दिल्ली मे व्यवस्थापक महासभा का अधिवेशन इसी अवसर पर प्रारम्भ हो रहा है और समाचार है कि सरकार की इस घोषणा की आशंका से जेवी गोलमेज के मैम्बर तथा भारत मे अरब का सपना देखनेवाले मि० गजनवी या सर मुहम्मद याकूव तक घबडाये हुए है। उन्हें भारत की इस भयकर हानि तथा सरकार की भीपण नादानी, लोकमत की उपेचा, प्रजासत्ता के ग्रनादर के प्रति बडा खेद ग्रीर संदेह तथा कोय-सा हो रहा है। क्रोध का कोई कारण नही। प्रजा के मत की मरकार कितनी चिन्ता करती है, यह लिखने की बात नही है। एसेम्बली तथा कौसिल के मेम्बर भी जरा-जरा से स्वार्थ के लिए, काठ के खिलौनों की तरह, सरकार के हाथ की पुनलियाँ बन जाया करते हैं। भ्रोटावा बिल, ग्रार्डिनेन्स-बिल के पास होने मे मरकार को जो ग्रद्भुत मफलता मिली थी, उसे यह कहकर नही भूल जाना चाहिए कि कौशिल निर्जीव है, लोक-मत क्या करे, किन्तु साफ बात तो यह है कि सरकार चाहे वह अपनी ही क्यो न हो, सदैव अपनी नीति को सफल करने के लिए हर प्रकार की राजनीति चलेगी। यह कोई पाप नहीं है, पर हमारे प्रतिनिधि कहे जानेवाले क्यो उन बिलो के समय तटस्थ-विरोधी-अनुपस्थित थे। सच पूछो तो इन कौसिल एसेम्बली मे प्रजा के मित्र नही, शत्रु ही अनेक है, सभी स्वार्थी-नीति बर्तना चाहते है। ऐसी दशा मे इन दुर्बल सदस्यो से बर्मा के प्रश्न पर भी प्रबल विरोध की हमे ग्राशा नहीं। यदि विरोध होगा भी तो उसका कोई नैतिकमहत्व न होगा। बर्मा भारत से ग्रलग हो जावेगा। भारत के हितैषी भारत का एक हाथ ही तोड देंगे।

इस विषय में काँग्रेसी तथा लिबरल नेता मौन रहकर ही काम चलाना चाहते है, यह कहकर चुप रह जाना कि हम तो बर्मा को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर इसका निर्णय बर्मा स्वय कर ले, एक घातक मूर्खता-सी हैं। बर्मी यदि न चाहते हो तो हमें चाहिए कि हम उनको इसके लाभ बतलावे, अपने साथ रखने के फायदे बतलावे, आश्वासन दें तथा उन्हें समानाधिकार देने की प्रतिज्ञा करें। सरकार जब अपनी ओर से इस प्रश्न को तटस्थ होकर नही देखती तो हम क्यो चुप रहे। बर्मा हमारा है, भारत का है, हम बर्मा के है, भारत के है।

६ फरवरी १६३३

# वर्मा का पृथक्कररा

गत सप्ताह गुष्वार श्रौर शुक्रवार को सैंगैग मे बर्मी जनता का एक उत्साहपूर्णं सम्मेलन हुश्रा था। उसमे सर्व-सम्मित से निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए थे.

१—सम्मेलन प्रधानमंत्री की शासन-विधान की योजना को ग्रस्वीकार करता है।

२-सम्मेलन बर्मा के भारत से पृथक्करण का पूर्ण विरोधी है।

३-वर्मा को पूर्ण जिम्मेदारीयुक्त शासन-विधान चाहिए।

४—बर्मा किसी भी दशा मे व्हाइट-पेपर के आधार पर निर्मित शासन-विधान नहीं स्वीकार करेगा।

इस अवसर पर डॉ० बा मा का, ज्याख्यान बडा प्रभावशाली था और उसने यह स्पष्ट कर दिया कि बर्मी कभी भी भारत से पृथक् होना नहीं चाहते थे। सरकार ने इस विषय में केवल एक आन्दोलन खडा कर रखा था। कौसिल भी पृथक्करण का विरोध कर चुकी है। अब सरकार को चाहिए कि तुरन्त बर्मा को भारतीय-संघ में शामिल करे। १७ अप्रैल १९३३

#### बर्मा की असली स्रावाज़

बर्मा के भारत से पृथक्करण के विरोधी बहुमत के दो प्रमुख नेता यू० चिट-हिलैंग ग्रीर डॉ॰ बा माँ ने निम्निलिखित सेंदेश भारत-सचिव वाइसराय तथा बर्मा के गर्वर्नर के पास तार से भेजा है। इस सन्देश की भाषा इतनी स्पष्ट है, विचार इतने स्पष्ट है, तथा बाते इतने मार्के की है, कि हम नीचे उसका ग्रविकल ग्रनुवाद मात्र दे देते है। ग्रालोचना की ग्रावश्यकर्ता ही नहीं प्रतीत होती। सन्देश इस प्रकार है—

'द मई को कामन्स सभा में आपका यह उत्तर कि ब्रिटिश सरकार बर्मा सम्बन्धी नीति के निर्णय को उस समय तक के लिए स्थिगित करती है, जब तक कि कौसिल के विशेष अधिवेशन की कार्यवाही की सूचना ब्रिटेन में न पहुँच जाय—देश में घोर असन्तोष फैला रहा है। उस अधिवेशन की कार्यवाही अधूरी है, क्योंकि जिस ढंग से अधिवेशन की कार्यवाही का सचालन किया जा रहा था, उसके विरोध-स्वरूप वाध्य हो कर पृथक्करण-विरोधी नेताओं को कार्यवाही से हाथ खीचना पडा था। इस विषय में हम आपका घ्यान उन सन्देशों की ओर दिलाते है, जो हम पहले भेज चुके है। कौंसिल की कार्यवाही केवल पृथक्करण के समर्थक मेम्बरों के प्रस्ताव को स्वतः रह करा देना था। खुले तौर पर यही किया गया था और इसका यही उद्देश्य था, कि पृथक्करण का समर्थक प्रस्ताव गिर न जावे तथा विरोधी अपना प्रस्ताव पेश न कर सके।

पृथक्तरण-विरोधी दल बहस समाप्त करने का प्रस्ताव भी दो कारणों से न पेश कर सका। एक तो यह कि प्रतिपिचयों ने बहुत सशोधन पेश कर दिये थे, दूसरे सभापित का व्यवहार तथा ग्रिविकार प्रतिकूल प्रतीत होता था। सभा के ४४ सदस्यों के हस्ताचर से जो विज्ञिप्त गवर्नर के पास भेजी गयी थी, उसमे पृथक्करण-विरोधी पच की जीत की निश्चितना सिद्ध होती है।

ऊपर लिखी बाते यह साफ तौर पर सिद्ध करती है कि बर्मा पृथक्करए का विरोधों है और वास्तव में वह क्या चाहता है तथा प्रधान मत्री द्वारा प्रस्तावित शर्तों के बजाय उसकी क्या मशा है। ऐसी दशा में ब्रिटिश सरकार अपनी नीति की घोपणा करने में जो विलम्ब कर रही है, वह बर्मा के स्पष्ट निर्णय को स्वीकार करने में विलम्ब करने की चेष्टा मात्र है। ऐसे कार्य से बर्मा का भाग्य और भी घपले में पढ जायगा और उसे किसी भी प्रकार का शासन विधान न मिल सकेगा।

वर्मा-पृथक्करण विरोधी दलों की भ्रोर से तथा वर्मा कौसिल की भ्रोर से हम भ्रापसे प्रार्थना करते हैं कि ४४ मेम्बरो द्वारा समर्पित पृथक्करण विरोधी दल के प्रस्ताव को स्वीकार, पृथक्करण-विरोधी सदस्यों के वहुमन का एक प्रतिनिधि-मडल बनाकर भारतीय सघ-शासन विधान के निर्माण में वर्मा को उतना ही भ्रवसर दीजिए, जितना भारत को दिया जा रहा है।

इस अपील के विरोध में, बर्मा की सरकार की देखरेख में पलनेवाला मिया मिट्ठू दल कोई तर्क-युक्त उत्तर नहीं दे सका है। भारत-सचिव बर्मा का स्वार्थ विशेष्य खता चाहते हैं, या अपने देश का, यह इस अपील पर उनके निर्णय से तय हो जायगा। २६ मई १६३३

#### मार्च का बजट

मार्च बहुत ही निकट है। भारत-सरकार का आर्थिक वर्ष समाप्त होनेवाला है। सरकारी सूचनाओं के बल पर जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, यह वर्ष सरकार के लिए १६३१ की अपेचा कही सफल रहा। अपने आय-व्यय को बराबर करने के लिए सरकार ने हर तरह के उपाय किये। आय-कर बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। मध्यम श्रेणी के लोग ही हरेक आर्थिक सकट में सबसे अधिक हानि उठाते हैं और इन्ही अभागों की इस साल भी उसी प्रकार दुर्दशा रही। फी रुपये में तीन पाई का आय-कर कितना अधिक होता है, यह लिखना व्यर्थ है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आय-कर के महकमें से लोगों को इघर कितना कष्ट हो रहा है तथा इस महकमें को प्रजा के प्रतिबन्ध से कितना दूर रखा गया है, यह सभी को अच्छी तरह

मालूम है और इस बात को हमसे अधिक स्वयं सरकार जानती है। अस्तु इस वर्ष सरकार ने आय-कर की आमदनी बहुत बढ़ा ली है। तीन बार नया कर्ज लिया है, जिसकी
सफलता का कारण व्यापार का अभाव और रुपये का बेकार पड़ा रहना है। सरकार
ने आर्थिक कष्ट के नाम पर वस्त्र-व्यवसाय की रचा तथा अन्य उपयोगी कार्यो में बाहर
से आनेवाले माल पर या अन्य प्रकार से "सरचण्" की नीति अस्वीकार-सी कर दी।
भारत के बाहर सोना भेजना नही रोका गया और इस अभागे देश का अरबो का सोना
बाहर बह गया। सरकार को अपने "कस्टम्स" की आमदनी का विशेष ध्यान रहा,
न कि भारत की दरिद्रता का। रेलवे तथा अन्य महकमो से लाखो आदमी निकाल दिये
गये। "कमी" के नाम पर लाखो बेगुनाह गरीब वर्ष भर से भूखो मरने के लिए छोड़
दिये गये, पर मोटा वेतन पानेवालो के वेतन में नाम मात्र की कमी की गयी। काँग्रेस
तथा अन्य गैर-कानूनी करार दी गयी सस्थाओं का रुपया जब्त करने से सरकार ने अच्छा।
द्रव्य सचय किया था और "जुर्माने" के रूप में भी लाखो रुपया वसूल किया गया।

इस प्रकार सरकार का बजट सम्हला मालूम होता है श्रीर सर जार्ज शुस्टर श्रपने श्राखीरवे बजट को ''सफल'' व्यौरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। यदि वे नवम्बर में भारत से चले गये—हालाँकि उन्हें रोकने के लिए श्रभी से विज्ञापन शुरू हो गया है—तो वे श्रपने यश को कलकित करके नहीं जाना चाहते, श्रर्थात् सरकारी नौकरों की तनख्वाह में १६३३ के मार्च के बाद से पिछली १० प्रतिशत कमी घटाकर ५ प्रतिशत कर दी जायगी। मद्रास-सरकार की सूचना है कि ३१ मार्च, १६३३ के बाद पूरी कमी बहाल कर दी जायगी।

हम सरकारी नौकरों को पराया नहीं समभते। वे भी हमारे भाई हैं। उनकी वृद्धि हमारी वृद्धि हैं। पर, हम जानना चाहते हैं कि क्या १० को भूखा मार कर एक का पेट पालना ठीक हैं? सरकार के बजट का लाभ कितने गरीबों की दरिद्रता के बल पर हुआ, हैं। कितने गरीब बिना पेट भर खाये कराह रहे हैं ? कितने अनाथ बच्चे दो घूँट को तरस रहे हैं ? कितनी अभागिनी माताएँ सूखी पत्तियाँ भी नहीं चबा पाती, तो उनके स्तनों से दूध कैंसे निचुडे ? दूध की जगह रक्त निचुड आता है। पैसे के लोभ से लोग अपने शरीर का एक-एक तिनका सोना बीनकर बेचते हैं। अब कितनों के पास पीतल का लोटा-थाली भी नहीं है। ये अभागे क्या करेंगे ? सरकार का बजट तो सम्हला है, पर देश के एक भी अभागे की हालत सुधरी है ? सरकार की समृद्धि प्रजा की समृद्धि हैं। उसका बैभव, प्रजा का बैभव है। उसकी श्री हरेक नागरिक और किसान के मुख पर बिखरी हुई दिखनी चाहिए, पर वहाँ चारो और ककाल है। व्यापार हैं नहीं, विलायती माल करोडो रुपये का बढ रहा है। लोग देशी रोजगार पनपा नहीं पाते। सरकार को अपनी जकात का, अपनी चुनी का, अपने बजट का घ्यान है।

मान लिया जाय, कि वह अपने ही कर्मचारियो को विश्वास-पात्र करने के लिए

उनके वेतन को ज्यो का त्यो करना चाहती है। ठीक है, पर सरकारी कर्मचारी ही प्रजा नहीं है। देश की आबादी उन्हीं में नहीं है। ईश्वर कृपा से हरेक सरकारी कर्म-चारी को खाने का आधार है। यदि ५ प्रतिशत कमी न भी रहे, या रहे भी, तो कुछ विशेष नहीं बनता-विगडता, पर सरकार ने १९२४-२५ के मँहगी के जमाने में सभी तनख्वाहो को काफी बढा दिया। श्राज वेतन वही है, महंगी नही है, पर, सरकार को उनकी ग्रीर देखना चाहिए, जो दाने-दाने को तरस रहे है, जिनके श्राधार मध्यम श्रेग्री के लोग थे. पर श्राय-कर तथा श्रन्य बाधाश्रो की चपेट से जो कगाल हो रहे है। सरकार के पास कुछ बचत है, तो उचित तो यह है कि वह भारतीय-वस्त्र व्यवसाय को श्रीर सरचरा दे. इससे देशी व्यापार पनपे। खहर को प्रोत्साहन दे, इससे यह उद्योग फैले। म्रतिरिक्त म्राय-कर उठा ले, जिससे मध्यम श्रेखीवाले साँस ले सके। सहोद्यो-गिक-संस्थात्रो को, देशी-व्यवसाय को, वह उन्नत कर करोड़ो प्राखियो की जान बचा सकती है। थोडे से प्रयास से, यदि वह चाहे तो लगान मे श्रौर भी छूट की जा सकती है। एक कर्मचारी का वेतन पुरा करने से कही ग्रच्छा है, एक किसान के लगान मे छर करना । जो वेतन पाता है, उसे विश्वासपात्र तथा अधिक भक्त बनाने से कही भला है जो वेतन नही पाता उसे शान्त रखने मे। हम भारतीय जनता को सत्याग्रह या श्रान्दोलन की सलाह नहीं दे रहे हैं। हम सरकार से श्रनुरोध करते हैं, कि वह स्वयं जरा घ्यान-पूर्वक ग्रपना कर्तव्य सोचे । इस विषय मे कलकत्ता तथा बम्बई के वाणिज्य-मंडल ने सरकार के पास महत्वपूर्ण नार भेजे है। हरेक देश-हितेषी को इस दिशा मे जमकर म्रान्दोलन करना चाहिए। क्या सरकार लोकमत का म्रादर एकदम न करेगी?

१३ फरवरी १६३३

#### महात्मा जी का पत्र

बड़े लाट के नाम महात्मा जी ने जो पत्र भेजा है, उसकी पूरी नकल नही मिल सकी है, पर पत्र मे गांधी जी ने जो कुछ लिखा होगा वह बहुत ही सोच-समभक्तर, इसमें सन्देह नही। पत्र का जो साराश प्रकाशित हुम्ना है, उममें प्रत्येक भारतीय सह-मत है। यदि वायसराय यरवदा-समभौता के हस्ताचर करनेवालों को भारतीय लोकमत का प्रतिनिधि मानकर, उस समभौते को स्वीकार कर सकते थे, तो मन्दिर-प्रवेश के विषय में उन्हीं की राय को क्यों नहीं मानते? उस समय सनातनी यरवदा-पैक्ट के हिमायती नहीं थे, पर मब स्थित क्यों तथा कैसे बदल गयी है, यह हम नहीं समभ सकते। क्या वायसराय पर गान्धी जी के पत्र का ग्रसर पड़ेगा?

१३ फरवरी १६३३

## राजनैतिक नेताओं की रिहाई

एसेम्बली मे राजनैतिक नेताश्रो की रिहाई के सम्बन्ध मे जो प्रश्न पछे गये है तथा उनका जो उत्तर दिया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि सरकार एक श्रोर सुधार का कार्यक्रम पूरा करना चाहती है, दूसरी श्रोर दमन को भी कम नही करना चाहती। वायसराय ने एसेम्बली की कार्यवाही शुरू करते समय जो भाषण दिया था, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि उनको यह आशा है कि घीरे-घीरे जनता सरकारी-दमन-नीति की जरूरत को स्वीकार कर लेगी तथा वैध कार्यक्रम की ग्राँधी मे काँग्रेसवाले बहकर. वैध कार्यकर्ता हो जावेगे। ईश्वर करे काँग्रेसवाले रचनात्मक कार्य की श्रोर मुके। ईश्वर करे, जैसा भी, जो कुछ भी शासन-सुधार हो, उसी को अपनाकर उसे ही सफल या असफल बना दिया जावे। काँग्रेस यदि सत्याग्रह समाप्त कर स्वय कुछ विश्राम ले, या देश को विश्राम दे, तो भी हम प्रसन्न होगे। पर, इसका उपाय जिद नहीं है, भगडा नही है, दमन नही है तथा काँग्रेस को नगएय समभते रहना नही है। लार्ड विलिग्डन या उनकी सरकार जब तक काँग्रेस को हेय या तुच्छ या उपेचित समभेगी, तब तक उसे अपने आतम-सम्मान के लिए ही सही, अपनी सत्ता की प्रमाखित करने के लिए संघर्ष करना ही होगा। यदि सरकार काँग्रेस से श्रधिक शक्तिशालिनी है. तो उदा-रता ही शक्तिशाली का सबसे घातक ग्रस्त्र होता है। वह एकबार सभी राजनैतिक बन्दियों को छोड़ क्यों नहीं देती ? दमन की शिक्त उसके हाथ में है। वह जब चाहे तब उन्हें बन्द भी कर सकती है। जहाँ तक हमें मालूम है, भारतीय सरकार की राय तथा लन्दन मे इस विषय मे गहरा मतभेद है। जरूर बातचीत हो रही है, पर भारत-सरकार किसी प्रकार का समभौता नहीं करना चाहती। काँग्रेस भी सर्कारी उदारता के सहारे अपने कार्यकर्ताओं को छुडाना अनुचित समभतीं है। उसकी राय क्या है, यह केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है पर सरकार भी दमन से थक गयी है, यह श्राये दिन की गिरफ्तारियो तथा छूट से मालूम हो जाता है। काँग्रेस भी साधन-रहित-सी होकर केवल केन्द्रोय प्रदर्शन कर अपनी भ्रात्मा को संतुष्ट कर लिया करती है। अपन्यय दोनो श्रोर से हो रहा है, चाहे वह शक्ति का हो या घन का पर समस्या सुलभाना सरकार के हाथ है। अत दोष उसी का अधिक है, इसमे सन्देह नही।

१३ फरवरी १६३३

#### सर तेज का मत

सर तेज बहादुर बडे ही नर्म विचार के नेता है। उन्हें सरकारी कर्मचारियों की उच्छू ह्वालता पर कम क्रोध श्राता है—देर में श्राता है। पर, पुर्यात्मा स्वर्गीय पिंह्यत मोतीलाल नेहरू का ६ तारीख को बरसी मनाने के लिए प्रयाग में जो सर्व- दल्की महतों सभा होनेवाली थी, उस पर दक्षा १४४ लगाकर, वहा के वर्मचारियों ने उस पवितातमा के प्रति बडा कट श्रनादर-भाव प्रकट किया है। इस विपाप म गर तेज ने जो यह कहा है कि—'श्राखिर लोकमत को त्रस्त करने की कोई सीमा होती है'—इससे श्रधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते।

१३ फरवरी १६३३

## ह्राइट पेपर का मसविदा

६ फरवरी को बम्बई मे सभी राजनैतिक दलवालो की एक विराद् सभा हुई श्री, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाद सभापित थे। उन्होंने आरम्भ में ही गोलमेज सभा द्वारा निर्धारित नवीन शासन विधान सम्बन्धी प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यद्यपि ये प्रस्ताव मौजूदा परिस्थिति से बहुत आगे ले जाते हैं फिर भी नर्म से नर्म विचारवाले सज्जनों ने जो आशा की थी, उससे भी थोडे हैं। सघ शासन तय है पर देशी राज्यों के संघ शासन में शरीक होने की शर्तें लचर है।

सर चिमनलाल का यह भी मत था कि गवर्नर जेनरल के विशेष ध्रधिकारों में भारतीय रियासतो तथा व्यापार की रचा भी है। जो काम मंत्री के हाथ में रहेगे उनके विरुद्ध भी वह निर्णय करेगा। वह ग्रार्डिनेन्स जारी करेगा, उन्हें स्थायी क़ानन का रूप स्वयं दे सकेगा। सबसे बडी शिकायत तो यह है कि गवर्नर जेनरल ब्रिटिश पार्लमेट भारत-सचिव और पार्लमेट की इच्छानुसार शासन करेगे, उनकी नियुक्ति तक में भारतीय लोकमत की कोई पूछ न होगी। सरचाएों की इतनी भरमार है कि शासन की जिम्मेदारियाँ कुछ नहीं के बराबर है।

सर चिमनलाल के भाषण के अनन्तर बम्बई के भूतपूर्व अर्थ-मन्त्री सर गोविन्द प्रधान ने अपने भाषण में स्पष्ट कह दिया कि आर्थिक संरचिणों से देश की उन्नति का रास्ता ही एक गया। गोलमेज के भूतपूर्व मेम्बर मि० एच० पी० मोदी का कहना था कि भारतीय सरकारी लर्च घटाना चाहिए और अर्थ का नियंत्रण करना चाहिए। पर, नवीन शासन-विधान में इसकी कोई उपयोगी गुजाइश नहीं है। कई वक्ताओं की यहाँ तक राय थी कि नये शासन-विधान में एक नौकर को भी अपने मन से हटा देना किसी

मत्री के लिए सभव न होगा।

ग्रंत मे सर्वसम्मित से यह प्रस्ताव पास हुग्रा कि यह सभा शासन-विधान-सम्बन्धी गोलमेजी प्रस्तावो के प्रति ग्रसतोष प्रकट करती है ग्रौर उसकी राय मे वे भार-तीय माँगो से बहुत कम है। यदि उनमे ग्रावश्यक ग्रौर सन्तोषपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता तो इससे नये शासन-विधान को जारो करने मे दिक्कत पैदा हो जावेगी ग्रौर देश मे घोर ग्रसन्तोष पैदा हो जावेगा।

इसी प्रस्तावित शासन-विधान के विषय में बम्बई के लिबरल नेताओं तथा अन्य नर्म नेताओं की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी, जिसे इसी १२ फरवरी को, श्रीमान् सी० वाई० चिन्तामिश को अध्यचता में होनेवाली युक्तप्रान्तीय लिबरल-सघ ने भी स्वीकार किया है और इस "बयान" में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सर सेमुएल होर की अधिकारपूर्ण घोषणा तथा तीसरी गोलमेंज से लौटे भारतीय सदस्यों से भावी शासन-विधान का बाहरी खाका मालूम हो गया है और यदि भारत का भावी शासन-विधान भारतियों के लिए सन्तोषजनक बनाना है तो उसे केन्द्रीय शासन में जिम्मेदारी अवश्य देना चाहिए, केन्द्रीय व्यवस्थापक महासभा को यह अधिकार होना चाहिए कि व्यापार, विनिमय, उद्योग आदि के विषय में अपनी इच्छानुसार नियम बनावे, संरचण हो, पर बहुत थोडे हो, और भारत के हित के ही हो । पर इस विषय में अभी तक जो कुछ मालूम हो सका है, वह नर्म से नर्म भारतीय नेता की आशा से कही कम है।

उस लम्बी विज्ञप्ति का इतना ही साराश हमारे लिए पर्याप्त है। अपनी और से कुछ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार स्वयं यह जानती है कि उसका प्रस्ता-वित शासन-विधान, जो पालंमेट मे पेश किये जाने के लिए "ह्वाइट पेपर" के रूप में प्रकाशित होगा, वह लोगों को पसन्द आयेगा। कई प्रमुख लिबरल तो यहाँ तक कह चुके है कि भारत में फिर से "जार-सत्ता" के रूप में "वाइसराय-सत्ता" आनेवाली है। पिड़त नानकचन्द ने डी० ए० वी० कालेज में भावी शासन विधान पर भाषण देते हुए कहा था कि प्रस्तावित प्रान्तीय स्वराज्य से भारत में राष्ट्रीयता स्थापित न हो सकेगी। पजाब के हिन्दुओं के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि चुपचाप बैठे रहने पर वे सदा के लिए दब जायेंगे।

आगे चलकर पिंडत जी ने कहा था कि आप महात्मा गांधी को दोष दे वा सर तेजबहादुर सप्नू को, नया शासन-विधान तो आ ही रहा है, और वह जारी भी हो ही जायगा। वह कुछ को पहले और कुछ को बाद में पीस डालेगा। पजाब के हिन्दू पहले पीसे जायँगे। जिन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन का समर्थन किया था, वे सक्से पहले चिल्लायँगे। मैं ऐसी शासन प्रखाली की बिलकुल ही सहायता नही करूँगा जो हिन्दुओं को मुसलमानो का और मुसलमानो को सिखो का विरोधी बनाती है।

पडित नानकचन्द गोलमेजी है। उनके लन्दन जाते समय हम उसी प्रकार उनके

विरोधी थे जितना श्री केलकर के। हमे हर्प है कि श्रव उनकी भी श्रांख खुली है श्रौर वे गोलमेज का श्राडम्बर समक्ष गये है। बुराई से भी भलाई होती है। यच्छा हो, यह शातन कि तही बुरा हो। इससे हिन्दू श्रौर मुसलमान एक होकर श्रातमिर्णय तो सीख जायँ श्रौर भीख तो न मांगा करे। हम पडित नानकचन्द की इस राय से सहमत है कि—राजनीति मे कोई बात तय नहीं होती। प्रत्येक दशा मे परिवर्तन हो सकता है। बग-भग की नीति का, सरजान साइमन की सिफारिश तक मे भी परिवर्तन तो करना ही पडा था। पर अन्त मे प्रश्न यह है कि भावी शासन-विधान से हम श्रपनी रचा किस प्रकार करे।

सुना जाता है कि कलकत्ते में काँग्रेस का "जायज" ग्रधिवेशन होनेवाला है। सरकार बार-बार काँग्रेस की श्रोर से इशारे का सकेत चाहती है, पर वह कभी काँग्रेस को एकत्रित होकर निश्चय करने का श्रवसर नहीं देती। इस समय यदि सरकार ह्वाइट पेपर को प्रकाशित कर काँग्रेस को भी उस पर विचार करने का मौका देती तो न जाने इस समय कैसा निर्णय हो जाता। हो सकता था, कि थकी काँग्रेस वैध योजना बनाती, पर सरकार ने श्रपने दमन से उसके लिए युद्ध की श्रनिवार्य दशा उत्पन्न कर रखी है। क्या वह श्रब भी, शासन-विधान का गहरा घाव लगाने के पहले, जनता के हित के लिए इतना भी करेगी?

२० फरवरी १६३३

## सर सेम्युराल का उत्तर

हाउस ग्रॉफ कॉमन्स में मि॰ टामस विलियम्स के एक प्रश्न के उत्तर में मर सैम्युएल होर ने कहा है कि तब तक भारतीय राजनैतिक बन्दियों या महात्मा गांधी को रिहाई का प्रश्न ही नहीं हो सकता जब तक सरकार को यह उम्मेद न हो जाय कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह के पुन. प्रारम्भ होने की ग्राशका नहीं हैं। इस उत्तर से हमारी ग्राशंका सच निकली। लन्दन की सरकार रिहाई के लिए तय्यार हैं, पर भारत की सरकार ने भावी विपत्ति का एक थोथा ग्राडम्बर रच रखा है, इसी कारण लन्दन को दिल्ली के ग्रागे सर भुकाना पड़ा है। भारत-सरकार यदि समभती हैं कि काँग्रेस-नेता खुद छूटना चाहते हैं तो वह गलती करती हैं। काँग्रेसी स्वयं नहीं छूटना चाहते, वे फिर जेल जाना चाहते हैं। उनको छुड़ाने के लिए हम उत्सुक है जो देश में शांति तथा व्यवस्था के साथ ही, वैध ग्रौर परिश्रमी कार्यक्रम देखना चाहते हैं। काँग्रेस के नेताग्रो को न छोड़कर सरकार जनता को ग्रौर भी ग्रसन्तुष्ट कर रही है। सत्याग्रह जनता करती है, ग्रौर वही काँग्रेसी नेताग्रो को छुड़ाना चाहती है। सरकार से ग्रिवक शायद

लिबरल सत्याग्रह के विरोधी है। सरकार इस कारण सत्याग्रह से डरती है कि उससे अराजकता की सम्भावना रहती है, और लिबरल सत्याग्रह से इस कारण डरते हैं कि उनकी लोक-प्रियता को सत्याग्रही चाट गये और वे जनता की निन्दा के पात्र बनाये जाते हैं, पर लिबरलो का भी यह विश्वास है कि राजनैतिक बन्दियों के छूटने से देश में अधिक शान्ति तथा सुख का वायुमण्डल बन जायगा। १३ फरवरी को युक्त-प्रान्तीय लिबरल-सघ ने इस आशय का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किया है, पर हमारी समफ में हमारा यह सब लिखना नक्कारखाने में तूती की आवाज ही होकर रह जायगा।

२० फरवरी १६३३

#### कलकता काँग्रे स

कलकत्ते में काँग्रेस का श्रधिवंशन होना निश्चित .हो चुका है । श्रभी तक यही तय न था कि काँग्रेस वहाँ पर होगी । श्रव स्थानापन्न राष्ट्रपति श्रगो ने इस विषय में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सबका संदेह दूर कर दिया है । भारत-सरकार सदा से कहती श्रा रही है कि राष्ट्रीय काँग्रेस नाजायज नही है । इसिलए श्रगो महोदय भी काँग्रेस के इस श्रधिवंशन को पूरे जायज ढंग से करना चाहते हैं । सरकार को स्थान इत्यादि की पूरी सूचना दे दी गयी है । यद्यपि इस काँग्रेस के प्रतिनिधियो के संबंध में श्रापत्तिजनक शकाएँ हो सकती हैं , पर यह तो निश्चित है कि काँग्रेस ने इस बार पूरे वैध रीति से काम करना शुरू किया है । इस समय देश की जैसी स्थित है, उसे देखते हुए क्या सत्याग्रह जारी रखना चाहिए या कोई दूसरा कार्य-त्रम तैयार करना चाहिए—यही विचारणीय प्रश्न हैं । सभव है, काँग्रेस कोई दूसरा निर्णय करे । सरकार काँग्रेस से यही चाहती है कि वह सत्याग्रह समाप्त करे । यह तो वह भी स्वीकार करती है कि काँग्रेस कुचली नही जा सकती । क्या वह इस बार काँग्रेस को विचार करने का श्रवसर देगी ? २७ फरवरी १६३३

#### रासेम्बली की ऋवधि

वाइसराय महोदय की घोषणा के अनुसार एसेम्बली का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढा दिया गया। इसका कारण यह है कि नये शासन विधान के अनुसार एसेम्बली का निर्वाचन भव नयी योजना के अनुसार कराया जावेगा। सूचना से

कुछ लोगो को इसलिए प्रसन्नता हो गयी है कि शीघ्र ही नयी शासन-योजना कार्यान्वित नेगी। कुछ लोगों की यह घारणा है कि सरकार श्रभी तक शासन-योजना को कार्य-कप मे प रखत करने की अवधि पर निश्चय नही कर सकती है और इसीलिए उसने एसेम्बली की अवधि बढाकर, उसे अधिक जीवन अदान कर, प्रसन्न कर, इस प्रश्न को दाल दिया है। एसेम्बली के वे सदस्य, जिन्होने केवल जनता के प्रतिनिधित्व के बल पर ग्रपना विज्ञापन किया है, ग्राने क्चालो से जनता को, प्रपने निर्वाचन-धित्रो को ग्रीर अपने देश को कलकित किया है और जिन्हें यह आशा नहीं है कि वे फिर दूसरे निर्वाचन में चने जावेगे वे ग्रपने देशदोही कार्यों के लिए ग्रधिक ग्रवसर पाने से प्रसन्न है ग्रौर होगे. किन्तू जनता को सरकारी-सूचना से कई प्रकार की चिन्ता हो गयी है। एक तो यह कि काँग्रेस की उदासीनता के कारण एसेम्बली तथा कौसिलो में द्वितीय श्रेणी के राजनीतिज्ञ ग्रौर ततीय श्रेखी के विचारक एकत्रित हो गये है। इनके हाथ से जन-हित को हमेशा घोखा उठाना पडा है। जब कभी सार्वजनिक-महत्व का प्रश्न आता है, ये सरकारी सम्मान के लोभ में फँसकर जनता के हित का सर्वनाश कर देते हैं। श्रीरो की बात तो जाने दीजिए, एसेम्बली के वर्तमान सभापति श्रीपरम्यम् चेट्टी ने भी, अपने विरोधी दल के मुखियापन का बाना त्याग कर श्रोटावा में शरीक होकर भारत की ग्रौहोगिक उन्नति की कफन में कील ठोक दी थी। सरकार बार-बार ग्रपने प्रस्तावो में इसलिए जीतती जाती है कि एसेम्बली में राष्ट्रीय दल और स्वतंत्र दल के लिए इस समय सबसे जरूरी काम ग्रापस में लड़ना है। श्री गया प्रसाद सिंह की चेप्टा या श्री बी॰ शर्मा के प्रयास का कोई फल नहीं निकल रहा है और एसेम्बली के सदस्य आपस मे लंडकर ही ग्रपनी शक्ति का व्यय कर डालते हैं।

प्रान्तीय कौंसिलो की भी यही, दशा है। युक्त प्रान्तीय कौसिल को ही लीजिए। जब मि० चिन्तामिए का "एक्साइज बिल" पर संशोधन रह हो सकता है, मि० जे० पी० श्रीवास्तव ऐसे श्रादमी को मत्री-पद से, नवाब मुहम्मद यूसुफ को मत्री-पद के परम्परागत श्रीधकार से नहीं हटाया जा सकता, सरकार खुलेश्राम एक महत्वपूर्ण नगर के नागरिक जीवन को ही समाप्त करने की कल्पना कर सकती है श्रीर गलत या सहीं जो कुछ भी सरकार चाहती है करा लेती है—तो फिर ऐसी एसेम्बली श्रीर कौंसिलों का कार्यकाल बढ़ाना केवल एक उपहासास्पद श्रीर धनुचित संस्था का श्राडम्बर बढ़ाये रखना है। नवीन शासन-योजना में ये कौंसिल विशेष उपयोगी ही हो जावेंगी, यह हमारा तात्पर्य नहीं है। संभव है, इनका प्रभाव श्रीर भी कम हो जावें। पर उपयोगी एक वस्तु श्रवश्य होगी, वह होगा, प्रजा-पच का बहुमत से सरकार को लोक-निन्दा का ज्ञान कराते रहना। इसीलिए सरकार इस समय यदि एसेम्बली का—साथ ही कौंसिलों का भी अन्त निकट श्रा रहा है—निर्वाचन करा देती है तो उसे पता चल जाता कि जनता का इस श्राडम्बरमय सभा पर कितना श्रवश्वस है। काँग्रेस पर दमन होने के

188

बाद केवल एसेम्बली और कौसिल ही ऐसी सस्थाएँ रह गयी है जिसके द्वारा जनता के विरोध की, जनता के दुर्बल विरोध की आवाज उठायी जा सकती है और उस संस्था के द्वारा अपने असली विचार प्रकट करने का अवसर न देना नितान्त अनुचित है।

यह हम जानते हैं कि जिस प्रकार दुर्ग की दीवाल से टकराकर लहरें लौट श्राती है, उसी प्रकार सरकार के द्वार से यह विरोध भी वापस श्रावेगा, पर हम ग्रपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगे, यदि इस बात को स्पष्ट किये बिना ही सरकारी सूचना का भौन विरोध करेगे।

२० मार्च १६३३

## श्रानेवाला ३वेत पत्र

यद्यपि यह सभी जानते हैं कि आनेवाले श्वेत पत्र में क्या है, लेकिन फिर भी समस्त देश में उसको देखने की उत्सुकता है। मि॰ चिंचल, सर संमुएल होर, वाइसराय आदि की वक्तृताओं से और अँग्रेजी समाचार पत्रों के अनुमानों से हमें श्वेतपत्र की व्यवस्थाएँ कुछ विशेष आशाजनक नहीं मालूम होती है, मगर हम उसे देखने के इसलिए इच्छुक हो रहे है कि अभी जो कुछ केवल अनुमान है, उसे देख लेने पर वह यथार्थ हो जायगा। अनुमान में एक तरह की अनिश्चितता रहती है। अनुमान के आधार पर हम न कुछ कह सकते हैं न अपने कार्य कम का कोई रूप निर्माण कर सकते हैं। यथार्थ ज्ञान हो जाने पर यह तो निश्चित रूप से ज्ञात हो जायगा कि हमें क्या मिला और अब हमें क्या करना है।

अभी तक अनुमानो से हम आनेवाली व्यवस्था का जो रूप खडा कर सके है, वह यही है कि प्रांतो को एक ऐसा स्वायत्त शासन प्रदान किया जायगा जिसमे प्रजा के प्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों के विषय में कोई अधिकार न रहेगा। कर्मचारियों के अधिकार ज्यों के त्यों बने रहेगे। केन्द्र में सेना, अर्थ विभाग और फॉरेन विभाग पर वाइसराय का अधिकार रहेगा। वाइसराय आवश्यकता पड़ने पर आडिनेन्स जारी कर सकेगा और व्यवस्थापक सभा के फैसलों को रह कर। सकेगा। भारत की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सेना-विभाग में यहाँ के बाशिन्दों को बहुत कम स्थान दिया जाता है, हालाँकि देश के आय का बहुत बड़ा भाग सेना पर खर्च हो जाता है। यह शिकायत बदस्तूर रहती है। अर्थ विभाग से हमें यह शिकायत है कि भारत की अर्थनीति भारत के लाभ की दृष्टि से नहीं, वरन् इंग्लैंगड की लाभ की दृष्टि से स्थिर की जाती है। वह शिकायत भी ज्यों की त्यों रहती है। हमारी सरकार से केवल राजनैतिक अधिकारों की लड़ायी है। हम ऐसे अधिकार चाहते हैं कि हम इस स्थिति में आ जायें कि देश की

स्रामदनी को प्रजाहित के कामो में खर्च कर सके, देश को सुखी और सन्तुष्ट बना सके। स्रगर यह स्रिधकार नहीं मिल रहे हैं तो केवल कौसिलों में जगहों के लिए स्रापस में भगड़े करने की हमें क्या जरूरत है। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हमारे दस-पाँच भाई मिनिस्टर हो जायँ, हमारे प्रतिनिधियों की मख्या दुगनी हो जाय। हमारा उद्देश्य केवल देश को स्वस्थ स्रौर सुखी बनाना है। स्रगर हमारे पास धन खर्च करने का स्रिधकार नहीं है तो हमारे ये उद्देश्य कैसे पूरे हो सकने है है स्रौर ये उद्देश्य न पूरे हुए तो जनता के लिए यह व्यवस्था क्या उपकार करेगी।

लेकिन इंग्लैंग्ड में मि० चर्चिल श्रीर उनके अनुयायियों का बलवान दल इस व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं करता है। वह सिरे से इसे मानता ही नहीं कि भारत में किसी मुधार की जरूरत है। वह डड़े के जोर से राज्य करने के पन्न में हैं श्रीर अन्त तक भारत को पैरों के नीचे दबाये रखना चाहता है। मि० चर्चिल तो यहाँ तक धमकी दे रहें है कि वह अपने कट्टर दल को संगठित करके श्वेत पत्र का पार्लमेट में विरोध करेंगे श्रीर उसे रद्द करा देंगे। मि० चर्चिल को लार्ड इविन श्रीर सर सैमुएल होर चाहे कितना ही भला-बुरा कहें पर यह उन्हें भी खूब मालूम है कि इंग्लैंग्ड में श्राज मि० चर्चिल का जितना जोर है, उतना किसी भी एक व्यक्ति का नहीं हैं। यह गैर मुमिकन है कि इन धमकियों का भारत सचिव पर कोई असर न पड़े। सर होर शायद एक दिन इंग्लैंग्ड के प्रधान मत्रों बनने की कल्पना कर रहें होगे। कंजर्वेटिव दल को अप्रसन्न करके वह अपने भविष्य को सदेह में नहीं डालना चाहते। इधर भारत में भी फेडरेशन के विषय में हमारे राजों में दिन-दिन मतभेद बढ़ता जा रहा है। फेडरेशन श्रानेवाली व्यवस्था का मुख्य अग है। अगर वहीं खटाई में पड़ गया तो व्यवस्था का मूल्य ही क्या रह जाता है।

साराश यह परिस्थित बहुत निराशाजनक है। हमे अब जो कुछ आशा है, वह संसार की विचार-क्रान्ति से। वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से दुनिया निराश हो गयी है। नि शस्त्रीकरण, जर्मनी मे राजनैतिक संग्राम, रूस और इटली की राज्य-व्यवस्था—यह सभी कह रही है कि संसार सुख और शांति का कोई साधन खोज रहा है पर जहाँ उसे खोजना चाहिए वहाँ न खोजकर इघर-उघर भटकता है। कभी इस गढे में गिरता है कभी उसमे। मगर लच्चणो से प्रकट हो रहा है कि जनता पर अब साम्राज्यवाद का जादू नही रहा। साम्राज्यवाद मे एक स्वाभाविक गौरव का अकुर है, इसमे सदेह नही। एक पददिलत हिन्दू भी हिन्दू राजाओ को अपनी मुसलमान प्रजा पर अत्याचार करते देखकर चुप साध जाता है। वह यह नही चाहता कि उस हिन्दू राजा की प्रजा जरा भी सिर उठाये। इसी तरह मुसलिम जनता भी निजाम और भोपाल के ऊपर गर्व करती है। लेकिन पश्चिम में इस साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति से लोग इतने तंग आ गये है कि अभी हाल में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र सघ में,

अपने एक मुबाहिसे में यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया, कि यह सभा किसी दशा में भी राजा और देश के लिए अपना रक्त न बहायेगी। दूसरे मुबाहिसे में इस प्रस्ताव को निकाल डालने के लिए दूसरा प्रस्ताव पेश हुआ। इस नये प्रस्ताव के पच्च में केवल १५३ वोट आये और विपच्च में ७५०। इससे यह साफ पता चल रहा है कि हवा कि धर चल रही है। हमे अपने देश में यही विचार क्रान्ति पैदा करना है।

२० मार्च १६३३

# सादा और सफ़ेद

जिस बात की ग्राशका थी, वह सामने ग्रा गयी। सफेद-पत्र १७ मार्च को प्रकाशित हो गया। इसके विषय मे हम अपनी शकाएँ प्रकट कर चुके है। अब हम देखते है कि यह प्रस्ताव शका से ग्रधिक भीषण है। लीड्रू के शब्दो मे—''यह चाहे जो कुछ हो-केवल स्वराज्य नही है ।" उसी पत्र की राय मे "भारतीय सुधारक इस योजना को कभी नहीं स्वीकार कर सकते ।" कलकत्ते के "एडवान्स" के शब्दों मे-''श्रग्रेज सरकार ने मि० चर्चिल ग्रौर उनके दलवालो को यह पर्चा बतौर इनाम के दिया है। इससे पता चलता है कि भारत पर गोरे चमडे का कितना बोक्ता होगा।" इसी पत्र का साथी "लिबर्टी" भी लिखता है कि—"राष्ट्रीय विचारवालो को ब्रिटिश बुद्धिमत्ता के विषय में जितना सदेह था, उसको इस सफेद पत्र ने प्रमाणित किया है।" दिल्ली के "नैशनल काल" की राय मे—"इस पर्चे के द्वारा वाइसराय को १०० हिटलर श्रीर मुसोलिनी के ग्रधिकार मिल जावेगे।" "हिन्दुस्तान टाइम्स" की राय मे—"यह प्रगति का उपहास मात्र है ।" बम्बई का "बाम्बे क्रानिकल" लिखता है कि-"इस पर्चे का उद्देश्य भारत के साथ किये गये वादे को पूरा करना नही है, पर उस पर गोरे श्रादमी का पजा मजबूती से जकडे रखना है।" राष्ट्रीय मुसलिम-पत्र कलकत्ते का अग्रेजी दैनिक ''मुसलमान'' भी लिखता है कि—''भारत को उस समय अधिक सुख मिलता यदि ११९ पेज का यह दस्तावेज न प्रकाशित होता हमारी राय मे उदार सरकार ने, विशेष कर बगाल के मुसलमानो को उनकी "राजभिक्त" का इनाम दिया है।"

''ग्रमृत बाजार पत्रिका'' का कथन है कि ऐसी एक भी बात इस सफेद पर्चे मे नहीं है जिससे यह कहा जावे कि भारतीय मत का कुछ भी ग्रादर किया गया है।''

सर चिमन लाल सीतलवाद, मौलाना शौकत श्रली, सर पी० गिनवाला, मि० चागला, प० हृदयनाथ कुजरू, मि० केलकर ऐसे उदार विचार के लोग भी इस पर्चे से श्रिति दुखी है। ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' के एक व्यंग चित्र मे इस सफेद पर्चे को ''सादा'' पर्चा दिखलाया गया है। "नैशनल काल" के श्रनुसार तीन गोलमेज रूपी पहाड खोदने पर, एक करोड रुपया खर्च करने पर, सफेद-पर्चा रूपी यह चुहिया निकली है।

देश का लोकमत भारत के भावी शासन-विधान की इस योजना से म्रति चुब्ध हो उठा है। विस्तारपूर्वक इसका विचार करना भी व्यर्थ है। इसकी म्रोर तो ध्यान भी देना उचित नही। यदि ब्रिटेन के सहयोग भीर साथ का यही हमे पुरस्कार मिल रहा है तो हम ब्रिटिश बुद्धिमता से एकबार फिर दिचार करने का म्राग्रह करेंगे।

जरा भावी-शासन-विधान के विषय में सोचिए तो । भारत की सरकार फेंडरल या संघ-सरकार होगी । उसके म्रध्यच होगे सम्राट् के प्रतिनिधि गवर्नर जेनरल । शासक-कार्य मे इनकी सहायता के लिए एक मित्रमडल होगा जिसमे ब्रिटिश भारत ग्रीर रियासतो के प्रतिनिधि होगे। गवर्नर जेनरल ही देश की रचा, विदेश तथा प्रर्थ की नीति का मुख्यतया निरंकुश शासक होगा। अन्य महकमो के लिए वह मन्त्रिमएडल की सलाह से भ्रामतौर पर काम करेगा, पर आवश्यकता पडने पर वह उनकी सलाह की भी उपेचा कर सकता है। यह मगडल भारतीय-सघ महासभा के प्रति जिम्मेदार होगा। बड़े लाट भ्रपने राज-काज के लिए तीन कौसिलर भी रख लेगे। समय पड़ने पर वे "अपने आर्डिनेस" के बल पर शासन करेंगे। त्र्यापार-सम्बन्ध में, भेदभाव की नीति में वे त्रन्त हस्तचोप करेंगे। महा-सभा दो होगी। एक अपर--जिसमे २५० मेम्बर होंगे. जिसमें रियासतो के राजाश्रो के नामजद १०० प्रतिनिधि होगे। लोग्नर मे ३७५ मे १२५ मेम्बर रियासतो के होगे। बजट छोटी सभा से पहले निकलेगा पर यदि बडी सभा उसे न पास करे, तो बडे लाट दोनो। सभाग्रो का सम्मिलित ग्रिधवेशन बलायेगे। ऐसी दशा मे उसकी छीछालेदर निश्चित है। देशी रियासतो की कुल जन-सख्या के श्राधी रियासतो के संघ मे शामिल होने पर, तभी सघ-राज्य की रचना होगी। इसके बाद रिजर्व-बैक की स्थापना का होना जरूरी है। इनमे विलम्ब होने पर प्रान्तीय स्वाधीनता के नाम का म्राडम्बर शुरू हो जावेगा जिनमे गवर्नरो को भी वही निरकुश श्रिधिकार है। तीन प्रातों में अपर-चैम्बर भी होगा। जैसे अभागे युक्त प्रात में। यहाँ श्रपर चैम्बर के ३४ मेम्बरों में १७ मुसलमान और शेष में हिन्दू, ईसाई, सिख, ऐंग्लो-इिएडयन भौर युरोपियन होगे! दो प्रात सिन्ध भौर उडीसा बढकर कुल ११ प्रात होगे । प्रातो मे भी मन्त्रिमएडल होगा जो श्रपने कार्यों के लिए प्रातीय सभा- जिसे "लेजिस्लेटिव एसेम्बली" कहा जावेगा—के प्रति जिम्मेदार होगा।

इिंग्डियन सिविल सर्विस, पुलिस-सर्विस ग्रादि की नियुक्ति ग्राज-कल की तरह भारत-सचिव ही करेंगे। ग्रग्नेजो की सख्या भी उतनी ही रहेगी जितनी श्रब है। पाँच साल बाद इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा। बर्मा का प्रश्न ग्रह्मता रह गया।

मताधिकार लोथियन कमेटी के अनुसार होगा। ब्रिटिश-प्रजा का केवल १४

प्रतिशत बोट दे सकेगा। यह है वह स्वराज्य जो हमे तीन साल की लगातार दिमाग-रेजी के बाद मिला है।

२७ मार्च १६३३

## सफेद काग़ज़ पर ऋभी ऋौर भी सफेदी चढ़ेगी

समस्त देश मे सफेद कागज पर हाय-हाय मची हुई है, यहाँ तक कि कानपुर की जमैयतुल-उलेमा भौर मुसलिम लीग भी उससे असंतुष्ट है। लेकिन इंग्लैएड मे परि-स्थिति जो रंग पकड रही है उससे मालुम होता है कि सफेद कागज मे तरमीम करनी पडेगी। मि॰ चिंचल और उनकी पार्टी को कामन्स में मुँह की खानी पडी है अवश्य, मगर कामन्स के मेम्बरो ने केवल संयुक्त शासन की साख बनाये रखने के लिए चर्चिल के विरुद्ध वोट दिया। वास्तव मे कजर्वेटिव-दल चिंचल के साथ है श्रौर वह श्वेत पत्र का जनाजा निकाल कर ही छोडेगा। जो लोग मेम्बरियो श्रीर मिनिस्टरियो पर दाँत लगाये बैठे है, उनको ग्राजकल नीद हराम हो रही होगी। शायद दाना-पानी भी छुट गया हो । मगर सर होर उनके कितने ही शुभेच्छु हो, मि॰ चर्चिल से बैर नहीं मोल ले सकते। हम कहते है एसेम्बली और काउसिलो मे चुनाव का फगडा ही क्यो रखो ? क्यो न वाइसराय और गवर्नरो को अपनी मर्जी के मुताबिक मेम्बर चुन लेने का अधि-कार दे दो। बस, सारा भगडा मिटा जाता है, गवर्नर और वाइसराय को इतना अधि-कार देकर फिर ग्राप माल श्रौर पुलिस ग्रौर रेल सभी कुछ मे उत्तरदायित्व दे सकते है। ऐसे-ऐसे राजनीतिक बुरंघर जमा है, पर यह मोटी-सी बात किसी की समक्र मे नहीं आती। वाइसराय को इस काम में सर फजले हसेन से काफी मदद मिलेगी। और सर हेली नवाब छतारी की सम्मति ले सकते है। हम भ्रापको विश्वास दिलाते है कि भारत के ब्रापके हाथ से जाने की रत्ती भर भी शका नही है। यह जो चारो तरफ सफेद कागज पर हाय-हाय हो रही है इसकी मशा तो ग्राप समऋते ही है। खुदा के फजल से भ्राप राजनोति में कुशल है ही। जो भ्राज गला फाड-फाड कर चिल्ला रहे है कि सफेद-पत्र कोरा कागज है, पीछे ले जानेवाला है, अविश्वासपूर्ण है, अपमान-जनक है, वही अवसर पडने पर मेम्बरी और मिनिस्टरी के लिए दौडेंगे और आपके बूट चाटेंगे। शक्तिशाली जमीदार पार्टी मुँह से चाहे जो कुछ कहे, दिल से आपके साथ है, फिर, लिबरल है, वह भी श्रापका साथ नहीं छोड सकते। चिंता की कोई बात नहीं। मि॰ चर्चिल से विरोध करके ग्रपने भविष्य को संकट मे डालना बुद्धिमानी को बात नही। लार्ड इर्विन ने तो श्रपने व्याख्यान में मि० चिंचल को बहुत कुछ समभाया था, उनकी सारी शंकाश्रो का समाधान करने की चेष्टा की थी, मगर चर्चिल भी जनाब एक ही घाघ है। वह यह कव गँवारा कर सकता है कि सर होर भारत हिन्दुस्तानियों को सुपुर्द करके मीठी नींद सोवे। किमी ने शका की थी कि आयरलैंड में भी तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा ही विधान दिया था, उसका क्या नतीजा हुआ। आयरलएड कथा भाड कर अलग हो गया। फिर भारत में भी क्या वही बात नहीं हो सकती। लार्ड इचिन ने इम शका का कितना सुन्दर जवाब दिया है कि वाह। आपने फरमाया—

"ग्राइरिश सिंघ के अनुसार हमने अपने पदाधिकारियों को हटा लिया। भारत में हम वह गलती नहीं कर रहें हैं। हमने निश्चय कर दिया है, कि आजकल की तरह योरोपियनों को भारत में जगहें मिलती रहेगी और इन अधिकारियों की रचा पार्लमेंट के कानून से होती रहेगी। आइरिश सिंघ के अनुसार हमने ब्रिटिश फौज हटा ली थी। हम भारत में ऐसा नहीं करने जा रहें हैं और इसका कारण हरेक समफदार आदमी समफता हैं। एक तीसरा कारण यह था, कि आयरलैंड में वाइसराय को वह पक्के, ठोस अख्तियार नहीं थे, जो आज।वाइसराय को भारत में प्राप्त हैं और आनेवाले विधान में भी बने रहेगे।"

फिर भी यह चिंचल दलवाले न जाने क्यो सर होर के पीछे पडे हुए है, मगर जब वह किसी तरह नहीं मानते, तो आपको उनकी बात माननी ही पडेंगी। आप भी मजबूर है, इसलिए जैसा हमने निवेदन किया है आप वाइसराय और गवर्नरों को, मेम्बरों को चुन लेने का अधिकार दे दीजिए। जनता द्वारा चुनाव की मंभट ही क्यो रहे और अब जन-तन्त्र को मानता ही कौन है यह तो स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर का युग है। अब जन-तंत्रवादियों को कौन पूछता है। लायड जार्ज साहब ने अपनी एक स्पीच में जनतन्त्र के विषय में जो कुछ कहा ठीक ही कहा—

"समस्त ससार में जन-तन्त्र का विश्वास उठ गया । आये दिन हम देख रहे हैं, कि स्वाधीनता पैरो तले कुचली जा रही है मानो वह व्यर्थ की वस्तु है और वह एका-धिपति आ गया है जो पहले से कही व्यापक, कही निर्दय, कही निश्शंक है।"

१० अप्रैल १६३३

#### अविश्वास

, अधिकाश भारतीय स्वराज्य इसलिए नहीं चाहते कि अपने देश के शासन में उनकी आवाज ही पहले सुनी जावे, पर स्वराज्य का अर्थ उनके लिए आर्थिक स्वराज्य होता है। अपने प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार, अपनी प्राकृतिक उपजों पर अपना नियंत्र ए, अपनी वस्तुओं का स्वच्छन्द उपभोग और अपनी पैदावार पर अपनी इच्छा-नुसार मूल्य लेने का स्वत्व—यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे उत्कृष्ट माँग

है। यह माँग स्वराज्य का ग्रग नही, स्वराज्य इसी माँग का ग्रग है।

ग्राज भारत में यदि स्वराज्य के लिए इतना ग्रान्दोलन हो रहा है, तो केवल इसलिए कि भारतीय यह समभने लगे हैं कि जब तक विदेशी-सत्ता है, उन्हें अपने देश की उपज का मुख लूटने का ग्रवसर न मिलेगा, रोजगार ग्रीर व्यापार चौपट रहेगा, सरकारी ग्राय का सैतालिस करोड़ रुपया सेना पर खर्च हो जावेगा, उघर ग्रधिकाश भारतीय बच्चे दाने-दाने के लिए मोहताज होकर सड़क ग्रीर गलियों में भूखों मरें दिखलायी देते रहेगे। हिन्दुस्तान में इतना ग्रनाज पैदा होता है फिर भी ग्राघ से ग्रधिक हिन्दुस्तानी दोनो वक्त भर पेट भोजन नहीं कर सकते। इतना कपड़ा बुना जा रहा है, फिर भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके तन पर इतना भी वस्त्र नहीं कि वे जाड़े में सर्दी से बच जावे। कितनी ऐसो स्त्रियाँ ग्रीर कन्याएँ हैं जिनके पास ग्रपना तन तक ढेंकने के लिए भी वस्त्र नहीं है!

हम यह नहीं कहते कि इस लाचारी और दुर्दशा का कारण भारत में अप्रेजी सरकार है। अप्रेजी सरकार से भारत को अनेक लाभ भी हुए है, जिनका सदैव कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना होगा, पर इस दुर्भाग्य के लिए कोई क्या कहे कि भारत की आर्थिक दुर्दशा अप्रेजी-राज्य के समय में ही हुई और यही नहीं, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अप्रेजी सरकार के सिर है। और भारतीयों का ऐसा विश्वास हो गया है कि अपना शासन अपने हाथ में आने पर वे अपनी दरिव्रता में अधिक योग्यता के साथ लडकर उसका निराकरण कर सकेगे। भारतीय अर्थशास्त्री यह बतलाता है कि अप्रेजी सरकार अपने देश के स्वार्थ की बिल कर भारत का कल्याण नहीं कर सकती। वह उसी अश तक भारत का कल्याण करेगी, जिस अश तक उसके देश का स्वार्थ नहीं टकराता।

इस प्रकार स्वराज्य की मीमासा कीजिए—स्वराज्य का अर्थ केवल आर्थिक स्वराज्य है। आज भारत का उद्योग-धन्धा पनप उठे, आज भारत के घर-घर में खाने के लिए दो मुट्ठी ग्रन्न, पहनने के लिए दो गज कपडा हो जावे, आज घर-घर में केवल स्वदेशी वस्तु हो, अथक परिश्रम के स्थान पर थोडा विश्राम हो, जीवन में कुछ कविता कुछ स्पूर्ति, कुछ सुख मालूम पडे—तो कौन कल इस बात की चिन्ता करेगा कि भारत की पार्लमेग्ट में ग्रंग्रेज है या हिन्दुस्तानी। जो भी कीई शासक हो, शासन का फल चाहिए। आम खाने से काम है पेड गिनने से नही।

हमारा यह तात्पर्य नहीं कि हमारी भी यही राय है। हम यह जानते हैं कि हमारे एक अग की यह भी मनोवृत्ति है कि सुराज्य हो या न हो, स्वराज्य चाहिए, पर आम जनता स्वराज्य का जो अर्थ समभती है, वहीं हमने ऊपर दिखलाया है। जनता का विचार गलत हो सकता है, पर प्रत्येक देश की जनता की एक ही मनोवृत्ति है। इसलिए कभी साम्यवाद, कभी वर्गवाद और कभी पूँजीवाद पनप उठता है। कभी कोई

१५३

नेता समूचा शासन हडप लेता है, कभी कोई। जिस किसी ने श्रपनी लचर से लचर योजना का विज्ञापन कर यह सिद्ध कर दिया कि उसी को श्रपनाने से श्राधिक-दशा जादू की तरह सुधर जावेगी, वही दल शासनाधिकार पा जावेगा।

श्रतएव, ब्रिटिश सरकार के लिए इस समय एकमात्र उपाय, एकमात्र पथ, जिससे वह भारतीय लोकमत को श्रपने पक्ष में कर सकती हैं, जिससे वह भारत को श्रपने हाथ से खोने से बचा सकती हैं, यही है कि भारत को श्राधिक स्वराज्य दे दे। एक बार वह ब्रिटेन का स्वार्थ भूलकर भारत का स्वार्थ सोच ले। एक बार वह भारतीय सेना के सैतालिस करोड खर्चे को केवल १५ करोड वार्षिक कर दे। एक बार वह सभी विदेशी माल पर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कडी चुगी लगाकर भारतीय व्यापार को पनपा दे श्रीर फिर देखिए भारतीय सतष्ट होकर क्या माँगते है।

संभव है, ब्रिटिश सरकार सेना चाहती हो, पर हमारे पास ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिससे हम यह कह सके कि वह सचमुच ऐसा चाहती है। उसकी श्रभी तक की जो श्राधिक नीति रही है, वह इतनी घातक श्रौर इतनी दु खद रही है कि इस समय हम श्रत्यन्त दुखी हो रहे हैं। पजाब वाि ज्य-मडल के श्रष्ट्यच मि० रौबर्सन टेलर ने, १० श्रप्रैल को मडल की वािषक बैठक में एक सूचनापूर्ण व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान में उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण बाते बतलायी थी। वे कहते हैं—

"मौजदा परिस्थित के कारण घोर मानसिक-मन्दी छा रही है। विश्वास का पुनः स्थापित हो जाना अनिवार्य है । इधर हमारे कुछ बहत ही मन्दी के वर्ष बीते है । देश की म्रधिकाश जन-सख्या किसान है म्रीर लगातार मूल्य के गिरने के कारण वह कगाल हो गयी है। फसल के बोने के व्यय की भी वसली नही हो पाती। सर्वव्यापी श्रायिक मन्दी से उद्योग श्रौर वास्त्रिय कठित हो रहे है। देश की ग्रामदनी भी कम हो गयी है और इसीलिए, बजट को सत्तित करने के लिए अर्थ-सदस्य को अप्रत्यच रूप से कर लगाना पड रहा है जिससे उद्योग-व्यवसाय की टाँग ट्रट गयी है। इससे स्वभावतः देश मे उदासीनता और शोक छा गया है। इसीलिए मै कहता हूँ कि पुनः निर्माण करने के लिए विश्वास का पुन स्थापित करना आवश्यक है। आजकल की राजनैतिक दशा भी श्राधिक दशा के साथ जुती हुई है श्रीर कभी-कभी हमे उसके कारण भय मालुम पडता है, पर यहाँ पर भी भिन्त-भिन्त वर्गों मे जो पारस्परिक श्रविश्वास छाया हुआ है तथा जिसके कारण देश की प्रगति रुक रही है, देश संघ-सरकार स्वीकार नहीं कर रहा है, यदि वही अविश्वास हट कर विश्वास का भाव उत्पन्न हो जावे तो बहुत बडा कल्याए। हो। इसके लिए मानवी चेष्टा, दढ शक्ति भ्रौर भ्रपने लद्य की प्राप्ति का दृढ व्रत चाहिए। ससार मे सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होने पर भी विश्वास के श्रभाव में कुछ नहीं हो सकता।

''देश की प्रगति के लिए दूसरी बाधा कर का श्रत्यधिक भार है।... उद्योग-

धन्धा गिरा हुआ है। बेकारी चारो श्रोर फैली हुई है। रुपया सस्ता है, बहुतायत से मिल सकता है, पर उसके उपयोग के लिए कही कोई साधन नहीं है। श्रभी तक उद्योग या वाणिज्य के कार्यों में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मुफे भय है कि जब तक सरकार स्वय पथ दिखला कर विश्वास उत्पन्न करने का उपाय नहीं दिखलावेगी, तब तक कुछ भी न हो सकेगा। श्रब समय श्रा गया है, जब सरकार गम्भीरतापूर्वक यह विचार करे कि कौन-सा सार्वजनिक खर्चा देश की नयी श्राधिक, द्रव्य-सम्बन्धी दशा को देखते हुए, समाज-हित के लिए होगा।"

मि० टेलर के व्याख्यान की इस टुकडी की ग्रोर हम सरकार का घ्यान ग्राक- र्षित करना चाहते हैं। हमने ऊपर यह बतलाने की चेष्टा की है कि ग्रब समय ग्रा गया है, जब सरकार ग्राधिक स्वराज्य को रोक नहीं सकती। हम राजनैतिक बात तो एक ग्रोर छोड देते हैं, देश की ग्राधिक दुर्दशा ग्रकथनीय है ग्रौर उसका कारण है सरकार की ग्राधिक नीति के प्रति जनता का घोर ग्रविश्वास। यह ग्रविश्वास तीव्रतम होता जा रहा है। इसको दूर करना ही चाहिए। ग्रौर बिना सरकार के चेते यह ग्रविश्वास दूर न होगा। यह दुर्दशा समाप्त न होगी। ग्रविश्वास दूर करने का कार्य सरकार की ग्रोर से ही प्रारम्भ हो सकता है। वहीं जो चाहे कर सकती है। ग्रब उसे इसी ग्रविश्वास को दूर करना चाहिए।

१७ अप्रैल १६३३

#### भारत के विरुद्ध प्रचार

श्रभी हाल में भारत के हितैषियों ने जेनेवा में बडी धूम-धाम के साथ "भारत दिवस" मनाया था। इस श्रवसर पर विद्वान वक्ताश्रों ने बड़े सूचना-पूर्ण व्याख्यान देकर भारत के विषय में जो चारों श्रोर गलत-फहमी फैलायी जा रही है, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया था। सबसे श्रच्छा भाषणा महात्मा जी की जीवनी लिखनेवाले रोमेरोलाँ नामक फेच पडित की बहन मदाम रोलाँ का था। योरोप के कोने-कोने से प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इस प्रयत्न को, इसके सयोजको को, हम हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।

इस समय भारत ज्यो-ज्यो स्वाधीनता की भ्रोर श्रग्रसर होता जा रहा है, उसे बदनाम करने की, हर प्रकार से उसके राष्ट्रीय दुर्गुखो को बढा चढाकर दिखलाने की चेष्टा हमारे शत्रु कर रहे हैं। इसीलिए, भारत के हितैषियो को यह भ्रावश्यकता महस्सूस हुई कि वे एक दिन "जेनेवा-दिवस" मनाकर भारत का परिचय कराये। इसीलिए लन्दन से श्रीयुत पटेल ने इस बात की सलाह दी थी कि भारत के विरुद्ध विदेशी-प्रचार

का उत्तर देने का प्रवन्य किया जाय। इमीलिए, ग्राज से कई वर्ष पूर्व ही ग्रिलिल भार-तीय कॉग्रेस कमेटी के मेम्बर श्री सम्पूर्णानन्द ने एक ग्रावेदन-गत्र ही इस ग्राशय का तैयार किया था। प० जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर जोर दिया था, पर इम दिशा मे विशेष प्रयत्न न हो सके ग्रोर हमारे विषय मे हर प्रकार के भ्रष्ट समाचारों का कोई खराइन नहीं होने पाता है।

श्रव कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस प्रश्न को श्रपने हाथ में लिया है श्रौर यदि ईश्वर ने चाहा तो वे श्रपने प्रयत्न में सफल होगे। हम श्रपने पाठकों से इस दिशा में पूरी सहायता की श्राशा करते है श्रौर कवीन्द्र के इन शब्दों से पूरी सम्मति प्रकट करते है कि—''श्रावश्यकता इस बात की है कि देश की वर्तमान परिस्थित का सच्चा चित्र हम विदेशों में बहुत शान्ति व गम्भीरता और सयम के साथ, किन्तु दूसरों के मुँह तोड जवाब के लिए, मय श्राकडों श्रौर नजीरों के उपस्थित करें।

२४ अप्रैल १६३३

#### ऋार्थिक स्वराज्य

यदि भारत को श्राधिक स्वराज्य नहीं मिल रहा है, तो केवल इसी कारण कि ब्रिटेन कभी भी, अपने भरसक, भारत के हित के सामने अपने हित का हवन नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को राजनैतिक स्वराज्य भी नहीं दिया जा रहा है, कि सभव है कि आर्थिक शक्ति भी प्राप्त हो जाय और,यह दुधारू गाय ब्रिटेन के हाथ से निकल जाय।

फिर भी भारतीय अपनी माँग पर माँग पेश करते ही जाते है, चाहे उसे कोई सुननेवाला हो अथवा नहीं। अभी दिल्ली में ''फेडरेशन आफ आल-इडियन चैम्बर्स आफ कामसं एएड इएडस्ट्रीज'' (अखिल भारतीय व्यवसाय वाि एज्य-मएडल) की बैठक में आर्थिक स्वराज्य की सर्वसम्मित माँग पेश की गयी है। इसमें कई उपयोगी प्रस्ताव पास हुए है। सभापित श्री वालचन्द हीराचन्द ने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह प्रार्थना की थीं कि स्वर्णमुद्धा की अपनी नीित में तुरत परिवतन कर दे। रुपयें और पौड का सम्बन्ध तोड दिया जाय। आपने कहा कि जब मयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश भी यह जरूरत समभते हैं कि अपने देश का सोना बाहर जाने से रोकें, भारत सरकार का इस बात पर गर्व करना कि भारत से बाहर इतना सोना चला गया, गौरव की बात नहीं है। श्री आर० के शिष्टा ने कहा कि जब तक वह सम्बन्ध तोड नहीं दिया जायगा, तब तक बहुमत कोई भी शासन स्वीकार नहीं कर सकता। प्रस्ताव तो पास हो ही नगया, पर यदि श्री के० सन्तानम का यह संशोधन पास हो जाता कि यदि व्यापारी ही

अपने पास से सोना बाहर न जाने दे तो सोना बाहर न जावे, तो श्रौर भी उपयुक्त बात होती।

सर पुरुषोत्तमदास ने कर्मचारियों के वेतन की पाँच फी सदी काट-छाँट के पूरा किये जाने का विरोध करते हुए यह उचित हो कहा था कि—"जब तक सेना की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी, भारत दुहा ही जाता रहेगा। काट-छाँट पूरा करके भारत के करदाता तथा ग्रन्य कर देनेवालों पर बहुत कड़ा बोक्स लादा जा रहा है।" प्रस्ताव पास हो गया—पर क्या यह सभव है कि सरकार इनमें से कोई भी बात स्वीकार करेगी।

२४ ग्रप्रैल १६३३

### हमारी गुलामी बढ़ेगी

बगाल के भूतपूर्व लाट धौर भारत के कुछ। समय तक स्थानापन्न बड़े लाट—लार्ड लिटन ने लार्ड्स सभा में "व्हाइट पेपर" पर ध्रपना विचार प्रकट करते हुए यह कहा था कि "एक पार्लमेग्ट की रचना कर उसे कोई ग्रधिकार न देना—यह जान-बूभ कर भगड़ा पैदा करना है।" लार्ड लोथियन ने इसी श्वेत-पत्र पर ध्रपना मन्तव्य प्रकट करते हुए यह कहा था कि यह कल्पना से भी परे बात है कि ब्रिटेन दमन या निरकुशता के बल पर भारत पर शासन कर सकता है। ग्रतएव उसे समुचित ग्रधिकार न देना विपत्ति मोल लेना होगा। पर यह ग्रधिकार किस प्रकार का होगा धौर कैसे दिया जा रहा है, इस विषय में लन्दन की प्रसिद्ध पत्रिका "नाइन्टीन्थ सेन्चुरी" में मि० जी० टी० गैरट ने स्पच्टत लिख दिया है। ग्रापने लिखा है कि "हरेक रियासत के पीछे एक लम्बी लगाम लगा दी गयी है, जिसकी छोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में है।" ग्रापकी राय में—"वाइसराय तथा प्रान्तीय गवर्नरो को जो 'ग्रितिरक्त ग्रौर विशेषाधिकार' दिये गये है, वे तुरत हमें 'लम्बी डोर' की याद दिला देते है। सेना को सुरचित विषय बना लेने से राष्ट्रीय सेना की रचना का प्रश्न ग्रानिश्चत काल के लिए स्थिगत कर दिया जाता है। ग्राथिक संरचाणो से बड़ा गहरा सन्देह पैदा हो जाता है।"

सरकारी श्वेत-पत्र के द्वारा जो श्रिष्ठकार मिलनेवाले है, उनकी यही कहानी है, यही रहस्य है, पर बात यही समाप्त नहीं होती। कुमारी विलिक्सिन ने जेनेवा में श्रपने एक प्रभावशाली व्याख्यान में श्रभी हाल ही में कहा है कि "श्वेत-पत्र की ६० वी श्रारा के श्रनुसार भारतीय कौसिल, गवर्नर या वाइसराय-द्वारा स्वीकृत भी किसी कानून को बारह महीने के भीतर सम्राट की सरकार रद्द कर सकती है।" ऐसी दशा में, कुमारी जी के शब्दों में, "श्रसली श्रिष्ठकार तो ब्रिटिश पार्लमेंग्ट को मिले हैं, भारत को

कही कुछ भी कोई भी। ग्रधिकार नहीं मिला है।"

"इष्डियन किश्चियन मंसेजर" नामक पत्र ने, जिसे सरकार भी उग्रमत का नहों कह सकती, इसी श्वेत-पत्र पर इस प्रकार विचार प्रकट किया है—"बहुत समय से जिस दस्तावेज की प्रतीचा थी, उसी श्वेत-पत्र के पन्नों को पढ़ने के बाद, उस पर लोगों की राय भी खूब समभ लेने के बाद, हम इस बात को साफ तौर पर स्वीकार कर ले कि इससे किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं पैदा होता है। सघ शासन-प्रशाली न जाने कब तक के लिए टाल दी गयी है और वह भविष्य के गर्भ में पड़ी रहेगी। प्रातों के गवर्नर और गवर्नर-जेनरल को एकदम निरंकुश शासक बना दिया गया है। प्रातीय स्वाधीनता की छाया मात्र रह जायगी, संघ-व्यवस्थापक महासभा में रियासतों के नुमाइन्दें भर जावेगे, ऊची नौकरियों की भर्ती भारत सचिव के हाथ में रहेगी, अनेक संरच्छा होगे। और वे केवल भारत के हित के लिए नहीं होगे! सेना और विदेशी सम्बन्ध पर ब्रिटिश गवर्नर-जेनरल का एकाधिकार रहेगा। हम अपनी राय फिर जाहिर कर दें कि हमारी समभ में भारत के दुःखों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया है। हमें रोटों के स्थान पर पत्थर ही खाने को दिया जा रहा है। अभी भारत का युद्ध बहुत समय तक चलेगा।"

यदि यही बाते काँग्रेस कहती तो उसे छापना या पढना भी गैर कानूनी हो जाता । यदि यही बाते हम अपनी भ्रोर से कहते तो यह अपराध होता, पर ये विचार उनके है जो ब्रिटेन श्रीर भारत के समानरूप से मित्र है, जो दोनो की एकता मे, मित्रता मे, समान-रूप से दोनो का हित देखते है। माननीय श्रीनिवास शास्त्री को कोई भी ग्रराजक नहीं कह सकता। पर, १६ अप्रैल को कलकत्ता में लिबरल महासभा के अवसर पर, व्हाइट पेपर पर प्रस्ताव पेश करते समय उन्होने कहा था—"ग्रग्नेज यह भूल सकते हैं कि लार्ड ग्ररविन ने भारतीयों से क्या वादा। किया था, पर भारतीयों को चाहिए कि वे ग्रंग्रेजो को उनके वादे की याद दिलाते जावे।... मैने सत्याग्रह ग्रान्दोलन मे भाग नही लिया था, पर मैं यह कहूँगा कि सत्याग्रह के समान कोई आ्रान्दोलन कभी एकदम नही दबाया जा सकता। यदि ठिकाने से, बुद्धिमानी से उसे सूलभाया न जावे, तो एक दिन ऐसा ग्रावेगा जब वह फिर से प्रकट हो जायगा और तब उसे किसी तरह दबाना संभव नहीं । मैं एक ग्रात्म-शासन के ग्रधिकार से युक्त "कामनवेल्य" का निवासी बनने के लिए तैयार है, पर वह कामनवेल्य ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, दिखण ग्रिफका ग्रादि के साथ समान दर्जे पर होना चाहिए। इससे कम कोई भी दशा, कभी किसी हालत में किसी को भी स्वीकार न होगी और इससे विरोध का बीज और भी पनपेगा।" अन्त मे शास्त्री जी ने कहा-- "श्राज जो भी राजनैतिक परिस्थिति है वह वर्तमान श्रान्दोलन के ही कारण है। क्या हम इस आन्दोलन के सैनिको के श्रद्भृत त्याग श्रौर बलिदानो को भूल सकते हैं ? क्या हम यह भूल सकते हैं कि हरेक नगर और ग्राम में पुलिस ने उनके

साथ कैसा व्यवहार किया है <sup>?</sup> क्या इन सब पीडाभ्रो का कोई फल न निकलेगा <sup>?</sup> सर सैमुएल होर देश की मौजूदा दशा से प्रसन्न है, पर वे क्या करना चाहते है <sup>?</sup> क्या पुन ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते है जिससे यह भ्रान्दोलन उठा था <sup>?</sup>''

शास्त्रीजी के म्रतिरिक्त मि० जोशी, मि० जे० एन० बसु, प० हृदयनाथ जी कुजरु—सबने एक स्वर से, एक मन होकर श्वेत-पत्र की भत्संना की थी। सेना के ही विषय में पडित कुजरु ने कहा था—"हम चाहते हैं कि हमारी सेना में सब भारतीय सिपाही भौर भारतीय ग्रफसर हो।" पर यह तो दिवा-स्वप्न है। श्रीयुत चिन्तामिए ने इस शासनविधान को, इसी भ्रवसर पर "भ्रवैध-शासन-विधान" का नाम दिया था भीर इसी श्वेत-पत्र के विषय में दिल्ली में श्लोनेवाली भ्रविल भारतीय वाणिज्य मडल की राय है कि—"यह शासन-विधान भ्रत्यधिक दिक्यानूसी, पीछे ले जानेवाला भ्रौर भ्रमान्य है।" भ्रधिवेशन भ्रष्ट्यच श्री बालचन्द हीराचन्द ने कहा था—"इस श्वेत-पत्र की योजना जब माडरेटो को ही स्वीकार नहीं है तो भ्रौर किसे स्वीकार हो सकती है?"

यह है श्वेत-पत्र पर इस समय प्राय सभी प्रकार के विचारवालों की सम्मित । इस सप्ताह भारत की दो प्रसिद्ध तथा जिम्मेदार सस्थाओं ने भी इसकी भर्त्सना कर दी। कांग्रेस इसकी और आँख उठाकर देखना भी नही चाहती और फिर भी हमारे अभागे देश में कुछ ऐसे भारतीय है, जो यह आशा करते हैं कि "संयुक्त पार्लमेएटरी कमेटी" में इस योजना को इस प्रकार गढ लिया जायगा कि वह भारतीयों की महत्वा-काचा को पूरी कर सकेगी और इसी आशा से केवल सलाहकार की हैसियत से वे लन्दन जाना चाहते हैं। यदि उनकी नीयत केवल लन्दन घूमने की नहीं है, यदि वे प्रजा के पैसे से सैर नहीं करना चाहते, तो उन्हें "इडियन एक्सप्रेस" पत्र की इस राय से यह समभ लेना चाहिए कि सयुक्त पार्लमेएटरी कमेटी क्या करेगी। पत्र लिखता है—

''यदि संयुक्त पार्लमेखटरी कमेटी के सदस्यों के नाम की मीमासा की जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि अधिकाशत वहीं इसके सदस्य हैं जिन्होंने श्वेत-पत्र के निर्माख में सहायता की है। यह कल्पना में भी बात नहीं आती कि वे इस पत्र में कोई नये विचार पैदा करेंगे, या रहो-बदल करेंगे।''

श्वेत-पत्र से कोई भी प्रसन्न नहीं है। इसके परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। अतएव हमें घोर दासता के लिए तैयार रहना चाहिए।

२४ अप्रेन १६३३

# रिज़र्व-बैंक

भारत-सचिव तथा श्वेत-पत्र की सूचना के अनुसार भारत मे केन्द्रीय शासन मे उसी

समय जिम्मेदारी दी जा सकेगी, जब कि यहाँ पर एक 'रिजर्व बैक' की स्थापना हो जायगी। यही बैक भारत का असली केन्द्रीय बेंक होगा। इस समय भारत सरकार की स्रोर से जो कुछ सुविधा ग्रौर सहलियत इम्पीरियल बैक को हें, वही इस रिजर्व बैक को प्राप्त होगी , इसके ग्रलावा उसे ग्रनेक ग्रधिकार होगे, जिनमें से एक ग्रधिकार मुद्रा-चलन पर नियत्रण ग्रीर नोट-चलन पर परा भ्रधिकार भी हो सकता है। कई दृष्टियो से इस प्रकार के बैक की स्थापना भारत के उद्योग-धन्धे की वृद्धि के लिए, भारत की मुद्रा-नीति को नियत्रित करने के लिए, भारत के सभी बैको को एक प्रभाव मे, एक शासन मे रखने के लिए ग्रौर सभी प्रातो की प्रर्थ-नीति को एक केन्द्रीय विभाग से निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैक का होना जरूरी है। यदि भारत सरकार ने भारतीयों के हित का वास्तव मे ध्यान रखा होता, तो ग्रब तक कई वर्ष पहले यह बैंक स्थापित हो गया होता, भारत का ग्ररबो का सोना बाहर न बह गया होता, भारत का सोना लन्दन के बैक मे इस तरह न जमा कर दिया जाता कि यदि स्राज जरूरत पडे तो भारत का स्राधिक दिवाला तक निकल सकता है भीर लन्दन में सोना पड़ा रह जा सकता है। भारत में रिजर्व बैक न होने का ही यह फल है कि आज हमारी कागजी मुद्रा १७७ करोड की है, पर उसके पीछे सरकारी कोष में केवल २६ करोड का सीना है, आज भारत में केवल इतना सोना है कि सरकार का एक वर्ष का ही काम चल सकता है। फिर भी सोना बाहर चला जा रहा है, विनिमय की दर घातक बनी हुई है, लगभग दो ग्ररव का सोना बाहर चला गया । स्रमेरिका ऐसे धनी देश भी अपना सोना बाहर जाने से रोक रहे है, पर भारत के म्रर्थ-मन्त्री को इस बात का गर्व है कि वे भारत से काफी सोना भेजकर भारत का देना-पावना चुका रहे है। यह सब इसीलिए हो रहा है कि भारत की कोई शद्ध भ्रर्थ-नीति नहीं है , कोई निश्चित योजना नहीं है, कोई भी केद्रीय बैंक नहीं है।

बिना केद्रीय बैंक के कोई सम्य-सरकार ग्रपना काम ठिकाने से चला ही नही सकती। इस समय दुनिया के बत्तीस सम्य देशों में केद्रीय बैंक है जिनमें से १७ देशों के केद्रीय बैंक शेयरवालों के हाथ में है, सात केवल राज्य के हाथ में है श्रौर ग्राठ तो मिले-जुले है।

भारत मे रिजर्ब बैंक के लिए—''बैंको के बैंक'' के लिए १६२७ में बहुत ज़ोर दिया गया था। उस समय सर बैंसिल ब्लैकेट अर्थ-सदस्य थे। वे इस विचार को पमन्द करते थे, पर वह बैंक हिस्सेदारों का हो या राज्य के हाथ में हो—इसी पर मतैक्य न हो सकने के कारण बात ठएढी पड गयी। बैंकिंग जाँच कमेटी ने इस विपय को आगे बढाया। सघयोजना के साथ वह विपय फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इसके दो प्रकार के समर्थक है। एक का कहना है कि यदि इसे हिस्सेदारों का बैंक बना दिया जायेगा तो विदेशी पूँजीपित काफ़ी हिस्सा खरीदकर इसे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, पर, एक मत यह भी कहता है कि एक हिस्सेदार को, चाहे वह कितना ही हिस्सा खरीदे, एक ही वोट देने का अधिकार देना चाहिए। इस प्रकार यदि हिस्सेदारों

का ही बैक रहेगा, तभी कल्याख होगा। दूसरा पच यह कहता है कि वास्तविक कल्याख तभी होगा जब कि यह बैक राज्य के हाथ में होगा। राज्य के हाथ में भी रहने के अनेक फायदे है, पर भारत सरकार ने एक निराली ही नीति निकाली है। वह इस बैक को दो में से किसी के भी हाथ में नही रखना चाहती। यह एक बोर्ड की रचना करना चाहती है जो स्वतत्र होगा।

जो हो, यहाँ पर हम इस प्रश्न के दोनो पहलुग्नो की मीमासा नही करना चाहते । प्रश्न बडा महत्वपूर्ण है भ्रौर इस पर तुरन्त विचार होना चाहिए । चाहिए तो यह था कि सरकार पहले केन्द्रीय शासन को स्थापना कर तब केन्द्रीय बैंक स्थापित करती, पर वह घोडे के मागे गाडी रख रही है। वह चाहती है कि बैक की स्थापना हो जाय, तब केन्द्रीय शासन स्थापित किया जाय । इस बैक की स्थापन । के विषय मे परामश करने के लिए लन्दन में एक समिति भी बैठेगी, जिसमें भारत की श्रोर से भी अनेक प्रतिनिधि भेजे जायेगे। सर जार्ज शुस्टर ने एसेम्बली मे यह घोषणा की है कि इस विषय पर निर्णय तथा निश्चय के लिए लन्दन मे एक सम्मेलन होगा। भारत सर-कार भारत सिवव की सलाह से, इसमे शरीक होने के लिए भारतीय प्रतिनिधियो की सस्या तथा उनका नाम निश्चित कर प्रकाशित करेगी। यह सूची एक सप्ताह के भीतर ही प्रकाशित हो जायगी । इस सूची पर बहुत कुछ निर्भर करता है । यदि सरकार ने वास्तव मे विशेषज्ञ ग्रर्थ-शास्त्री या प्रजा के ग्रसली प्रतिनिधि चुने तो ठीक ही है, ग्रन्यथा यह निश्चित है कि "भर्ती" के मेम्बर भारत के ग्रसली हित की हत्या करेंगे श्रीर रिजर्व बैक जो ग्रपनी रचना के बाद केवल एक बोर्ड के हाथ मे रहेगा, भारत का कुछ भी कल्याण न कर सकेगा और हम तथा हमारा देश उसी प्रकार दरिद्रता तथा अनुचित ग्रर्थ-नीति का शिकार बना रहेगा।

क्या हम सरकार से इतनी ग्राशा करें कि वह, इस विषय मे प्रजा के हित का, भारतीयों के स्वार्थ का, तथा भारतीय किसानों के लाभ का, विचार कर उदारतापूर्वक भारतीय-रिजर्व बैक सम्मेलन में सब प्रश्नों पर विचार करने का ग्रवसर देगी तथा उसके सदस्यों की जो सूची प्रकाशित होनेवाली है, वह हमारे मन में सम्मेलन के प्रति विश्वास पैदा कर सकेगी?

१ मई १६३३

#### जापान के माल का बहिष्कार

बम्बई के मिल मालिको ने जापानी कपडे का बहिष्कार-बिल पास कराके अपना रास्ता साफ कर लिया। अब उन्हे अस्तियार है, जितने मँहगे कपडे चाहे बेचे और जितना लाभ चाहे उठावे। उनकी बला खर्च मे किफायत करे। भारत की जनता नगी तो रहेगी नही, लेकिन जापान ने भारत की रुई बन्द कर दी तो यहाँ के मिल-मालिक उस रुई के खरीदने का जिम्मा लेते हैं ? ग्रौर किसान का माल न बिका तो वह कपडा कैसे खरीदेगा ? बम्बईवाले कहते हैं — जापान का भारत की सस्ती रुई के वगैर काम ही नही चल सकता। वह भक मार कर खरीदेगा, लेकिन यह तो सोचिए कि वह रुई खरीदकर करेगा क्या ? क्या अपने लिये कफन बनायेगा ? उसे अपने मिल बद करने पडेगे ग्रौर भारत की रुई टके सेर मे भी कोई न पूछेगा। इन राजनैतिक चालो के चक्कर मे गरीब जनता का कचूमर निकला जा रहा है, पर यह तो डेमाकेसी है, यहाँ जनता के हानि-लाभ का क्या जिक। यहाँ तो मिल-मालिको का प्राधान्य है, रिश्राया जाय जहन्तुम मे। जापान दोनो ग्रोर का भाडा देकर भी, ५० फीसदी चुगी देकर भी भ्रपना माल भारत के माल से सस्ता बेच सकता है ग्रौर यहाँ के मिलवाले अपना माल सस्ता बेचने की फिक्र नही करते। उनके हलवे-भाँडे मे कमी नही हो सकती। उन्हें श्रच्छा मुनाफा अवश्य चाहिए, चाहे वह जनता के रक्त से ही क्यो न मिले।

१ मई १६३३

# मिसेज़ सुब्बारोयाँ का वक्तव्य

मिसेज सुब्बारोयाँ उन दो महिलाश्रो मे एक है, जो दूसरी गोलमेज मे भारतीय स्त्रियो की प्रतिनिधि थी। श्रापने हाल में समाचारपत्रों में एक वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें श्रापने दिखाया है कि नयी व्यवस्था में भारतीय स्त्रियों के लिए वोटिंग की जो शिचा-सबधी शर्त रखी गयी है, उससे स्त्रियों को उतने वोट न मिल सकेंगे, जिसका इस व्यवस्था में श्रनुमान किया गया है श्रयीत्—पुरपों के श्रनुपात से १७। श्रापकों भय है कि स्त्रियाँ इतनी वोटिंग शक्ति न प्राप्त कर सकेंगी। वक्तव्य के श्रन्त में श्रापने महिलाश्रों को स्वरिचत जगहों के लिए साम्प्रदायिक श्राधार का विरोध करते हुए लिखा है—

''मुफे खेद हैं कि सरकार ने हमारी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है कि स्त्रियों को इन स्वरिच्चत जगहों के लिए पथगत विचारों से अलग होकर खड़ा होने दिया जाय। महिलाओं को साम्प्रदायिकता से विशेष प्रेम नहीं है और उन्होंने एक स्वर से इसका विरोध किया है। सरकार का कथन है कि अगर सभी पथों के लोग आपस में मिलकर समफौता कर लें तो वह इस निश्चय को बदल सकती है, लेकिन अब तक बहुत उद्योग करने पर भी समफौते की कोई आशा नहीं दीखती। भविष्य के विषय में को इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुफे सच्चा विश्वास है कि भारत की

देवियाँ चाहे किसी द्वार से राजनैतिक जीवन मे प्रवेश करें, वे ग्रंपने दल मे पंथगत भेद-भाव को न ग्राने देगी। ग्रंब तक हमारी देवियो ने जो कुछ किया है, पूर्ण सद्भाव ग्रौर सहयोग से किया है, भेदो को बीच मे नहीं ग्राने दिया है। ग्रौर देश के लिए उनकी यह नीति सर्वथा प्रशसनीय है ग्रौर मुक्ते ग्राशा है कि राजनैतिक चेत्र में भी वह सहयोगिता का परिचय देगी।"

हमारी भी यही शुभकामना है।

मई १६३३

#### महातमा जी का सफल तप

जब तक हस पाठकों के हाथ में पहुँचेगा, महात्मा जी की तपस्या कुशलपूर्वक पूरी हो चुकी होगी और समस्त देश में उनके आनन्दोत्सव मनाये जाते होगे। जब महात्मा जी ने इस तपस्या की इच्छा प्रकट को, तो भारत काँप उठा। इस अवस्था में और ऐसा स्वास्थ्य रहने पर भी आप २१ दिन का उपवास-अत करने जा रहे हैं, चारों ओर से आपके पास पत्र और तार आने लगे—आप यह ब्रत करके अपने प्राच्यों को संकट में न डालिये। भारत की एकमात्र आशा आप है। आपको वह नहीं खो सकता। अपने-पराये सभी मना करते रहे, पर महात्मा जी के सकल्प अचल होते है। आप महीनों के आत्मचिन्तन के बाद जब इरादा कर लेते हैं, तो वह पक्का होता है। आपका ब्रत आरम्भ हुआ और आज १७ दिन पूरे हो चुके हैं। आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और पूरी आशा है कि आपकी तपस्या सकुशल समाप्त ।होगी। आप Man of Destiny है और आपकी आत्मा में वह असीम सचित शक्ति हैं, जिसको साधारण प्राण्यियों को खबर नहीं। इस तपस्या का प्रत्यच फल क्या होगा, इसका अनुमान समाचार-पत्रों के संवादों से नहीं किया जा सकता। शिचित समाज की मनोवृत्ति में धीरे-धीरे पर दृढ रूप से क्रान्ति हो रही हैं, और राष्ट्र चेतना अब बहुत दिनों यह अमानुषीय अन्याय नहीं सह सकती।

मई १६३३

#### महात्मा जी की ऋपील पर सरकार का जवाब

महात्मा जी ने अपने वक्तव्य में सरकार से बन्दियों को छोड़ने की जो अपील की थी, उसका सरकार ने बहुत ही निराशाजनक जवाब दिया। जब काँग्रेस ने सत्या-

ग्रह को एक महीने के लिए स्थिगित कर दिया, तो क्या गवर्नमेन्ट को कम से कम अपने वचन का पालन करने के लिए ही बन्दियों को मुक्त न करना चाहिए था, एक महीने के लिए सही ? जब सत्याग्रह फिर शुरू हो जाता, तो उन्हें सारे बन्दियों को गिरअतार कर लेने का ग्रह्नियार था। पर सरकार ने परिस्थित का, राष्ट्र की शान्ति का ग्रीर महात्मा जी के सम्मान का, जरा भी विचार न किया और अपने कम्यनिक में साफ लिखा दिया-जब तक काँग्रेस कमेटी सत्याग्रह को उठा न देगी, वह कैदियो के माथ किसी तरह की रिम्रायत न करेगी। इससे ग्रगर कुछ नतीजा निकाला जा सकता है, तो वह यह है कि सरकार काँग्रेस से इतनी भयभीत है कि एक महीने के लिए भी कैंदियों पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी तरह जैसे कोई शेर को पिजरे में फैमाकर उसे खोलते डरता हो, कि न जाने बाहर निकलकर क्या गज्जब ढाये। सरकार बार-बार कह चुकी है कि काँग्रेस-म्रान्दोलन निर्जीव हो गया है। निर्जीव चाहेन हम्रा हो, पर यह सभी मानते है, कि जनता में निराशा इतनी गहरी हो गयो है कि भ्रव उन्हें भ्रपनी तकदीर को रोने के सिवाय और कोई सहारा ही नही रहा। वह अपग की भाँति आँखों से देखते है, दिल में कुढते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में काँग्रेस के नेता छट-कर भी क्या कर लेते। फिर कितने काँग्रेसी ऐसे भी है, जो राजनीति की भ्रोर से निराश हो गये है और देश के उद्धार के लिए किसी योरोपीय सवर्ष की राह देख रहे है , भ्रौर भ्रब भ्रपना जीवन जन-सेवा में लगाना चाहते है। उन्हें जेल में रखकर सरकार जन्हे जबरदस्ती राजनीति मे फेँसाये हुए है। जो कुछ हो सरकार का यह व्यवहार मुगलो या ग्रफ्गानो के जमाने का-सा है, ग्राजकल के शिष्ट शासन का-मा नही ।

१४ मई १६३३

# दक्षिण-अफ्रिका का नया चुनाव

दिच स्प्रिक्ता में भारतीय बहुत ही श्रिष्ठिक मात्रा में बसे हुए हैं। फिर भी कौसिल में उन्हें इतना कम स्थान दिया गया है कि नये चुनाव का परिसाम देखकर यह सोचना पडता है कि भारतीय-विरोधी गोरे श्रष्ठिक सख्या में विजयी हुए हैं, कि समर्थक। नये चुनाव में हरजोग (प्रधान मत्री) तथा स्मट्स (जेनरल—गांधी जी के समर्थक तथा मंत्रि-मंडल के सदस्य) के मेल के कारसा राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़ी सख्या में विजयी हुई। १५० सदस्यों की कौसिल में १५० राष्ट्रीय दल के हैं। मजदूरदल की बुरी तरह हार हुई है। इस प्रकार, इस कौसिल में भी भारत-विरोधियों का बहुमत हो गया है। यदि कोई स्राशा है तो जेनरल स्मट्स से। उनके मित्रमंडल में रहने से भारतीयों के हितों की थोड़ी बहुत रच्चा होती रहेगी।

२६ मई १६३३

#### सिविल सर्विस

भारतीय सिविल सर्विस ही भारतीय-स्वायत्त-शासन के विकास की सबसे बडी बाधा है, ग्रौर यही सिविल सर्विस भावो शासन-विधान में भी भारत का शासन करेगी, यही श्वेत-पत्र का सबसे प्रबल विरोध है। भारत-सिविव ने सिविल सर्विस की नयी भरती अपने हाथ में रखो है ग्रौर जो इस समय सिविल सर्विस में है, उनकी रचा का भार अपने ऊपर लिया है। चूंकि लन्दन ही दिल्लो पर हुकूमत करेगा इसलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रान्त में गवनेर के ऊपर भी सिविल सर्विस की हुकूमत चलेगी, जो सोधे लन्दन तक ग्रपनी शिकायत पहुँचा सकता है ग्रौर लन्दन को बाध्य कर सकता है कि वह दिल्ली के द्वारा भी प्रान्त के शासन में दस्तन्दाजी करे। इस प्रकार यह तय है कि भावी शासन-विधान सिविल-सर्विस का शासन होगा।

जो लोग इस बात को ग्रच्छी तरह से नहीं समभते थे, वे भी समभने लगे हैं। स्वय सिविल सर्विस के पुराने घाघ भी यही कबूल करते हैं। लार्ड चेम्सफोर्ड की कौसिल में होममेम्बर तथा रौलट बिल के पेश करनेवाले, भारतीय सिविल सर्विस के एक पुराने मेम्बर सर विलियम विसेट ने, जिन्होंने लार्ड रीडिंग के शासन-काल में, पहला सत्याग्रह ग्रान्दोलन दबाने के लिए सब कुछ किया था, हाल ही में प्रपना एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें ग्रापने इस बात पर सतोष प्रकट किया है कि भावी शासन-विधान में 'भारतीय सिविल सर्विस' वालों को काफी सरचाए मिला है। ग्रापकी सम्मित मे—'यदि भारत में वास्तव में सच्चा तथा न्यायपूर्ण शासन चलाना है, तो सिविल सर्विस का रहना जरूरी है।' पर इसके साथ ही चूँकि उन्हें नये ढंग का ग्रौर ग्राधिक काम करना पडेगा, तथा इसके लिए ग्रधिक योग्य लोगों की जरूरत होगों, इसलिए उनको ग्राविक वेतन इत्यादि देना चाहिए। ग्रापकी यह भो राय है कि बड़े लाट को जो विशेष नियुक्तियाँ करनी है तथा ग्रपना ही एक मंत्री चुनना है, वह भी सिविल सर्विस का ही एक ग्रादमी होना चाहिए।

सचीप मे, भारत मे जो कुछ हो, वह सिविल सर्विस का ही होना चाहिए ! भारत को श्रसल स्वराज्य नहीं मिल रहा है। स्वराज्य मिल रहा है सिविल सर्विस को । यहीं होगी हमारी भावी स्वाधीनता।।

१४ मई १६३३

#### सत्याग्रह

महान् व्रत समाप्त हो गया । ईश्वरीय सत्ता ने मानवीय कलेवर की रचा की ।

म्रात्मबल ने शारीरिक इन्द्रियों को जीत लिया। लोक-तृष्णा को देवी-महत्वाकाचा ने वशीभूत कर लिया। महात्मा गांधी ग्रपने व्रत में सफल हुए। ईश्वर ने उनकी जो परीचा ली थी, उसमें वे उत्तीर्ण प्रमाणित हो गये। गांधी जी ने इस प्रकार की कई परीचाएँ सफलतापूर्वक पास की है। उनके लिए यह परीचा भी साधारण थी। भारत-ऐसे दार्शनिक देश के लिए ऐसी परीचाएँ ग्राश्चर्य की वस्तु नहीं है। ग्राज न जाने कितने साधु-महात्मा ग्रपनी कुटियों में, एकान्त में बैठे हुए ईश्वर के सामने ऐसी ही परीचा दे रहे हैं।

किन्तु, उपवास भग करने का क्रम बडी सतर्कता की भ्रावश्यकता रखता है। कहते हैं, कि एक रात का उपवास सात दिन न सोने के बराबर है। गाधी जी में इस समय भोजन-प्रह्ण करने की भी शक्ति, कुछ थोडे समय के लिए तिरोहित हो गयी है। भ्रंतिडियो को, चुधा को, जठराग्नि को जो काम सौपा गया था, वह कुछ समय के लिए छीन लिया गया था। बेकारी से शक्ति में जंग लग जाता है। लोहे से काम लेते ही रहना चाहिए। वह काम के लिए ही बना है, अतएव गाधी जी को उसी समय भय से मुक्त तथा पूर्णत स्वस्थ समभना चाहिए, जब वे लगातार पन्द्रह दिन तक नियमित रूप से भोजन करते रहे, इसलिए राष्ट्र की आशंका तथा चिन्ता का समय भ्रभी नहीं बीता है।

जिस उद्देश्य से उपवास किया गया था, वह पूरा हुम्रा या नही, यह तो स्वयं गाघी जी ही कह सकते है। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होने उपवास किया था श्रौर वही प्रेरखा इस विषय मे भी अपना विचार प्रकट करेगी, पर गाधी जी की यही प्रेरखा ही. यही ईश्वरीय निर्देशानुसार काम करने की शक्ति ही उनका सबसे बडा बल है। निस्संदेह ग्राज भारत मे गाधी जी के उतने ग्रनुयायी नही है, जितने १६२१ या १६३० मे थे। इस विषय मे ऐंग्लोइएडयन पत्र — "सिविल एएड मिलिटरी गजेट" की सम्मित से हम सहमत है। यह भी प्रकट और सत्य है, कि गांधी जी के विरोध में काँग्रेस मे एक बहुत बडा दल तैयार होकर, उनसे, उनकी निरंकुश लीडरी से, लोहा लेने के लिए पैतरे बदल रहा है। काँग्रेस में बहुत से कार्यकर्तांग्रो का यह विचार है और कुछ अंश तक सत्य है, कि अछ्तोद्धार आदोलन को वर्तमान रूप देकर गांघी जी ने सत्याग्रही तथा सरकार-विरोधी काँग्रेसवालो के लिए केवल दो ही मार्ग छोडे हैं-एक तो यह कि वे देश-सेवा करें, फराडा उठावे श्रीर जेल चले जायें (श्रीमती संगेजनी नायडू ने मौजूदा काँग्रेस भांदोलन के विषय में इसी प्रकार के भाव प्रकट किये थे।) या देश-सेवा छोड कर हरिजन सेवा करें -- और यह कोई नही कह सकता, कि हरिजन-सेवा देश-सेवा से बढकर है। दूसरी शिकायत यह है, कि उन्होने देश के गाढे दु ख-दर्द में केवल कोरी गप्प उडाकर, दूर के ढोल पीटकर शरीक होनेवाले लिबरलों के लिए सार्वजनिक रंग-मच पर एक "सही-सलामत" बचे रहकर, काम करने का अवसर दे

दिया। म्रब लिबरल देश के नेता है, लीडराने कौम है, म्रौर जनता के लिए म्रपना प्राग्ण तक बलिदान कर देनेवाले काँग्रेस-सेवक जेल की चिडिया।

महात्मा जी के विरुद्ध अनेक अभियोगों में से दो ही गिनायें गये हैं। उनके दोषों पर विचार करना पहले तो असभव-सा है, दूसरे पटेल या सुभाष-ऐसी प्रतिभा तथा त्यागियों का काम है। पर एक बात स्पष्ट है—प्रकट है—सत्य है। वह यह कि उस वृद्ध का इतना विरोध होते हुए भी जब वह सामने आता है, हरेक की जबान ऐठ जाती है, विरोधी विरोध करते हैं, पर स्वय उन्हें अपने ऊपर लज्जा आती है। कोई हरिजन-आन्दोलन में विश्वास करें या नही—उसे अनायास ही उसमें खिंच जाना पडेगा। कोई लोक-सेवा के जिस किसी मार्ग पर चलना चाहे, गाधी की सत्ता उसे विचलित कर देगी। यही आत्मबल है। यही आत्मशक्ति है। यही ईश्वरीय-विभूति है, जो गाधी जी ने अपनी तपश्चर्या से उपार्जित की है।

जो मूर्ज है, अज्ञ है, अल्पज्ञ है, जो कोरी भौतिकता का ही ज्ञान रखता है, वह ईश्वरीय-प्रेरणा से काम करनेवाले की महत्ता का अनुमान नही कर सकता, इसीलिए उसे ऐसे कार्यकर्ता ढोगी मालूम होते हैं। ऊपर हमने जिस ऐग्लोइण्डियन पत्र का जिक्र किया है, उसके सम्पादक भी इसी प्रकार के अज्ञानियों में से है, अन्यथा उन्होंने एक सम्पादकीय टिप्पणी लिख कर महात्मा जी के उपवास करने की नीयत पर ही शुबहा न किया होता। यही नहीं, इस पत्र को इस बात का भी खेद है कि उपवास के कारण ''काँग्रेस'' का नाम फिर विशेष रूप से सुनायी देने लगा है। आतिशबाजी से कुत्ते का डरना हमारी समक्त में आ सकता है, पर काँग्रेस के नाम से किसी अध-गोरे का बौखला उठना समक्त के बाहर की बात है। पर, इस पत्र ने यह भी सलाह देने की जल्दी की है कि यदि ''गाधी सत्याग्रह पुन प्रारभ कर दे, तो सरकार उन्हे फिर से कैंद कर ले।'' ऐसी सलाह देकर नक्कू बनने की आवश्यकता नहीं। यह तो हाथ में छुरी लेकर अनायास किसी से कहना है कि मेरी नाक काट लो। गाधी जी का जो स्वाभिमान है, वह विदित ही है। वे यदि सत्याग्रह की घोषणा करेगे, तो सम्भवत. यरवदा जेल के द्वार पर बैठकर।

श्रस्तु हमारा श्रनुरोध है कि हरिजन कार्य मे गाधी जी के उपवास की समाप्ति के कारण शिथिलता नहीं ग्रानी चाहिए। वे ग्रपने को "उपवास" के लिए ही तत्पर कर चुके हैं। ईश्वर करे, उनका यही ग्रन्तिम उपवास हो। ग्रब ऐसी नौबत न ग्रावे। हम यह श्रनुमान करते थे कि पूना-पैक्ट के समय उपवास के बाद गांधी जी के उपवासों के प्रति जनता की सहानुभूति कम हो जायगी, पर देखा यह जा रहा है कि जो सहानुभूति कम करना चाहते थे, उन्हीं की सहानुभूति सबसे तीव्र उत्कट थी। यह भी गांधी जी की विजय है। हमारी पराजय।

गाधी जी ने सत्याग्रह ग्रारम्भ किया था। वे ही उसे स्थगित कर सकते है।

सरकार ने उनकी अपील नामजूर कर दी और सत्याग्रह के बन्दी नहीं छोडे। इस नीति की जितनी निन्दा की जाय, थोडी हैं। सरकार ने गांधी जी की माँग की उपेत्वा कर यह सोचा होगा कि इसी में उसकी "शान" है। पर यथार्थ में इस नीति से उलटे सरकार के प्रति जनता की घृणा बढ गयी। सरकार यदि सत्याग्रह को हानिकर समभती है, तो उसे समाप्त करने का अवसर उसके हाथों खों गया। जनता सरकार द्वारा किये गये अपमान से कुपित हैं। वह भी इस मोह में पड गयी हैं कि वह सत्याग्रह स्थिगत कर सरकार से हार मान लेती है। हमारी सम्मित में सरकार ने अपनी जडता दिखलाकर ससार की श्रांखों में अपने को अपराधी प्रमाणित कर दिया है, पर यदि जडता का जवाब जडता से दिया गया, तो हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ रहीं। हम मसार को यह कैसे दिखला सकेंगे कि देखों हम ही असली सम्य तथा सुशिचित हैं।

कॉग्रेस ने सत्याग्रह द्वारा वर्तमान शासन प्रखाली के प्रति जनता के भाव को व्यक्त कर दिया। निस्सन्देह लडाई कई वर्षों तक चल चुकी। यद्यपि पराधीनता में सुख नहीं है, पर मनुष्यता को चिखाक सुख से बहुत कुछ शान्ति मिलती है। श्रव जनता विश्राम चाहती है। उसे ग्रपना व्यापार, ग्रपना कारोबार, ग्रपना घरवार संभालना है। ग्रापको हमको पता नहीं कि इम सत्याग्रह-मग्राम में कितने ही सुली परिवार स्वाहा हो गये। कितने बसे घर उजड गये। ग्रव, फिर से इन कुटियों का बिखरा छप्पर छा देना है। यह स्वाधीनना का सग्राम एक दिन की वस्तु नहीं, सदियों का भ्रमेला है। तब तक, लोगों को ग्रपने ग्रबोध शिशुग्रों को, ग्रपनी गृह-देवियों को भूखों मारने के लिए न कहिये।

सरकार सोचती है कि काँग्रेस का बारबार श्रपमान करते रहने से फल यह होगा कि वह भूठे दम्भ मे पड़ी रहेगी। नये शासन-विधान का बहिष्कार करेगी। सरकारी पिट्ठुग्रो के हाथ शासन मे श्राते ही, कम से कम पाँच वर्ष तक, नये शासन-विधान को अपने रग मे रगने की स्वाधीनता पा जायगी। उस समय यदि काँग्रेसवाले छूट कर श्रा भी जायेगे तो भी उनकी लड़ाई भारतीय मित्रयो से होगी। ब्रिटेन बदनामी से बचेगा।

हमारी समक्ष मे यह है सरकारी नीति—कूटनीति । क्या कांग्रेस इस नीति के चक्कर मे पड़कर देश का सत्यानाश कर देगी । क्या कांग्रेस इस अवसर पर कूठा दम्भ छोड़कर, राजनीति के ऊँचे पद पर नहीं उठेगी । जिद सभी जगह बुराई पैदा करती है पर राजनीति मे जिद को स्थान नहीं देना चाहिए। जब हम यह लिख रहें है, हमें मालूम है कि यह सम्पादकीय लेख गांधी जी के सामने से नहीं गुजरेगा। पर उनके कार्य-कर्ताग्रो, लेफ्टनेन्टो से हमारा अनुरोध है कि हमारे विचार को घ्यान से पढ़े। यदि उसमे तथ्य हो तो, स्वस्थ होते ही महात्मा जी के कानो तक पहुँचाएँ। जो गाँधी-नेतृत्व के विरोधी है, वे भूल कर रहे हैं। इस समय भारत का नेता वहीं बूढा हो सकता है, अत-एव विरोध करने से कहीं अच्छा होगा उसके कान तक ग्रंपना मन्तव्य पहुँचाना श्रौर

ईश्वरीय प्रेरणा से काम करनेवाला कभी भूल न करेगा। साथ ही, हम सरकार से भी ग्रनुरोध करते है कि वह वास्तविकता को समभक्तर, भारत का वास्तविक कल्याण करे।

प्रजून १६३३

# श्री सम्पूर्णानन्द जी

जहाँ तक हमे मालूम हुग्रा है, श्री सम्पूर्णानन्द जी के स्वास्थ्य पर भासी की विकट गर्मी का बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ रहा है। वजन घट गया है, कमर का दर्द, बदन का दर्द बढ़ गया है। सम्भवत चुवा भो कम हो गयी है। श्री सम्पूर्णानन्द जी काशी के प्रतिष्ठित नेता है। वे काशी-विद्यापीठ मे दर्शन-शास्त्र के ग्रध्यापक है। इसके पूर्व वे बहुत ही ऊँची नीम-सरकारी कर चुके है। वे कुशल सम्पादक तथा पत्रकार भी है। उन्हें केवल एक ही व्यसन है, पढ़ना। ग्रत्यिक घोरतम ग्रध्ययन करना। इस समय वे चौथी बार, सत्याग्रह ग्रान्दोलन मे एक वर्ष का कठोर कारावास भोग रहे हैं—ग्रीर वह भी भासी ऐसे गर्म स्थान मे। वहाँ वे एक दम ग्रकेले है। ''ए'' क्लास के एकमात्र बन्दी है। उनके विषय मे 'भारत' मे भी एक सूचना प्रकाशित हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि उनको भासी की गर्मी बेहद सता रही है। क्या हम ग्राशा करें, कि सरकार शोघ्र ही उन्हें किसी पहाडी या बेहरादून ऐसे किसी ठराडे स्थान में भेज देगी ?

## चिटगाँव में सैनिक बर्बरता

विगत महासमर के समय मे विजित तथा अधिकृत जर्मन प्रदेशों में भी ब्रिटिश तथा फेंच सेना ने वहाँ की जनता के प्रति इतना अविश्वास न किया होगा, जितना चिटगाँव में अर्द्ध सैनिक-शासन में हो रहा है। हम क्रान्तिकारियों के कुकृत्यों के समर्थक नहीं है। हमें स्वयं चिटगाँव में क्रान्तिकारी उपद्रव के प्रति लज्जा आती है, पर हम किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, यह मानने के लिए तय्यार नहीं है कि नगर भर पर अविश्वास कर राह चलते लोगों को "मित्र-उदासीन शत्रु" सूचक कार्ड देकर, उनकी तलाशों लेकर, सबके मन में अपमान तथा अनादर का भाव, असन्तोष तथा अशान्ति का भाव भर कर सरकार किसी प्रकार क्रान्तिकारियों को अपने अधिकार में कर सकती है। उनका दमन कर सकती है। इससे असन्तोषियों की मात्रा बढेगी और अमुन्तोष ही

क्रान्ति की जड लगाता है। इस विषय में हम प्रयाग के 'लोडर' से पूरी तरह से सहमत है कि चिटगाँव में क्रान्तिकरी उपद्रव रोकने का एकमात्र उपाय वहाँ पर न्याय का समुचित शासन स्थापित करना है। और कोई उपाय सफलीभूत होगा, इसमें सन्देह है।

प्र जून १६३३

# अराडमान के क़ैदी

काले पानी में कैंदियों को भेजने की प्रथा समाप्त हो गयी थी, पर सरकार नेम उस पुराने अस्त्र से फिर काम लेना आरम्भ कर दिया है और समस्त देश ने एक स्वर से इस नीति की निन्दा की है। बहुत से कैंदी विशेषत बगाली, अर्ण्डमान टापू भेजें जा रहे हैं। इन कैंदियों को भारत से जाने में, यात्रा में, जो बहुत कुछ कष्ट होता है वह तो होता ही है, इसके साथ ही, द्वीप म भी बड़ा कष्टमय जीवन बिताना पडता हैं। इस विषय में जो बहुत-सी बातें मालूम हुई हैं, वे प्रमाश के अभाव से, कानून के भय से पत्रों में नहीं प्रकाशित की जा सकती। उसकी जानकारी तथा जाँच-पडताल के लिए हमारे पास विशेष साधन भी नहीं है, किन्तु अभी हाल ही में ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' आदि पत्रों में एक अपील प्रकाशित हुई हैं, जिसमें वहाँ के अभागे कैंदियों की दुर्दशा का करुश चित्र खीचा गया है। इस अपील को पढ़ कर रोगटे खड़े हो जाते हैं। मनु-ष्यता के नाम पर, सम्यता के नाम पर, एक साम्राज्य के अंग होने के नाम पर, हम भारतीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस विषय में जनता की शंकाओं का समाधान करने के लिए तुरत एक जाँच-कमीशन बिठाये। इससे अधिक हम इस विषय में क्या लिख सकते हैं। आशा है सरकार ध्यान देगी।

५ जून १६३३

# कालै पानी के राजनैतिक कैंदियों की मौत

पाठको को मालूम है कि सन् २१ से काले पानी के अपराधियो को अंडमान ले जाने की प्रथा सरकार ने बन्द कर दी थी। वहाँ का जलवायु, जेलों की दशा आदि का कैदियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता था। जब सरकार किसी आदमी को कैद करती है, तो वह उसे स्वरिचत रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। सन् २१ मे एक जेल कमेटी ने अंडमान के कैदखानो का मुआयना करके यह फैसला किया और सरकार

ने उसे स्वीकार कर लिया। ग्राश्चर्य तो यही है कि स्वीकार कैसे किया, लेकिन उस वक्त राजनैतिक कैदियो का इतना प्रातक न था। इस जमाने मे तो सरकारो की दृष्टि मे सबसे बड़ा पाप सरकार से विरोध करना है। सावारण कैंदियो पर तो दया की जा सकती है, पर राजनैतिक कैदीदया की परिधि से बाहर की चीज है। रूस में फाँसी की सजा केवल सोवियट के खिलाफ विद्रोह करना है। भारत सरकार ने भी ऐसे कैदियो को काले पानी भेजना तय किया और जनता के रोने-गाने की परवाह न। करके २६ म्राद-मियो को भेज दिया। वहाँ कैदियो के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की खबर है। कैदियों ने १२ मई से अनशन कर दिया था और अब तक उनमे से तीन आदिमियों की मौत हो चुकी है। यह हादिसे जिन परिस्थितियों में हुए है वह ग्रीर भी शकाजनक है। स्व० महाबीर सिंह ने १२ मई को भूख हडताल शुरू की । १७ मई को सीनियर मेडिकल श्राफियर ने उन्हें नाक द्वारा दूध पिलाने की श्राज्ञा दी। इसमे उन्हें इतना कष्ट हुआ कि दो घटे बाद उन्हें हिचकियाँ ग्राने लगी ग्रौर वह मृत्यु की गोद में चले गये, लेकिन श्राश्चर्य यह है कि मि० मिणुकृष्णुदास ने केवल एक दिन ग्रनशन किया था, दूसरे दिन उन्होने स्वेच्छा से भोजन कर लिया, पर कई दिन के बाद वह भी मर गये। सरकारी विज्ञिप्त है कि उन्हें निमोनिया हो गया। इसी तरह तीसरे कैदी मोहितमोहन मित्रा को भी उसी दिन निमोनिया हम्रा जिम दिन मिर्गुकृष्णुदास अस्पताल मे दाखिल किये गये थे और उनके मरने के दो दिन बाद मि० मित्रा की भी मृत्यु हो गयी। अब यह तीनों मित्र उस ससार में है जहाँ न राजनैतिक दंड है श्रीर न नकली भोजन की विधि श्रीर न निमोनिया। भारत मे इन खबरो ने हलचल पैदा कर दी है और जनता तरह-तरह की शकाएँ करने लगी है। कई पबलिक जलसे भी हो चुके है और सरकार से प्रार्थना की गयी है कि इस मुग्रामले की कडी जाँच होनी चाहिए, ग्रौर बाकी कैदियों को भारत लौटा देना चाहिए।

१२ जून १६३३

## गवर्नमेंट के लिए एक नया ऋवसर

प्रजा से समभौता करने के लिए सरकार को कई अवसर मिल चुके है, पर उसने अपने विजय के जोम में उनकी हरबार उपेचा की है। जब महात्मा गांधी ने व्रत के पहले सत्याग्रह को ६ सप्ताह के लिए बन्द किया था और सरकार से राजनैतिक कैंदियों को छोड़ देने का प्रस्ताव किया था, उस वक्त सरकार के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन को शान्त कर देने का बड़ा अच्छा मौका था, पर सरकार ने यह अवसर भी छोड़ दिया। अब एक नया अवसर फिर आया है। देश के ७२ नेताओं ने जिनमें सभी विचारो, दलो और सप्रदायों के लोग शामिल है, सरकार को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि राज-नैतिक कैदी छोड़ दिये जायँ और कॉ ग्रेस को नये विधान में भाग लेने का अवसर दिया जाय। देखना चाहिए ग्रबकी सरकार क्या जवाब देती है। मरकार का शायद ख्याल है कि उसने काँग्रेस को कूचल दिया है और ग्रब उससे समभोता करने की जरूरत नही है, पर जैसा सर तेज ने स्रभी इंग्लैड में कहा-- 'कॉग्रेस मरी नही है, वह स्रव भी भारत की सबसे मुसगठित राजनैतिक सस्या है' स्रोर काँग्रेस चाहे स्रोर कुछ न कर सके पर उसकी इच्छा के विरूद्ध देश मे एक विधान चला कर सरकार शांति से बैठ नहीं सकती और न म्रब वह श्वेतपत्रवाला विधान चल सकता है। विस्टन चिंचल साहब इंग्लैएड के कजरवेटिव दल मे श्वेतपत्र को अस्वीकृति कराने पर तूले बैठे है। स्रापके विचार मे श्वेतपत्र का व्यवहार होते ही भारत मे अग्रेजों का सर्वनाश हो जायगा । तो यह मानी हुई बात है कि बहुमत को प्रसन्न करने के लिए श्वेतपत्र मे स्रभी श्रीर कॉट-छाँट हो जायगी ग्रीर उसमे जो कुछ रहा-सहा मसाला है, वह भी साफ हो जायगा। जब श्वेतपत्र अपने वर्तमान रूप मे ही किसी को पसद नहीं है, तो अपने विकृत रूप में वह किसे पमद आयेगा, यह मि० चिंचल ही जाने । हाँ, वह हमारे अग्रेज अधिकारियो को अवश्य पसंद स्रायेगा, स्रीर चुँकि इग्लैंग्ड भारत पर राज्य करना चाहता है इमलिए जिनके हाथों मे इस नये विधान को चलाने का अधिकार होगा, उनकी ही पसद सबसे बढकर है। राष्ट् तो अपग है, दुर्बल है, मुक है, अशक्त है। उसकी पसद या नापसद की परवा करना व्यर्थ है। राष्ट्रवादी इस विधान से ग्रलग रहेगे ही। सरकार के पिट्ठ, खुशामदी, ग्रमन सभाई, कुछ थोडे से दिवालिये नाम के राजा या नवाब कौसिलो मे आ जायँगे, उन्ही मे से जो ज्यादा ग्रहमक होगे, वह मिनिस्टर चुन लिये जायँगे ग्रौर गवर्नमेट जिस तरह चाहेगी शासन करेगी। पुलिस भ्रौर फौज के रहते हए उसे डर किस बात का। यह है वह मनोवृत्ति जिस पर सरकार काम कर रही है। ऐसा शासन हो सकता है और होगा, लेकिन उससे यह आशा न रक्लो कि देश उन्तत श्रीर खुशहाल होगा और ब्रिटिश साम्रा-ज्य का एक उपयोगी अग होगा। नहीं, वह एक मुर्दा देश होगा, जो केवल इसलिए जीता है कि गिद्ध उसे नोच-नोच कर खा जॉय।

१२ जून १६३३

## अमेरिकन पादरी का पत्र गवर्नर बंगाल के नाम

श्रवकी कलकत्ता काँग्रेस के गैरकानूनी जलसे मे काँग्रेस प्रतिनिधियो पर जो डडेबाजी हुई थी उसको सर सैमुएल होर ने गलत बतलाया ग्रौर पूज्य प० मदनमोहन मालवीय को भी भूठा सिद्ध किया। उनका कथन था कि काँग्रेसवालो ने गर्नन-र पर भूठा दोषारोपख

किया है जिसमे सरकार बदनाम हो। वास्तव मे पुलिस ने बडी शान्ति के साथ जलसे को डिसपर्स किया था। सर सैमुएल होर ने जो बात कह दी उस पर सदेह करने का साहस किसे हो सकता है, पर ग्रभी एक ग्रमेरिकन पादरी मि॰ बैक्राफ्ट ने गवर्नर बगाल के नाम श्रांखो देखी बातों के ग्राघार पर जो पत्र लिखा है उसे पढ़कर ग्राशा है कि सर मैमुएल होर ग्रपने कथन पर फिर विचार करेंगे और देखेंगे कि वास्तविक बात क्या थी। हम उस पत्र का एक भाग यहाँ नकल करते है—

"जब मे पहुँचा तो कार्रवाई शुरू हो गयी थी। काँग्रेस के स्त्री-पुरुष उस समय शेड के अन्दर ही थे। शेड के चारो तरफ सवार पुलीस और लाठी-पुलीन खडी थी। मैं भी उसी समूह में खडा हो गया। कई बार हमें निकल जाने का हुक्म दिया गया और हमारे बीच में घोडे दौडाये गये। हम समभते थे कि एक शान्तिमय जलसे को शान्ति के साथ देखने का हमारा हक है, इसलिए हम कई बार लौट-लौटकर जलसे को देखते रहे। इसी बीच में एक पुलीस लारी आयी। शेड के नीचे जो लोग थे उनमें से ६/१० लाठियों से मार-मार कर भगा दिये गये। मैंने खुद कई औरतो को बडी बेदर्दी से कन्घे, गर्दन और पीठ पर लाठियाँ खाते देखा। इसके बाद कुछ लोग लारी में ढकेल दिये गये और एक आदमी जो उसकी पटरी पर ठोकर खाकर गिर पडा, उस पर उठने के पहले बुरी तरह मार पडी।"

पुलीस ने जा किया या बेजा, इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। गवर्नमेट न ना राज्य है वह जो चाहे कर सकती हैं। कौन बोल सकता है।

१२ जून १६३३

#### इवेत पत्र का कंज़र्वेटिव विरोध

हम तो कंजर्वेटिवो के अनुगृहोत है, कि हम जा कुछ चाहते है, वह उन्ही के हाथो पूरा हुआ जाता है। अब तक इंग्लैंग्ड की १०६ प्रान्तीय कजर्वेटिव सभाओं में ७६ ने श्वेतपत्र के विश्व मत प्रकट किया है। यहाँ मि० चिंचल का बोलबाला है। अब राष्ट्रीय सरकार के पदाधिकारी जगह-जगह घूम कर श्वेत पत्र के अनुकूल वातावरण पैदा करने का उद्योग कर रहे हैं। अगर पार्लमेग्ट में भी कजर्वेटिवो की यही नीति रही, तो श्वेतपत्र को वही अन्त्येष्टि हो जायगी। शायद कोई उस पर आँसू भी न बहाये। सहयोगी 'अमृत बाजार पत्रिका' ने एक बड़ी मनोरजक तालिका प्रकाशित की है, जिसमें उसने श्वेतपत्र के पन्न और विपन्न की परिस्थितियो पर अकगिश्वत की पद्धति से कयास दौडाया है। उसने कज्वेंटिव-दल में पन्न को ३३.३ अक दिये हैं, और विपन्न को ६६.६।

अप्रौर यह अनुमान निशाने पर ठीक बैठा है। तिहाई कजर्वेटिव मेम्बर श्वेतपत्र के साथ होगे और दो तिहाई उसके विरुद्ध ।

# अंडमान कैदियों का दूसरा जत्था

सब कुछ हुग्रा। जगह-जगह जलसे हुए, समाचारपत्रों ने शोर मचाया, सर हेनरी हैंग के पास डेपुटेशन गया, प्रार्थना की गयी कि ब्राइँदा ग्रडमान को कैंदी न भेजे जाँय, जाँच कमेटी बैठायी जाय, पर नतीजा कुछ न निकला। केवल पंजाब से एक ग्रग्नेज ग्रिधकारी ग्रडमान भेज दिया गया, जिसे भूख हडतालों का ग्रच्छा श्रनुभव है। वह ग्रडमान जेलवालों को इस विषय में कुछ मलाह देकर लौट ग्रायेगा। वस । पर यही तक मुग्नामला खतम नहीं हुग्रा। 'मद्रास मेल' को खबर मिली है कि हाल में ही कैंदियों का एक नया जत्था फिर ग्रडमान भेजा गया है। क्यों न हो। वह सरकार ही क्या, जो किसी की बात मान ले।

१६ जून १६३३

# भारत में ऋंग्रे जी बैंकों के ऋन्धा-धुन्ध नफें

लाहीर के 'डेली हेरल्ड' ने फैड्स आफ इडिया सोसाइटी के पत्र 'बुलेटिन' के हवाले से एक लेख प्रकाशित किया हैं, जिसमे दिखाया गया है कि भारत में अग्रेजी बैको और अग्रेजी कारखानों से कितना लाभ होता है और वहीं लाभ उठानेवाले यहाँ के मजूरों को कितनी कम मजूरी देते हैं।

नेशनल बैक म्राफ इंडिया २० प्रतिशत, शाघाई बैक ६४ प्रतिशत, चारटर्ड बेक २० $\frac{1}{7}$  प्रतिशत ।

कोयले की कंपनियों के नफे तो लूट कहे जा सकते हैं।

१९१३ में एक कम्पनी ने १५० प्रतिशत नफा किया और १९३१ में एक कंपनी ने ५७३, एक ने ५० और तीन ने ३० से ऊपर।

नफे का तो यह हाल और मजूरी इंग्लैंगड के मजूरो की १।४ भी नहीं।

१६ जून १६३३

## भारत की चाँदी ऋमेरिका कीं

इंग्लैंग्ड के पास सोना नहीं है, इसलिए ग्रमेरिका ने उससे अपने कर्ज में चाँदी ही लेना निश्चय किया। भारत के पास चाँदी थीं। इंग्लैंग्ड से हुक्म श्राया, वह चाँदी अमेरिका को दे दो। हुक्म की तामील कर दी गयी। चाँदी कितने की थी, उसका दाम कब मिलेगा, यह सब बाते पूछने से भारत सरकार को क्या प्रयोजन न मुनीम का काम सेठ की श्राज्ञाश्रो का पालन करना है। केवल बहीखाता और कुजी हाथ में रहने से तो वह कोप का मालिक नहीं हो जाता। श्रव सुना जाता है कि चाँदी तीन करोड़ बीस लाख की थी, और इंग्लैंग्ड ने भारत को दो करोड़ बीस लाख दिये। एक करोड़ बीच में उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा दिया। ग्राबिर वह भी इंग्लैंग्ड का, यह भी इंग्लैंग्ड का। खाता है तो किसी का साफा न वह खायेगा और बीच खेत खायगा और डके की चोट खायेगा। ग्राप खाली हाय-हाय कर सकते है, बस हाय-हाय किये जाइए। एक करोड़ क्या, वह दस-बीस करोड़ खा सकता है। भारत श्राबिर है किसकी बपौती न १७० करोड़ का सोना किसने उड़ा दिया और यहाँ प्रामेसरी नोटो के सिवा क्या रह गया न इंग्लैड का भारत पर राज्य है, इसे न भूलो। राजा पहले ग्रपना और श्रपने कर्मचारियो और श्रवने क्ते-बिल्लयों का पेट भरता है। ग्रगर कुछ बच जाय तो प्रजा का ग्रहोभाग्य!

२६ जून १६३३

### फिर वही शहादतें

सेलेक्ट पार्लामेन्टरी कमेटी के सामने फिर वही बयानो का नाटक शुरू हो गया जो साइमन कमेटी के सामने खेला गया था। फिर अलग-अलग सस्थाएँ अपने-अपने स्वार्थों का पचडा गाने लगी। जमीदारो और ताल्लुकेदारो को विशेष मताधिकार चाहिए और प्रातो में 'ऊँची सभा' भी। फिर लीगवाले आयेगे, और सिन्ध और बलोचिस्तान का किस्सा शुरू हो जायगा। तब गोल काफरेस की जगह चौकोर काफरेस शुरू होगा। और इसी तरह यह नाटक चलता रहेगा, और इघर भारत की दशा हीन से हीनतर होती चली जायगी, सरकार का खर्च बढता रहेगा, जनता पर कर बढता रहेगा, सिक्तयाँ बढती रहेगी, बेकारी बढती रहेगी। सरकार जीती हुई है और अपनी जीत के पुरस्कार में वर्सेल्ज की सिंध का परिखाम कौन नहीं जानता।

२६ जून १६३३

## सुदिन ऋथवा कुदिन

बडी ग्राशा लेकर ग्रथवा हृदय में निराशा होते हुए भो, ग्रपनी निराशा को छिपाते हुए ग्रनेक लिबरल भारत के भावी सघ शासन के निर्माण में, न्यू ता-तार्नरेगानी कमेटी के कार्यों में सहयोग देने के लिए लन्दन गये। यहाँ से रवाना होने के पहले ही उन्हें यह बतला दिया गया कि पार्लमेएटरी कमेटी के सामने उनका पद क्या होगा। वे केवल "ग्रसेसर" होगे—एक बडी पवायत के ग्रधिकारहीन पच होगे। न तो वे गवाही दे सकेगे, न कमेटी की रिपोर्ट में ग्रपना मत प्रकट कर सकेगे, न कमेटी के कार्यक्रम की बनावट में ही उनका कोई हाथ रहेगा। उनका केवल एक काम होगा—वह होगा कमेटी के सामने उपस्थित होनेवाले गवाहों से जिरह करना ग्रौर यदि हो सका, तो पार्लमेएटरी कमेटी के सामने ग्रपना मन्तव्य प्रकटकर, भारत के भावी शासन को ग्रधिक उदार बनाने की चेष्टा करना।

जिस समय ये "प्रतिनिधि" या "खिलोने" लन्दन के लिए, सरकारी या प्रजा के खर्चें से रवाना होनेवाले थे, हमने, भारत के अधिकाश पत्रों ने, स्पष्ट कह दिया था कि इनकी लन्दन यात्रा का एक ही फल होगा और वह यह कि वे भारत की गर्मी से बच जायेंगे और विलायत की सैर मुक्त में हो जायगी। लाभ कुछ भी न होगा। ज्यो-तिषी न होते हुए भी हमारी भविष्यवासी मत्य निकली।

"लीडर' के लन्दन स्थित सवाददाता ने, "हिन्दू' के (जिसके सम्पादक स्वयं एक 'ग्रमेसर' है ) लन्दन-स्थित विशेष सवाददाता ने तथा 'फी प्रेस जर्नल' के प्रधान विलायती रिपोर्टर ने लन्दन से चिट्ठियाँ भेजी है कि 'सभी ग्रमेसर यह ग्रनुभव करने लगे है कि पार्लमेन्टरी कमेटी के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नही है। वे व्यर्थ लन्दन मे समय बिता रहे है। भारत का भावी शासन-विधान इस दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है कि उससे भारतीय सन्तुष्ट हो, पर इग्लैंड के उग्र ग्रनुदारों को प्रसन्न करने की चेष्टा की जा रही है। सोचना यह है कि भारत का 'श्वेत-पत्र' से भी बुरा शासन-विधान न मिले।"

जिन्हें माननीय मि० शास्त्री की तरह (पूना में अपने हाल ही में दिये गये व्याख्यान में उन्होंने यही कहा था) 'जिटेन तया ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धिमत्ता तथा न्याय-बुद्धि में अब भी विश्वास है, वे लन्दन की सैर करते रहे, प्रजा के व्यय से यि थोड़ा मनोविनोद हो सके, तो उसे लगे हाथों क्यों छोड़ा जाय । पर हम भारतीयों की समफ्त में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बुद्धि का दिवाला निकल गया है और भारत को सदियों तक भूठे आडम्बरमय अधिकार देकर पराधीन रखने का जो स्वाँग रचा जा रहा है, उसी की विस्तृत, पर स्पष्ट योजना में साथ देने के कारण लन्दन-स्थित लिबरल असेसर भारत के साथ देश-द्रोह कर रहे हैं—हमारे हितों की हत्या कर रहे हैं।

विश्व ग्रार्थिक सम्मेलन में भारत की ग्रीर से गैर भारतीय तथा ब्रिटेन के नमक ख्वार प्रतिनिधि भेजकर ब्रिटिश सरकार ने यह साबित कर दिया है, कि गुड चीटे को छोड दें, पर चीटा गुड को नहीं छोड सकता । भारत के हित का ब्रिटेन कितना घ्यान रखता है, यह ग्रभी हाल ही में दिये गये लार्ड रादरिमयर (टाइम्स ग्रादि विश्व-विख्यात पत्रों के स्वामी) के भाषण के एक ग्रश से ज्ञात हो जायगा। लार्ड महोदय का कहना है कि—भारत ब्रिटिश साम्राज्य की घुरी की कील है। यदि हम भारत खो देगे, तो साम्राज्य ही डूब जायगा। पहले उसका ग्रार्थिक ग्रग डूबेगा, फिर राजनैतिक हम बिना भारत के सिगापुर पर या मलाया राज्य पर ग्रधिकार किये शासन न कर सकते ग्रीर इन दो स्थानों के बिना हम ग्रास्ट्रेलिया या न्यूजीलैएड कभी न पाते—या हम ग्रप्ने लिए ग्रत्यन्त ही लाभदायक, चीन में होग-कोग की 'क्राउन कोलोनो' के ग्राधार पर ब्रिटिश बाजार न बना सकते।

ब्रिटेन को बाजार चाहिए और वह भी भारत के द्वारा। वह विश्व नहीं मृष्टि का ही अर्थ-सम्मेलन क्यों न करे, उसे भारतीय हित का विचार नहीं हो सकता। अभी, भारत सरकार की सहायता से बम्बई में चार करोड़ रुपये की चाँदी, ब्रिटेन को अमेरिका का कर्जा पटाने के लिए दी गयी हैं। जिस देश से ब्रिटेन को इतनी सहायता मिलती हो, उसे वह छोड़ नहीं सकता और सर जार्ज चेसनी की यह चेतावनी इंग्लैंड की दृष्टि से कितनी उचित हैं कि—'यदि आज अभेजी मस्तिष्क इतना गिर गया है, कि उसे राष्ट्रीय-सम्मान का घ्यान नहीं है तो केवल भौतिक हानि से ही, जिसे हर घर को भुगतना पड़ेगा, हम अपने हाथ से भारत के निकल जाने से अपने नाश अनुमव करेगे। पहले से ही इन नुकसानों की तालिका नहीं बनायी जा सकती, पर उनका सार्वजनिक प्रभाव निस्सन्देह बहुत अधिक होगा।''

इस नीति या चाल को जानते-बूफते हुए भी, भारतीय 'असेसरो' की तरह सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की आँखे मुदी हुई थी और विश्व-आर्थिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि होकर चले गये, पर लन्दन में जाकर, हवा का जो रुख उन्होंने देखा, जब यह देखा कि अर्थ-ज्ञान से शून्य भारत-सचिव सर सैम्यूएल होर ने अपने को भारतीय-प्रतिनिधि-मंडल का मुखिया बना रखा है ( यद्यपि भारत की व्यावहारिक संस्थाएँ इस नेतृत्व के विरुद्ध लगातार तार भेज रही हैं) तो सारी स्थित तथा अपना अपमान-जनक पद इतनी अच्छी तरह समक्ष में आ गया कि वे तुरन्त इस सम्मेलन के स्वांग से इट गये और उन्होंने एक विज्ञित्त कर भारत के भाग्य-निर्माताओं का भएडा फोड कर दिया। भारत-सरकार को सर पुरुषोत्तमदास से ऐसी आशा न रही होगी और वह मन ही मन जहर का गूंट पीकर रह गयी होगी।

पर, क्या हम ग्राशा करे कि श्रव 'श्रसेसरों' की श्रांख खुल गयी है, ग्रौर वे भी सयुक्त पालमेटरी कमेटी का भएडा फोड़ कर तुरंत उसके प्रहसन से श्रलग हो जावेंगे ?

यदि वे ऐसा नहीं करते, तो वास्तव में देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चिंवल-बाल्डविन-युद्ध कृत्रिम है, बनावटी है। उसका केवल एक लद्म्य है—भारतीयों को मूर्ख बनाकर, मीठें बनकर उन्हें कुछ न देना। स्वय पार्लमेट के अनेक मजदूर सदस्य इस रहस्य का भएडा फोड कर चुके हैं। ऐसी दशा में वह निश्चित हैं, कि अभागे भारत का भविष्य घोर अन्यकार में है। उसे कुछ न मिलेगा।

जब एक और ब्रिटिश पार्लमेट की भावी जडता के काले बादल इस प्रकार उठ रहे है. देश का नवयुवक-समुदाय चुब्ध तथा विचलित होता जा रहा है, महात्मा गाधी की नर्म, सम्हली हुई, प्रीट्नान्नक तथा सुघड नीति मे उसे ग्रालस्य, संकोच तथा भय भौर अनुचित सतर्कता दीख पडती है, अराजक तथा कान्तिकारी अपन निन्दनीय कार्यों को बढाते जा रहे है, अहिसात्मक, पर उत्तेजित युवक भी काँग्रेम से बगावत करने पर तुले हुए है। लन्दन मे 'भारतीय राजनैतिक सम्मेलन' के अवसर पर मनोनीत, पर अन-पिस्थित सभापति श्रीयुत सुभापचन्द बोस का भाषण कितना उग्र था, यह उसे पुरा /पढ़ने से ही ज्ञात हो सकता है। बोस बाबू ने महात्मा जी के नेतृत्व को असामियक बतलाया. १९३१ की सन्धि को राष्ट्र की सबसे बडी भूल कहा ग्रीर १९३३ में छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह ग्रान्दोलन स्थगित करना 'विगत १३ वर्षों के परिश्रम पर पानी फेर देना' बतलाया ग्रीर ग्रन्त मे नवयुवको के नवीन सघटन की सलाह दी। मि० वोस के इस उग्र भाषण पर टीका करता हुम्रा 'फ्री प्रेस जर्नल' जो विचार प्रकट करता है. उससे हम सहमत है। पत्र का कथन है-- 'देश के जिन नवयुवको की ग्रोर से मि० बोस बोल रहे है, वह ऐसे नेतृत्व से सन्तृष्ट नही रह सकता, जो बार-बार ममभौना करता चलेगा या किसी सरल उपाय की खोज करेगा। छोटे-मोटे घुस (प्रधिकारी को) स्वीकार करने से यह भ्रच्छा है कि लगातार युद्ध करता ही जावे। छोटे मोटे घुस से ग्रन्तिम लच्य तक पहुँचना कठिन हो जाता है। राजनैतिक नेतृत्व मे पवित्रता ऐसी कोई वस्तू नहीं है। जब तक नेता राष्ट्र के मूलोट्टेश्य को नहीं खी देता, उसे प्राप्त करने के लिए. कम से कम समय पाने के लिए, सब प्रयत्न करता रहता है, वह अपने नेतृत्व पर जमा रहता है, मि॰ बोस के व्याख्यान का यही उपदेश है। यद्यपि उनकी भ्रालोचना अनुचित है, पर चेतावनी सामयिक है।'

हमारी सम्मित में इससे बढ़कर यह चेतावनी ब्रिटिश सरकार के लिए विशेष मूल्य रखती है। यदि 'श्वेत-पत्र' ही भारत का शासन-विधान बना, यदि फी प्रेस लन्दन के समाचार अनुसार केवल प्रातीय स्वाधीनता मिली, यदि भारत का भावी शासन संरच्याों की मार से मारता रहा—तो भारतीय नवयुवकों की स्वाधीनता की प्यास के साथ काँग्रेस कहाँ तक नर्म तथा सम्हली नीति का सिम्मश्र्य करायेगी ? यह किस प्रकार संभव होगा ! भारत का भविष्य क्या होगा ! भारत के राजनैतिक आकाश में बड़ी काली घटाएँ उमड़ रही है, हमे एक और सरकारी जड़ता के, दूसरी और नवयुवकों

के विद्रोह के लच्च ( दिखलायी पड रहे हैं। इसका फल क्या होगा ? देश का सुदिन माने बाला है या कुदिन !

२६ जून १६३३

#### बौरे की भैंस

मसल है कि एक गैंवार की भैस ब्याई तो सारा गाँव हाँडी ले-लेकर दूध लेने दौड पडा । कुछ यही हाल ग्राजकल पार्लमेन्टरी कमेटी का है। सिविल सर्विस सघ भौर पुलीस सघ, सब के सब ग्रपने-ग्रपने स्वार्थों की रत्ता करने दौड रहे है। उनके लिए भारत केवल उनकी नौकरी है। इस पर किसी तरह आँच न आने पाये। उनके जो ग्रधिकार इस वक्त है, जो भत्ते ग्रीर रियायते उन्हे इस वक्त हासिल है, उनमे किसी तरह की कमी न म्राने पाये । म्रगर भविष्य में सिविल सर्विस की ऊँची जगहे तोड दी जायें. तो उन लोगो को जिन्हे उन जगहो को तोडने से हानि पहुँचेगी, हरजाना दिया जाय । मिनिस्टर को उनके विषय में बोलने का कोई अधिकार न हो, वे सीधे-सीधे गवर्नर से पत्र-व्यवहार करते रहे और उनके विषय मे सिवाय सेकेटरी के भौर कोई कुछ हक्म न दे सके। अगर उनके विषय में कोई जाँच कमेटी बैठायी जाय तो उस कमेटी मे बैठनेवाले व्यक्ति गवर्नर की स्वीकृति से चुने जायें। यह तो हुई कुछ सिविल सर्विस की माँगे। पुलीस विभाग की माँगे तो और भी जबरदस्त है। उसने तो अपने मेमोरेडम की भूमिका मे ही कह दिया है कि यदि उसकी यह माँगें न स्वीकार की जायें तो इम्पीरियल पुलीस-विभाग को तोड दिया जाय। कान्न ग्रौर शान्ति-रचा के विभाग को मिनिस्टरों के ग्रधिकार में दे देना उनके लिए सरासर हानिकर है। बेशक हानिकर है। जो लोग अब तक बादशाही करते आये है, वह यह कब पसन्द करेगे कि उनके श्रधिकारों में रत्ती-भर भी कमी की जाय। श्वेत-पत्र में ढुँढने से भी कही कुछ जान नहीं है, लेकिन उस पर भी यह हाय-बावेला मचाया जा रहा है श्रीर इसका उद्देश्य इसके सिवा और कुछ नही है कि ग्रानेवाली व्यवस्था को ऐसा जकडबन्द कर दिया जाय कि मिनिस्टरो को जो थोड़ा-बहुत अधिकार मिलने की आशा है, वह भी जाता रहे और नीबू निचुड कर बिलकूल खिलका-खिलका रह जाय। हम पृछते है, ग्रगर जनता को नौकरशाही के हाथों में इसी तरह पिसते रहना है, ग्रौर पुलीस ग्रौर सिविल सर्विस ही के हाथों में फिर भी सारे अधिकार रहेगे तो व्यवस्था किस मर्ज की दवा होगी।

२६ जून १६३३

## अराडमान के कैदी

समाचार है कि २६ जून को अग्र्डमान के कैदियों का अनशन समाप्त हो गया। क्यों तथा कैसे समाप्त हुआ, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। क्या काँग्रेस, जनता तथा समाचारपत्रों के विरोध का फल यह निकला कि सरकार ने कैदियों के संग रियायतें कर दी? अथवा क्या कारण है? जो भी हो, अनशन की समाप्ति में सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, अतएव हम उसे बधाई देते हैं।

३ जुलाई १६३३

# राष्ट्र के नेताओं में वर्तमान समस्या पर विचार

समाचारों से मालूम हुया है कि वर्तमान राजनैतिक प्रश्नो पर विचार करने के लिए १२ जुलाई को पूना मे नेताय्रो की बैठक होगी। हमे ध्राशा है उनका निर्णय परिस्थितियों के अनुकूल होगा। सत्यायह ध्रान्दोलन क्रांति थी। यह मान लेने में कोई संकोच न होना चाहिए कि क्रांति असफल हो गयी। राजनीति में सत्यायह और दुरायह में कोई भेद नहीं रह जाता। जब राष्ट्र कानूनी व्यवस्थाय्रों को तोडता है तो वह संगठित शासन-व्यवस्था को भी कानून तोडने और विशेष श्रधिकार यहणा करने की प्रेरणा करता है। इसके विपरीत शासन के भीतर जाकर शक्ति-संचय करने से सफलता की ग्रधिक संभावना है। यह सत्य है कि अब तक भारत को बैध ख्रान्दोलन का बड़ा कड़वा ख्रनुभव है; पर इसका मुख्य कारण यह था कि जो लोग राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर जाते थे उनके पीछे जनमत की कोई शक्ति न होती थी। राष्ट्र में ख्रब कुछ राजनैतिक चेतना थ्रा गयी है और यह श्रसभव है कि उसके प्रतिनिधियों की अब पहले की भौति उपेचा की जा सके।

३ जलाई १६३३

#### नेता-सम्मेलन

संभवतः यह पूर्णतः निश्चित हो चुका है कि बारह जुलाई से, पूने के तिलक मेमोरियल हाल मे लगभग २०० प्रमुख काँग्रेसी नेताओं का सम्मेलन होगा। अधिवेशन दो दिन का होगा और वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार राष्ट्रपति असे समापित का आसन ग्रहस करेंगे। आशा है कि सम्मेलन के पूर्व ही, निजी परामर्श-द्वारा, काँग्रेस की भावी योजना के विषय में निश्चित प्रस्ताव पेश कर दिये जायेंगे। उन पर विचार कर, तब संशोधन इत्यादि होगा।

ऐसा प्रतीत होता है, कि सरकार ने भी ध्रपनी जडता का रख बदला है। वह बीरे-धीरे काँग्रेसी नेताओं को रिहा कर रही है। ध्राचार्य नरेन्द्रदेव जी, श्रीठाकुरदास जी, श्री दुर्गाप्रसाद खत्री तथा श्री सम्पूर्णानन्दजी ऐसे काशी के सम्मानित नेताओं का लम्बी अविध के पहले ही छूट जाना इस बात के प्रमाण है। किन्तु, फिर भी, ग्राश्चर्य होता है, कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन के पहले श्री जवाहर लाल नेहरू क्यो नहीं छोड दिये जाते ? पं० जवाहर लाल नेहरू से सत्याग्रह का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि बिना उनकी सम्मित के, स्वीकृति के, सत्याग्रह स्थिगत नहीं हो सकता। सरकार इस बात को बखूबी जानती है, पर वह जानबूभ कर मन मारे बैठी है। पं० नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के मेम्बर है। उनकी तीन चौथाई सजा पूरी हो चुकी है। उनका पूने मे उपस्थित रहना अनिवार्य है, पर सरकार ग्रच्छा भी काम करके उसके साथ कुछ बुराई कर लोकप्रियता खो देती है।

इघर शिमला का समाचार है कि लार्ड विलिगडन उस समय तक गाधी जी से मिलने की कल्पना भी नही कर सकते, जब तक सत्याग्रह न स्थिगत कर दिया जाय। लार्ड महोदय सभवतः लार्ड इर्विन की उस भूल का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं, जो उन्होंने काँग्रेस ऐसी बागी सस्था के साथ ''पैंक्ट" कर के की थी, पर इस ''स्थिरता" से कोई लाभ न होकर काँग्रेस के उग्र पचवालो की उत्तेजना ही बढेगी।

किन्तु, हम ग्राशा करते हैं, कि काँग्रेस ग्रपने । भरसक ऐसा कोई कार्य न करेगी, जिससे देश का ग्रकल्याण होगा । ईश्वर हमारे नेताग्रो को बुद्धि तथा बल प्रदान करे। १० जुलाई १९३३

# पुलीस का काम हवाई जहाजों की बम-वर्षा से

ब्रिटिश सरकार बीसवी सदी की नयी अप-टुडेट सरकार है। इसका परिचय उसने अभी हाल में दिया है। निश्शस्त्रीकरण कमेटी में एक प्रस्ताव यह था कि लड़ाइयों में जो निश्शस्त्र जनता पर हवाई जहाजों से बम बरसाने की प्रथा चल पड़ी है, उसे उठा देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त अंग्रेजों की हवाई शक्ति न अव्वल है, न दोयम बल्कि पंचम, फिर पिछली लड़ाई में जर्मनी के बम-बाजों ने इंग्लैडवालों को बम वर्षा का थोड़ा मजा भी चला दिया था। ब्रिटिश सरकार जानती है कि कही फिर लड़ाई छिड़ी तो इंग्लैड की खैरियत नहीं। इसलिए उसने असीम उदारता का भाव दिखाते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मगर केवल एक छोटा-सा अधिकार

स्वरिचत रखना चाहा श्रौर वह यह कि इंग्लैड श्रपने सीमान्त प्रदेशों मे पुलीस का काम करने के लिए बम बरसाता रहेगा। कितना सरल ढंग है पुलीस के काम करने का। प्लीस का काम है जनता के जान और माल की रचा करना। बमो से ज्यादा कौन यह रचा कर सकता है। भ्रौर फिर कोई भंभट नही। न पुलीस को वहाँ जाना पडेगा भ्रौर न कोई जोखिम उठाना पडेगा। चुपके से एक हवाई जहाज जाकर सारा काम समाप्त कर सकता है। हमारा खयाल है, अगर सरकार पुलीस विभाग तोड कर हरेक जिले में एक-एक दो-दो हवाई जहाज रख दे, जो बम बरसा कर जनता की रचा किया करे. तो उसे एक बहुव्ययी पुलीस-विभाग रखने की जरूरत न रहेगी ! लाल पगडीवालो की एक फ़ौज रखकर करोड़ो रुपये साल खर्च करने से क्या फायदा ? हवाई जहाज बड़ी किफायत से जनता की रचा कर सकते है। हम दावे से कह सकते है, कि फिर जनता कभी चैं तक न करेगी। कोई जबान न हिलावेगा ।यह सारा सत्याग्रह का बखेडा श्रीर जलसे श्रीर मुकदमे शान्त हो जायेंगे। जहाँ कोई जलसे देखो, चट दो-चार छोटे-छोटे बम गिरा दो। फिर जो एक भी विद्रोही जलसे मे रह जाय तो हमारा जिम्मा। सब के सब इस तरह भर्र हो जायेंगे जैसे बन्द्रक की श्रावाज सुनते ही चिडियाँ भर्र हो जाती है। यह बीसवी सदी है। इसे जनतंत्र का युग कहते है। भला इस युग मे ऐसे कम खर्चवाला नशीन नस्खे से काम न लिया जायगा, तो कब लिया जायगा ? नये आविष्कारो का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि बीसवी सदी मे पुरानी पुलीस से काम लिया जाय । अग्रेजी गवर्नमेट अपने दूश्मनो पर बम नही बरसाना चाहती । यह तो पश्ता है और बर्बरता है, लेकिन अपनी प्रजा पर बम गिराने का उसे परा अधिकार है, इसमे कौन बाधक हो सकता है ? माँ अपने बच्चे को आलिर पीटती है या नहीं, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को पीटे तो हम देखे !

१० जुलाई १६३३

#### नयी परिस्थिति

महात्मा गाधी के दोनों तारो के वाइसराय ने जो जवाब दिये हैं, उन्हें देखकर हमें दुःखमय ग्राश्चर्य हुग्रा। भारत की गवर्नमेट भी ऐसे ग्रवसर कम ही देती हैं। जब काँग्रेस की ग्रोर से निर्णय का कोई सरकारी बयान नहीं निकला, तो वाइसराय को ग्रखबारों की रिपोर्टों से ही क्यों राय कायम कर लेने की जरूरत हुई ?

यह छिपी हुई बात नही है—सरकार से कोई बात छिपी रह भी सकती है ?— कि काँग्रेस के नेताओं में स्वयं आदोलन को बंद कर देने की मनोवृति उत्पन्न हो गयी है। ऐसा क्यो हुआ है, इसे समफने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि लड़ाने की जरूरत नही।

काँग्रेस गरीबो का ग्रांदोलन है, थोडे से लोगो को छोडकर ग्रधिकाश इसमे ऐसे ही लोग है, जिन पर गृहस्थी का भार है। तीन साल जेल मे रहते-रहते उनकी ध्रार्थिक दशा चौपट हो गयी है। जो वकील थे. उनके मुम्रक्किल हवा हो गये. डाक्टरो के मरीज़. व्यापारियों के ग्राहक भ्रब ढंढे भी नहीं मिलते । जिन्होंने नौकरियाँ छोड दी. उनका तो कहना ही क्या । तीन साल तक ग्रादोलन को खीच ले जाना, क्या कोई छोटी बात थी ! देश के प्रति जितना त्याग किया जाना सभव था, उतना उन्होने किया। इससे भ्रधिक त्याग की किसी से आशा रखना, उसे मनुष्यता के पद से उठा कर, हम तो कहेंगे गिरा कर, देवता बना देना है। फिर सारी जिंदगी भर ग्रसहयोग ही करके तो नही रहा जा सकता, उसी तरह जैसे दवाग्रो के भरोसे जीवन की रचा नही हो सकती। जेल ग्रौर सत्याग्रह यह तो स्वय कोई उद्देश्य नहीं, केवल साधन है। ग्रौर ऐसे ग्रांदोलन से जिस सफलता की आशा हो सकती थी, वह बडी हद तक पूरी हो गयी। यह तो कोई बालक भी न ग्राशा करता था कि सत्याग्रह का फल यह होगा कि ब्रिटिश सरकार बोरिया बक्सा संभाल कर भारत से विदा हो जायगी। ग्रधिक से ग्रधिक यही हो सकता था, कि जनता मे राजनैतिक जागृति हो जाय श्रीर सरकार की नैतिक पराजय हो जाय। यह दोनो बाते हासिल हो गयी और असहयोग आदोलन का जो उद्देश्य था वह बहुत कुछ पुरा हो गया। सरकार का दरजनो भ्राडिनेस बनाने के लिए मजबूर हो जाना स्वयं इस बात का प्रमाख है, कि काँग्रेस ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, श्रर्थात नैतिक विजय। सरकार सैनिक शासन करने में सर्वथा समर्थ है, इसमे तो शायद किसी को भी सन्देह न होगा ग्रीर महात्मा गाधी ने तो स्वयं इसे स्वीकार भी किया है। ग्राजकल हम एक प्रकार के सैनिक-शासन मे रह रहे है, इसमे भी कौन इंकार कर सकता है। यह सत्य है, कि जो व्यक्ति सरकार को न छेडे उसे सरकार भी नहीं छेडती। जो उसकी शक्ति को ललकारता है, उसी पर उसका फौलादी पजा पडता है, पर सच्चा शासन वही है, जिसमे राजनैतिक विकास की सभी तरह की सुविधाएँ हो। राजनैतिक दमन चाहे किसी व्यवस्था को जीवित रखने में सफल हो जाय, पर वह देश को उन्नति के मार्ग पर नही ले जा सकता। इस दृष्टि से सत्याग्रह का काम एक प्रकार से पुरा हो गया श्रौर श्रव काँग्रेस को वह काम हाथ मे लेने की जरूरत है, जिसके बगैर कोई भी व्यवस्था चाहे वह कितनी भी उदार श्रौर प्रगतिशोल क्यो न हो, सफल नही हो सकती। उसे राष्ट्र का निर्माण भी करना है श्रौर व्यवस्था का भी। उसे व्यवस्थापक सभाग्रो मे श्रधिक से भ्रधिक सख्या मे जाकर शासन मे उदारता और सूचारुता का सचार करना है। उन्हें भ्रपने चरित्रबल, त्याग श्रीर सेवा के ऊँचे श्रादर्श का ऐसा परिचय देना है, कि सरकार को उनका बहमत न होने पर भी उनका लोहा मानना पडे ग्रौर जनता उन्हे ग्रपना सच्चा हितैषी समभे । काँग्रेस ने बुनियाद खोदी है, तो उसे अपने ही हाथो दीवारो और छतो, द्वारों को भी बनाना पडेगा। यह आशा करना व्यर्थ है, कि उसकी खोदी हुई नीव पर,

दूसरे म्राकर उसकी मन चाही इमारत खडी कर देगे। काँग्रेस के नेताम्रो मे सत्याग्रह को उठा लेने के लिए एक मनोवृत्ति यह भी अवश्य थी। इसलिए जब हमने देखा, कि काँग्रेमी नेताग्रों का बहमत ग्रादोलन को जारी रखने के पन्त में हैं, तो हमे ताज्जुब हुग्रा। जब टाइम्स ग्रौर बाम्बे क्रानिकल पत्रो का कहना है, कि सम्मेलन मे बहुमत ग्रादोलन को उठा लेने के पन्न मे था, तो यह ताज्जुब ग्रौर भी बढ जाता है । अगर ऐसा बहुमत था, तो यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार हमा ? हो सकता है, कि दस-पाँच उग्र नेताम्रो को दून की लेते देखकर अन्य सज्जनो ने भी इस भय से कि कही हम डरपोक और अकर्मग्य न समभ लिये जाय, अपने म्रात्म-निर्णय के विरुद्ध म्रादोलन जारी रहने के पद्म मे राय दे दी हो. हालांकि जिम्मेदार नेताम्रो से यह म्राशा की जाती है, कि वे म्रावेश या चिएक उद्गार को अपने ऊपर कभी न गालिब आने दे, लेकिन इस बहमत के होते हुए भी ऐसे नेताओ की सख्या कम न थी, जो विसर्जन के समर्थक थे। फिर भी जब सम्मेलन ने झादोलन के पच में राय दे दी, तो उसे अपना प्रोग्राम बनाकर उस पर अमल करना चाहिए था। इसमे वाइसराय से सलाह लेने की क्या जरूरत थी ? ग्रीर खासकर जब सरकार इसके पहले कई बार कह चकी है, कि जब तक सत्याग्रह उठा न लिया जायगा वह समभौते की बात नहीं कर सकती। हमारी समक में यह एक ऐसी भूल थी, जिसने बहुतों को काँग्रेस से विरक्त कर दिया है।

लेकिन उससे कही ज्यादा ताज्जुव हमे वाइसराय के जवाब से हुआ। इसमे सदेह नहीं कि हम इसी जवाब को आशा कर रहे थे। एक बच्चा भी जानता था, कि व इसराय क्या जवाब देगे । फिर भी हमे ब्राप्ट्य भी हुन्ना स्रीर दुख भी । भारत का पुज्य राष्ट्रीय नेता सिंघ ग्रीर समभौते के लिए वाइसराय से मिलने की प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना ठुकरा दी जाती है। इसका आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है, कि काँग्रेस को दिखा दिया जाय कि सरकार उसे किनना जलील समऋती है। भीर यह व्यवहार उस समय किया गया, जब वाइसराय को ग्रीर गवर्नमेन्ट को यह मालुम था कि काँग्रेसी नेताग्रो में इस विषय पर गहरा मतभेद है श्रौर परिस्थित म्रादोलन के लिए सर्वथा प्रतिकृल है। इस वक्त राजनैतिक महानुभृति दिखाकर राष्ट्र का कितना बडा उपकार किया जा सकता था। महात्मा गाधी यह जानते हुए वाइसराय के पास जा रहे थे, कि काँग्रेसी नेताग्रो की बहुत बड़ी सख्या ग्रादोलन के पच मे नही है, श्रीर न परिस्थिति ही ऐसी है कि श्रादोलन सफलता के साथ चलाया जा सके। यह जानते हुए महात्मा जी के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव करना ग्रसंभव था, जो काँग्रेस को श्रादोलन जारी करने पर मजबूर कर दे। ऐसी दशा में भी सरकार ने सज्जनता को दफतरी नीति के पैरो के नीचे कुचल डालना ही उचित समका। हमारे विचार मे वाइस-राय ने यह गवर्नमेट की कमजोरी का सबूत दिया है, श्रीर एक ऐसी श्रच्छी परिस्थित को जिसमे महात्मा जी को मिलने का ग्रवसर देकर, कम से कम काँग्रेस के उन नेताग्रो पर वह अच्छा असर डाल सकते थे, जो दिसर्जन के पत्त मे थे, हाथ से जाने दिया गया।

हमे आशा है कि काँग्रेस दोबारा आवेश मे न आवेगी। उसने राष्ट्र-सेवा का बीडा उठाया है श्रीर समय तथा ग्रवसर का विचार करके उसे अपने ग्रादर्श पर जमा रहना है। श्रादोलन को इस समय किसी रूप मे चलाने का उद्योग करना बेकार है। च्यक्तिगत-सत्याग्रह केवल दीवार से सिर टकराना है। इससे जो नतीजा या श्रसर होना था, वह पहले ही हो चुका है। काँग्रेस को लडाई ग्रब केवल बृटिश सरकार से नही रह गयी है। यह लडाई ग्रब लिबरल ग्रौर कजरवेटिव मनोवृत्तियो की है। ग्रौर यह दोनो दल हमेशा हारते जीतते रहते है। इस वक्त कजरवेटिव दल जरा मजबूत पड गया है। उसमे हमारे जमीदार, ताल्लुकेदार, सरकारी-नौकर श्रीर उनके पिछलगुए सभी शामिल है। कोई मुजायका नही। ग्रभो वहत दिन नहीं हुए मजुरदल का प्राबल्य था। ग्रब कजरवेटिव-दल का प्राबल्य है। व ही ब्रिटेन की दशा भारत मे है। मजुरदल फिर शक्ति पाने के लिए तैयारियाँ कर रहा है, और अवश्य ही एक दिन उसे अधिकार मिलेगा। काँग्रेस को भी शिचा, प्रचार भीर संगठन-द्वारा जनता मे जागृत पैदा करना है, क्योकि स्वराज्य प्राप्ति का इसके सिवा दूसरा साधन नही है। इस अवसर पर क्रोध या आवेश मे श्राकर राष्ट्र के हित को भूल जाना उचित नही है। बहुत सभव है, यह नीति काँग्रेस को शासन-विधान से अलग रखने के लिए ही अख्तियार की गयी हो। हम अपने नेताओ से ग्रौर महात्मा जी से श्रनुरोध करते है कि वे श्रादोलन को उठाकर काँग्रेस-सस्था को उपयोगिता की श्रोर ले जायें श्रीर राष्ट्र को इस तरह तैयार करे कि उसमे राजनैतिक उन्नति के लिए त्याग करने की ग्रौर उद्योग करने की शक्ति उत्पन्न हो। जब तक प्रजा चैतन्य न हो, उसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी कोई लाभ नही पहुँचा सकती।

२४ जुलाई १६३३

## त्राठ करोड़ का ख़र्च

साइन-कमीशन आया, उसकी रिपोर्ट आयी, तीन-तीन गोलमेज हुए, मताधि-कार कमीशन आया, फिर सेलेक्ट कमेटी आयी और खुदा जाने अभी क्या क्या आना बाकी है। श्रव सर माल्कम हेली ने सेलेक्ट कमेटी के रुवर अपना बयान देते हुए फरमाया है, कि इस व्यवस्था से सरकार पर आठ करोड का बोभ और पड जायगा और मजे की बात यह है कि नये-नये सूबों के बनाने से ही यह खर्च बढेगा। मसलन् दो ढाई करोड़ तो बर्मा को अलग करने ही में खर्च होगे। सिंघ भी इतना ही लेगा। १६२० में जो सुधार हुए, उसमें करोड़ो रुपये का खर्च बढ गया, प्रजा की हालत ज्यों की त्यों है। अब आठ करोड का खर्च होगा। होने दो। प्रजा से दस-बीस करोड वसूल करना कुछ मुश- किल नही है। पाँच सौ ग्रामदनी पर टैक्स लगा दीजिए, रेल के किराये मे एक पाई फी मील बढा दीजिए, ग्रव्वल दोयम दर्जें मे नहीं डाकखाने को भी जरा श्रौर टटोलिये, पोस्टकार्ड एक ग्राने का श्रौर लिफाफे दो ग्राने का कर दिया जाय, तो कोई बुराई न होगी। इस तरह ग्राठ करोड़ की जगह शायद १६ करोड़ हाथ ग्रा जाय। जिन्हें खत लिखना है, वे भक मारकर लिखेगे, जिन्हें तार देना है, वे भक मारकर तार देगे, जिन्हें रेल पर जाना है, वे भक मारकर जायेगे, ग्रपने वाल-बच्चो के पालन के लिए धनो-पार्जन तो लोग करेगे ही। टैक्स का चेत्र जरा श्रौर बढा दो, रुपये ही रुपये नजर शावेगे। यही तो होगा, लोग कहेगे बडा खराब जमाना ग्रा गया है, बड़ी गिरानी है, कुछ समभ मे नही ग्राता कि कैसे जिदगी पार लगेगी। बकने दीजिए। ग्रापको इन बेकार की बातो से मतलब। ग्रापको ग्रपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ श्रामदनी की एक दूसरी सूरत यह है कि शादियो पर टैक्स लगा दीजिए, हस्बे हैसियत श्रौर मौत पर भी—जायदाद के परते से। जहाँ जनमत की परवाह नही है, जहाँ का जनमत ग्रपंग है, वहाँ जितने टैक्स चाहे लीजिए, कौन पछता है।

२४ जुलाई १६३३

#### स्रानेवाला विधान स्रीर मिनिस्टिर

जो विधान ग्रानेवाला है, कब ग्रायेगा इसमें कोई बहस नहीं, उसकी मुख्य वस्तु मिनिस्टर होगे। सब कुछ मिनिस्टरों पर ही निर्भर होगा। ग्रागर मिनिस्टर बहुमत रखनेवाले दल का नेता होगा ग्रोर ग्रन्य मिनिस्टर उसकी राय से चुने जायेगे तब तो व्यवस्था सतोषजनक होगी। इसके विपरीत ग्रगर मिनिस्टर को गवर्नर ग्रपनी इच्छा से चुनेगा ग्रोर ग्रपनी इच्छा से उन्हें पदच्युत भी कर देगा, तब व्यवस्था केवल घोखे की टट्टी हैं। सेलेक्ट कमेटी के सामने बयान देते हुए, सर समुएल होर ने निश्चित रूप से इस विषय में ग्रपना क्या मत प्रकट किया, यह तो ग्रभी ठीक नहीं कहा जा सकता, पर रिपोर्टरो द्वारा जो खबर ग्रायी है, उससे यही विदित होता है कि गवर्नर ही मिनिस्टरों को ग्रपनी इच्छा से चुनेगा ग्रोर यदि वे उसकी इच्छानुसार काम न करेंगे तो उन्हें वह ग्रलगं भी कर देगा। इस रिपोर्ट ने वर्तमान मिनिस्टरों को बहुत ग्राशिक्न कर दिया। सयोग से इन्ही दिनो सभी प्रातो के मिनिस्टर शिमले में विचार विनिमय के लिए जमा थे। उन लोगों ने वाइसराय के पास जाकर ग्रपनी संका प्रकट की ग्रौर गवर्नमेंट को एक कम्युनीक निकालकर जनता को ग्राश्वासन देना पड़ा कि सरसँमुएल होरके बयान का यह ग्राशय नहीं था, तब तो ठीक हैं,

लेकिन यदि गवर्नर आजकल के मिनिस्टरों की तरह नये विधान में भी मिनिस्टरों पर नियत्रण रखेगा तो इस नये विधान की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। इससे तो कही अच्छा है कि गवर्नर स्वयं अपने सेकेटरियों की सहायता से सभी कामों का सम्पादन करें। जब आनेवाली मिनिस्टर भी "हिज मास्टर्स वाइस" की भॉति गवर्नर के शब्दों को दुहरायेंगे तो व्यर्थ में जनता के सिर पर नये खर्च का बोभ लादने की क्या जरुरत है। २४ जुलाई १६३३

### भावी कार्यक्रम के लिए एकप्रस्ताव

श्री सम्पूर्णानन्द जी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताथ्रो मे है। ग्रापने ग्रपने लेख मे पूना-सम्मेलन के विषय मे जो विचार प्रकट किये है थौर राष्ट्रीय सग्राम के भावी कार्यक्रम मे जिस परिवर्तन की जरूरत बतलायी है, वह सर्वथा विचारणीय है। हमारा खयाल है कि ये वही विचार है, जो इस समय प्रत्येक विचारवान् मनुष्य के मन मे उठ रहे है थौर ग्रापने उन विचारो को राष्ट्र के सामने रख कर जनमत ही को निर्मीकता से व्यक्त किया है। जैसा ग्रापने कहा है, "ह्वाइट पेपर" के ग्राधार पर तो सरकार से किसी तरह का समभौता हो ही नही सकता, हाँ हमे, ग्रपने कार्य-पद्धित को कुछ इस तरह बदलना पडेगा कि वह जहाँ जनता की राष्ट्र-भावना को प्रगतिशील रखे, वहाँ गवर्नमेट को भी जनमत का सममान करने के लिए बाध्य कर सके।

श्रव तक हमने ग्रपने श्रसतोष को व्याख्यानो, जलूसो श्रीर श्रवज्ञा द्वारा ही प्रकट किया है। हमारे निजी, घरेलू, आन्तरिक जीवन से कोई सम्बन्ध न था। मानो यह असन्तोष केवल दिखाने की वस्तु है, हमारा आन्तरिक जीवन उससे बिलकुल अचुण है। हमारे राजनैतिक श्रीर वास्तविक-जीवन मे मानो कोई दीवार, खिची हुई है। हमारे शादी-विवाह, मेले-तमाशे, उत्सव-पर्व पूर्ववत् होते रहते है। दीवाली मे दीपक जलते है श्रीर जुश्रा होता है, होली मे गुलाल उडती है श्रीर पकवान पकते है। इसी तरह प्राय. सभी उत्सव उसी हर्ष श्रीर उत्साह से मनाये जाते है, मानो हमे कोई चिन्ता, कोई क्लेश नहीं है। माघ मे उसी श्रद्धा से जनता स्नान करने श्राती है, शादियों में उसी समारोह से श्रातिशबाजियाँ छूटती है श्रीर फुलवारियाँ लुटती है। जिस राष्ट्र के यथार्थ जीवन मे राजनैतिक श्रचमता इतना गौण स्थान रखती हो, उसके विषय मे यही कहा जा सकता है, कि श्रमी राजनीति केवल उसके श्रोठो तक है, नीचे नहीं उत्तरने पायी। ग्रगर राष्ट्र विकल है, ग्रगर उसे स्वराज्य की लगन है, ग्रगर उसे गुलामी ग्रखरती है तो उसकी विकलता को, उसकी लगन को, उसकी श्रखर को, उसके नित्य दैनिक में व्यक्त होना चाहिए। जो पराधीनता के श्रपमान श्रीर श्रधोगित को

शर्बत की भाँति पीकर मस्त घूमता है, जो अपनी और अपने राष्ट्र की दुर्गति से केवल उतनी ही देर तक व्यथित होता है, जितनी देर वह किसी सभा में बैठा होना है। उसमें आजादी की सच्ची प्यास अभी जागी ही नहीं। राष्ट्र में आजादी की यही प्यास जगनी होगी। जब हम आजादी को ससार की सबसे प्यारी वस्तु समभने लगेगे, जब उसके लिए हम निरन्तर साधना करेगे, जब उसके लिए हमारे मन में प्रचंड संकल्प होगा, जब हम अपने छोटे-छोटे हर्ष और विषाद को भूल जायेगे, जब वह कामना इतनी बलवती हो जायगी तभो हमें उसके दर्शन होगे। यहाँ छिपकर कोई काम करके अपनी आत्मा को दुर्बल बनाने की जरूरत नहीं। हमें कोई उत्सव मनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब यह भाव अन्दर जाग उठेगा, तो मजबूरी का प्रश्न हो न रहेगा। हमें स्वयं अपनी परिस्थिति इतनी चुभने लगेगी कि उत्सव और मेले हमें हलके मालूम होने लगेगे। जो राष्ट्र पैरो के नीचे पड़ा हो, उसे तो देवताओं के दर्शन करते भी शर्म आनी चाहिए। वह अपनी अयोग्यता का कलंक मुख में लगाये देवताओं के सामने आकर क्या कभी उनका आशीर्वाद पा सकता है । उसकी पूजा भेंट देवताओं को स्वीकार भी होगी ?

३१ जुलाई १६३३

## हमें रोसा सुधार नहीं चाहिर

श्रभी २४ जुलाई को शिमले मे पजाब कौसिल की बैठक के समय एक गश्ती चिट्ठी का खूब मजाक उडाया गया जो किसी व्यक्ति ने सारे मेम्बरों श्रौर पदाधिका-रियों के नाम भेजी थी। पत्र के लेखक ने अपने को "श्रग्रेजी राज्य का शुभेच्छ श्रौर भारत का सच्चा हितेषी" लिखा है। उसका यह दावा स्वीकार किया जाय या न किया जाय, पर हम तो समभते हैं कि उस पत्र का मजाक उडाना सच्चे जनमत का मजाक उडाना है। यही मनोविचार श्रधिकाश जनता के हैं श्रौर उसमें हँसी की उतनी बात नहीं जितनी विचार करने की बात है। पूरा पत्र तो बहुत लम्बा है श्रौर हमारे पास इतना स्थान नहीं है, कि हम सबका सब नकल कर सकें, पर हम उसके कुछ श्रंशों को नकल करके पाठकों के सामने रख देना चाहते हैं—

"शिमले मे शीघ्र ही कौसिल की खर्चीली बैठक होगी, पर उससे देश को क्या लाभ होगा? दायित्वहीन मेम्बरान कुछ प्रस्ताव पास करेगे और सरकारी नौकरो पर कुछ श्राचेप किये जायेगे। मैं पूछता हूँ श्राप लोगो ने श्रव तक सिवाय मोटे-मोटे वेतन फटकारने के और कौन-सा मैदान मारा है। जिन लोगो को मिनिस्टरी मिल गयी है, ऐसे वेतन पर जो भारत में श्रमुतपूर्व है, उन्हीं की चाँदी है। इन मिनिस्टरों ने जो

पाँच हजार रूपये महीना पाते हैं और इन कौंसिलों ने ग्रंब तक क्या काम किया है ? ये मिनिस्टर ग्रीर कौंसिल के सभापित रोजाना कितने घटे काम करते हैं ? कलक्टरों ग्रीर किमिश्नरों की कोई बात भी नहीं पूछता, हालाँकि उन गरीबों को दस घटे रोज काम करना पडता है ग्रीर ग्रंब नये काउँसिलर बननेवाले हैं। उनके शासन का खर्च बढ जाने से हुँदेश का ग्रीर कौन उपकार होगा ?"

इसके बाद लेखक ने जनमत-प्रधान शासन की निंदा की है और ग्रँग्रेज ग्रफसरों का प्रशंसा का गीत गाया है। पत्र का यही भाग ऐसा है जिसने इसके मूल्य को कौड़ी के बराबर भी नहीं रखा। उस ग्रंश को व्यर्थ समक्त कर हम छोड़ देते हैं। ग्रागे चल कर वह लिखता है—''हमें मोटे-मोटे बेतनों पर तीन या चार मिनिस्टरों या कौसिल के सभापित की जरूरत नहीं है जो साल में केवल सौ घटे के लिए ग्रा बैठते हैं। क्या यह राष्ट्र के धन का ग्रंपव्यय नहीं हैं ? कितने ही चपरकनाती बड़े ग्रादमी बन गये हैं और ब्रिटिश लोग तमाशा देख रहे हैं। वे ग्रसली हालत जानते हैं ग्रौर उस समय का इन्तज़ार कर रहे हैं, जब ग्राप हाथ बाँघे हुए उनके सामने जायेंगे ग्रौर कहेंगे कि हमें ग्रंपाजकता से बचाइये। ग्रापके लिए सबसे ग्रंच्छा मार्ग यह है कि कौसिलों को भी म्युनिसिपल ग्रौर जिला बोर्डों की तरह चौपट न कीजिए।"

इसमें तो कोई सदेह नहीं कि इस पत्र का लेखक उसी ढग के जी हजूरों में हैं, जो निस-बासर श्रीमानों के बँगलों के चक्कर लगाया करते हैं, पर जहाँ तक उसने कौसिलों की निर्ध्वता श्रीर खर्चीलेपन का उल्लेख किया है उसने जनमत को प्रकट किया है। नये कौंसिलों से उसके मेम्बरों श्रीर पदाधिकारियों को श्रवश्य लाभ हुशा श्रीर उस धन का कुछ श्रंश जो फौज श्रीर सिविलियनों पर खर्च हो जाता, दस-पाँच शिचित मनुष्यों के हाथ लग गया है, पर जनता श्राज भी वहीं है जहाँ पहले थी। सरकार ने "डिमाकेसी" को जिस रूप में भारत में प्रचलित किया है वह उसका निहायत विकृत रूप है। वास्तव में वह डिमाक्रेसी है ही नहीं।

३१ जुलाई १६३३

#### भविष्य

महात्मा गाघी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। यह पहले ही मालूम था, हमें कोई झाश्चर्य नहीं हुआ। श्राश्चर्य होता, श्रगर इसके विपरीत कोई बात होती। दुःख झवश्य हुआ, पर दुख सहने के तो हम आदी है। प्रभुता सदैव \_िनरकुश होती है, उससे साधुता की आशा रखना ही भूल है। महात्मा गाधी देवता हैं। सारा भारत

उनकी पूजा करता है। इससे सरकार का कोई प्रयोजन नहीं। उसकी दृष्टि मे तो महातमा गाधी इसी योग्य है कि जेल मे बन्द रखे जायेँ। भारत की असख्य जनता का उसके इस कार्य से कितना ग्रपमान हुग्रा है, इसकी उसे कोई परवाह नही, लेकिन प्रश्न यह है कि अब कॉग्रेस क्या करेगी। यद्यपि श्रीयुत अरो ने कॉग्रेस को तोड दिया है, पर वह भ्रभी टूटी नही है। उसका श्रस्तित्व तो तभी मिटेगा, जब देश मे दरिद्र जनता की हिमायत करनेवाली मनोवृति का ग्रन्त हो जायगा, जो ग्रसभव है। प्रश्न यही है कि कॉग्रेस अब क्या करेगी। वैयक्तिक सत्याग्रह का कार्यक्रम राष्ट्र को स्वीकार नही है। सभव है, उसे पूर्ण रूप से व्यवहार में लाया जा सके, तो राष्ट्र को उसके द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सके, पर यह तो उसी तरह है कि रोगी की देह मे रक्त बढ जाय, तो वह अवश्य अच्छा हो जायगा। किसी काम की सफलता के लिए असम्भव शर्त लगा देने से हम सिद्धि के निकट नहीं पहुँचते । किसी प्रोग्राम को उसकी व्यावहारिकता के भ्राधार पर ही जाँचना उचित है। जिस दिन देश मे ऐसे भ्रादमी बडी सख्या मे निकल म्रायेगे, जो म्रपना सर्वस्व स्वराज्य के लिए त्यागने को तैयार हो जाँय, उस दिन तो श्राप ही श्राप स्वराज्य हो जायगा, लेकिन ऐसा समय कभी श्रायेगा, इसमे संदेह है। ऐसी दशा में सत्याग्रही नीति से हमें भ्रपने उद्देश्य प्राप्ति की ग्राशा नहीं। सत्याग्रह करके सरकार पर दबाव डालने की सम्भावना अब उतनी भी नही रही, जितनी दो साल पहले थी। यह मालूम हो गया कि सरकार को अगर व्यापार और शासन इन दोनों में एक को लेना पड़े, तो वह शासन को ही लेगी। व्यापार तो किसी न किसी रूप मे शासन से सबद्ध किया जा सकता है। श्रव व्यवसायी राष्ट्रो को भी मालूम होने लगा है कि माल की खपत का चेत्र दिन-दिन सकूचित होता जा रहा है भीर भ्रव वह समय दूर नही है, जब उसके माल की अन्य देशों में माँग नहीं रहेगी। सभी राष्ट्र अपनी-अपनी जरूरत की चीजे खुद बना लिया करेगे। फिर जब देश मे भिन्न-भिन्न विचारों के लोग मौजूद है, जो विदेशी माल का व्यापार किसी तरह नही छोडना चाहते श्रौर उन्हे उसे छोडने के लिए मजबूर करने मे भीषण उपद्रव का भय है, तो पिकेटिंग से किसी विशेष उपकार की सभावना नहीं रही । कर-बन्दी तो महज खयाली पुलाव है। जो बड़े-बड़े धनवान है, वह करो को रोकने का साहस नही कर सकते। इसका भार किसानो पर रक्खा जाता है, उसी तरह, जैसे रोष प्रकट करने का भार सोलहो ग्राना दूकानदारो पर रह गया है।

पर क्या काश्तकार को ग्रपने दो-चार बीघे जमीन, ग्रपने भोपडे, ग्रपने बूढे बैल से कम मोह होता है ? कर-बन्दी का सारा भार उसके ऊपर डाल कर उसके साथ भ्रन्याय किया जाता है। इसमे सन्देह नही, कि स्वराज्य के उद्देश्यों में किसानों के उद्घार ही की प्रधानता है, पर स्वर्ग के लिए ससार का त्याग करनेवालों की संख्या कभी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती श्रीर किसी कानून को केवल इसलिए तोडना कि उससे सरकार की नीति में परिवर्तन किया जा सके, सीघे रास्ते को छोडकर टेढे रास्ते से जाना है।

तो हमारे लिए केवल वैध भ्रान्दोलन ही रह जाता है। कहा जायगा, कि वैध श्रान्दोलन से हमने पिछले पचास सालो में क्या पा लिया, जो श्रब उससे कुछ श्राशा की जा सके ? यह ठीक है, कि हमने सभी तक यथार्थ में कुछ नहीं पाया, यद्यपि दिखावे में बहुत कुछ पाया। इसका कारण वैध ग्रान्दोलन की कमजोरी नही, बल्कि हमारे राजनैतिक कार्यक्रम की जनता के प्रति उदासीनता थी। जनमत को अपने साथ ले चलने की नीति असहयोग आन्दोलन के पहले कभी बरती ही नहीं गयी। तब ती राज-नीति केवल विनोद और व्यक्तियों के विज्ञापन की वस्तु थी। उसका सम्बन्ध केवल नगर के थोड़े से कूशल और महत्वाकाची नागरिकों से था। ऐसे निर्वल म्रान्दोलन का फल इसके सिवा और क्या हो सकता था, कि नेताम्रो को राजपद मिल गये, कुछ मेम्बरियाँ मिल गयी, कूछ श्रधिकार मिल गये। मानो जनता को लुटने मे सरकार ने उन्हे भी श्रपना साथी बना लिया। वे भी उसी निर्दयता से लम्बी-लम्बी रकमे वेतन या फीस के रूप में जेब में भरने लगे. उसे तो राजनीतिक म्रान्दोलन कहना ही व्यर्थ है। हमारे प्रभाव-शाली नेता थोडे से स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र का बहुत-सा उपकार कर सकते थे ग्रौर वह स्राज भी किया जा सकता है। राष्ट्र मे बिना स्रच्छी जाग्रति स्रौर दढ संघठन पैदा किये, हम स्थायी राजनीतिक उन्नित नहीं कर सकते । हमे ऐसे देश भक्तो की जरूरत है, जो राष्ट्र-निर्माण-कार्य मे उसी तन्मयता से, उसी उत्साह श्रौर त्याग से लिपट जाँय, जिससे वे सत्याग्रह में लिपटे थे। ऐसे प्रमुख नेताग्रो की, कॉग्रेस की बदौलत, कमी नही है. जो राष्ट्र को ग्रानेवाली व्यवस्था से ग्रधिक से ग्रधिक लाभ उठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। काँग्रेस के पास सघठन है, प्रभाव है, लोक-सेवा की धून है, त्याग की भावना है। वह अगर सत्याग्रह आन्दोलन को उठाकर इस नये कार्यक्रम पर कटिबद्ध हो जाय, ेतो हमे विश्वास है कि वह राष्ट्र का बहुत बडा उपकार कर सकेगी।

काँग्रेस के पास राष्ट्र-निर्माण का यह प्रोग्राम मौजूद है। ग्रगर सत्याग्रह ग्रान्दो-लन न छिड गया होता, तो काँग्रेस ने उस प्रोग्राम पर ग्रमल किया होता। ग्रब की बार पूना-सम्मेलन मे भी निर्माण-कार्य का महत्व बताया गया है। यह भी कहा गया है, कि यह काम सत्याग्रह से किसी ग्रंश मे भी कम महत्व नही रखता। सत्याग्रह को युद्ध की उपाधि देकर मन मे एक प्रकार की वीरता के गर्व को जो उत्तेजना मिलती है, वह यहाँ नही है, पर सत्याग्रह उसी तरह युद्ध नहो है, जिस तरह श्रदालत की मुक-दमेबाजी युद्ध नही है, या बालक का घर से रूठना युद्ध नही है। श्रहिंसा श्रीर युद्ध दोनो परस्पर विरोधी चीजें है श्रीर यह श्रहिंसा भी नही है, क्योंकि श्रहिंसा का केवल कार्य से नही, मन श्रीर वचन से भी उतना ही सम्बन्ध है। इस दृष्टि से तो महात्मा जी की सिवा शायद कोई काँग्रेसी व्यक्ति भी ग्रहिंसा का पालन नहीं कर सका। ग्रधिक से श्रिष्ठिक वह एक नीति कही जा सकती है, जिसका हम अपनी अपगुता के कारख पालन कर रहे हैं। यह अपने को घोखा देने के सिवा और क्या है। हम कॉग्रेसी नेताओं से बड़े विनम्न भाव से प्रार्थना करते हैं, कि उन्होंने अपने त्याग और निर्भीकता से जनता में जो विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कर दी है, उसे निर्माख-कार्य से और ऐसा दृढ करें, कि अगले चुनाव में उनका बहुमत हो जाय और गवर्नमेंट को उनका सहयोग प्राप्त किये बिना एक पग रखना भी असमव हो जाय। निस्सन्देह इस व्यवस्था में वास्तविक अधिकार गवर्नर और वाइसराय के हाथों में दे दिये गये हैं, लेकिन कोई बाइसराय या गवर्नर लगातार व्यवस्थापक सभा के बहुमत की उपेत्वा नहीं कर सकता। अग्रेजी व्यापार और नौकरशाही के अधिकारों पर जब कभी धक्का लगेगा, वाइसराय या गवर्नर बहुमत को ठुकरा देंगे, लेकिन हमारी धारखा है, कि ऐसे अवसरों पर गवर्नमेंट कूटनीति से काम लेगी और यदि हमारे प्रतिनिधि दृढता और निर्भीकता का परिचय देंगे, तो गवर्नमेंट को उनका आदेश स्वीकार करना पड़ेगा। सगठित बहुमत के सामने निरकशता साल दो साल टिक जाय, ज्यादा नहीं टिक सकती।

७ ग्रगस्त १६३३

### सरहद पर बमबाज़ी

सरहद पर बमबाजी शुरू हो गयी। कुछ फौजी तैयारियाँ भी हो रही हैं। बजौरी कबीले और खार के खाँन पर निशाने चल रहे हैं। खाँन का अपराध यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान के तीन विद्रोहियों को अपने इलाके में शरण दे रक्खी हैं। खाँन कहते हैं कि तीनो उनके इलाके से भाग गये, अब कोई भी उनके यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और खाँन को अँग्रेजी हवाई ताकत का सुबूत दिया जा रहा है। जेनेवा में शस्त्र नियत्रण के विषय में यह प्रस्ताव किया था कि किसी देश की आबादी पर हवा से बम न गिराये जावें। अँग्रेज सरकार ने सरहदी प्रान्त में पूलीस का काम करने के लिए हवाई जहाजों की जरूरत बताकर इस प्रस्ताव में संशोधन किया था। जिन राष्ट्रों से यह भय है कि यदि उनके नगरों और शान्त जनता पर बम गिराये गये, तो वे इसका दंदांशिकन जवाब देने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके साथ तो जरूर इस तरह का समफौता कर लेना आवश्यक हैं, पर जिनसे इस तरह का कोई खटका नहीं, उन पर गोले गिराने में कौन-सा विचार बाधक हो सकता है और केवल इस अपराध के लिए कि खाँन ने अफगानिस्तान के विद्रोहियों को अपने यहाँ छिया रखा है। एक तरफ तो खाँन की शरणागत के प्रति यह शौर्यपूर्ण सज्जनता है, दूसरी श्रोर बिटिश बर्चरता है, जो इस मानवता के नियम का परम्परागत पालन करने

के लिए बम गिराना आवश्यक समभती है। भ्रौर "टाइम्स" खुश है कि बजौरियों को ब्रिटिश शस्त्रों के नवीन भ्राविष्कार का मजा मिल जायगा भ्रौर वे फिर ऐसी शरारत न करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई शत्रु लन्दन पर गोलेबारी करने लगे, तो फिर देखिए, इसका मजा कैंगा मिलता है। भ्रौर एक बार थोडा-सा मिल भी चुका है।

७ ग्रगस्त १६३३

# मैं राजनीति को तिलांजिल देता हूँ

ये है वे शब्द, जो श्वेतपत्र के भमेले से ग्राजिज ग्राकर सर सप्र ने इंग्लैड से चलते समय कहे । ग्रापने ग्राज तीन साल से भावी व्यवस्था के ग्रापत्तिजनक प्रतिबन्धो के हटाने ग्रीर भारत का जन्मसिद्ध ग्रधिकार दिलाने मे ग्रपने सिद्धातो श्रीर ग्रादशों के अनुसार जिस त्याग और लगन और एकाग्रता से अनवरत परिश्रम किया है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकतो, लेकिन आपका धैर्य भी आखिर ट्ट ही गया। आपको भी विश्वास हो गया कि इंग्लैंड इस समय कोई तर्क और न्याय सुनने के लिए तैयार नही है। इन तीन गोलमेजो श्रौर कमीशनो श्रौर कमेटियो का श्रन्त क्या होने जा रहा है, यह सब उनसे भी छिपा न रह सका। जिस समस्या को सर तेजबहादूर-सा दूरदर्शी श्रीर हरेक पहल पर विचार करनेवाला, सरकार के दृष्टिकी ए को उदार मन से सम-भने की चेष्टा करनेवाला, ग्रौर यथाशक्ति समभौते की कोई सूरत निकालनेवाला मनुष्य न हल कर सका, वह राष्ट्र के लिए कितनी उपयोगी होगी ? सर तेजबहादूर ऊँचे से ऊँचे राजपद पर रह चुके है, ग्रॅंग्रेज ग्रफसरो के मनोभाव ग्रौर व्यवहारो का उन्हे पुरा श्रनुभव है। बहुत-सी बातो मे उनके विचार जनता से न मिलकर नौकरशाही से मिलते है. यहाँ तक कि जनता राजनीतिक मामले मे उनकी वकालत पर विश्वास न करेगी। जो व्यवस्था ऐसे मनुष्य को सतुष्ट न कर सकी, वह किसे सतुष्ट करेगी। हमारे खयाल में सर तेज ने ''फेडरेशन'' को इतना महत्व न दिया होता, और ''फेडरेशन'' को नयी व्यवस्था की कृजी न समभा होता, तो सुघार की स्कीम इतनी खटाई में न पड़ती। भ्रब तो ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कुछ भी होनेवाला नही है।

७ ग्रगस्त १६३३

# मेरठ के मुकदमे का फैसला

साढे चार साल पहले जब मेरठ मे साजिश का मुकदमा चलाया गया था, तो

प्लीस ने इतना शोरगुल मचाया, इतनी ध्म-धाम से तैयारियाँ हुईं, इतनी शहादतें जमा की गयी. इतने हुपये खर्च किये गये कि मालुम होता था यह साजिश दुनिया का तखता उलट देना चाहती थी ग्रौर पुलीस ने सूराग लगाकर ऐसा तीर मारा है कि स्काटलैंड यार्डवाली को ग्राकर इनकी शागिदीं करनी चाहिए । भूठ-मठ शहादते बढाकर मुकदमे की तूल दिया गया. यहाँ तक कि साढे चार साल के समय और सोलह लाख रुपये का सफाया हो गया। सेशन जज ने तो इन सारी तैयारियों के अनुकुल सजा देने में ही अपनी नेकनामी समभी। कई मलजिमो को कालेपानी तक की सजा दे डाली, जिसका उन्हें नीति के अनुसार कोई श्रिधिकार न था। पर, हाईकोर्ट की अपील से जो फैसला हुआ है, उसने गवर्नमेट की आँखे खोल दी होगी, और उसे साबित हो गया होगा कि अभियुक्तो का जो काला-देव बनाकर दिखाने का प्रयत्न किया गया था, वह कितना निस्सार था। कई अभियुक्तो को हाईकोर्ट ने बिलकुल बरी कर दिया. कुछ के लिए साढे चार साल की सजा जो वह भुगत चुके है वही काफी समभी गयी । केवल चार अभियुक्तो को दो-दो साल अभी जेल मे रहना पडेगा । शेष सभी छट जायेंगे। जिस अपराध की सजा हाई कोर्ट ने तीन साल काफी समभी, उसके लिए काले पानी की सजा तजवीज कर सेशन जज ने न्याय को कितना भयकर रूप दे दिया था ! इस सिलसिले मे हम हाई कोर्ट के फैसले के उस ग्रश पर विचार करना ग्रावश्यक समभते है, जिसमे जजो ने यह दिखलाया है कि मैजिस्ट्रेट के इजलास मे पूर्ण शहादतो का दिलाना अनावश्यक ही नही, आपत्तिजनक है। मैजिस्ट्रेट को केवल उतनी ही शहादतें लेनी चाहिए. जिससे उसे विश्वास हो जाय कि मुकदमा सेशन जज के इजलास में भेजने योग्य है। पहले डेढ साल तक उसने सारी शहादते ली, तब मकदमा सेशन में भेजा गया भीर वहाँ वह सारा नाटक फिर से दूहराया गया। इसमे राष्ट्र का धन जो अपव्यय हुम्रावह तो हुम्रा ही, मुलजिमो को कितना कष्ट उठाना पडा और उनकी कितनी जिंदगी खराब हुई, इसका कौन भ्रनुमान कर सकता है। फिर यह भी जरूरी नही, जैसा हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है, कि एक ही बात को सिद्ध करने के लिए सबसे अकाट्य प्रमाख न देकर ख्वाम-ख्वाह व्यर्थ की शहादते दिलायी जाँय । इन्ही सब बेकायदिगयों के कारण इस मुकदमे ने इतना तूल खीचा, जिसे ध्रवसे तीन साल पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। ग्रीर जब पुलीस शहादतो की भरमार करती है, तो मुलजिम भी ग्रपनी सफाई के लिए अधिक से अधिक शहादतें तलब करता है, जिससे उस पर लगाये हुए अभियोग की हरेक बात काटी जा सके। मगर यहाँ कौन पूछता है, पुलीस को कम से कम सन्तोष हो गया हो कि उसने इतने भ्रादिमियो को साढे चार साल रगड डाला !

१३ अगस्त १६३३

#### जापान की व्यापारिक सफलता का रहस्य

सर लल्लु भाई सामलदास ने जापान से लौट कर वहाँ के कपड़े के विषय मे जो रहस्य बतलाये है, उन्होने भारत के मिल-मालिको की भ्रांबे खोल दी होगी भौर उन्होने शर्म से सिर भुका लिया होगा। ग्रब तक यह भ्रम था कि जापानी सरकार कपडे के व्यापार की सहायता करती है। प्रब यह मालूम हम्रा, कि यह कोरी गप है। इस भ्रम का भी इस बयान से निवारण हो गया कि जापानी-मजुरो के साथ बडी सख्ती से काम लिया जाता है और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती है। जापानी सफलता का रहस्य उनके मिलों के सुप्रबन्ध स्रोर उनके मजुरों की दत्तता है। जितना काम जापान की एक सुकुमार युवती कर लेती है, उतना यहाँ तीन चार मजर मिलकर भी नहीं कर पाते। मिल के कर्मचारियो, डायरेक्टरो स्रादि के वेतन जापान में भारत से बहुत कम है। उसी सुप्रवन्य की बदौलत जापान ने सारी दूनिया के व्यापारियो का काफिया तग कर रक्खा है। इसका निवारण किया जाता है उसके माल पर महसूल बढाकर, उसके माल का बहिष्कार करने का प्रयत्न करके। चाहिए तो था कि हम ग्रपनो कमजोरियो को सुधारते भीर उस लट को कम करते. जो कर्मचारियों के राजसी वेतन के रूप में खर्च होती है. भौर मजुरो को ज्यादा शिचित भौर पटु बनाने की चेष्टा करते, पर यह करे कौन । सस्ता नस्खा था, जापान के माल पर पचहत्तर फी सदी कर लगा देना। तब तो लोग भक मार कर यहाँ के मिलो के कपड़े महगे दामो खरीदेगे । यह खरीदार जनता के साथ घोर ग्रन्याय है। यो कहना चाहिए कि उनका गला दबाकर उनकी गाँठ से पैसा छीन लेना है, मिल वालो की जेब भरने के लिए। हालाँकि मिलवाले यह भी समभते है, कि सरकार की यह नीति भारत के हित के लिए नही, लंकाशायर के हित के लिए रची गयी है।

१३ ग्रगस्त १६३२

# मुंगेर में काँग्रे सी उम्मेदवारों की विजय

विहार के मुगेर जिला बोर्ड के चुनाक में काँग्रेसी उम्मेदवारों ने जो शानदार विजय प्राप्त की है, वह इस बात की सूचक है कि यदि काँग्रेस ग्रानेवाले चुनाव में भाग ले, तो उसे कितनी सफलता मिल सकती है। वहाँ २० मेम्बरों में २७ काँग्रेसी उम्मेदवार ही निर्वाचित हुए। माना, मुगेर प्रधान हिन्दू जिला है श्रौर बिहार में काँग्रेस का प्रचार भी खूब था। बंगाल श्रौर पंजाब में जहाँ हिन्दु श्रो का बहुमत नहीं है, शायद ऐसी कामयाबों न हो, पर मुसलमानों, सिक्खो, जमीदारों सभी सम्प्रदायों में काँग्रेसी मौजूद है। श्रापर काँग्रेसी उम्मेदवारों को इन सम्प्रदायों में श्राधी जगहें भी मिल गयी तो काँग्रेस का

केन्द्रीय सभा में बहुमत हो जायगा। ग्रभी कुछ दिनो रियासती मेम्बरो पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे राजा ग्रों के नामजद किये हुए होगे, पर राष्ट्रीयता में वह जादू है ग्रीर समय इतना प्रगतिशील हो रहा है कि ग्रानेवाले चन्द बरसो में वह बाते भी संभव हो सकती है, जो ग्राज ग्रसभव समभी जा रही है।

१३ ग्रगस्त १६३३

### कलकत्ता-कारपोरेशन का प्रस्ताव

कारपोरेशन ने २७ पन्न तथा १४ के विरोध से इस म्राशय का एक प्रस्ताव पास किया है कि यदि भारत सरकार ने स्व० जे० एम० सेन गुप्त को राची मे सपरिवार रहने की भाजा देने के पूर्व ही छोड दिया होता, तो उनकी मृत्यु इतनी शीघ्र न होती। हम नहीं कह सकते कि यह धारोप कहाँ तक प्रमाख-सगत है। राची एक स्वास्थ्यकर स्थान है। वहाँ सपरिवार रहने से ही मृत्यु इतनी शीघ्र ग्रा गयी, यह बात तो समभ मे नहीं ग्राती, पर यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि जेल-जोवन ने हमारे कितने ही नेताम्रो का स्वास्थ्य नष्ट कर दिया है, ग्रौर उसी ने स्व० जे० एम० सेनगुप्त का स्वास्थ्य भी नब्ट किया, जिसका यह शोकजनक परिखाम हुआ। एक तो भारत की राजनैतिक परिस्थित ही ऐसी ही है, जो मनस्वी भ्रात्माओं को पग-पग पर अपमानित करके उनका मानसिक ग्रौर ग्रात्मिक दमन करती रहती है, उस पर जब उन्हे जेल मे बन्द कर दिया जाता है, उनके पुष्टिकर भोजन श्रीर व्यायाम का प्रबन्ध नही किया जाता, उनको वह भार दुस्सह हो जाता है। राष्ट्रीय सग्राम की एक तैयारी यह भी है कि हमे कष्टमय जीवन का अभ्यास करना चाहिए, जिसमे हम जेल की कठिनाइयो मे अपने आरोग्य की रचा कर सकें। सरकार से यह ग्राशा रखना कि वह राजबन्दियो के साथ खास रियायत करेगी अपने को घोखा देना है। भविष्य में सभव है, राष्ट्र के नेतास्रो को इससे भी बडी बाधाएँ सहनी पड़े। पर सरकार शायद श्रभी तक इस भ्रम में है कि राज-बन्दियों को जेल में प्रधिक से प्रधिक समय तक डाल रखने से जनता की स्वराज्य की प्यास शान्त हो जायगो। जिस शासन व्यवस्था मे महात्मा गांधी जैसे पुज्य नेता श्रौर वह स्वयं कलंकित है भ्रौर स्वय कह रही है कि उसका जितनी जल्दी भ्रन्त हो जाय उतना ही अच्छा । यह नीति प्रजा को स्नातकित कर सकती है, सरकार के प्रति प्रजा मे भिक्त नहीं पैदा कर सकती। शायद सरकार इस बात को भूल जाना चाहती है कि भारत की जनता को ग्रब ग्रातंक से नही शान्त किया जा सकता।

१३ धगस्त १६३३

### भारत १६८३ में

"जहाँ तक भारत की वर्तमान मनोवृत्ति का हमे परिचय है, यह कहना युक्ति-सगत है कि वह अपने लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनायेगा, जो स्पष्ट रूप से बहुमत की जवाबदेह न होगी । यहाँ तक कि गरमदल के काँग्रेसवाले भी जिम्मेदार शासन की कल्पना नहीं करते, बल्कि उसी प्रखाली का उपयोग करना चाहते हैं, जो पहले से दफ्तरी शासन ने तैयार कर दी है, उसी तरह जैसे लेनिन और उनके अनुयायी अधिकार के उस खेत्र में कूद पड़े, जिसे दो सदियों में जारशाही ने समतल कर दिया था।"

यह है वह विचार जो, सयुक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली ने हाल के एक जलसे में प्रकट किया। यह जलसा ग्राँक्सफोर्ड में रायल एम्पायर सोसाइटी की ग्रोर से हुग्रा था, ग्रौर कथन का विषय था "भारत १६ ६३ में।"

सर मालकम हेली प्रगितशील शासको मे नहीं है। उनका सारा राजनैतिक जीवन भारत की राष्ट्रीय ग्राकाचाग्रो का दमन करते गुजरा है। पिछले राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में हम बार-बार उनका लोहे का पजा देख चुके है, पर "भारत १६-३ मे" एक ऐसा विषय था, जिस पर वह ग्रपनी जिम्मेदारियों से ऊँचे उठकर, बिना किसी तरह के सकीच या रुकावट के भारत के विषय में भविष्यवाणीं कर सकते थे। इसलिए उनके उस कथन में जहाँ ग्रधिकतर ऐसी बाते हैं, जो उनके विचारों में बढ़मूल हो गयी है ग्रौर जिन्हें वह ग्रनुदार ग्रांखों से देखने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ ऐसी बाते भी हैं, जिनमें राजनीतिज्ञ की सूफ ग्रौर भावना है ग्रौर ऊपर हमने जो वाक्य नकल किये हैं, वह इसी तरह के वाक्यों में है। सर मालकम हेली के विचार में भारत की परम्परा, ग्रौर उसकी सस्कृति प्रतिनिधि शासन के ग्रानुकूल नहीं है। यह कथन हमें चिंता में डाल देता है।

इतिहास में कही ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भारत ने उस रूप में राजनैतिक ग्रिंघिकार के लिए उद्योग किया हो, जैसा ग्राजकल हम समक्षते हैं। प्राचीन काल में कभी यह ग्रादर्श यहाँ था, इसमें हमें सन्देह हैं। बौद्ध काल में दिख्लन में कुछ ऐसे राज्य थे, जहाँ प्रतिनिधि शासन के कुछ चिह्न मिलते हैं, पर वे चिह्न मात्र है, जीते-जागते प्रमाण नहीं है। यूनान में जिम प्रकार प्रजा ने ग्रिंघिकार के लिए संग्राम किये, जिस तरह घीरे-घीरे ग्रमीरों के हाथ से शक्ति निकलकर प्रजा पच्च के हाथ में ग्रायी। रोम में भी इतिहास ने जिस तरह ग्रपने को दुहराया, वैसा कोई प्रमाण भारत में नहीं मिलता। योरोप की वर्तमान राजनैतिक परिस्थित उन्ही पुरानी परम्पराग्रो पर दिकी हुई है। हाँ, वहाँ जनतन्त्र ग्रनेक ग्राथिक ग्रीर सामाजिक कारणों से जनतन्त्र न रहकर पूँजीतन्त्र हो गया है। कम्युनिज्म ग्रीर फैंसिज्म उसके विद्रोह मात्र है। वह जनतन्त्र को वास्तविक रूप से जनतन्त्र बनाये रखने के ग्रायोजन हैं। जनतन्त्र का ग्रथं इसके सिवा ग्रीर क्या है कि

राज्य में किसी एक गुट या दल का विशेषिषिकार न हो, और राज्य का आधार-स्तम्भ समता और न्याय का ज्यावहारिक रूप हो। अगर जनता को इस ओर से निश्चिन्तता हो जाय, तो उसे अधिकार की विशेष परवाह नहीं होती। वह अधिकार केवल इसीलिए चाहती है कि समता और न्याय का रूप विकृत न होने पावे। यह समता मनुष्य में आदि से चली आ रही है, जब कोई राजा न था, कोई प्रजा न थी, सभी अपने शक्ति और पुरुषार्थ के बल पर अपने जीवन का निवाह करते थे। हजारो बरस के एकाधिपत्य ने भी उस भावना को निर्जीव नहीं होने दिया है। हमारी सभी धार्मिक व्यवस्थाएँ इसी समता के आदर्श को पालन करने की चेष्टाएँ है। योरोप इस विषय में भारत से भिन्न नहीं है, क्योंक मनुष्य स्वभाव में देश भेद से कोई मौलिक अन्तर नहीं आ जाता। योरोप में ही थोडे दिन पहले जर्मनी, आस्ट्रिया, रूस फान्स सभी देशों में बादशाही थी, और वादशाहों भी इंग्लैंड की-सी अपग बादशाही नहीं, बल्क जोरदार बादशाही थी।

जहाँ कही बादशाहो ने जन पत्त को विकास पाने का अवसर दिया, वहाँ बाद-शाही बनी हुई है, जहाँ समता और न्याय के श्रादर्श को ठुकराया गया श्रीर दलबन्दी हुई, वही प्रजा ने विद्रोह किया। कम्युनिज्य श्रीर फासिज्य का श्राधिपत्य इसलिए नही है कि उनके पीछे सैनिक शक्ति है, बल्कि इसलिए कि वे प्रजाहित को ही अपना आधार बनाये हए है। ज्योही वे इस म्रादर्श से गिर जायेंगे, जनता फिर चचल हो जायगी भौर फिर किसी दूसरी तरह इस समस्या को हल करने की चेष्टा करेगी। लेकिन यह कहना कि भारत की परम्परा श्रीर जलवायु ही प्रतिनिधि शासन के ग्रनुकुल नही, मानव प्रकृति की समानता को ग्रस्वीकार करना है। कोई भी मनुष्य छोटा या नीच बनकर नही रहना चाहता । जिसमे राजनैतिक चेतना ही नही, उनकी बात न्यारी है । जहाँ सामाजिक चेतना नहीं, वहाँ राजनैतिक न हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं । लेकिन जिनमें कुछ भी राजनैतिक चेतना है, वे अपने देश को मुखी और संतुष्ट श्रीर गौरवयुक्त देखना चाहते है। जो कोई भी बाधा उनके इस ग्रादर्श के सामने खड़ी होती है, उसका विरोध करने की उन्हे इच्छा होती है। क्या भारत मे ग्राज बादशाही होतो ग्रौर वह बादशाही प्रजा को लुटकर थोडे से सम्बन्धियो का घर भरना ही ग्रपना दस्तूर बना लेती, तो भारतवासी उसके विरूद्ध कोई ग्रान्दोलन न करते ? रियासतो मे क्या इस तरह का ग्रान्दोलन नही है ? जनमत के विरुद्ध जब शासन व्यवस्था चलती है, चाहे वह बादशाही हो, या कूबेर-शाही, या प्रजाशाही, उसके विरुद्ध ग्रान्दोलन होने लगता है। जो शिचित है, वही विद्रोह का भड़ा उठाते है। वही भारत मे भी हुमा। यह कहना कि भारत का राष्ट्रीय मान्दोलन पश्चिम का अद्या है, और उसकी कलम वहीं से लाकर आरोपित की गयी, मानव प्रकृति से ग्रपने ग्रज्ञान का परिचय देना है। ''जातीयता'' योरोप के कारखाने मे ग्रवश्य बनी हैं, पर योरोप मे भी तीन सौ साल पहले जातीयता का रूप इतना प्रचड न था। उसे हम मानवजाति की कोई बडी विभूति नहीं समऋते, उसने मनुष्य को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटकर एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। भारत की इंग्लैंड से कोई दूश्मनी नहीं है। वह तो केवल इतना ही चाहता है कि भारत की ऐसी भ्रवस्था न रहे कि दूसरे तो मँछो पर ताव देकर गुलछरें उडाये और जो भारत सतान है, जो पसीना बहाकर भीर भ्रपना रक्त जलाकर धन कमाते हैं, वे दाने भौर वस्त्र को मुहताज हो भौर पशुभ्रो की भाँति जिये। इतिहास का महत्व इसके सिवा और क्या है कि अपनी पिछली गलतियों को सुधारा जाय। यह खयाल करना कि किसी कारण से हममे पूर्व में जो गलतियाँ थी, वही हमारी परम्परा है और उनके सुधार की चेष्टा करने मे हम अपनी संस्कृति के प्रतिकूल जा रहे है, न्यायानुकुल नहीं है। भारत ने जो सबसे बडी गलती की थी, वह जनता को राजनैतिक वातावरण से बिलकुल ग्रलग रखना था । इसका फल यह हुग्रा कि बडे-बडे राजनैतिक परिवर्तन हो गये और जनता ने किसी प्रकार का भाग न लिया। भारत फिर वही गलती न करेगा। वह इतने दिनो के अनुभव से समभ गया है कि अच्छे से अच्छा शासन विधान यदि प्रजा की सामृहिक इच्छा पर आधारित नही है. यदि प्रजा का उसके बनाने में कोई भाग नहीं है, तो वह प्रजा से कोई सहायता पाने की आशा नहीं रख सकता। वह बेबनियाद की दीवार है, जो भाँधी के पहले ही भोके में जमीदोज हो जायगी। प्रजा मे राजनैतिक चेतना लाना भारत का पहला कर्तव्य है। उसने बडे कडवे अनुभव से अपनी यह गलती मालुम की है और इसका सुधार करने की चेष्टा कर रहा है। प्रजा मे चेतना सा जाने के बाद वह स्वयं अपने अधिकारो की रचा करना सीख जायगी । इसलिए काँग्रेस के सामने प्रतिनिधि शासन का ही आदर्श है। वह निर्वाचनाधिकार को ग्रधिक से ग्रधिक विस्तृत रूप देना चाहती है। वह जायदाद की या शिचा की कोई कैंद नही रखना चाहती। अगर काँग्रेस ने या जनपच ने विजय पायी तो प्रतिनिधि शासन के सिवा वह किसी दूसरी व्यवस्था की कर्ल्पना ही नही कर सकती, क्योंकि वह बाधाएँ जो रूस या फास में थी 'यहाँ पहले से उनका अन्त हो चुका है। पँजीपितयो का यहाँ अभी न इतना जोर है और न आगे होने की संभावना है कि वह इंग्लैंड या स्रमेरिका की भाँति जनमत पर स्रधिकार करके उसे साम्राज्यवाद का रूप हे हैं।

इग्लैंड का प्रभुत्व तो स्वयं भारतीय परम्परा के प्रतिकूल है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था कभी नही ग्रायी कि किसी जाित ने दूसरे देश से उस पर शासन किया हो, ग्रीर सदैव स्वदेशवािसयों के हक छीनकर ग्रपने देशवालों को ही पुरस्कृत किया हो। यह प्रणाली भारतीय परम्परा के सर्वथा विरुद्ध है। प्रतिनिधि शासन स्वाभाविक वस्तु है। कौन नहीं चाहता कि वह ग्रपने घर का स्वामी रहे। ग्रगर वह भारत में बाहर की चीज समभी जाती है, तो यह साम्राज्यवादी शासन सरासर ग्रस्वाभाविक होने पर भी कैसे भारत के ग्रनुकूल हो जाता है, यह हमारी समभ में नहीं ग्राता। फिर भी हमारे शासक इसी ग्रस्वाभाविक वस्तु को नये-नये बहाने से निकाल कर चिरस्थायी बनाने की

चेष्टा कर रहे है और संसार को इस भ्रम में डालकर कि प्रतिनिधि शासन भारत की भ्रात्मा के विरुद्ध है, एक ऐसी व्यवस्था की रचना कर रहे है, जिसमें भारत इंग्लैंड का मज़दूर मात्र रह जाता है।

२१ ग्रगस्त १६३३

#### बेंत मारने की सजा

बम्बई की कौसिल में भ्रभी हाल में ही दगा आदि मचाने का अपराध करने वालों को बेंत मारने की सजा देने का जो कानून पास हुआ है, उस पर हम बम्बई की सरकार या वहाँ की कौसिल के सदस्यों को बधाई नहीं दे सकते। जहाँ ससार के श्रन्य सम्य देशों में दग्ड की यह निष्ठुर प्रथा धीरे-धीरे उठायी जा रही है, वहाँ इस देश में इसका इस तरह समर्थन किया जा रहा है, इसे हम अपना दुर्भाग्य न कहे तो और क्या कहें?

यद्यपि वहाँ के प्रान्त सचिव (होम मेम्बर) ने इस बात का आश्वासन दिया है, कि इसका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में ही किया जायगा, फिर भी यह कौन नहीं जानता कि मौका आने पर इतनी सतर्कता से काम नहीं लिया जाता। हम यह आये दिन देखा करते हैं कि सरकार की सेवा करने के भाव से प्रेरित होकर कुछ जोशीले न्यायकर्ता कानूनों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक सख्ती के साथ किया करते हैं। अत. हमारे लिए यह सन्देह करने का कारण है कि वहाँ के दो-एक मजिस्ट्रेट होममेम्बर के शब्दों को भुलाकर अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग करने से न हिचकेंगे।

हमारे मन मे यह भी शका हो रही है, कि कुछ समय के बाद सार्वजिनक शान्ति (पिंक्लिक सिक्यूरिटी) के नाम पर सिवनय अवज्ञा करनेवालों के लिए भी कही इसका प्रयोग न किया जाने लगे। जैसा कि होम मेम्बर साहब ने स्वय स्वीकार किया है, पिछले आन्दोलन में वहाँ के पचास स्वयंसेवकों को बेंत की सजा दी गयी थी। जहाँ तक हम समस्ते हैं, कानून में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, कि किन-किन खास अपराधों के लिए यह दण्ड दिया जायगा। ऐसी अवस्था में हमारा कर्त्तव्य है, कि हम स्पष्ट रूप से इस बर्बरतापूर्ण कानून का विरोध करे और बम्बई कौसिल के सदस्यों से अनुरोध करें कि वे इसे शीघ्र ही रह करा देने का प्रयत्न कर अपनी भूल का परिमार्जन करें।

२१ श्रगस्त १६३३

#### भीषरा सत्य

भारत के डाक्टरी विभाग के डायरेक्टर जेनरल साहब ने ग्रामी हो के स्वास्थ्य के विषय में ग्रंपने मातहत डाक्टरों से जाँच करायी थी। उनकी रिपोर्ट पर ग्रापने जो सम्मित प्रकट की है, वह हमारे लिए तो कोई विशेष महत्व नही रखती, शायद सरकार वहांदुर को उसमें कुछ काम की बाते मिल सकें। ग्रापको ग्रंब पता चला है कि भारत में २६ फीसदी पेट भर, ३२ फीसदी ग्राधे पेट ग्रार २० फीसदी भुक्खड है। ग्रापका यह भी ख्याल है कि जाँच करनेवाले हिन्दुस्तानी थे, इसलिए उन्होंने जीवन का बहुत ही निम्न ग्रादर्श ग्रंपने सामने रक्खा था। यदि यही जाँच योरोपियन डाक्टर करते, तो नतीजा इससे भी निराशाजनक होता। यही नहीं कि गरीबो को भोजन कम मिलता है। जो कुछ मिलता है वह पुष्टिकारक नहीं हैं। उस पर जन सख्या भी दिन-दिन बढती जाती है। नया काम कोई नहीं निकला। थोडे से कारखाने जरूर खुले हैं, पर ग्राबादी में जो वृद्धि हुई उसका बहुत थोडा हिस्सा उन कारखानों में खप सका। जमीन पर जो बोभ पहले था, वह ग्रीर बढ गया। इसका नतीजा यह होगा कि ग्रापके शब्दों में—

''साधारण जनता को हो जीवन के कठोर सग्राम का सामना न करना पड़ेगा, बिल्क सम्पन्न श्रेणीवालो को भी कठिनाइयाँ फेलनी पड़ेगी, जिनकी गुजर फसलो की बचत पर होती है। ग्रगर भूमि की सारी उपज किसानो की ही जरूरतो के लिए काफी न होगी, तो लगान कहाँ से ग्रायेगा, जरूरत की दूसरी चीजे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से ग्रायेगे, रेल के टिकट कैंसे विकेगे। भारत का सारा सामाजिक जीवन ग्रगर नष्ट न हो गया, तो उसमे भुकम्प ग्रवश्य ग्रा जायगा।''

२८ ग्रगस्स १६३३

### महात्मा जी की रिहाई

भारत सरकार ने महात्मा जी के अनशन के आठवें दिन छोडकर उचित ही किया। खेद यही है कि उसने ऐसा करने मे अनुचित विलम्ब किया तथा कुछ दिनो तक व्यर्थ ही लोकापवाद सहती रही। आशा है श्री देवदास गान्धी के विषय मे भी गवर्नमेट इसी न्याय से काम लेगी। जो यह आश्वासन देने पर भी कि यह देहली मे असहयोग का प्रचार करने नही आये हैं, उन्हें सजा देना ही उचित समका।

२८ ग्रगस्त १६३३

## मालवीय जी की चुनौती

महामना प॰ मदनमोहन मालवीय ने वगाल की पुलिस पर यह ग्रिभयोग लगाया था कि उसने ४७ वी ग्रिखल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के ग्रिधवेशन के समय एकत्रित प्रतिनिधियो तथा हवालात में बन्द प्रतिनिधियो ग्रौर ग्रिधवेशन के समय उपस्थित दर्शको पर बड़ी बर्बरता का प्रहार किया था। बगाल, भारत तथा लन्दन की सरकार ने इन ग्रिभियोगों को भूठा बतलाया है। ग्रभी हाल ही में इस विषय में एसेम्बली में जो प्रश्नोत्तर हुए है, उनसे पता चलता है कि सरकार न तो ग्रिभियोग स्वीकार करती है ग्रीर न उसकी स्वतत्र जॉच कराना चाहती है। यह नीति हमारी समभ में नहीं ग्राती। २८ ग्रागस्त १९३३

## गोरे-गोरे हैं, काले-काले हैं

हमारा सहयोगी "लीडर" भी कभी-कभी बेतुकी बातें कर जाता है। भला इसमें भी कोई तुक है कि हिन्दुस्तानी श्रीर श्रंग्रेजी सिपाहियों के लिए एक ही फौजी श्रस्पताल रक्खे जायें! खर्च की कभी कोई दलील नही। ग्रगर सरकार खर्च में कभी करने पर श्रा जाय, या श्राज शासन में जनमत की प्रधानता हो जाय, तो खर्च ग्राध से भी कम हो सकता है। काँग्रेस के ५००६० ग्रगर कम ही मान लिये जाँय तो बड़े से बड़े कर्मचारी के लिए एक हजार का वेतन किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता, पर कभी करने की जब नीयत भी हो। सरकार के फौजी विभाग को इसकी क्या परवाह है कि श्रंग्रेजी फौजी ग्रस्पतालों में श्रकसर गिने-गिनाये मरीज ही रहते हैं, वहाँ के डाक्टर श्रीर सर्जन मजे से शिकार खेलते है और नसें बिज खेलकर ग्रपना मन बहलाती है। ये गोरे ग्रस्पताल तोड़ दिये जायें तो ये डाक्टर ग्रीर नसें कहां जायें ? पाँच-छ सौ का लम्बा वेतन कहां मिले ? इतनी तकलीफे हो रही है, हमने तो कभी न सुना कि कोई गोरा ग्रफमर तख-फीफ मे ग्राया हो। कही-कही एकाध तखकोफ मे ग्राया भी है तो उसके लिए रियासतो मे पहले ही से कोई उससे बड़ी जगह निकाल ली जाती है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोरे सिपाहियो का कालो से क्या सम्पर्क। वह कालो से चौगुना वेतन पाता है, तो उसी हिसाब से सर्जनो ग्रीर नर्सों को भी कालो के ग्रस्तालो से चौगुना वेतन पाना लाजिम है। उसमे भला कैसे कमी की जा सकती है।

४ सितम्बर १६३३

#### वाइसराय का भाषरा

गत ३० ग्रगस्त को शिमले मे दोनो व्यवस्थापक भवनो की संयुक्त बैठक मे हिज एक्सेलेसी वाइसराय ने जो भाषण दिया उसमे देश की प्राय सभी वर्तमान समस्याग्रो का उल्लेख किया गया. पर देश के सामने बेकारी की जो सबसे भीषण समस्या है उसके विषय में ग्रापने कुछ नहीं कहा। जो कुछ हो रहा है वही होता रहेगा, यो ही बेकारी बढती रहेगी, यो ही सारे टैक्स बने रहेगे। जनता के लिए भ्रापने कही भ्राशा की कोई भलक नही दिखायी। कोटकाई पर गोलाबारी की ग्रापने जो सफाई दी, उसमे कोई नयी बात नही है। हाँ, यह सन्तोष की बात है कि इन गोलाबारियों से निरंपराध प्राशियों की हत्या नहीं हुई। आपने फरमाया-फीजी खर्च मे ज्यादा किफायत की श्रव गजाइश नही है। ग्रीर यह भी कोई नयी बात नहीं। गवर्नमेट हमेशा यही कहती है और यही ग्रापने भी कहा। ऐग्रिकलचरल रिसर्च काउसिल के विषय मे श्रभी तक हमने केवल उसका नाम सुना है भीर इस विचार से मन को सन्तुष्ट कर लेते है कि एक परोपकारी सरकारी सस्था है जो धनाभाव के कारण श्रभी कुछ विशेष काम नही कर सकी। रियासतो की रचा के लिए एक नया कानून बनाया जानेवाला है। यह पहले ही से तय था भीर इसका यही ग्रर्थ है कि रियासतो को इन टिकौनो से दस-बीस वर्ष ग्रीर चला ले जाइए. पर उनमे जीवन शक्ति का लोप होता जा रहा है। जापान की व्यापार-संधि के विषय मे भी म्रापने यह स्राशा नही दिखायी कि रुई पैदा करनेवाले काश्तकारो के हित की रचा का क्या इन्तजाम सोचा गया है। हमे ग्राशा है, गवर्नमेट ग्रौर भारत के प्रतिनिधि इस कवेशन में किसानों को भल न जायँगे, और थोड़े से मिल मालिको और लंकाशायर के व्यापारियों के हितों को ही प्रधानता न दी जायगी । सूना गया है कि जापान भारतीय रुई को जापानी कपड़े के बदले मे लेने का प्रस्ताव करेगा। सुफेद कागज के विषय मे सयुक्त कमेटी के मेम्बरो के ग्राँसू पोछने के बाद भ्रापने भविष्य में नवीन भारत के निर्माख में श्रोताश्चों के सहयोग पर जोर दिया, हालाँकि उस सहयोग के लिए बहुत कम गुजाइश रखी गई है। ग्रन्त में ग्रापने ग्रपील करते हुए ये सुन्दर शब्द कहे—

"मैं सच्चे हृदय से आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आनेवाली जिम्मेदारियों को साहस और लगन के साथ स्वीकार करें, जिसमें आपका देश अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर बढते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में बराबर का सहयोग प्रदान करे।"

इसके उत्तर में हम यहो कहना चाहते है कि यह सहयोग प्राप्त करने में वाइस-राय ही पर सारा दारोमदार है।

४ सितम्बर १६३३

## हमारी क़ौमी पार्लामेंट की कौम-परवरी

हमारी "कौमी पालमिट" श्रथीत् "लेजिस्लेटिव एसेम्बली" ने इसके पहले भी कितनी ही बार अपनी कौम-परवरी का बहुत अच्छा परिचय दिया है, जिसके लिए भारत की जनता अपने हितैषी महानुभावों को मक्तकठ से धन्यवाद दे रही है, लेकिन ६ सितबर को रायबहादूर मथुरा प्रसाद जी मेहरोत्रा के इस प्रस्ताव पर कि राजनैतिक कैदियो और नज़रबन्दों को अब छोड दिया जाय, एसेम्बली ने जो निश्चय किया, वह उसे इतिहास मे ग्रमर कर देगा। इन महानुभावो को यह खुब मालुम है कि गवर्नमेट उनकी रत्ती-भर भी परवाह नहीं करती श्रीर उनकी सिफारिश या विरोध को समान उपेचा की दृष्टि से देखती है। ऐसी हालत में हम नहीं समफते इस प्रस्ताव पर उन महानुभावों ने भ्रपनी देश-द्रोह पूर्ण मनोवृत्ति का ताडव-नृत्य दिखाकर ग्रपना या देश का कौन-सा उपकार कर दिया । क्या वे चप न रह सकते थे ? कम से कम उनका परदा तो ढका रह जाता। उस प्रस्ताव का इन हजरात ने ऐसा घोर विरोध किया कि उस पर राय लेने की नौबत भी नही श्रायी। सरकारी मेम्बरो की नीति तो हमारी समक मे श्राती है। सरकार ग्रसहयोग को घातक समकती है श्रीर उसके नौकर उसके हुक्म की तामील करने पर मजबूर है। लेकिन जो लोग राष्ट्र-द्वारा चुनकर भेजे गये है, जिनसे आशा की जाती है कि वे जो कुछ करेंगे राष्ट्र के प्रतिनिधि की हैसियत से करेंगे, जो राष्ट्र के हितों के पहरेदार समक्षे जाते है, जो राष्ट्रीय सम्मान के रचक है, वे एक ऐसे राष्ट्रीय प्रस्ताव का विरोध करें, यह लज्जास्पद है। क्या सरकार को उन्होने इतना कमजोर समक्त लिया है कि ग्रगर इस वक्त दौडकर उसे सँभाल न लेते तो वह बालू की भीत की तरह गिर पडती। ऐसा भ्रम करने का तो उन्हें कोई कारण न होना चाहिए, क्योंकि सरकार की भ्रजेयता के उन्हें काफी तजरबे हो चुके हैं। उनकी हिमायत के बगैर भी यह प्रस्ताव गिर जाता। श्रीर अगर न गिरता तो भी ऐसी कौन- सी बड़ी श्राफत श्रा जाती थी। सरकार कैंदियों को छोड़ने का वादा करके भी उन्हें बरसो जेल में डाले रह सकती है। मगर यह महानुभाव कुछ ऐसे बौखलाये कि सारी सुध-बुध भूल गये श्रौर मरी हुई लाश को पीटकर शहीदों में दाखिल हुए बगैर न रह सके। मालूम नहीं, इस मुफ्त के श्रप्यश के वे क्यों इतने बेक़रार हो गये। इसमें कोई न कोई रहस्य है।

इसमें शंक नहीं कि वर्तमान एसेम्बली के सदस्य उस वक्त एसेम्बली में श्राये जब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर रक्खा था। श्रगर कांग्रेस ने श्रपने नुमायदे खंडे किये होते तो इन महोदयों में से बहुत थोडे श्राज एसेम्बलों में रौनक श्रफरोज होते। इन्हें राष्ट्र का प्रतिनिधि समफता ही हमारी गलती है। श्रगर कांग्रेस ने श्रपने उम्मेदवार खंडे किये तो इन्हें एसेम्बली के फिर दर्शन न होगे। फिर तो उन्हें सरकार ही की कृपा-दृष्टि का भरोसा रहेगा। एसेम्बली में तो सरकार के नामजद किये हुए मेम्बर रहेगे ही। शायद इन भलेमानसों में से किसी की किस्मत लड जाय।

श्रीर क्या इन लोगों की समफ में श्रभी तक यह बात नहीं श्रायी कि क ग्रेस यदि सत्याग्रह को सामूहिक रूप से फिर जारी करना चाहे तो वह कैदियों के जेल में रहते हुए भी कर सकती है। कांग्रेस को सेवकों की कमी नहीं है श्रीर उसके दस-पाँच हजार भक्तों के जेल में पड़े रहने से उसके काम में कोई बाधा नहीं पहुँच सकती? मि० विजय कुमार बसु श्रीर नवाब मिलक मुहम्मद हयात खाँ ने जिन शब्दों में विरोध किया, वह किसी सरकारी मेम्बर के मुँह से ही शोभा देते। बसु महाशय ने फरमाया—मुफे विश्वास नहीं कि बन्दियों के छूटने से श्रानेवाले सुधारों की सफलता में बाधान पड़ेगी। मिलक साहब का कथन भी कुछ इसी ढग का था। सर एन० चोकसी ने फरमाया कि कांग्रेस श्रभी तक बम्बई में पिकेटिंग कर रही है श्रीर सरकार को उन्हें न छोड़ना चाहिए। होम सेकेटरी ने कहा कि मुल्क की श्राबादी को देखते हुए कैदियों को सख्या नगएय है। सर फजल हुसेन ने फरमाया कि ऐसे प्रस्तावों से काउसिल का समय नष्ट करने का उद्देश्य यही है कि प्रस्तावक को वोट मिल सके। केवल सैयद हुसेन इमाम साहब ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। श्रन्य सज्जन या तो इस प्रस्ताव पर कुछ बोलने का साहस न रखते थे, या बोलना व्यर्थ समफा।

श्रव समस्या यह है, कि इस दशा में भी जब कि काउसिलों में ऐसे कौमफरोशों का बहुमत है, काँग्रेस काउसिलों का बहिष्कार करती रहेगी या उन्हें श्रपने कब्बे में लाकर ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए उनके द्वार बन्द कर देगी े यह सच है कि, राष्ट्र इस समय सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रोग्राम किसी तरह सफल नहीं कहा जा सकता। देश श्रौर नेता थके हों या न हो, पर इस प्रोग्राम पर श्रव उत्साह नहीं रहा। यो त्याग श्रौर बिलदान का जनता पर प्रभाव पडता ही है श्रौर वह श्रव भी पडेगा, लेकिन उस प्रभाव से काम न लिया जाय, तो नतीजा यही होगा, कि

सरकार को ऐसी काउसिले मिलेगी जिनसे वह मनमाने कानून बनवाती रहेगी। उसकी निरंकुशता का अन्त करने के लिए यह परमावश्यक हो गया है, कि काँग्रेस आनेवाली काउंसिलों को अपने हाथ में करने की भरपूर चेष्टा करे। जनता में सत्याग्रह के लिए चाहे उत्साह न हो, पर उसे काँग्रेस पर पूरा विश्वास है और वह खूब समभती है, कि उसके हितों की रचा काँग्रेस ही कर सकती है।

हमारा यह भी खयाल है, कि सत्याग्रह से जिस बात की आशा थी, वह बहुत कुछ पूरी हो चुकी है। सत्याग्रह से सरकार इतनी भयभीत हो जायगी, कि काँग्रेस के हाथों में ग्रिषकार देकर भाग खड़ी होगी, ऐसा भ्रम तो किसी को भी न था। उसका उद्देश्य जनता में राजनैतिक जाग्रित पैदा करना था और वह उद्देश्य पूरा हो गया। ग्राज मामूली औरतें भी स्वराज्य का ग्रर्थ और उसे ग्रपने देश के उद्धार का मूल समभती है। स्वराज्य के लिए कुर्बानी करने की भावना भी उनमें प्रबल है। इस भावना को ग्रब कार्य-रूप में लाने की जरूरत है। ग्रन्यथा जिस तरह पकी हुई खेती काट न ली जाय, तो दाने जमीन पर गिरकर नष्ट हो जायँगे, उसी तरह इस जागृति से काम न लिया गया, तो वह उदासीनता में परिणत हो जायगी। सरकार इस वक्त काँग्रेस को कुचलने की धुन में चाहे कितनी ही ग्रकड़ दिखाये, पर मन में वह खूब समभत्रती है, कि ग्रब निरकुश शासन के दिन विदा हो गये ग्रीर भारत ग्रब विदेशी शासन को सहन नहीं कर सकता। इस बात को वह ग्रग्रेज भी समभ्रने लगे हैं जो हमेशा दमन का पच लेते ग्राये हैं। ''स्टेट्समैन'' उन ग्रखबारों में है, जिन्हें भारत से कभी सहानुभूति नहीं रही, पर मिदनापुर के जिला हाकिम मि० बर्ज की दुष्टता-पूर्ण हत्या पर टिप्पणी करते हुए वह लिखता है—

"जब तक भारत की झार्थिक समस्याद्रों को भारत के हित के दृष्टि-कोए से नहीं, बिल्क माटेंग्यू नारमन या किसी दूसरे महाजन के विचारों के झनुसार देखा जायगा, जब तक यह विश्वास बना हुआ है कि नौकरी के द्वार भारतीयों के लिए बन्द हैं, और शासको और शासितों के बीच का पुल केवल तख्ते का पुल है, जो इच्छानुसार खाई पर से हटाया जा सकता है, जिससे सरकार जनता की वकील होने की जगह अपने को किले में स्वरिचत रखती हैं, क्रान्ति यो ही गुप्त-रूप से होती रहेगी।"

हम इसके पहले भी कई बार लिख चुके है कि इन हत्याग्रो से देश का उद्धार नहीं हो सकता श्रोर जो लोग ऐसा समभते हैं वे बड़े भारी भ्रम में है, पर जैसा "स्टेट्समैन" ने लिखा है कि इन हत्याग्रो की तह में ग्राधिक कठिनाइयाँ काम कर रही है श्रोर यह श्राम तौर पर खयाल किया जा रहा है कि जब तक शासन-व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन न किया जायगा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि देश की ग्राधिक दशा सुधारने में समर्थ हो सके श्रोर शिचित-समाज की बढती हुई बेकारी का कुछ इलाज कर सकें, ये कारण दूर न होगे। यह ग्रवसर ऐसा नहीं है कि काँग्रेस हूर से तमाशा देखती रहे और इन आर्थिक समस्याओं के हल करने में प्रयत्नशील न हो। यह सच हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहती और वह कॉग्रेस को कुचलकर दम लेना चाहती है। लेकिन कॉग्रेस के कुचलने से क्या आर्थिक किटनाइयाँ दूर हो जायेंगी? जब तक शिचित बेकारी बढती रहेगी, असन्तोष बढता रहेगा। इस वक्त देश और गवर्नमेंट के सामने सबसे बडी समस्या यही बेकारी है, और कॉग्रेस अधिकार में आकर इस पर बडी हद तक विजय पा सकती है।

११ सितम्बर १६३३

### रासेम्बली में भूकम्प

एसेम्बली वाले बिलकूल बच्चो की तरह काठ के घोडे पर सवार होकर जब उचकने लगते है, तो समभते है वे सचमुच के घोडे पर सवार है। वे इस खयाल से दिल में खश होते रहते हैं कि एसेम्बली ब्रिटिश पार्लामेट है ग्रीर वे इस पार्लामेट के सूयोग्य मेम्बर है, और इसलिए वहाँ पालिमेट की हरेक नीति की नकल की जानी चाहिए, चाहे उससे कोई तत्व की बात निकले या न निकले। इन महानभावो की इस सरलता पर हँसी माती है। जब ये लोग भोजवा तेली की भाँति जो राजा भोज के सिहा-सन पर बैठकर बहकने लगता था, पालिमेट की परम्पराभ्रो की अन्धो नकल करने मे श्रपनी बद्धि की दुर्बलता दिखाने लगते है, बात-बात पर श्रार्डर-श्रार्डर । का गुल मचाना, बात-बात पर पार्लामेट के हवाले देना । सभी उभी दिन एक अजीव तमाशा हुआ। मि० गयाप्रसादिंसह के ''खहर-रचक बिल'' पर बहस हो रही है कि यकायक लाला हिरराज स्वरूप हैट लगाये हाउस मे म्रा जाते है । बस एसेम्बली मे हगामा मच जाता है । भुकम्प-सा भ्रा जाता है। चारो तरफ से भ्रार्डर-म्रार्डर का होहल्ला मचने लगता है, मानो भ्रन्दर कोई साँड घुस ग्राया है। लाला साहब भी यह फटकार पडते ही बदहवास होकर भागते है और सीधे लॉबी मे जाकर दम लेते है। बडी मुशकिल से बेचारो की जान मे जान श्राती है। किसी तरह प्राण बचे। रसीदावद लगाये बले बखैर गुजशत। पछिए एसेम्बली में कोई हैट लगाकर चला जाय तो इस कदर चीखने-चिल्लाने की क्या जरूरत थी। माना ब्रिटिश पालिंमेट में कोई हैट लगाकर नहीं जाता। अप्रेज छत के नीचे पहुँचते ही अपना हैट उतार लेता है, तो फिर यह क्या जरूरी है कि ग्राप भी ग्रपना हैट उतारे ग्रीर ग्रगर श्राप से गलती हो जाय तो क्यो ऐसा हगामा मचाया जाय । हम घर मे घुसते ही श्रपनी टोपी उतार कर हाथ मे नहीं ले लेते। अवसर टोपी लगाये बैठे रहते हैं। फिर एसेम्बली मे क्यो हैट लगाकर जाना जुर्म समफा जाय । यह है दास मनोवृत्ति की इतहा । हम खुश होते. श्रगर यह दास-मनोवृत्ति श्रेंग्रेजी रीति-नीति की ज्यादा महत्वपूर्ण बातो की नकल भी करती। ग्राँग्रेज ससार पर केवल इसलिए राज नहीं कर रहे हैं कि वे छत के नीचे ग्राते ही हेट उतार लेते हैं, या ग्रपनी लेडियों को जरा-सा हैट उठाकर सलाम करते हैं। हम इन जरा-जरा-सी ग्रग्नेजी बेहूदिगयों की नकल तो करते हैं, पर जो ग्रेंग्नेजों के जीवन की ग्रच्छी बाते हैं उनकी तरफ से ग्रांखें बन्द कर लेते हैं। सम्यता बाहरी नकल में नहीं है। वह ग्रन्दर के परिष्कार से उत्पन्न होती है। ग्रग्नेजों को मुंह चिढाने से तो हमारी बेवकूफी ही जाहिर होती है।

११ सितम्बर १६३३

## गवर्नर बम्बई की शिकायत

उस दिन गवर्नर बम्बई ने एक जल्से में स्पीच देते हुए फरमाया कि शहरवालो को देहातो की तरफ ज्यादा घ्यान देना-चाहिए, क्योंकि देहातो पर ही उनकी हस्ती कायम है। भ्रापने यह भी फरमाया कि भ्रव तक देहातों में जो कुछ हुआ है, सरकारी कर्म-चारियो द्वारा ही हम्रा है। शहर के धनियों ने सरकार का हाथ नहीं बटाया भीर न नेताम्रो ही ने सरकार की मदद की। सरकारी कर्मचारियो का हमे जो म्रनुभव है, वह तो बहुत उत्साहजनक नही है। सरकारी कर्मचारी देहात मे शिकार खेलने. गरीबो से बेगार लेने, उनसे घी, दूध, मछली, गोशत मुफ्त मे लेने जाता है. और । बहुधा वह गाँवो को तबाह कर देता है। ग्रफसरो के दौरे की खबर पाते ही देहातियो के प्राण सूख जाते है। बेचारे अपने पुत्राल और गाय और बकरियाँ छिपाने लगते है। अकसर देहातो मे हाकिमो का खर्च अदा करने के लिए बड़े-बड़े चन्दे किये जाते है। 'हाकिम जिला हो या तहसीलदार या शिचा का इसपेक्टर या हेल्थ अफसर, देहातो म सभी अफसर बन जाते है और सभी देहातियों पर रोब जमाते हैं। बाजार में घी का भाव सेर भर का हो, मगर दौरे पर अफसर दो सेर का घो लेगा। हरेक चीज वह श्राघे दामो पर लेना श्रपना ग्रघिकार समभता है, क्योंकि वह ग्रफसर है। श्राधा दाम भी वह देते है जो बड़े नेकनाम है। श्रधिकतर तो सारी चीज़ें मुफ्त ही मे ले लेते है। इसके सिवा तो हमने सरकार के द्वारा देहातो का कोई हित होते नहीं देखा । देहातो की सडको की, मदरसो की, चौपालो की, जानवरो की कौन खबर लेता है? वह फसली बीमारियों में मिक्खियों की तरह मरते हैं, कौन उन्हें दवा देता है ? जो सरकार अपनी कुल ग्रामदनी का ग्राघा फौज पर खर्च करती है, उसके पास देहातो के सुघार के लिये धन कहाँ है ? जो कुछ होता भी है, वह सरकारी ढग से होता है ग्रीर प्रजा उसे खुशी से स्वीकार नहीं करती। सरकार जब ग्रपने को देश का सेवक नही, स्वामी समभती है, श्रीर उस पर तलवार के जोर से शासन करती है, तो उसके कर्मचारी

भला क्यो न अपने को प्रजा का शासक समके। रहे, हमारे नेता। हमारा खयाल है, कि सरकार ने नेताओं को कभी किसो तरह का प्रोत्साहन नही दिया, उलटे उनके मार्ग में रोडे अटकाये हैं। देहातों की जागृति का अर्थ है जमीदार और हुक्काम के प्रभाव का कम होना। इसे न सरकार सहन कर सकती है, और न कर्मचारी। जागृति और लतखोरों में परस्पर विरोध है। किसान लगान दिये जायँ, हुक्काम को जबरदस्तियाँ सहे जाय, यही सरकार को इच्छा है। यहों हो रहा है। इस पर किसो का शिकायत करना हठ-धर्मी है। १६ वितम्बर १६३३

### राजकुमारों के रहने योग्य

हमें सर हेनरी हेग के जवानी यह सुन कर महान् सन्तोष हुम्रा कि ग्रंडमान सेलुलर जेल भारत के जेलों से कही बढिया ह । उसकी इमारत तो इतनी भव्य है कि सर हेनरी के शब्दों मे—''वह बड़े-बड़े मचेंट प्रिंसों के रहने योग्य हैं।'' शायद वहाँ कैदियों का स्व.स्थ्य इसीलिए नष्ट हो जाता है कि उन गरीबों को उससे कही ज्यादा भ्राराम से रक्खा जाता है, जिसके वे भ्रादी हैं। किसी को हलवा मुख्बे खिलाकर तो निरोग नहीं रखा जा सकता । ऐसी शानदार इमारत तो रहने को मिलती हैं, फिर भी हम ऐसे कृतष्टन है कि सरकार का एहसान नहीं मानते । क्या धच्छा हो, भ्रगर सेलुलर जेल को भ्रधिकारियों के लिए सैनेटोरियम बना दिया जाय भीर साल में एक-दो महीने के लिए उस सैनेटोरियम में रहकर वे भ्रपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया करें। इसी के लिए उन्हें योरोप की यात्रा करनी पडती हैं, यहाँ थोड़े ही खर्च में वही बात हासिल हो जायगी!

# रुईवालों की भी सुनी जाय

जापान और भारत में व्यापार की बातचीत जल्द ही शुरू होनेवाली है। हमें भाज्ञा है कि रुईवालों को भी उसमें अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायगा। भारत में मिलों से जितने आदिमियों की जीविका चलती है, उससे कही ज्यादा रुई की खेती से अपना निर्वाह करते हैं। शक्कर और रुई के सिवा किसानों के पास धनोपार्जन की कोई फसल नहीं रही। गेहूँ, तेलहन, सन, पटसन आदि के लिए कही बाजार नहीं रहा। उन दो में से रुई का बाजार भी निकला जा रहा है। जापान का कपड़ा रोक

दिया गया, तो वह यहाँ की रुई भी जरूर रोक देगा। पिछली बार इस विषय पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार की ग्रोर से कहा गया था कि जब से जापान ने भार-तीय रुई बन्द करने की धमकी दी है, उसने बहुत ज्यादा रुई मँगवायी है। लेकिन बाद को यह ज्ञात हुग्रा कि यह ग्रार्डर पहले के थे, ग्रौर वास्तव मे जापान ग्रपनी धमकी को ग्रमल मे ला रहा है। लकाशायर जापान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि छोटे रेशे की रुई की उसके यहाँ खपत नहीं है। जापान के सिवा उसका कोई खरीदार नहीं है। जब तक हमारे मिल मालिक इस बात का जिम्मा न ले कि वे भारत की सारी रुई खरीदेंगे तब तक उन्हें किसी प्रकार का सरचाया न मिलना चाहिए।

१८ सितम्बर १६३३

### जापान-भारत संवाद

जापान-भारत संवाद के समाचारों से अभी तक यही मालूम हुआ कि जापानी डेपुटेशन खूब भ्रच्छी तरह तैयार होकर भ्राया है, पर भारत ग्रभी बिलकुल तैयार नहीं है। जब जापान भारत से सालाना ३० करोड रुपये की रुई खरीदता है, तो प्रश्न यह उठता हैं कि जापान ने भारत की रुई का बहिष्कार कर दिया तो रुई पैदा करनेवाले किसानों को ३० करोड़ रुपये कौन देगा ? यह कहना कि जापान केवल धमकी दे रहा है श्रीर उसका भारत की रुई के बगैर काम नही चल सकता, जनता को घोखा देना है। जब भारत के कपड़े का बाजार जापान के लिए बन्द हो जायगा, तो वह इतनी रुई लेकर करेगा क्या । उसे रुई की माँग इसीलिए तो है कि भारत मे उसके कपडे की खपत है। कपडे की माँग कम होते ही रुई की माँग ग्राप ही ग्राप कम हो जायगी। कुछ वर्ष पहले तो जापान का यहाँ कुल १० करोड का कपडा बिकता था, हालाँकि रुई वह ३० करोड की खरीदता था। पिछले तीन वर्षों मे जापानी कपडे की खपत यहाँ बढ गयी है, फिर भी ३० करोड का जापानी कपड़ा किसी तरह नही बिकता। बाहरी कपडे की खपत इस वक्त ४०-४५ करोड से अधिक नहीं है। उसमें आधा से ज्यादा अभी तक इंग्लैंड का कपड़ा हैं । हमें को यही मालूम होता है कि जापानी कपड़ो को बाहर निकाल कर भारत श्रपने किसानो और कपडों के गाहको दोनो ही के साथ भन्याय करेगा। भव कोई यह नहीं कह सकता कि जापानी कपड़ा जापानी सरकार की मदद से इतना सस्ता बिकता है। उसके सस्तेपन का रहस्य उसके मजदूरों की निपुराता धौर कारलानों के सुप्रबंध पर है। क्यो भारत मे अच्छे कारीगर जमा करने की चेष्टा नहीं की जाती और क्यों प्रबंध किफायत से नहीं किया जाता, और उनकी भ्रयोग्यता का तावान जनता से क्यो लिया जाता है ?

हम यह नहीं कहते कि जापानी कपडा बेरोक-टोक भारत में भ्रावे। कुछ प्रतिबन्ध होना भ्रावश्यक है। इसमें हमें कोई खराबी नहीं मालूम होती कि जापान जितने की रुई खरीदे, भ्रगर ज्यादा नहीं तो उसके भ्राधे रुपये के कपडे तो यहाँ बेच सके। मिलवालों को भी सोचना चाहिए कि जब किसानों के पास रुपये ही न होगे तो उनके कपडे कौन खरीदेगा।

२ प्रक्टूबर १६३३

### ब्रिटेन के लिए ऋसह्य

कई दिन हुए ब्रिटेन की उस पार्टी ने जो भारत को हमेशा अपने अधिकार में रखने की इच्छुक है, कई पेशनर जनरलों की एक संयुक्त चिट्ठी छापी थी, जिसका आशय था कि ब्रिटेन अपनी सैनिक शक्ति से भारत पर शासन किये जा सकता है। एक दूसरे अंग्रेज जनरल ने जिसका नाम सर डब्लू मियान हेनेकर है उन जेनरलों का जवाब देत हुए कहा कि यह सत्य है कि हम भारत पर सैनिक शासन कर सकते है, लेकिन इसका बोभ इतना अधिक होगा कि ब्रिटेन उसे सँभाल न सकेगा। आप आगे कहते हैं—

"कोई व्यवस्था भारत में विद्वेष पैदा करने के लिए इससे श्रच्छी नहीं सोची जा सकती कि भारत को पशुबल से अपने श्रधीन रखा जाय। भारतीय सेना के क्रमशः भारतीयकरण का समर्थन प्राय हरेक जी० श्रो० सी० ने किया है।" लेकिन इस वक्त मि० चींचल के सामने किसकी चल सकती है।

२ ग्रक्टूबर १६३३

# पिछली मदु मशुमारी

भारत सरकार ने १६३१ मे जो मनुष्य-गणना करायी थी, उसकी पूरी सच्चाई यानी उसके एकदम ठीक होने के विषय मे बहुतो को तोन्न सन्देह है—भौर इस सन्देह के कई कारण है। काँग्रेस का सत्याग्रह भान्दोलन बहुत जोरो पर था। हिन्दुओ की एक बहुत बड़ी संख्या काँग्रेस-सेवा मे सलग्न थी। ऐसे अवसर पर उन्होंने मर्दुमशुमारी का बहिष्कार किया। बहिष्कार उचित था या अनुचित, इसका प्रश्न नहीं है पर यह सत्य है कि गणना करनेवाले अपने मन से ही गिनती लिख कर चल देते थे। बहुतो को पता भी न चला और गिनती हो गयी। मुसलमानो ने बहिष्कार का उलटा किया और अपनी सख्या अच्छी तरह लिखायी। वे जानते थे कि मताधिकार का प्रश्न भ्रा

रहा है। इसलिए गणना श्रिधिक लिखानी ही चाहिए। इसलिए १६३१ की गणना के अनुसार हिन्दू-मुसलमान श्रृनुपात का व स्तिविक अनुमान नही किया जा सकता।

फिर भी, गणना में सरकार की झोर से काफी परिश्रम किया गया है। जनता के सहयोग के झभाव में घाँघली भी हुई, पर उसका विशेष बुरा फल न हुआ। यह अवश्य हुआ कि शारदा बिन के पजे में फँसने से बचने के लिए १४ वर्ष के नीचे की विवाहिता कन्याओं को भी कुमारी लिखाया गया, अतएव विवाहितों की ठीक सख्या जात नहीं सकी।

पर, जो रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है, उससे बहुत-सी बहुत रोचक बातें मालूम हुई है। सबसे रोचक बात तो यह है कि आबादी की दृष्टि से भारत ससार भर में सबसे आगे हैं। यहाँ के निवासियों की सख्या चीन से भी अधिक हो गयी है। अकाल, बाढ, महामारी सब का कोप होते हुए भी चीन के भीषरा नर-सहार के कारण भारत, चीन के भी आगे बढ आया है। चेत्रफल में बंगाल भारत का नवाँ प्रान्त है, पर आबादी में सबसे अधिक और समूचे ब्रिटिश भारत की आबादी का १/६ अश यही रहता है।

१६२१ में भारत में शिच्चितों की सख्या २२,६२३,६५१ थी, पर, १६३१ में — ब्रिटिश शासन के दस सुनहले वर्षों में बढ़ कर केवल २८,१३१,३१५ ही हो सकी। यानो अबदी पीछे ७ प्रतिशत का श्रीसत बढ़ कर केवल प्रतिशत ही हो सका।

भारत में नागरिकों की सख्या ३८,६८५,४२७ यानी कुल जनसंख्या का केवल ११ प्रतिशत ही है। कृषि की जीविका करनेवालों का ग्रौसत ७१ प्रतिशत है। विवाह योग्य विधवाग्रों की सख्या ६,३१३,७७३ है। १६३१ में पागलों की सख्या १३०,३०४, बहरो-गूगों की २३१,८६५ ग्रन्थों की ६०१,३७० ग्रौर कोढियों की १४७,६११ थी। सगठिन मजदूरों की सख्या ५,०००,००० समभनी चाहिए। व्यापार में लगे हुए लोगों की सख्या घट कर ६२ लाख ही रह गयी। जन-सेना १,०४०,००० से घट कर ६४९,००० रह गयी, साम्राज्य तथा स्टेट सेना ४४०,००० से घट कर ३१७,००० हो गयी है।

अस्तु ये रोचक आँकडे हमारी दुर्दशा तथा अभ्युदय दोनो को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है और आशा है, कि पाठको को इनसे कुछ नयी बाते मालूम होगी।

२ प्रक्टूबर १६३३

## ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में पदाधिकारियों को त्राश्वासन

भ्रन्य देशों में राजनैतिक व्यवस्थाम्रो का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र का कल्याख भीर

उन्नति होती है। एक मंत्रि मंडल जाता है, दूसरा ग्राता है। एक दल की जगह दूसरा दल अधिकार प्राप्त करता है। यह सब कूछ जनता के हित के लिए। सरकारी कर्म-चारी भी जनता ही के एक भाग है, उनका हित-ग्रहित भी राष्ट्र के हित-ग्रहित के साथ बधा होता है. लेकिन भारत मे जो व्यवस्था की जाती है उसमे सबसे पहले यह देखा जाता है, इसमे कर्मचारियो-खामकर अंग्रेज कर्मचारियो को कोई नुकसान तो न पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ कर्मचारी राष्ट्र के लिए नहीं है बल्कि राष्ट्र कर्मचारियों के लिए है। इमलिए जबसे माइमन कमीशन भारत ग्राया, तभी से पदाधिकारियों के मन मे शंकाएँ उठ ग्ही हैं और वे बार-बार सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि उनके वेतन, भत्ते, छुट्टियाँ, पेन्शन ग्रस्तियार सब कुछ ज्यो के त्यो वने रहेगे ग्रीर इस बात को वे ग्रानेवाली व्यवस्था मे शामिल कर देना चाहते है ग्रौर यद्यपि उनके हितो के लिए सरकार ने सुफेद कागज में बहुत काफी बन्दिशे कर दी है, फिर भी ज्वाइट सेलेक्ट कमेटी की बैठक मे जो अब फिर शुरू हुई है, सर सैमुएल होर से उसी विषय पर जिरहे की गयी, श्रीर जैसे कोई रोगी जबतक डाक्टर के मुँह से अपने श्रच्छे होने की बात न सून ले, उसे सन्तोष नही होता, उसी तरह सैमएल होर से अपनी इच्छित सारी बातें स्वीकार कराके पदाधिकारी हितो के रचको ने खशी की साँस ली होगी। बात तो तय थी ही, लेकिन भारतवालो को एक बार सुना देना जरूरी था ग्रौर वह ग्रभिनय कर दिखाया गया।

नौकरशाही को म्रानेवाली व्यवस्था से शंकाएँ हैं, यह तो स्पष्ट ही है, मगर इमका कारण इसके मिवा ग्रीर क्या हो सकता है कि उन्हे इस वक्त जो रियायते ग्रीर अस्तियार और फायदे हैं उन्हें वे ख़ुद भारत की हालत को देखते हुए सीमा से बढा हुआ समभते है, और उन्हें भय है, कि ये मौके उनके हाथ से निकल जायेंगे। वे भ्रपने को भारन की जनता से अलग समभते है श्रीर उन्हें भारत के हित की उतनी परवाह नहीं है जितनी अपने फायदे की । वे दिल में खब समभते है कि भारत जैसे दिरद्र देश मे जहाँ १०० में ५० आदमी बेकार है, अगर जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में कुछ भी ग्रधिकार ग्राया तो ये मजे न रहेगे। जनता सबसे पहले प्रबन्ध के खर्च में किफायत करेगी इसलिए वे हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ कर लेना चाहते है और आने-वाली व्यवस्था को ऐसा जकड देना चाहते है कि वह उनकी ग्रोर तिरछी ग्रांखो देख भी न सके । हम नही समभते, जिस व्यवस्था मे पदाधिकारियो पर मन्त्रियो और जनता के प्रतिनिधियो का कोई दबाव न रहेगा, वह व्यवस्था किस विचित्र ढंग की होगी। कैमी दशा मे उस व्यवस्था को ऐसी महिंगी सर्विस के रहते हुए, निर्माण के कामों के लिए जनता पर नये कर लगाने पड़ेगे श्रीर जनता मे कर देने की जो शक्ति है, वह पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए नयी व्यवस्था को अपना-सा मुँह लेकर रह जाने के सिवा भ्रौर कोई रास्ता ही नही रह जाता। जनता प्रबन्ध मे कोई किफायत नही कर सकती, नौकरों को जो अस्तियारात मिल गये हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं की जा सकती। ऐसी व्यवस्था उस आदमी की-सी होगी, जिसके हाथ पाँव बाँध कर कहा जाय कि अब दौड़ों। वह गरीब हिल तो सकता ही नहीं, दौड़ेगा कहाँ से। फौज के खर्च में कमी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, प्रबंध के खर्च में कमी हो ही नहीं सकती, फिर जनता पर कर-भार कैसे हलका हो सकता है। उसका उपाय एक यही रह जायगा कि जो कुछ जैसे चलता है, वैसे ही चलता रहें और मत्री और काउसिलों के मेम्बर काउसिल भवन में ब्रिज खेलकर अपना मनोविनोद किया करें। ऐसी व्यवस्था के लिए इतना तूमार क्यों बाँधा जा रहा है। जब उससे हमारी दशा में कोई उन्नति होने की आशा नहीं, तो जो इंतजाम चल रहा है वही क्या बुरा है। करोड़ों का खर्च और बढाकर बदलें में कुछ न पाना, यह तो बडा कठोर दड है।

६ अक्टूबर १६३३

### मि० लांसबरी का बाल-बहलावन

मि॰ लासबरी ने भारत के नाम एक पैगाम भेजकर कहा है कि लेबरपार्टी बहुत जल्द अधिकार पानेवाली है। उस वक्त वह भारत को त्रन्त पर्ण स्वराज्य प्रदान कर देगी, कि चाहे वह साम्राज्य का प्रमुख अग बनकर रहे या बिलकूल स्वतत्र हो जाय। मि॰ लासबरी लेबर पार्टी के प्रमुख नेता है और कोई वजह नहीं कि हम उन पर विश्वास न करें। अब तक हमे मजदूर-दल का जो कुछ अनुभव हुआ है वह तो इस बादे पर विश्वास करने मे बाधक है, पर हो सकता है कि जिस श्रादमी ने एक दो बार श्रपने वादे न पूरे किये हो, वह तीसरी बार परा करे। श्रविश्वास करके हम श्रपने हमदर्दी की हमदर्दी नहीं खो देना चाहते । सब कुछ मजदूरदल के बहमत पर है । अगर फिर मजदूर दल को वैसा ही बहुमत मिला जैसा पिछले अवसरो पर मिल चुका है, तो मि० लासबरी सदिच्छा रखते हए भी कंजरवेटिव दल के सामने सिर भकाने के लिए मजबर हो जायेंगे। हाँ, अगर मजदूर दल को शुद्ध बहुमत मिला, तो हमे आशा है वह अपने राज-नैतिक न्याय-नीति का परिचय देने मे समर्थ हो सकेगे। कम से कम मजदूरदलवाले मीठे वादों से दिल तो ख़ुश कर देते हैं। कंजरवेटिव तो जबान से भी जहर ही उगलते हैं। गरीब को तसल्ली के दो शब्द भी बहुत है। मीठी बाते करके आप हमारा गला भी काट सकते हैं, आंखें दिखाकर और घडकियां जमाकर ग्राप हमारे समीप नही भ्रा सकते। यह मानना पडेगा कि मेकियावेलियन नीति मे लेबर-दलवाले कंजरवेटिव दल को अभी कुछ दिनो पढा सकते है। मि॰ रैमजे मैकडोनल्ड को ही देख लीजिए। मजदूर-दल का कहाँ शुमार नही है, पर आप बर्तानियाँ-साम्राज्य के प्रधान सचिव बने हुए है।

मि॰ बाल्डविन और लायड जार्ज तो क्या, मि॰ चींचल भी इतनी सफाई से चोला न बदल सकते। इस विषय मे लेबर पार्टी के सामने कोई दूसरी पार्टी नही ठहर सकती। १ स्रक्टूबर १९३३

#### काँग्रे स के बेकार वालंटियर

हमे यह देखकर दु ख होता है कि काँग्रेस के कितने ही नवयुवक धाजकल देकारी मे मारे-मारे फिर रहे हैं और कही धाध्यय नहीं पाते। जिस बात को उन्होंने सत्य समका उसके लिए सब तरह के कष्ट फेले। अब उनके पास न खाने को पैसे हैं, न पहनने को कपडे। कितने ही तो पैसे-पैसे को मुहताज है। तीन-चार साल से काँग्रेस की सेवा ही उनके जीवन का काम हो गया था। खेद हैं कि जनता उनकी धोर से बिलकुल उदासीन हो रही है। उनमें कितने ही किसी प्रकार का काम चाहते हैं जिससे वे रोटियाँ कमा सके, दूसरों के भार न बने, पर कहाँ काम मिलता। यदि हमारे नेता उद्योग करें तो इन गरीबों के लिए कोई काम निकाला जा सकता है, पर धाजकल जो शिथिलता छा गयी है, उसने हमें इतना निरुत्साह कर दिया है कि शायद हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। जिन लोगों ने तालियाँ बजा-बजाकर और फूलों के हार पहना-पहना कर इन युवकों को जेल भेजा था, धाज वे इनके गुजारे का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते ? जिनके माँ-बाप है, या जिनके घरवाले उनका स्वागत करने को तैयार है, उनसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन्होंने काँग्रेस के लिए धपना काम-धंधा छोड दिया, धकसर घरवालों से बिगड बैठे, उनके लिए ध्रव कहाँ धाध्यय है।

६ ग्रक्टूबर १६३३

## शिमले में तिगडुम

जापान श्रीर लंकाशायर के प्रतिनिधियों को भारत में आये कई दिन हो गये। एक सप्ताह से तो वे शिमले में ही पड़े हुए हैं, पर सभी तक दोनों पैतरे बदल रहे हैं। श्रीर भारत के मिल-मालिक एक दूसरे को आँखें फाड-फाड देख रहे हैं कि यह तमाशे कब तक होते रहेगे। इतनी-इतनी दूर से आये हो, तो चटपट अखाड़े में उतरों, हाथ मिलाओ और गुथ जान्रों, फिर कभी जापान ऊपर आवे और ब्रिटेन के पुराने पट्ठे को घस्से दे और कभी इंग्लैंड ऊपर आकर जापान को जुजुत्स के हाथ दिखाये। घड़ी-आघ घड़ी में किसी न किसी की कुश्ती हो ही जायगी। मगर यहाँ तो अभी तक पैतरेबाजियाँ

हो रही है। दोनो एक दूसरे के डड-बल्ले देख-देखकर सहम रहे है भौर सामने नही श्राते । हमारे मिल श्रोनर, इनकी रूह निकली जा रही है कि इनमे जो जीता उसी से उनका फाइनल होगा। जापान जीता, तो खैर सौ दो सौ फी सदी कर बढाकर उसके माल को रोक देंगे, लेकिन कही बर्तानी पहलवान जीत गया, तो भारत के नौसिखए रगरूट की खैरियत नहीं । भ्रभी तो जापानी नीतिज्ञों ने समाचार पत्रों को दावते खिलायी भौर उनसे खब याराना गाँठा। म्रब ब्रिटेन भी उनको दावते खिला रहा है भौर याराना गाँठ रहा है। इंग्लैंड का पन्च मजबूत है। उसने ऐसे-ऐसे हजारो दगल देखे है, श्रीर इसकी कोई हकीकत नही समऋता। सर क्लेयरी साहब ने समाचार पत्रवालो को दावत के समय बड़े मारके की बात बतलायी । श्रापने फरमाया, तुम इसकी चिन्ता मत करों कि भारत की रुई कौन खरीदेगा। जापान भारत की रुई इसलिए नहीं लेता कि उसे भारत से नोई प्रेम है, बल्कि केवल इमलिए कि उसे सस्ती रुई ग्रीर कही मिलती नहीं। वह अपने सुभीते को देखकर ही यहाँ की रुई खरोदता है। उसके कपडे पर कर बढा दिया जायगा, फिर भी वह भारत की रुई लेता रहेगा। ग्रीर उसका शभीता न हुआ तो चाहे भारत उसका कितनाही कपडा क्यो न ले, वह दूसरी जगह रुई खरीदेगा। रहा इंग्लैंड, वह भारत की ज्यादा रुई खर्च करने का विचार कर रहा है, मगर सर क्लेयरी महोदय यह आशा नहीं दे सके कि आखिर भारतीय रुई का कौन-सा भाग लकाशायर खरीदेगा। जापान तो भारत की ३० करोड की ६ई लेता है। लकाशायर नेता है तीस करोड की रुई ? ३० न सही २५ सही ? नहीं। लकाशायर भारत की कुल रुई का पाँचवां भाग खरोदता है। तो भारत के किसानो से अगर पूछा जाय तो वे जापान को नाराज न करेगे। वह बंबई ग्रौर नागपुरवालो के लाभ के लिए भ्रपने को तबाह नही करना चाहते, मगर उन गरीबो की सुनता कौन है। उनकी पहुँच भी वहाँ कहाँ। होगा यही कि महीने भर की बैताबहस और अन्ताचरी के बाद जापान पर ७५ फीसदी कर लग जायगा, वह अपनी रोनी सुरत लिये उधर जायगा. इधर इग्लैंड मुखो पर ताव देता हुमा अपना खोया हुमा व्यापार वापस ले लेगा और हमारे मिल ाले ग्राराम तलब सेठजी ग्रपने भरे हुए गोदामो को देख-देख कर किस्मत ठोकेंगे।

६ भ्रक्टूबर १६३३

## काँग्रे स ऋौर सोश्रलिज्म

श्रंग्रेजी ही नहीं, भाषाश्रों के पत्रों में भी इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि महात्मा गाँधी श्रौर पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनैतिक श्रादशों में बड़ा श्रन्तर हैं, दोनों ही महानुभावों की नीति श्रलग हैं, मनोभाव श्रलग हैं, श्रादि। बिलकुल ठीक, लेकिन यह श्राज से नहीं, उसी वक्त से हैं, जब से दोनों वीरों ने कर्मचेत्र में कदम

रक्ला । महात्मा जी महात्मा है, जवाहरलाल महात्मा नही, हम श्रौर श्राप जैसे मनुष्य हैं। ग्रहिंसा पं० जवाहरलाल के लिए ग्रौर महात्मा जी के सिवा सम्पूर्ण भारत के लिए केवल एक नीति है, धर्म नही, विश्वास नही, हमारा ख्याल है कि यह खुला हुआ भेद है। रहा कि , वह तो महात्मा जी और प० जवाहरलाल मे केवल मात्रा का भेद है। महात्मा जी तो सोशलिज्म से भी आगे बढे हुए है, कम्यूनिज्म से भी। वह अपरि-ग्रहवादी है। ५डित जी सोशलिस्ट है ग्रीर उनके साथ काँग्रेस का बहुत बडा भाग सोश-लिस्ट है। काँग्रेस मे जमीदार भी है, राजे भी है, पर मजदूर पार्टी मे क्या लार्ड ग्रौर सर नही है ? यह तो केवल मनोवृत्ति की बात है । एक आदमी फाकेमस्त होकर भी पूँजीवादी हो सकता है, दूसरा करोडपित भी होकर साम्यवादी हो सकता है। इस बीसवी सदी मे लार्ड और ग्रल केलव कजरवेटिव ब्रिटेन मे ही हो सकते हैं। दुनिया के शेष भागो मे इन खिताबो स्रोर पदिवयो को ठुकरा दिया है। कज़रवेटिज्म के लिए दुनिया मे ग्रब कही स्थान नही है। बीमित्री सदी सोशलिज्म की सदी है जो सम्भव है आगो चलकर कम्युनिज्म का रूप धारेख कर ले। भारत जैसे देश मे जहाँ अवादी का बड़ा हिस्सा गरीबो का है, जिनमे पढे-ग्रनपढे सब तरह के मजूर है, सोशलिज्म के सिवा उनका म्रादर्श हो ही क्या सकता है | ग्रगर म्राज काँग्रेस पार्टी का रेफरेन्डम हो तो हमारा खयाल है, बहुमत सोशलिज्म का होगा, पर उसके एक ही दो कदम पोछे कम्युनिजम भी नजर ग्रायेगा । ऐसी सस्या महज इस शका से, कि मुट्ठी भर जमीदारो का सहयोग उसके साथ से जाता रहेगा अपने आदशों का त्याग नही कर सकती। अगर इसके लिए वर्गवाद की विपत्ति आये, और जो लोग भूमि और धन पर कब्जा किये बैठे है, वे ग्रनन्तकाल तक उसे भोगने की इच्छा रखे, तो सघर्ष होना लाजिम ही है। काँग्रेस सम्पत्तिधारियो से ख्वामख्वाह ऋगडा करने की इच्छ्क नही। उसका बहुत बडा बहुमत श्रभी तक महात्मा गाँघी के साथ हृदय-परिवर्तन का समर्थक है, रक्तमय क्रान्ति का नहीं । काँग्रेस ने इस नीति को कभी गुष्त नहीं रखा । उसकी ग्रपनी रचित व्यवस्था में बड़े से बड़े पदाधिकारी के लिए केवल ५०० रुपया वेतन रखना ही बतला रहा है कि उसकी आर्थिक और सामाजिक नीति क्या है। पं जवाहरलाल सोशलिस्ट है, जैसे प्राय सभी काँग्रेसमैन है, व्यवहार से हो या न हो, पर विचार से भ्रवश्य है भ्रौर सोश-लिस्ट जायदादवालो का दोस्त नही होता, चाहे दूश्मन न हो।

६ ग्रक्टूबर १६३३

#### काँग्रेस का नया प्रोग्राम

यह तो जाहिर ही है कि काँग्रेस कैम्प मे इस वक्त दो बड़े-बड़े दल हैं, एक वह

जो वर्तमान नीति से निराश होकर कौंसिलों में जाना चाहता है ग्रीर गवर्तमेंट को उस किले में भी शान्ति से नहीं बैठने देना चाहता, दूसरा वह है जो कहता है कि जिस वक्त हमने सत्याग्रह शुरू किया उस वक्त परिस्थिति इससे कहीं ग्रच्छों थी, न इतने सस्त कानून थे, न इतना कठोर बन्धन, उस समय जब हमने सरकार का विरोध करना ग्रावश्यक समक्ता, तो ग्राज जब परिस्थिति उससे कहीं खराब हो गयी है, हमारे लिए काँग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

लेकिन सवाल यह है कि काँग्रेस काउन्सिल मे न जाकर किस तरह अपना सग्राम जारी रख सकेगी, किस तरह गवर्नमेट पर दबाव डाल सकेगी।

श्रगर महात्मा गाँधी की भाँति सभी काँग्रेसमैन या कम से कम उसके नेता ही सच्चे सत्याग्रही होते श्रौर मन में बिना हिंसा या प्रतिकार का भाव आयो, शत्रु से प्रेम करते हुए उसकी नीति का विरोध कर सकते, तो उमकी अवश्य विजय होती, क्योंकि गवर्नमेट के श्रधिकारियो पर उनकी तपस्या का श्रसर पडता श्रौर प्रात्माहीन गर्कनमेट में भी कही न कही से चेतना उत्पन्न हो जाती, पर काँग्रेसमैन मनुष्य है, तपस्वी नहीं श्रौर उनकी श्रहिंसा श्रपनी श्रसमर्थता के ज्ञान से पैदा हुई है। इसलिए उसका कोई श्राध्या-रिमक मूल्य नहीं है।

श्रव तो फैसला सम्पूर्णत भौतिक चेत्र मे होगा। ग्रगर हम कोई ऐसी व्यवस्था निकाल सकें जिससे नौकरशाही को ठेस लगे, तो हमारी विजय है अन्यथा रस्सा खीचने बालो की भाँति जहाँ हारनेवाला लक्ष्य से दूर होता जाता है, हम भी लक्ष्य से दूर होते जायँगे।

कपड़ों के पिकेटिंक का ग्रब कोई ग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि विलायती कपड़ें बेचनेवालों ने श्रपना एक ग्रलग बाज़ार बना लिया है, जिस पर काँग्रेस के ग्रादेशों का कोई ग्रसर नहीं हो सकता। इसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि हम ग्रपने छोटे-छोटे बजाजों को तबाह कर दें। तबाह तो वह पहले ही हो चुके हैं। जो कुछ कसर है वह भी पूरी कर दें। श्रीर काँग्रेस यह ग्रस्त्र उठाये ही किस लिए? केवल इस देश के मिल मालिकों के भोग विलास के लिए, जो दूसरे मुक्कों के सस्ते कपड़े को रोककर ग्रपना कपड़ा महिंगे दामों बेचकर प्रजा को लूटते हैं ग्रीर मजे उडाते हैं? उन्हें इस बात की बिलकुल परवाह नहीं हैं कि यहाँ सस्ता कपड़ा कैसे बने? कैसे होशियार कारीगर बनाये जाँय? कैसे कारोगरों को इतना प्रसन्न रखा जाय कि वे दिल तोडकर काम करें? कैसे दलालों ग्रीर एजेंटो पर खर्च में कमी की जाय? उनकी बला इतना सिर-मगजन करे। सरकार उन्हें सरचा देने पर तैयार है, उन्हें कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे पूँजीपतियों के हित के लिए ग्रपने ग्रसख्य वालंटियरों को जेल भेजना शायद ग्रब काँग्रेस भी पसन्द न करे। यह उसके डिमाक्रेटिक सिद्धान्तों के

खिलाफ होगा। हम पूँजीपितयो का स्वराज्य नही चाहते। गरीबो का, काश्तकारो का, मज़दूरो का स्वराज्य चाहते हैं। पिकेटिंग से वह बात सिद्ध नहीं होती। सरकारी नौक-रियाँ हम छोडना नहीं चाहते । हमारे काँग्रेसी नेताग्रो के ही भाई-बन्द. चचा-ताऊ. बेटे, भतीजे सरकारी नौकर है और बहुधा उनके बाल-बच्चो का पालन कर रहे हैं। नही, सरकारी नौकरी हमे प्राणो से प्यारी है. उसके छोडने का सवाल नही उठ सकता । इस १३ साल के सत्याग्रह-ग्रान्दोलन में मृश्किल से दस-बीस ग्रादिमयों ने नौकरियाँ छोडी होगी। तो अब क्या बाकी रहा ? लगानबन्दी, करबन्दी, बेशक, लेकिन इस मामले मे सरकार काँग्रेसवालो को उसी तरह कोई अवसर नही देना, चाहती, जैसे पथकतावादी मसलमानो को काँग्रेस के ३० प्रतिशत के मकाबले मे सरकार ने ३३ प्रति-शत एसेम्बली की जगहे देकर काँग्रेस को निरुत्तर कर दिया । काँग्रेस किसानी का लगान श्राधा कर देना चाहती है। सरकार ने दो श्राने से लेकर श्राठ श्राने तक की छूट दे दी है, श्रौर सम्भव है काँग्रेस की सबसे बड़ी तोप का मुँह बन्द कर देने के लिए ग्राठ श्राने तक की छुट दे दे भ्रौर भ्रामदनी की कसर रेल भ्रौर डाक भ्रौर भ्रामदनी भ्रौर भ्रदालत श्रीर ग्रायात निर्यात ग्रादि करो से पुरा करे । श्रीर पढे-लिखो को दफ्परो से निकाल कर बेकारी और भी बढा दे। नमक का ड़ामा खेला जा चका और उसे सरकार की बेव-कुफी से जो सफलता मिल गयी, उसकी श्रव श्राशा नहीं की जा सकती। तो हम नहीं समऋते काँग्रेस के पास सरकार को भुकाने का और क्या साधन है।

श्रादर्शवादी श्रीर राष्ट्रीय सम्मान की रचा करनेवाला दल यह तर्क सुनकर श्रपनी श्रपगुता तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसका एक ही प्रश्न इन सारे तर्कों को भीगे हुए बारूद की तरह बेकार कर देता है। भाई साहब, श्राप यह सब सत्य कहते हैं श्रीर वास्तव मे दशा कुछ वैसी ही है जैसी ग्रापने दर्सायी, लेकिन क्या ग्राप ख्याल करते हैं, हमे काउसिल मे घुसने दिया जायगा। ग्राज हम देहातों मे ग्रपना प्रोपगेडा करने के लिए जाय, तो क्या हमारे काम मे बाधा न डाली जायगी? क्या पुलीस श्रीर मैंजिस्ट्रेटो द्वारा हमारी जबान बन्द न कर दी जायगी? क्या श्रापको याद नहीं कि दो एक काँग्रेस मैंनो के इस नये मत परिवर्तन पर इंग्लैंड के एक पत्र ने श्रपनी घबडाहट प्रकट करते हुए लिखा था, कि ग्रब जमीदारो श्रीर लिबरलों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि काँग्रेसमैंन काउसिल में ग्राने के मनसूबे बाँघ रहे हैं। क्या ग्राप समभते है, सरकार चाहती है, काँग्रेस नये कौंसिलों मे ग्राये? किसी तरह नहीं। वह बराबर यही कोशिश कर रही है कि काँग्रेस को हर मुमकिन सूरत से काउसिलों में न घुसने दिया जाय। तो जब यह मालूम है कि काँग्रेसवालों के काउसिलों में ग्राने की कोई सम्भावना नहीं, तो व्यर्थ में क्यों खडे होकर ग्रपनो ग्राबरू गैंवाएँ। बाहर रहने में कम से कम ग्रात्म-प्रतिष्ठा तो है, ग्रपनी ग्रान पर सर सिटने का गौरव तो है, राजपूतों के ऐतिहासिक जुहार की

नामवरी तो है। काउंसिल के लिए खंडे होकर उसके श्रन्दर घुसने न पाना तो लज्जा-स्पद है।

सरकार के मन की बात तो सरकार जाने, लेकिन काँग्रेसमैनो को यह शका अवश्य है ग्रौर हमारा खयाल है कि किसी हद तक ठीक भी है। ऐसी दशा में श्रमहयोग क्या कहता है—कौमिलो में जाने के लिए जोर लगाना जो सरकार नहीं चाहती, या कौसिलो से श्रलग रहना, जो सरकार चाहती है, उसका फैसला हमारे नेताश्रो पर है।

श्रगर कौसिलो के बाहर रहकर काँग्रेस कोई काम कर सके तो क्या कहना, लेकिन काँग्रेस में समाज में काम करनेवाली भावना मौजूद नहीं, क्यों कि वहाँ उन पुरस्कारों में एक भी नहीं है जो राजनैतिक चेत्रवालों को मिलते हैं, चाहे वह चिएक ही क्यों न हो। मिपाहियों श्रोर सरदारों की जरूरत नहीं, मिशनियों की जरूरत हैं श्रीर मिशनरीं भी वैसी नहीं जैसी हमारे साधु-सन्यासी है, बल्कि वह मिशनरीं जो मुट्ठी भर चने पर दिन काट सकती है।

धाज प्रान्त के कॉग्रेस-नेता प्रयाग में बैठे हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे है। हमें आशा है कि वे राष्ट्र के सामने कोई व्यवस्था रखने में सफल हो सकेंगे।

महामना पिडत मदन मोहन मालवीय ने भी अपने वक्तव्य में भ्राल इंडिया काँग्रेस-कमेटी के बुलाये जाने का प्रस्ताव किया है और उनके लिए एक व्यवस्था भी तैयार कर ली है। हमें आशा है, राष्ट्र के सामने काँग्रेस की भावी नीति जल्द से जल्द रखने की चेष्टा की जायगी। मगर यह दुर्भाग्य की बात होगी, भ्रगर काँग्रेस में दो दल हो गये। बहुमत के भ्रागे हरेक को सिर भुकाना पड़ेगा जिसमें काँग्रेस संयुक्त स्वर से अपनी आवाज उठा सके। मुल्क में यो ही दलों को क्या कमी है कि एक नया दल भीर कायम हो जायगा।

१६ ग्रक्टूबर १६३३

### पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऋाधिक व्यवस्था

नेहरू जी की जिस व्यवस्था के विषय में लोग तरह-तरह के अनुमान कर रहें थे, उनके सन्तोष के लिए उन्होंने लीडर में एक लेख माला लिखनी शरू कर दी है। अब उनकी आर्थिक नीति के विषय में किसी को अम न रहेगा। आपकी नीति वहीं हैं जिससे भारत के गरीब से गरीब आदमी को भी दैहिक और मानसिक भोजन और समान अवसर मिले। आप पूंजीपितयों के फायदे के लिए चाहे देश के हो चाहे विदेश के, गरीबो और मजदूरों का पीसा जाना नहीं देख सकते और यही आपकी नीति है। इसके सिवा अगर कोई अर्थ-नीति है, तो वह धनवानों की, स्वाधियों की, मोटी तोंद-

वालों की नीति है। जो नीति घनवालों को गरीबों के खून पर मोटा करती है, उसका जितनी जल्द अन्त हो जाय उतना ही अच्छा। अमीर गरीबों को चूसकर ही अमीर बनता है। समाज की व्यवस्था ही ऐसी रक्खी गयी है कि हरेक व्यक्ति ससार को अपने स्वार्थ का चेत्र समक्ता है। वह लोग जो जवाहरलाल जी की इस नीति से चौक उठे हैं, नित्य गरीबों को कुचले जाते देखते हैं, पर उन्हें कभी यह बात नहीं खटकती। काँग्रेस इस पूजीपितयों की नीति का समर्थन करके राष्ट्रीय संस्था नहीं बन सकती।

१६ अक्टूबर १६३३

#### मि० चर्चिल के मौलिक प्रस्ताव

सर सेमुएल होर का ग्रामनय समाप्त हो गया। ग्रव मि॰ चर्चिल की बारी है। सर सेमुएल ने श्वेत पत्र के रहस्यों का उद्घाटन किया। मि॰ चर्चिल उस ड्रामा का रूप ही बदल देना चाहते हैं। दोनो महानुभाव इस प्रश्न पर तो एक है कि भारत को कैसे अनन्तकाल तक अपने वश में रखा जाय। डीटेल में अन्तर है। इन चार वर्षों में ब्रिटेन के ऊँचे ऊँचे साम्राज्यवादियों ने जो व्यवस्था बनायी और जो उनके विचार में भारत को ग्रधीन रखने के लिए उपयुक्त थी, उसे भी मि॰ चर्चिल घातक और नाशक बतला रहे है। ग्राप कहते हैं कि भारत की जनता कोई परिवर्तन नहीं चाहती। यह स्वराज्य और सुधार थोड़े से प्रावमियों का खबा है। उनकी जबान बन्द कर दो और फिर भारत पर ग्रखड राज्य करो। और ग्रगर तुम्हें कुछ दिखावा करना ही है, तो इस तरह करों कि ग्रसली चोज का एक ग्रगु भी हाथ से न जाने पावे। यही ग्रापके बयान का तत्व है। मगर मि॰ चर्चिल शायद भूल जाते हैं कि यह २०वीं सदी है और ससार जिस तरफ जा रहा है, उधर ही भारत का जाना ग्रवश्यभावी है। चाहे ग्राज या ग्राज के दस साल बाद।

३० श्रक्टूबर १६३३

## हलवाई की दूकान

प्रतिहिंसा बहुत बुरी चीज है, हजरत ईसा मरते-मरते यही सिग्वाते रहे ग्रौर उनकी शिचा को जैसा सर सैमुएल होर ने ग्रपनाया, उसकी कहाँ तक बडाई की जाय। आप ग्रीहंसा के ग्रवतार है ग्रौर भारत को ग्राप बिलकुल गऊ बना देना चाहते है। भारत इसका बहुत दिनो तक ऋगी रहेगा। भारत के मजदूर और व्यापारी अंग्रेजी साम्राज्य के सभी भागों में अछूत-समभे जाँय, लात खायँ, बहुत अच्छी बात है। प्रतिकार की भावना उसमें न आनी चाहिए। साम्राज्यवाले यहाँ राजपद पर आवे या व्यापार करने आवे, भारत को उनका स्वागत करना चाहिए, उसे अपना द्वार साम्राज्य के लिए खुला रखना चाहिए। इसमे अपमान की कोई बात नहीं। लात खाना सज्जनों का काम है। यहाँ वही "हलवाई की दूकान और दादे का फातिहा" वाली मसल याद आती है।

१३ नवस्बर १६३३

#### श्री जवाहरलाल नेहरू का व्याख्यान

श्री जवाहरलाल नेहरू पिछले सप्ताह काशी ध्राये थे। ग्रापके ग्राने से काशी के राजनीतिक-चेत्र में बडा उत्साह उत्पन्न हो गया था। ग्राप इस बार जेल से लौटने पर पहली बार ही काशी आये थे, इस कारण काशीवासियों को आपके आग-मन से विशेष ग्रानन्द हुआ ग्रौर ग्रापका सर्वत्र ही बड़े समारोह के साथ स्वागत किया गया । जब श्री जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू के साथ सारनाथ मुलगंधकूटी बिहार के विशाल-भवन मे प्रविष्ट हुए, तो वहाँ एकत्र-जन आपके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए खडे हो गये तथा उस समय राष्ट्र ध्वनि हुई। श्री नेहरू के तीन व्याख्यान नगर मे हुए श्रीर एक व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय मे हुआ। इन व्याख्यानो में संसार के विभिन्न देशों के इतिहास का थोडे में दिग्दर्शन कराया गया और विभिन्न देशों की शासन-पद्धतियों की चर्चा की गयी। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संसार मे खाने पहनने का काफी सामान है, तो भी बहुत-से मनुष्यो को नहीं मिलता और अगि तित मनुष्यों को अपर्याप्त अन्त-वस्त्र मिलता है। यह दु ख जनक स्थिति दूर करने का एकमात्र उपाय साम्यवाद के सिद्धातो के अनुसार समाज का संगठन करना है। भ्रन्य पद्धतियों के द्वारा यह समस्या भ्रव तक हल नहीं हुई भ्रौर उनसे हल होने की संभावना भी नही है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भ्रपने व्याख्यानो मे वैज्ञानिक साम्यवाद ( साइन्टिफिक सोशलिज्म ) शब्द का प्रयोग किया । श्रापका श्रभिप्राय यह था कि वर्तमान समाज मे मनुष्य-मनुष्य मे जो भीषण ग्रसमानता है, वह दूर हो। यह ठीक नहीं है कि एक मनुष्य के पास ग्रथाह धन भरा पड़ा हो भ्रौर दूसरा मनुष्य भूखा मरता हो। समाज का इस प्रकार संघठन होना चाहिए, जिससे कोई मनुष्य भूखा न रहने पावे, सबको पर्याप्त अन्त और वस्त्र मिले और सबको उन्नति करने का समान अवसर हो। साम्यवाद का मतलब सब मनुष्यो को तौल नाप कर बराबर कुरना नही

है, सब मनुष्यो की बुद्धि ग्रौर शक्ति मे तो ग्रन्तर रहेगा ही।

श्री जवाहरलाल का चौथा व्याख्यान हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ। वहाँ आपने हिन्दू महासभा की हिन्दू राज स्थापित करने, सरकार, राजाग्रो, महाराजाग्रो श्रीर जमीदारों से सहयोग करने, स्वतन्त्रता की भावनाग्रो के विरुद्ध काम करने की नीति की कडी निन्दा की।

स्थानीय रत्नाकर रसिक मडल ने श्री जवाहरलाल नेहरू को मानपत्र दिया। उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने हिन्दी-साहित्य की उन्नति करने पर जोर दिया।

२० नवम्बर १६३३

## हिन्दू सोशल लीग का फ़तवा

#### मि० नेहरू के समाजवाद का विरोध करने का प्रस्ताव

श्रमृतसर में कोई सोशल लीग या उसकी शाखा है। इधर पं० जवाहरलाल के भाषण के विषय में हिन्दू-सभा में जो हलचल मच गयी थी, उस पर उसने हिन्दू-सभा शे के नेताश्रों से श्रपील की हैं कि वे इस वाद-विवाद को बन्द कर दें, क्योंकि इससे मनो-मालिन्य बढता है। लेकिन लीग के विचार में मि० नेहरू के समाजवाद का बडे जोरों से विरोध किया जाना चाहिए, जिससे देश को बहुत बडी हानि पहुँचने की शंका है। श्रागे चलकर वह कहता है—

''समाजवाद देश के दुखों को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताता क्योंकि वह श्रपने कार्यक्रम श्रौर दृष्टिकोण दोनो ही में विष्वसात्मक है। रूस के समाजवाद ने श्रोडे-से पूँजीपितयो द्वारा जनता की लूट को हटाकर उनकी जगह राज्य को बिठा दिया है।"

यह कथन पैढ़ लेने के बाद श्रव इसमें किसे संदेह हो सकता है, कि हिन्दू सोशल लीग भी हिन्दू-सभा की भाँति पूँजीपितियों की संस्था है, श्रौर वह समाजवाद का विरोध देश के हित को सामने रखकर नहीं, हिन्दू जनता के हित के लिए नहीं, बिल्क थोड़े-से हिन्दू पूँजीपितियों के स्वार्थ को सामने रखकर कर रही है। पूँजीपित क्या हिन्दू क्या मुसलमान एक ही है। उनकी विचार शैली एक, उनकी स्वार्थ-लिप्सा एक। उनका उद्देश्य जनता को लूटकर श्रपनी जेब भरना है। जनता की श्राधिक जागृति, उन्हे श्रपने स्वार्थों के प्रतिकूल नज़र श्राती है। वे चाहते है कि जनता सदैव इसी दशा में पड़ी रहें श्रौर वे सदैव उसका खून चूसते रहे। उनका राष्ट्र प्रेम केवल धोखे की टट्टी है।

सोशल लीग कहता है कि समाजवाद अपने कार्यक्रम श्रीर दृष्टिकोख दोनो ही में विष्वंसात्मक है। पश्चिम में समाजवाद की प्रगति देखकर ही उसने यह नतीजा निकाला

है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि योरोप के समाजवाद ने जिस नीति को अपनाया, उसे भारत भी श्रपनाये। योरोप में जैसी परिस्थिति थी वैसी भारत में नहीं है। यहाँ तो वेदान्त के एकात्मवाद ने पहले ही स समाजवाद के लिए मैदान साफ कर दिया है। हमे उस एकात्मवाद को केवल व्यवहार मे लाना है। जब सभी मनुष्यो मे एक ही ग्रात्मा का निवास है, तो छोटे-बडे, ग्रमीर-गरीब का भेद क्यो । क्यो कुछ लोगो को नौकरो को फाज ग्रीर बडे-बडे महल ग्रीर बैंक में लाखा की पूँजी ग्रावश्यक है रहिमारा तो यह ं खयाल है कि जो समाजवाद का समर्थक नही, वह हिन्दू नही है। समाजवाद यही तो च।हता है कि मनुष्य-मात्र को समान भाव से शिचित होने श्रौर काम करने का श्रवसर दिया जाय, सभी काम बराबर समभे जायँ, सभी समान रूप से प्रेम श्रौर शान्ति के साथ रहकर जीवन व्यतीत करे। इससे ऊँचा ग्रीर पवित्र मानव-सस्कृति का उद्देश्य ग्रीर क्या हो सकता है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध चलने का ही यह फल है कि ग्राज हम जिस तरफ भ्रांखे उठाते है, सवर्ष ही नजर आता है। इसी का परिखाम है कि समाज भद्र भ्रौर भत्तक दो श्रेणियो मे बँट गया है। इसी सामाजिक विधान को कायम रखने के लिए भ्रदालते, पुलीस, फौजे भ्रौर चकले बने हुए है। हजारो भिचुक श्रौर फकीर जो गली-गली मारे-मारे फिरते हैं, इसी विधान के शिकार होकर ग्राज पृथ्वी का भार बने हुए है। इस विधान के हाथो कितने प्राणियों का जीवन नारकीय हो रहा है, ससार को उससे कितनी बडी चिति पहुँची है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते।

समाजवाद मे ऐसे सघर्ष के लिए कोई स्थान ही नहीं। जहाँ सभी समान धनी या समान दरिद्र होगे, वहाँ चोरियाँ क्यो होने लगी ? जहाँ वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रश्न ही न होगा, वहाँ पर श्रदालते क्यो रहने लगी ? जहाँ नोच-खसोट, लूट-मार की वार-दाते न होगी, वहाँ पुलीस की इतनी बड़ी सख्या ही क्यो रहने लगी ? जहाँ सभी की समान रूप से शिचा मिलेगी और समान रूप से उन्नति करने और अपने जीवन को सार्थक करने के अवसर मिलेंगे, वहाँ भिचुको की यह अगि तसेना क्यो रहने लगी ? श्रीर चकलो का तो निशान भी न रहेगा, क्योंकि चकला केवल मुफ्तखोरो या थोडी-सी मेहनत करके बहुत-सा घन कमाने वालो का क्रीडा-चेत्र-मात्र है। समाज के जिस विधान से ससार में इतना अनर्थ फैला हुआ है उसका समर्थन करके हिन्दू-लीग अपने कृत्य पर गर्व नहीं कर सकती। एक आदमी दूसरे आदमी को अपने से नाचा समके और उसके पसीने की कमाई से खुद मोटा होना चाहे, यह मनुष्यता का अपमान है। और यह उसी समय तक चल सकता है, जब तक जनता में जागृति नही है। जागृन समाज किसी तरह े इस विधान के नीचे अपना सिर रखना पसन्द नहीं कर सकता। श्राज ससार में पूँजीवाद की जडें खोखली हो रही है ग्रौर उसे भ्रपना भ्रस्तित्व बनाये रखने के लिए समाजवाद से समभौता करना पड रहा है। फासिज्म ग्रौर नाजिज्म इस समभौते के रूप है। पर लच्च बतला रहे है कि निकट भविष्य में आजकल का पूँजीवाद जमीन पर पड़ा

होगा और उसकी लाश पर समाजवाद की धारा बह रही होगी। हिन्दू-सभा और हिन्दू-सोशल लीग दोनों समय और धर्म के प्रतिकूल चल रहे है। वास्तव मे विध्वंसात्मक बह पूँजीवाद है, जिसके दामन से वह चिमटे हुए है, न कि समाजवाद जो भूमएडल के लिए शांति, उद्धार और स्वाधीनता का सदेश सुना रहा है।

११ दिसम्बर १६३३

## बेकार बैठने से काउंसिल में जाना ऋच्छा है

ये है वह शब्द जो महात्मा गाघो ने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर विचार करके दिल्ली मे श्रीमुख से कहे थे। महात्मा जी का ग्रादर्शवाद व्यवहारिक ग्रादर्शवाद है। वह यह समऋते है कि सभी वाद मनुष्य के सेवक है, स्वामी नही। किसी वाद की मूर्ति बना कर पुजना और परिस्थिति की ग्रोर से ग्रांखें बन्द कर लेना प्रगतिशील समाज का धर्म नृही । लेकिन, मुश्किल यह है कि सम्प्रदायो की भाँति ही हरेक नीति या कार्यक्रम परम्पराभ्रों के बंघन मे कुछ ऐसा जकड जाता है कि उससे निकलना उसके लिए ग्रसाध्य हो जाता है। उन परम्पराग्नो का पालन करके, जिन्होने त्याग किया है. कष्ट फेले है, अपना सर्वस्व खो बैठे है वे सम्प्रदायों के महन्तो हो को भाँति अपने नेतत्व से मोह करने लगते हैं। यहाँ महन्तो का-मा भोग विलास नही, पर कुछ यश भीर मान तो है हो भीर शायद महन्तों के पद से कड़ी बडकर । महन्तों को वह पद भ्रपने गुरु की कृता से मिलता है, यह यश सम्मान भ्रपने जीवन को बलिदान करके प्राप्त होता है. उससे मोह होना स्वाभाविक है। उसके साथ ही उस नीति के सिवा किसी दूसरी नीति की सफलता में हमें विश्वास भी नहीं होता । जो व्यक्ति भोती और कूर्ती पहनने का ग्रादी हो, उसे कोट-पतलून पहनते बडा सकोच होता है। एक रस पर रहना मानसिक स्थिरता का लच्चण समभा जाता है। उस नीति या काय-क्रम का परित्यान करना उसकी विफलता को स्वीकार करना समभा जाता है, और हम अपनी ग्रलती को मानने मे बिरले ही उदारता का परिचय देते है। काँग्रेस मे इस समय कुछ यही हालत हो रही है। परम्परा-प्रेमियो की उसमे इतनी प्रधानता है कि महात्मा जी के ये महत्वपूर्ण शब्द भी हवा मे उडते दिखाई देते हैं।

हरेक संस्था को सिद्धात-वादियों का आवश्यकता होती है, वरना उसमें जीवन और दृढता न आये। परम्पराओं का भी संस्थाओं के जीवन में एक स्थान है। उन परम्पराओं को छोड दीजिए और आपका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। यह भी आवश्यक है कि हमारे कार्यकर्ताओं में सहयोग हो, हम संदेह होने पर भी अपने नायक की आजा मानते रहें। जब हमें नेताओं में संदेह होने लगता है, तभी संस्था निस्तेज हो जाती है।

यह सब मानते हुए भी हम समभते है इस समय काँग्रेस को अपना कार्यक्रम बदलना पडेगा और चारो और बाधाम्रो को देखते हुए काउसिल-प्रवेश के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। हम यह मानने को तैयार है कि अब तक काउसिलों से विशेष उपकार नहीं हुआ, लेकिन उपकार चाहे न हुआ हो उनसे जितना अपकार हो सकता था र्वह कुछ न कुछ भ्रवश्य कम हुम्रा । भ्रगर हम काउसिलो से कुछ तत्व न निकाल सके. तो इनमें बहत- कूछ हमारा ही दोष है। ग्रभी दस साल पहले तक कॉग्रेस शिचित समुदाय की सस्या थी। जिसमे पूँजीपितयो की प्रधानता थी, जिसका उद्देश्य स्रधिकार श्रीर पद था। काँग्रेस के दृष्टिकी समें जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उसे अभी बहुत थोडे दिन हुए। यह ठीक है कि यदि सरकार की म्रोर से बाधाएँ न खडी की जाती, ती इस थोडे ही :समय मे राष्ट्र साम्यवाद की ग्रोर ग्रा गया होता। लेकिन यह इस बात की दलील निही कि नवीन म्रादर्श पर हम काउसिलों का बहुमत प्राप्त करने की चेष्टा न करे। उस बहमत से काँग्रेस को अपने आदर्श के अनुसार बड़ी सहायता मिलेगी। अभी काँग्रेस एक गैर काचूनी दल है और हरेक कासटेबुल भी समक्तता है कि काँग्रेस कार्यकर्ताश्री को किसी जुर्म मे फँसाकर वह सूर्वर हो जायगा। जब काँग्रेस काउसिल और एसेम्बली मे प्रधान दल होगी, तब उसके कार्यकर्ताम्रों के साथ यह धाँमली न की जायगी । प्रयाग मे मि किरोज गाँधी और श्री जियम्र नाल के साथ अधिकारियों ने जो कुछ किया है वह काँग्रेस के व्यवस्थापक सभाग्रो में होते हुए ग्रगर ग्रसम्भव न था, तो कठिन ग्रवश्य था भीर यह तो अभी आरम्भ हुआ है।

,यह, कहा, जा सकता है, काँग्रेस का बहुमत पाना कोई निश्चित बात नहीं है। द्वीक है, लेकिन काँग्रेस-पार्टी अल्पमत में भी रही, तो यह मान्य अल्पमत होगा, और कोई सहज इसकी उपेंचा न कर सकेगा।

में लिकिन महात्मा जी के ये शब्द केवल उन लोगों के लिए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन के लिए खंडे होना चाहते हैं। व्यितगत रूप से तो अब भी जिसकी इच्छा हो सकता है, लेकिन फिर उस काँग्रेसी उम्मेदवार में और अन्य उम्मेदवारों में किंगेई अन्तर न रहेगा, बिल्क बहुधा उसे ऐसे लोगों से मुकाबला करना पड़ता है, जिनकी पीठ पर छोटी-छोटी सस्थाएँ या दल होते हैं। वह भी अपने को काँग्रेस से निकाला हिश्री संमक्षेतें लगता है। उसके पास उतना धन भी कहाँ है, जिसके बल पर वह एलेक्शन की लड़ाई लड सके। जरूरत इस बात की है कि काँग्रेस सगिठत और प्रत्यच क्या में मैदान में आर्व और अपनी पूरी शिक्त लगा दे। अगर उसने साहस से काम न सिया किंगों वह ऐसे लोगों के लिए रास्ता साफ कर देगी, जो उसे व्यवस्थापक सभाओं में पहुँत्वकर उसकी अहित करना ही अपना धर्म समर्केंगे और जन पच कुछ समय के लिए निर्वल हो जायगा।

१ जनकरी १६३४

## युवकों में राष्ट्र प्रेम

साम्प्रदायिकता की इस मडलाकार घनघटा में कभी-कभी रजत रेखा भी दिखाई दे जाती है, जिससे राष्ट्रवादियों की मुरमाई ग्राशाएँ फिर हरी हो जाती है। शायद दो साल हुए ग्रलीगढ में विश्वविद्यालय के एक छात्र सम्मेलन में साम्प्रदायिकता के विश्व एक प्रस्ताव पास हुग्रा था। गत मप्ताह में लखनऊ में युक्त प्रात के छात्र सम्मेलन में फिर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा है कि ''प्रातीय युनिविसटी फेंड्रेशन से ग्रनुरोध किया जाय कि वह साम्प्रदायिकता को कुचलने का ग्रायोजन करे।" इस प्रस्ताव की उपयोगिता और कुछ हो या न हो, इससे इनना तो ग्रनुमान किया ही जा सकता है कि हवा का रुख कियर है। इस सम्मेलन के सभापति सर मुहम्मद याकूब थे, जो कई बार ग्रपनी ग्रराष्ट्रियता का परिचय दे चुके है, उनके सभापतित्व में ऐसे प्रस्ताव का पास हो जाना इसी बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे युवको ने ग्रनेक ग्रवसरो पर सिद्ध कर दिया है कि उन्हे साम्प्रदायिकता से कोई सरोकार नहीं है, नहीं उन्होंने इसकी खुले शब्दों में निन्दा की है। ग्रीर उन देवियों में हिन्दू देवियाँ भी है, मुसलिम देवियाँ भी। युवको ने भी ग्रपने राष्ट्र-प्रेम का परिचय एक से ग्रधिक ग्रवसरो पर दे दिया। ग्रब केवल पुराने दिकयानूस रह गये। मगर वह प्रभात के दीपक है। भारत का भविष्य उज्ज्वल मालूम हो रहा है।

१५ जनवरी १६३४

#### रियासतों की रक्षा का बिल

सरकार ने अपनी लाडली रियासतों की रच्चा के लिए एक नया कानून बनाने की ठान ली। इसके अनुसार किसी रियासत की आलोचना करना जुर्म समभा जायगा और सरकार ऐसे आलोचकों को जब चाहेगी गिरफ्तार करके मुकदमा चलायेगी। अभी ऐसी रियासतों की दुखी प्रजा कभी-कभी ब्रिटिश भारत के समाचार पत्रों में अपने कष्ट का रोना रोकर अपना मन शान्त कर लिया करतों थी, इससे जनता को रियासनों का कुछ रहस्य मालूम हो जाता था, और राजे भी लोकमत के भय से कुछ सचेत हो जाते थे, मगर इस कानून से ऐसे लेखों का प्रकाशित होना कठिन हो जायगा। फिर तो हमारे राजे और महाराजे जी खोलकर प्रजा पर अत्याचार करेंगे, कोई चूँन कर सकेगा। किसी अखबार ने इस पर कुछ लिखा और बड़े घर पहुँचा दिया जायगा। यह बिल सम्मित के लिए प्रातीय सरकारों और हाई कोर्ट के जजों के पास भेजा गया था। प्रातीय सरकारों ने तो दिल खोलकर उसका स्वागत किया, जैसा उनका धर्म था। हाई कोर्टों

के जजो में बहुतो ने तो उस पर कुछ राय देना उचित न समका, कुछ ने उसमें बाल की खाल निकाली। केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजो ने—मि० जस्टिस नियामतुल्लाह चौधरी और मि० जस्टिस रखपालसिंह ने ही उसका विरोध किया है। चौधरी साहब का कथन है कि पीडितो को अपनी शिकायतों को वाइसराय के कानो तक पहुँचाने का अधिकार और रियासतों के हाई कोर्टों के विरुद्ध प्रिवो कौसिल में अपील करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जस्टिस रखपाल सिंह का एतराज यह है कि आखिर रियासती प्रजा को अपने कष्ट निवारण का और कौन-सा साधन रह जाता है। इसका नाम है निर्भीक न्याय-प्रियता!

२२ जनवरी १६३४

## भारत ब्यापी भूकम्प

१५ जनवरी को सवा दो बजे प्रकृति न भारत को अपनी प्रधी पैशाचिक शक्ति का जो परिचय दिया. उसने कितने ही ग्रास्तिकों को नास्तिक बना दिया होगा। शायद उसने सोचा, मनुष्य अपने खिलौने वायुयानो और बेतारो को लेकर बहुत बहक रहा है, जरा उसे एक बार फिर ध्रपनी शक्ति का मजा चला दो। बस भूकम्प ने यह मजा चलाने का बें डा उठा लिया भीर नेपाल की तराई से उठकर बिहार का विध्वस करता. सयुक्त प्रात की जड़ें हिलाता, दिचाण को ठोकर मारता, मद्रास के पेट में सिहरन डालता, बगाल की खाडी में त्रिलीन हो गया । कहते है १८६० में भी भीषणा भूकम्प ग्राया था। श्राया होगा, मगर हमारा खयाल तो यह है कि वह इसका छोटा भाई रहा होगा । बिहार प्रात मे तिरहत, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, आरा श्रादि नगरों में जान श्रीर माल की कितनी चित हुई, इसकी श्रभी तक कोई गएाना नहीं हो सकी और न शायद कभी हो सकेगी। एक हवाई जहाज ने तिरहत का मुखाइना किया है और उसके सचालक का कहना है कि मुजफ्फरपुर वीरान हो गया और सडकें लाशों से पटी पड़ी है। तीन सौ जाने तो केवल दरभंगा में गयी। ऐसा शायद ही कोई मकान बचा हो, जिसको कुछ न कुछ घक्का न पहुँचा हो। हजारी मकान गिर पडे, रेलो के पुल टूट गये, रेल की पटरियाँ हुमस गयी, तार के खम्भे टूट गये। कितने ही स्थानो में लोग सडको और मैदानो में समय काट रहे हैं। शक्कर के कितने ही मिल तवाह हो गये । जमालपुर मे रेल-विभाग के सैकडो मकान मिसमार हो गये और रेल के कारखाने मिट गये। कितने ही मजदूरो की जान गयी। तिरहुत मे भूमि मे बडी-बडी दरारें हो गयी श्रीर उसमे से गंबक मिला हुआ पानी निकल पढ़ा श्रीर जमीन पर पाँच फुट पानी ं की बाढ भा गयी, जिससे सारे कुओ का पानी जहरीला हो गया। सरकारी इमारतें तो

शायद ही कोई बची हो । इस प्रात में इतना भीषण माघात तो न था, पर ऐसा जरूर बा, कि लोग उसे इस जीवन में न भूल सकेंगे। बडे-बडे महल इस तरह हिल रहे थे कि <del>जैसे</del> हवा से पत्ते हिलते हैं। शहरों में ध्विरला ही कोई ऐसा मकान होगा, जिसकी मुडेर या छत या दीवारें न फट गयी हो । काशी ही मे २५ म्रादमी जल्मी हो गये भीर दो मर गये। सभी शहरो की यही दशा हुई है। प्रगर सात ग्रहो के सयोग का यह फल था, तब तो इस खयाल से मन्तोष होता है कि ये अभागे ग्रह फिर सौ दो सौ वर्ष मे एकत्र होगे। लेकिन जैसी एक विज्ञानाचार्य की राय है, अगर यह आक्रमण इसलिए हुआ है. कि हिमालय के शिलाखंड जल के ग्राघात से टुटते जाते है भीर पृथ्वी पर उसका दबाव कम हो गया है भीर इससे भ्रतस्तल की उष्णुता मुक्त होकर दौड रही है, तब तो भारत का भविष्य बडा संकटमय जान पडता है, क्योंकि शिलाखंड तो टूटते हो रहेंगे ग्रौर हिमालय का दबाव उत्तरोत्तर कम ही होता जायगा । हाँ, कोई बडा भारी ज्वालामुखी उबल पडे और एक बार फिर भीतर से एक दूसरा हिमालय उडेल कर निकाल दे, तो शायद दबाव बराबर हो जाय। जो कुछ भी हो, इस वक्त तो सबसे बडी भीर कठिन समस्या यह है. कि इन गिरे हए और फटे हए मकानों की मरम्मत कैसे होगी। प्रधिकाश भ्रादिमयों में तो यह सामर्थ्य ही नहीं, कि मकानों की मरम्मत करा सकें। विवश होकर जीर्ण घरों में पड़े रहेंगे और वर्षा काल में उनकी क्या दशा होगी, इसकी कल्पना ही से रोमाच हो जाता है। कम से कम म्युनिसिपैलिटियो को इतना तो करना ही चाहिए, कि जिन इमारतो को खतरनाक देखें, उन्हे खाली करवा के उनकी मरम्मत करावें। हमारे समाज सेवको को रिलीफ के काम मे श्रग्रसर होना चाहिए।

२२ जनवरी १६३४

#### वह प्रलयंकर दिवस

ता० १५ जनवरी का भारत का वह प्रलयकर दिवस ससार मे भ्रमर हो गया। किसे मालूम था कि उस दिन यह ताएडव काएड हो जायगा। दोपहर का समय था, सब लोग खा-पीकर अपने-अपने कामो मे लगे थे कि अचानक हरीटा हुआ, लोग चौके, मकानो से निकले और प्रासमान की ओर देखने लगे कि कही हवाई जहाज तो नहीं मडरा रहा है, पर चएामात्र मे ही मालूम हुआ कि पृथ्वी काँप रही है। मकानो के हिलने, फटने और गिरने ने प्रलयकाल का भय भर दिया। बडी मुश्किल से शाम हुई और रात बीती। दूसरे दिन से समाचार आने लगे और भय बढने लगा। मुजफ्फरपुर के समाचारों ने लोगो को व्याकुल कर दिया कि मुंगेर के समाचार आये। तीसरे दिन दरभंगा आदि के भी समाचार पढ़े गये। इस अनम्र बज्जपात ने संसार मे खलबली मचा

दी। नैपाल के समाचार तो अभी तक ठीक नहीं मालूम हो रहे है, किन्तु अभी-अभी नेंपाल महाराज का जो तार मि॰ मालवीय जी के पास ग्राया है, उससे पता चलता है कि जन-हानि से घन-हानि ही हुई है। फिर भी ३००० के लगभग मृतक संख्या प्रकाशित हो चकी है। श्री प० जवाहर लाल नेहरू तथा ग्रन्य देखनेवालों का कहना है कि जब तक मुजफ्फरपुर वगैरह नगरो का मलबा नही हटा दिया जाता, तब तक पुरी मृत संख्या नहीं मालम हो सकती, पर श्रभी तक जो लाशे पायी गयी श्रौर निकली है, उनकी संख्या जानकर दिल दहल जाता है, श्रांखे पथरा जाती है श्रीर बदन को काठ मार जाता है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभगा और सीतामढी आदि बडे नगरों में ही लगभग ५०००० मनुष्यो के जीवन नष्ट या नष्टप्राय हो गये है। निकटस्थ ग्रामो मे यद्यपि म्रिधिक प्राणा हानि नही हुई, पर घरा और धान्य तो स्रवश्य ही नष्ट हो गये है। मुजफ्फरपुर मे लगभग १०००० मनुष्यो के प्रारा गये और पता नहीं ग्रभी कितने दक्षे पड़े हैं । मुगेर मे तो इससे भी श्रिधक मृत सख्या बतायी जाती है । मुंगेर मे उस रोज दुर्भाग्यवश स्रमावस्या का मेला था, बाहर के हजारो यात्री पर्व मनाने स्राये थे। ठीक दोपहर के वक्त जब लोग स्नान-ध्यान से फारिंग होकर खा-पीकर, सौदा-सूत खरीद रहे थे, तभी भुकम्प हुआ और बेचारे अभागे यात्रियो और नगर-निवासियो को जरा भी इधर-उधर होने का भ्रवसर न मिला। सब जहाँ के तहाँ रह गये।

हमारे ब्राफिस मे मुगेर के एक भुक्त भोगी विद्यार्थी ब्राये थे, उन्होंने बयान किया कि जिस समय भूकम्प श्राया, हम लोग दुमजिले पर थे। मकान बडे वेग से हिलने लगे भीर हम लोग दौड कर सीढी से नीचे उतरना चाहते थे कि भ्रचानक सीढी टूट गयी श्रीर मकान का कूछ हिस्सा भी घर के लोगो पर गिर गया। हम लोग जहाँ के तहाँ रह गये। बड़ी कठिनाई से बाजार की तरफ के बरन्डे मे गये कि वहाँ से बाजार में कुद जायेंगे, पर जब वहाँ से सामने के मकानो को भी गिरते देखा, तो रूह कब्ज हो गयी. श्रचानक हमारे बरन्डे पर सामने के मकान का कुछ श्रश ढह पडा श्रीर हम भी बरन्डे सहित नीचे ग्रा रहे। ईश्वर की कृपा कहिए कि नीचे ग्रा जाने पर हाथ ग्रीर कमर में चोट तो आयी, पर बरन्डे का टीन हमारे ऊपर हो गया और उसने छाते की तरह हमे ढाँक रखा ! मकान गिर रहे थे, और हम साँस बन्द किये दबे-दूबके खडे थे। चार-छ मिनट मे ही यह प्रलय काएड हो गया। किसी प्रकार हमारे घर के दो-एक प्राची बचे और सब दब गये थे। एक छ. वर्ष की बहन को तो उसके बाल देख कर बमश्किल मलबे के नीचे से निकाला गया। चारो ग्रोर हाहाकार मचा हुन्ना था। थोडी देर के लिए यह मालूम हुम्रा कि नगर पर ग्रसंख्य बम-वर्षा की गयी है। चारो म्रोर ग्रधकार सा छा गया था, सूर्यदेव भी वह दूर्दशा देख कर जरा देर की अस्त से हो गये थे! सारा शहर चौपट हो गया और लाशो की दुर्गन्य के मारे श्रव वहाँ खडा रहना भी कठिन हो गया है। बडा वीभत्सं दश्य है!

दरभगा श्रीर लहरियासराय भी चौपट हो गये है। इन नगरो मे भी दो-तीन हजार मनुष्यो के मरने का श्रन्दाज लगाया जाता है।

दो सौ वर्षो के बाद इधर की भूकम्प-सम्बन्धी जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे मालूम होता है, कि भारत मे यह भूकम्प सबसे भीषण ग्रौर विशेष चितिकर हुग्रा है।

इसके पहले भी भूकम्प हुए थे, उनका वर्णन भी पत्रो मे छपा है—सन् १६०५ के अप्रैल मास की ४ ता० को कागड़ा प्रदेश मे एक भूकम्प हुग्रा था और उसे भारत-वासी अभी भूले नहीं हैं। उस समय भी समस्त उत्तर भारत ने इस भूकम्प का अनुभव किया था। पश्चिम प्रदेश के अफगानिस्तान और सिन्ध से लेकर, पूर्व प्रदेश मे पुरी पर्यन्त इसकी ध्वन्स लीला से बच पाये थे, किन्तु कागड़ा और मसूरी के प्रदेश ही उस महाध्वंस के चरम चेत्र मे परिखित हुए थे। उस समय मृत सख्या २०,००० तक पहुँची थो। इस भूकम्य का कारण हिमालय का स्तर स्खलन बतलाया गया था।

इसके भी ब्राठ वर्षों पूर्व सन् १८६७ ई० में जून मास की १२ तारीख को ब्रासाम में जो भूकम्प हुआ था, वह भी एक चिरस्मरणीय घटना थी। उस समय मूलकम्पन के साथ ब्रनेक व्यापी साधारण कम्पन होता रहा था। इस भूकम्प की घ्वस-लीला के कारण शीलाग की ब्रोर तो कुछ बाकी हो न रह गया था। घर, गिरजा, रेल ब्रौर सडको के पुल, सब कुछ एकदम विनष्ट हो गये थे। विशाल पहाड के टुकडे-टुकडे हो गये थे ब्रौर उसमें ब्रासाम की भूमि को कुछ का कुछ कर दिया था। नदी ने ब्रपना नया प्रवाह मार्ग बना लिया था।

इसके भी पूर्व इस देश मे भूकम्प हो गये है, उनमे दो सौ पूर्व सन् १७२० ई० मे दिल्ली मे, सन् १७३७ मे कलकत्ता मे, और १७६२ ई० मे पूर्व बग और अराकान मे होनेवाले भूकम्प ही विशेष उल्लेख्य है। वैसे १८१६ मे कच्छ और ब्रह्म देश मे भी भूकम्प हुए थे।

भूकम्प का प्रकोप, भारतवर्ष की ग्रपेचा जापान मे ज्यादा भयानक होता है। एक सितम्बर सन् १६२३ को जापान की राजधानी टोकियो ग्रौर याकोहमा मे इसी के कारण भीषण ग्रौर भयानक काड उपस्थित हुग्रा था। केवल ५ मिनटो मे २,००००० मनुष्यो का मरण हो गया था। ग्रांधो ग्रौर ग्रिग्न कान्ड ने तो ग्रौर भी गजब ढा दिया था। याकोहामा मे एक लाख मनुष्य मरे थे। पचास हज़ार मनुष्य तो न जाने कहाँ ला पता हो गये थे। एक लाख ग्रादमी ग्राहत भी हुए थे। ग्रौर, धन-सम्पत्ति की हानि १२ हजार करोड से भी ग्रधिक की हुई थी।

यो तो संसार के अनेक स्थानो में भूकम्प की विष्वंस लीला हो चुकी है, पर दो सौ वर्षों से अधिक का हाल नहीं मिलता। किन्तु इसी बीच १७५५ ई० में पुर्तगाल की राजधानी लिसवन में भूकम्प हुआ था, कहा जाता है कि उसमें ६० हजार आदमी मरेथे।

दिचिया इटली तो भूकम्प के लिए नित्य लीला चेत्र ही हो गया है। सन् १६०८ में इटली के मेसिना नामक स्थान में भूकम्प हुआ था, उसमें केवल ४० सेकेन्ड में ही एक लाख मनुष्य मर गये थे।

भूकम्प एक ऐसी विपत्ति है कि उससे बचना मनुष्य के लिए अभी असम्भव है। वैज्ञानिको की दृष्टि इस श्रोर अवश्य गयी, श्रौर जापान के वैज्ञानिको ने इसके लिए एक समिति भी स्थापित की थी, जिसने ५० वर्षों में बहुत कुछ खोज की है। इस विषय का साहित्य भी उसने प्रकाशित किया है।

१६वी सदी के ग्रन्त मे प्रो० मिलने नामक वैज्ञानिक ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया था। इसके पूर्व दो-एक ग्रन्य वैज्ञानिको ने भी प्रयत्न किया, पर १८वी सदी में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री प्रिस्टले ने बिजली से भूकम्प का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया था।

सन् १८०७ ई० मे प्रो० यग ने यह सिद्धान्त निश्चय किया था कि जिस प्रकार शब्द हवा मे तरगो के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसी प्रकार भूकम्प भी एक स्थान से ग्रारम्भ होकर तरंग उत्पन्न करता ग्रौर उसी के सहारे बहुत दूर तक पहुँच जाता है। इस तथ्य की पुष्टि ग्रायरिश एकाडमी ने भी की थी।

सन् १८६७ के नेपल्टन के भूकम्प के बाद वहाँ लगभग दो मास तक ध्वंसावशेषों के ढेरो का पर्यवेद्या करने के बाद एक विवरण प्रकाशित हुम्रा था, उससे प्रकट होता है कि भूगर्भस्थ एक स्थान से एक कम्पन को उत्पत्ति होती है, उसी स्थान के ऊपर स्थित जमीन, ऊपर भौर नीचे से कंपित हो जाती है। केन्द्र स्थल से दूर तरंगों की गति वक्त भाव से होती है। किसी फटे हुए मकान की दरार को देखकर जाना जा सकता है इस जगह जमीन किस भ्रोर कम्पित हुई थी। इस प्रकार कम्पन का कोग्र निश्चय कर लेने पर कम्पन का केन्द्र स्थिर किया जा सकता है।

मध्ययुग के विद्वानों का खयाल या कि ज्वालामुखी के द्वारा ग्रग्न्योत्पात ही भूकम्प का कारण है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जापान, इटली वगैरह में, जहाँ ज्वालामुखी है, वहाँ भूकम्प ग्रधिक होते हैं। ज्वालामुखी से जब ग्रग्न्योत्पात होता है, तो बड़े वेग से गन्धक ग्रौर वाष्प ग्रादि गरम पदार्थ बाहर निकलते हैं, ग्रौर वेग की प्रबलता के कारण पृथ्वी काँप उठती है। परन्तु जहाँ ज्वालामुखी नही है, वहाँ भी तो भूकम्प होते रहते हैं—यह प्रश्न विचारणीय है।

पृथ्वी का जिस प्रकार ठोस ग्रौर कठोर होना खयाल किया जाता है, ग्रसल में वह उस प्रकार नहीं है। भूगर्भ में विशाल गह्लर या खाइयाँ है ग्रौर एक विशाल पर्वत खरड के साथ दूसरे पर्वतखरड मिलकर परस्पर एक दूसरे का भार सँभाले रहते हैं।

वाष्प और गंधक के बाहर निकलते समय खाइयो की मिट्टी वगैरह नीचे घँस जाती और भूकम्प का ग्रारम्भ होता है।

सिस्मोग्राफ श्रौर सिस्मोमीटर के द्वारा भूकम्प-सम्बन्धी गवेषणा का कार्य सरल हो गया है। यह यन्त्र एक महीन सुई के द्वारा कागज पर भूकम्प का कम्पन श्रकित कर देते हैं श्रौर वैज्ञानिक लोग उसके द्वारा कम्पन की स्थिति, परिमाण श्रौर कम्पन होने वाली दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्नीसवी सदी में जापानवालों ने इन यन्त्रों को वास्तविक उन्नत रूप दिया श्रौर लगभग ५० वर्षों के प्रयत्न से ही श्राज हमें भूकम्प-सम्बन्धी सब ज्ञान प्राप्त होने लगा है।

इसके पूर्व भी अनेक विद्वान और दार्शनिको ने भूकम्प सम्बधी अनेक अनुमान किये थे। भारतीय-धर्मशास्त्रो और पुराखों में भी भूकम्प के सम्बन्ध में बहुत कुछ गपोड़े लिखे मिलते हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित हैं कि शेषनाग अपने सहस्त्र फनो पर पृथ्वी को धारण किये हुए हैं, और जब वे फनो को बदलते हैं, तभी भूकम्प होता हैं। जापानी लोग भी किसी समय विश्वास करते थे कि उनका देश एक वृहत् मछली की पीठ पर अवस्थित हैं, और यह मछली किसी कारण अपनी देह को हिलाती हैं, तभी भूकम्प होता हैं, किन्तु इन सारी निर्मूल धारणाओं को वर्तमान युगीन विज्ञान ने नष्ट कर दिया और भगवान शेषनाग का भी अन्त ला दिया हैं। फिर भी हमारे देश में अभी आस्तिक लोगों को अपनी-अपनी धारणाये उपस्थित हैं। अभी उस दिन महात्मा जी ने ही कहा कि हमारे पापों के कारण ही यह भूकम्प हुआ है और उनकी धारणा में अछूत कहलाने वाले मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार ही महापाप है। इसी प्रकार वर्णाश्रम स्वराज सधवाले महात्मा जी को कोसते और कहते हैं कि अछूतों को मन्दिर में प्रवेश कराने के पाप का ही परिग्राम यह भूकम्प है।

यदि ग्रास्तिकता, भूकम्प का कारण पाप बतलाती है, तो यह प्रश्न हो सकता है कि क्या सचमुच परमात्मा ने बिहार में वास्तविक पापियों को ही दण्ड दिया है ? जितने प्राणी भूकम्प में मरे, क्या वे सभी महान पापी थे ? ग्रीर यहाँ, इस देश में जो बड़े-बड़े पापाचारी ग्रीर गरीबों का रक्त चूस जानेवाले बड़ी-बड़ी तोदवाले, बड़े-बड़े तिलकधारी ढोगी पड़े हुए हैं, क्या परमात्मा उन्हें नहीं देख पाता ? ग्रस्तु, यह सब व्यर्थ की बाते हैं। भली भाँति विचार करने पर मालूम हो जाता है कि भूकम्प किसी पाप पुण्य के कारण नहीं हुग्रा, यह प्रकृति की एक लीला है ग्रीर भूगर्भ की वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक परिणाम है।

इघर जो समाचार प्राप्त हुए है, वे तो और भी भयानक और हृदय को विचलित कर देनेवाले हैं। भयानक वर्षा ने उनके बचे खुचे हरे खेतो को जल मग्न कर दिया और उनकी जिन्दाी को ग्राफत में डाल दिया है। ग्राज हजारो ग्रादमी वहाँ वस्त्रों के बिना ठिठुर रहें और श्रन्न-जल के बिना भूखो प्यासों मर रहे हैं। उनका सर्वस्व तो घैसे ही नष्ट हो गया, तिस पर वर्षा के कारण प्राणहारी जाड़े का सामना करना पड़ रहा है। ईश्वर ही रचक है।

ग्रव हमारा कर्त्तव्य यही रह जाता है कि इस भीषण विपत्ति के समय लोगों को धैर्य बँधायें ग्रौर जी-जान से उनकी सेवा-सहायता करें।

जनवरी १६३४

## प्रकृति का तांडव

ज्यों-ज्यों इस देशक्यापी भूकम्प के समाचार द्याते-जाते हैं, यह निश्चय दृढ़ होता जाता है कि यह भी उन्हों प्रलयंकारी घटनाग्रों में है, जिन्होंने दूर अतीत में समुद्रों को पर्वत और पर्वतों को समुद्र, महाद्वीप को महासागर और महासागर को महाद्वीप बना दिया। इतिहास इतने भयंकर भूकम्प से अनिभन्न है। पहले तीन-चार हजार हतों का अनुमान था। अब यह संख्या दस गुनी बढ़ गयी है और कुछ लोगों का अनुमान है कि पचास हजार से कम आदिमियों की हानि नहीं हुई; धन की कितनी हानि हुई, इसका अन्दाजा ही नहीं किया जा सकता। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तो निट गये, दरभँगा, पटना, गया, जमालपुर आदि स्थानों पर भी विपत्ति कुछ कम नहीं आयी। उनका वर्णन सुन-सुन कर कलेजा दहल जाता है, खून सर्द हो जाता है। सोचिए, उस आदिमी की क्या दशा होगी, जो अपने प्यारों को हैंसते-खेलते छोड़कर दफ्तर या दूकान गया हो और प्रकृति के इस उच्छ्वास के बाद दौड़ा हुआ घर आये, तो देखे कि उसका सर्वनाश हो चुका है। कितना हुद्य-विदारक दृश्य है!

श्रव हमारा क्या कर्तव्य है ? क्या यही कि जब दो-चार मित्र मिल बैठें, तो भूकम्प का जिक्र छिड़ जाय । श्रमुक परिवार या श्रमुक नगर या श्रमुक गाँव में कितने श्रादमी मरे, कितने जख्मी हुए । कैसे जमीन फट गयी, कैसे उसके श्रन्दर से पानी उबल पड़ा, कैसे बड़े-बड़े महल जमीन में घँस गये ! यह तो मनुष्य का केवल कुतूहल-प्रेम है । क्या केवल श्रपने मुहल्ले या घर में होम-यज्ञ कराके ही हम श्रपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं ? यह तो केवल स्वार्थ-कामना है ।

नहीं, हमारी मानवता और बन्धु-भावना की यह ग्रग्नि परीचा है। हम ग्रपने मंगल के निमित्त, बड़ी-बड़ी तीर्थयात्राएँ करते हैं, दान-पुर्य करते हैं। हम ग्रपने ग्रात्म-प्रदर्शन के लिए पैसे को ठीकरा समभते हैं और भोग-विलास के लिए धन को पानी की तरह बहाते हैं। क्या ग्राज जब हमारे लाखों भाई ग्रकथनीय कष्ट भोग रहे हैं, हम ग्रपनी मंगल-कामना के लिए तीर्थ-यात्रा करते रहेंगे, क्या शादी-ब्याहों में रुपये लुटाना इस समय उचित है, जब हमारे लाखों भाई ग्राहत और नंगे पड़े कराह रहे हैं? क्या

हम ग्रब भी तमाशे देखते रहेगे जब प्रकृति ग्रपना ताएडव नृत्य दिखा रही है ? पीडितों के लिए बडी तत्परता से सहायता का काम शुरू हो गया है। सरकारी ग्रौर गैर सरकारी शिक्तयाँ सहयोग से इस पुर्य कार्य में हाथ बटा रही है। प्राय सभी प्रातों में सहायक सिमितियाँ पीडितों के लिए धन ग्रौर वस्त्र एकत्र कर रही है। वाइसराय ने जो फड खोला है, उसमें चारों तरफ से रुपये ग्रा रहे है। हमारा भी धर्म है कि ग्रपने सामर्थ्य भर ग्रपने भाइयों की मदद करे—धन से, वस्त्र से, ग्रन्न से। यह न समिक्षए कि हमारे दो-चार ग्राने कौन-सा बडा उपकार कर देगे। ग्रापके चार ग्राने सभव है किसी भाई के लिए समय पर मिल जाने से एक कोष का काम करे। हम गरीब है, सामर्थ्यहीन है, लेकिन इसीलिए हमारें ऊपर ग्रौर बडी जिम्मेदारी है, गरीब की मदद गरीब न करेगे तो कौन करेगा?

यह भूकम्प क्यो ग्राया, इस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के भिन्न-भिन्न मत है। भूगर्भ के जानकार कहते हैं कि हिमालय पर्वत उस कम्पन रेखा पर पडता है, जो ग्राल्प्स से ऐडीज पहाड तक चला गया है ग्रौर चूंिक उसका ऊपरी भाग वर्षा, बर्फ के पिघलने ग्रौर ग्रन्थ प्राकृतिक कारणो से चीण हो रहा है, वह भीतर से ऊपर उठ रहा है, जैसे पानी मे तैरता हुग्रा बर्फ का टुकडा ज्यो-ज्यो ऊपर से गलता है, पानी से बाहर निकलता जाता है। कम्पन जब बहुत दिना के बाद ग्राता है तो उसका जोर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यही ग्रच्छा कि कभी-कभी हलका-हलका कम्पन होता रहे। ऐसा भीषण कम्पन २५ वर्षों के बाद ग्राया है। ग्राखिरी भूकम्प काँगडा मे सन् १६०७ मे ग्राया था, जिसमे २० हजार ग्रादमी मर गये थे। उत्तर भारत हिमालय के समीप है, इसलिए यहाँ भूकम्पो की सभावना ग्रधिक है।

दूसरा दल उन लोगो का है, जो इसे दैवी कोप कहते हैं। क्या दीन, दुखी, दिरिद्र, दिलत भारत पर ही दैवी कोप को आना था? या इसे गरीब देखकर दैव भी उसे ठोकर मारता है, जैसे कोई शरीर लड़का पड़े हुए कुत्ते को ठुकरा देता है। और मान लिया दैवी कोप ही है, तो यह क्यो? इसीलिए, तो कि यहाँ केलोग दैव की समफ में ससार भर से ज्यादा पापी, स्वार्थी और भ्रष्ट है। स्पष्ट ही है कि जब तक हम सत्यवादी, परोपकारी और पवित्र न हो जायेगे, यह कोप हमारे ऊपर से न उतरेगा। लेकिन हम चौरस्तो पर होम तो कर रहे है, दुर्गा पाठ तो बैठा रहे है, देवी को बकरे चढ़ा रहे है, मगर क्या हम असत्य और स्वार्थ और दुष्टाचरण का त्याग कर रहे हैं? क्या इन आठ नौ दिनों में हमने अपने जीवन को पवित्र बनाया है? तब दैवी कोप कैसे टलेंगा? होम से और बकरे से भूकम्पवाला देवता प्रसन्न नहीं होता। इन रिश्वतों से तो हमारी छोटी-छोटी देवी-भवानी और देवतागग्र ही प्रसन्न होते है, जो अधिक से अधिक हमें बीमार डाल देते है, या हमें घुला-घुलाकर मार डालते हैं। साधु कहता है लोग साधु-सेवा भूल रहे थे, इसलिए दैवी कोप आया। वर्णाश्रम सघ शायद यह कहता

हो कि मन्दिरों को हरिजनों के लिए खुलवाने से कोप आया। पंडे भी फरमाते हों, देवताओं में लोगों को श्रद्धा कम हो गयी, इसलिए देवता कुपित हो गये। इसी तरह दफ्तरों के अमले कहते होगे, लोग अब दिल खोल कर उनकी पूजा नहीं करते, देते भी है तो बहुत रोकर, इसलिए कोप आया। यह सब स्वाधियों की युक्तियों है। न देवी कोप है, न शेषनाग की करवट। यह एक प्राकृतिक विस्फोट है, जो वैज्ञानिक कारणों से आया करता है। इसका मनुष्य के पास कोई इलाज नहीं। अगर कोई इलाज है, तो यही कि शहर की तंग गलियों और ऊँचे-ऊँचे महलों से विदा ली जाय और खुली जगहों में, एकतल्ले, हलके, गहरी नीववाले मकान बनाये जायें और स्त्रियों के परदे को एकदम तोड दिया जाय। अगर परदेवाली स्त्रियाँ, भयभीत होकर लज्जावश घरों में न छट-पटाकर—दौडती हुई खुली जगहों तक आ जाती,।तो बहुत सभव है कि इतनी जानें न जाती।

लेकिन हमारे लिए यह बिल्कुल नयी परिस्थिति है भीर भ्रपने को उनके भनुकूल बनाने में भ्रभी बहुत दिन लगेगे।

२६ जनवरी १६३४

## बिहार की विपत्ति और काशी

हमें यह जानकर खेद हुआ कि बिहार की सहायता के प्रश्न पर यहाँ की दो प्रमुख सेवा-सस्याओं में मतभेद हो जाने के कारण अभी तक संगठित रूप से कुछ नहीं किया जा सका। दोनों ही अलग-अलग अपनी खिचडी पका रही है और ऐसे नाजुक वक्त में भी सहयोग नहीं कर सकती। हम काशी सेवा समिति और काशी-नागरिक-मंडल दोनों ही के कार्यकर्ताओं से विनय के साथ अनुरोध करते है कि प्रस्पर के वैमनस्य पर पानी डालकर एक दिल से बिहार की सहायता करके काशी का गौरव बढायें।

२६ जनवरी १६३४

# भूडोल और काज्ञी के अधिकारी

अगर हमारे एक योग्य मित्र की यह शिकायत ठीक है कि काशी के अधिकारियों ने भूकम्प के अवसर पर जनता की कोई मदद नही की, किसको क्या नुकसान पहुँचा है, इसकी कोई जाँच नही की गयी, जर्जर मकानो को खाली कराके घरवालो को स्वर-चित स्थानो मे ठहराने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, जनता की घबराहट को दूर करने के लिए एक विज्ञिष्त तक न निकाली गयी, तो हमें इसका खेद हैं। हमें आशा है कि काशी के अधिकारी-वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समर्भेंगे और जनता को निराशा या बेकसी का कड़ुवा मजा न चखायेगे। विशेषकर जब हाकिम जिला और हाकिम शहर दोनो ही हिन्दुस्तानी है, तब तो हम उनसे सहायता और सहानुभूति की और भी आशा रखते हैं। अगर हमारे भाई हमारे अफसर होकर हमारी और से मुँह फेर लें, तो गैरो से क्या आशा की जाय।

२६ जनवरी १६३४

#### विपत्ति-विपत्ति !

१६३४ ग्रवश्य ग्रपने साथ विपत्तियों का समुद्र लेकर श्राया है। भारत, चीन, धौर में विसकों की ग्ररबों की हानि भूडोल से हो गयी। हमारे देश में बिहार तथा युक्त-प्रात के काशी, इलाहाबाद ग्रादि की गहरी हानि का श्रनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। नेपाल बरबाद हो गया। पडोसी चीन की हानि की कहानी बडी दर्दनाक है। दर्दनाक ज्यादा इसलिए है, कि वहाँ रेल, तार-डाक ग्रादि का प्रबन्ध न हो सकने के कारण सहायता नहीं पहुँच सकती, या बहुत देर में पहुँचेगी। इधर कई हवाई जहाजों के टूटने, गिरने, नष्ट होने के समाचार एक ही महीने में प्राप्त हो चुके। रू जनवरी का समाचार है कि श्रण्टाकिटक खोज का बेडा, ग्रर्थात् कप्तान बर्ड का दल भग हो गया ग्रीर ४३ ग्रादमी वर्फ पर "तैर" रहे हैं। एक स्थान में हजारों ग्रादमी वर्फ की ग्रांधी में बरबाद पडे हैं। बर्फ ने उनकी जान ले ली। मोटर तथा साइकिल दुर्घटना का ग्रीसत दुगुना हो गया है। चोरी-डकेती के समाचारों से श्रखबार भरे पडे हैं। ज्योतिषियों ने १६३४ को "उत्पातों" का वर्ष बतलाया है। लच्चण भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। भारत में —बिहार ग्रादि भागों में —जो गन्दगी फैल गयी है, चीन में जो उत्पात हो गये, उनसे गहरी बीमारी तथा सकामक रोगों के विस्तार का भय है। ऐसे विपत्ति के युग में ईश्वर ही रच्चा करे।

द्याश्चर्य है कि मनुष्य को महत्वाकाचाश्रो, उसके साधनो, रचनाश्रो की इतनी कृत्रिमता तथा उसकी परवशता की, इतनी लाचारी की दुर्दशाश्रो की, ऐसी श्रवस्था देखते हुए भी, उसकी श्रांख नहीं खुल रही है तथा वह लालसा, लोभ, लालच, द्वेष, मत्सर के गढे में गिरता ही जा रहा है। ईश्वर हमें श्रव भी बृद्धि दें।

५ फरवरी १६३४

# मुंगेर मुजफ्फरपुर की दशा

श्रीयत जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कहा था कि यदि बिहार-सरकार तत्परता से काम लेती, तो मजफ्करपुर में इतनी तबाही न आती तथा भूकम्प के तीन दिन बाद तक उसका कुछ न करना, इस नगर के लिए-अभागी निस्सहाय जनता के लिए-बडा ही घातक सिद्ध हुआ। ३१ जनवरी को काशी टाउनहाल के मैदान मे काशी के सर्वमान्य नेता श्री संपूर्णानन्द जी का जो रोचक व्याख्यान हुआ था, उससे भी यही प्रतीत होता है कि मगेर में सरकार से जो ग्राशा की जानी चाहिए थी, तथा समाचार-पत्रों में सरकारी विज्ञिष्तियों से जो विश्वास हो गया था, वह वास्तविकता से दूर है तथा इस मुसीबत के समय भी सरकार का सरकारीपन दूर नहीं हुआ तथा "नौकरशाही" नौकरशाही ही बनी रही। मि० जायसवाल ने दस दिन पहले ही कहा था कि मुगेर के विषय में सर-कारी कार्य देखकर यह कहना पडता है कि बीसवी सदी की सम्य कहलानेवाली सरकार "ऐसा" कर सकती है। हमे यह देखकर बड़ा दूख होता है। बड़ी लज्जा स्नाती है तथा यदि सरकार के ऊपर भाचेप सत्य है, तो इसका बडा बुरा प्रभाव पडेगा। श्री सपर्णा-नन्द जी का कहना है कि ताता कम्पनी की जिस सहायता का बडा डंका पीटा गया है. वह भी ठिकाने से नहीं बाटी गयी है। मुगेर में आतों के लिए केवल एक हजार टन "टिन" ही मिले है, जो बहुत कम है। दाल मे नमक के बराबर है। उनके कथन से तो यह भी प्रतीत होता है कि सहायता कार्य मे शोध्र ही सरकारी तथा गैरसरकारी लोगो मे पुरा मतभेद हो जानेवाला है।

"ग्राज" मे श्री संपूर्णानन्द जो का मुगेर से भेजा हुग्रा पत्र छपा था। इससे पता चलता है कि यद्यपि राजेन्द्रबाबू ने बाहरी "ग्रादिमयो" की सहायता नहीं माँगो थी, पर यदि बाहरी लोग पहुँच गये होते ग्रीर मलबा साफ कर देते, तो हजारो जाने, जो केवल "भूख-प्यास" से तडप कर मरी है, बच जाती। यह सन्तोष का विषय है कि कुछ बाहरी लोग स्वय चले गये थे। हमे यह रिपोर्ट पढकर बडा खेद होता है। जो भूख-प्यास से मर गये, उनकी पीडा की कल्पना भी ग्रसभव है। खैर, जो होना था, वह तो हो गया। जो बाहरी दल स्वय पहुँच गया था, वह बिहार की कृतज्ञता का पात्र है, यद्यपि यह कृतज्ञता नहीं, पर सेवा की सार्थकता ही उसे ग्रभोष्ट है।

५ फरवरी १६३४

## सेवा समिति का सराहनीय कार्य

विगत चन्द्रग्रहण के भवसर पर भीड कम होने पर भी यात्रियों का काफी जमाव था भीर ईश्वर ने वर्षा श्रीर शीत के कारण उन्हें काफी कष्ट दिया था, पर काशी सेवा सिमिति ने यात्रियों की सुविधा तथा सेवा के लिए जो प्रबन्ध किया था, वह सराहनीय था और इसके लिए उसके मत्री श्री बेनी प्रसाद जी तथा सहायक मत्री श्री त्रिवेणीदत्त जी धन्यवाद के पात्र है। सेवा सिमिति ने भूकम्प पीडितों की सहायतार्थ बडा परिश्रम किया है और श्रब उसने नगर के भूकम्प पीडितों को सहायता के लिए एक कमेटी भी बना दी है। श्राशा है, यह कमेटी श्रपने परिश्रम में सफल होगी। हमारा विश्वास है कि भूकम्प से इस नगर की भी बडी हानि हुई है और चूँिक सरकारों तौर पर श्रभी इसका कोई प्रवन्ध नहीं किया गया है, सेवा सिमिति का यह कार्य उसके नाम तथा यश के श्रनुकूल होगा।

काशी सेवा समिति नगर की प्राचीन तथा महत्वपूर्ण सस्था है और यहाँ की हरेक नागरिक संस्था को उसके अन्तर्गत, सहयोग तथा सेवा द्वारा, उसकी सहायता करनी चाहिए।

५ फरवरी १६३४

## बिहार ग्रीर देशी रियासतें

बिहार की परिस्थिति के विषय में बाबू राजेन्द्र प्रसाद का जो बयान प्रकाशित हम्रा है, उसे पढ़कर बिहार के पुनरुद्धार का प्रश्न अपने भीषण रूप में हमारे सामने आ जाता है। एक तरह से उत्तरी बिहार को फिर से आबाद करना पडेगा। इस अवसर पर समस्त राष्ट्र ने जिस बन्धुत्व का परिचय दिया है और दे रहा है, वह बहुत ही भ्राशाजनक है। बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे-छोटे कसबों और मदरसों और दफ्तरों में भी बड़ी तत्परता से चन्दे जमा किये जा रहे है श्रीर लगभग पन्द्रह लाख रुपये नकद श्रीर लाखो रुपये के कपड़े और कम्बल और अनाज भेजे जा चुके है। चारो और से राष्ट्र के सेवक पहुँच गये है और अपने विपत्ति के मारे भाइयो की सेवा कर रहे है। मगर अभी तक 'डमराव भौर गोडाल के राजाओं के सिवा हमें किसी ऐसे राजा का नाम न मिला जिसने उद्धारकार्य के लिए कोई बड़ी रकम दान की हो। जो लोग लाखो रुपये साल मोटरो 'ग्रौर सैर-तमाशा पर खर्च कर देते है, वह ऐसे मौके पर दो-दो, चार-चार हजार देकर श्रपने कर्तव्य से मक्त नहीं हो सकते। ग्रगर डुमराव के राजा ५० हजार दान दे सकते है, तो ऐसे कितने ही महाराजे हैं, जो दो-दो, चार-चार लाख दे सकते है। शायद इतना बे वाइसराय की एक-एक दावत मे खर्च कर देते होगे। कितने खेद की बात है कि जिस देश मे पचासो तिलकघारी हो, वहाँ इन तीन सप्ताहो मे ५० लाख भी जमान हो जायँ। इतना लिख चुकने के बाद हमे यह जानकर बडा सनोष हुमा कि महाराज दरभंगा ने बिहार पीडितो की सहायता के लिए छब्बीस लाख का दान दिया है।

१२ फरवरी १६३४

### क्या होनेवाला है ?

१५ जनवरी को भूकम्प का जो सिलसिला शुरू हुग्रा था, वह श्राज एक महीना हो जाने पर भी बदस्तूर जारी है। ग्रंथे दिन कम्पन होते रहते हैं। यहाँ तक कि १२ फरवरी को भी जोर का धक्का हुग्रा। जो कुछ बचा-खुचा था, वह भी स्वाहा होता जा रहा है। दैत्यराज तो ग्रंपना जोर दिखा चुके, ग्रंब उनके सामन्तों की बारी है। हम सैकडो मील के फासले पर बैठे हुए वहाँ के समाचार सुन-सुनकर काँप उठते हैं, तो जो लोग उन मुसीबतों को भेल रहे हैं, उनके मन में क्या दशा होगी। इतना ग्रंबकाश भी तो मिले कि लोग भविष्य के विषय में कुछ सोच सकें। जब नगी तलवार सिर पर लटक रही हो—यह खटका लगा हो कि न जाने कब भूकम्प का धक्का हवा के भोके की तरह ग्रा जाय—तो मन पर एक ग्रन्थकारमय निराशा का ग्रा जाना स्वाभाविक है। घर के ग्रादमी गये, घर गया, जायदाद गयी, उस पर ग्रंपनी जान का भरोसा भी नही। फिर कहाँ से ग्रंब वह उत्साह ग्राये, जो रेत में बेल उपजाने का साहस करता है। यही प्रश्न विकराल रूप धारण किये सामने खडा रहता होगा—क्या होने बाला है? माया का ग्रंबल बधन भी ऐसी दशा में शिथिल हो जाय, तो क्या ग्राश्चर्य है। माया को ग्रंपना स्वप्न साम्राज्य रचने के लिए भी तो कोई ग्राधार चाहिए, चाहे बहु कितना ही ग्रसार क्यो न हो। भूकम्प ने तो माया को भी परास्त कर दिया।

श्रीर तरह-तरह की श्रफवाहें इस श्रातंक को श्रीर भी बढाती रहती है। एक वैज्ञानिक का श्रनुमान है कि बिहार में किसी ज्वालामुखी के फटने की श्राशका है। एक दूसरा दल कहता है कि उत्तरी बिहार भूकम्प के मार्ग में श्रा गया, श्रीर इस तरह की दुर्घटनाएँ वहाँ उसी तरह श्राती रहेगी जैसे जापान में श्राती रहती है।

मगर मानव-जीवन का इतिहास प्रकृति पर विजय पाने की एक लम्बी कथा के सिवा और क्या है। ससार में कैसी-कैसी प्रलयंकरी वाघाएँ नहीं झायी। लेकिन, मनुष्य जाति झाज भी प्रकृति के सामने उसका सामना करने को तैयार है। कहते हैं १७३७ में बिहार में इससे भी भयंकर भूकम्प झाया था, जिसमें तीन लाख से ज्यादा जाने गयी भी। जापान में १६२७ में जो भूकम्प झाया था, उसमें कई लाख झादमी मर गये थे। लेकिन जापान झाज ससार का शक्तिशाली राष्ट्र है, उस भूकम्प का वहाँ कोई चिह्न भी नहीं रहा। हाँ, जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र एक दिल होकर पीडितो की सहायता करने पर तुल जाय। बिहार हमारा समर चेत्र है। मुजफ्फरपुर झौर मोतिहारी भौर मुगेर और सीतामढी वह मोर्चे है, जहाँ प्रकृति की शक्तियाँ गोली बरसा रही है। क्या हम अपने बीर सैनिको को शत्रु के गोलो के शिकार होते देखकर भी शान्त बैठे रहेंगे। युद्ध में लड़नेवाले थोडे होते हैं, लेकिन उनकी पुश्त पर सारा राष्ट्र होता है। मोरोपीय महायुद्ध में पचास लाख झादमी मरे थे, और झरबो की हानि हुई थी। मुंगेर

श्रीर मोतिहारी से कही विशाल नगर भूमिस्थ हो गये थे, पर राष्ट्रो की सयुक्त शक्ति ने उन खडहरो को फिर गुलजार कर दिया। वहाँ श्रादमी का श्रादमी से मुकाबिला था। यहाँ म्रादमी का प्रकृति से मुकाबिला है, भ्रौर म्रादमी ने सर्दव प्रकृति पर विजय पायी है। श्रव की भी उसकी विजय होगी। शर्त यही है कि राष्ट्र अपने सैनिको की मदद के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार हो जाय, ग्रोर जब हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं. तो हमारा म्राशय केवल जनता नहीं होता, बर्तिक उसमें हम सरकार को भी शामिल करते है, जो राष्ट्र का सबसे समर्थ अग है। इस पच्चीस लाख चन्दे से उकडा हुम्रा बिहार म्राबाद नही हो सकता। सरकार ने एक एक नडाई के लिए करोडो कर्ज लिये है, क्या इम अवसर पर वह दस-बीस करोड रुपये कर्ज नहीं ले सकती ? जर्मनो से लडने के लिए भारत ने एक ग्ररब इकट्टा कर दिया था। क्या वही भारत एक संपूर्ण प्रान्त की रचा के लिए उसकी चौथाई रकम भी जमा नहीं कर सकता ? योरोपीय युद्ध मे भारत से दस लाख सिपाही तोपो के ईघन बनने के लिए भरती किये गये थे। क्या बिहार की आबादी के लिए इससे दूगने आदमी नहीं भरती किये जा सकते ? बिहार के एक प्रोफेसर साहब का प्रस्ताव है कि पीडित चेत्रों मे काम करने के लिए मजदूरों से सरकारी तौर पर बेगार ली जानी चाहिए। देश मे बेकारी बढ रही है। अगर सरकार अन्य प्रान्तों में मजदूरों की भरती जारी कर दे. तो हमे विश्वास है कि श्रादिमियो का तोडा न रहेगा। बिहार के एक मिनिस्टर साहब ने यह प्रस्ताव किया ह कि सरकारी नौकरो को श्रपनी श्रामदनी की दो फी सदी कई महीनो के लिए खुशो से देना चाहिए। सरकारी नौकरो से ज्यादा खुशहाल इस समय समाज का भ्रौर कोई भ्रग नही है। एक सौ रु० से ऊपर के वेतन भोगी ग्रहलकार अगर अपनी आमदनी का दस फी सदी भी एक साल तक देते रहे, तो उन्हें कोई कष्ट न होगा. श्रीर कष्ट हो भी तो उसे सहना उनका कर्तव्य है। जब एक परा प्रान्त विपत्ति-ग्रस्त हो रहा है तो क्या वे उसके उद्धार के लिए थोडी-सी तकलीफ न उठा सकते।

इस वक्त तक कुल मिला कर उद्धार कार्य के लिए लगभग पच्चीस लाख का चन्दा जमा हुआ है, लेकिन जैसा श्री श्रीप्रकाश ने सहयोगी "आज" मे लिखा है, बिहार को तत्काल पाँच करोड धन की जरूरत है। अभी तक केवल इसका आठवाँ भाग वसूल हुआ है। और अभी तक सरकार ने इस आघात की भीषण्ता नहीं पहचानी है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी मशीनरीं को चलते देर नहीं लगती है, मगर एक महीना निकल जाने पर भी इसका निश्चय नहीं किया जा सका कि क्या करना है। इस मौके पर तो सरकारी और गैर सरकारी का भेद मिट जाना चाहिए और क्या ही अच्छाँ हो कि दोनो ही फड मिला दिये जॉय और अन्य सस्थाएँ जो रिलीफ के काम मे लगी हुई है ममत्व और वाहवाहीं के ध्यान को छोडकर सहयोग कर सके। मालगुजारी और लगान तो बिलकुल मुआफ हो जाना चाहिए। बिहार की सरकार मकानो की तामीर के लिए कर्ज देना एक कानून

बना रही है। इस दफ्तरी और जाब्ते की कार्रवाइयों में व्यर्थ समय नष्ट होगा। लेकिन जैसी परिस्थिति हैं, उसमें तत्काल किसी बड़े परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। हाँ, अगर सरकारी रिलीफ में कुछ इम तरह का समकौता हो जाय कि भोजन और वस्त्र तो दोनों फड़ों से दिया जाय, और कुओं की खुदाई, खेतों से बालू की सफाई, और मकानों की मरम्मत और बनवायी और दूकानदारों और कास्तकारों को अपना धन्धा फिर से चलाने के लिए धन की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जाय। भोजन, वस्त्र और आहतों के सेवा शुश्रूषा तो पुर्यार्थ ही होगा। दूसरे काम तो सरकारी कर्ज की मदद से ही होगे। हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि महात्मा गान्धी स्वय बिहार आ रहे हैं, और आशा है, कि उनकी उपस्थित से बहुत-सी समस्याएँ प्रासानी से मुलक्ष जायेगी।

१६ फरवरी १६३४

## देव मंदिर और भूकम्प

हमे नेपाल के प्रधान व्यक्ति से यह सुनकर श्रत्यत सतोष श्रौर गर्व हुश्रा कि जहाँ काठमाएडू मट्टन श्रौर श्रन्य स्थानों में बहुत से मकान गिर गये, वहाँ देव मदिर एक भी नहीं गिरा श्रौर इस पर उन महोदय ने श्रद्धा-विहोन लोगों को दिखाया है कि देवताश्रों में कितनी बडी शक्ति हैं। क्यों न होगी ? यह भूकम्प श्रसल में उनके लिए तो श्राया ही न था। देवता श्रौर ईश्वर तो एक प्रकार से नातेदार हैं। कोई ईश्वर का भाई है, कोई साला, कोई बहनोई। नातेदार की रचा तो सभी करते हैं। इसमें नयी बात क्या हुई। भूकम्प तो श्राया था उन लोगों को दड देने के लिए, जो महातमा गांधी के मत से श्रद्धतों पर श्रन्याय करते हैं, पोगा पथियों के मत से श्रद्धतों के लिए मदिर खुल-वाते हैं, श्रहलकारों के मत से जो रिश्वत नहीं देते, मुल्लाश्रों के मत से जो दाढों नहीं रखते। मगर ऐसा मालूम होता है कि देवताश्रों में भी दो दल हो गये हैं, क्योंकि जहाँ नेपाल के देव मदिरों में एक को भी श्राँच नहीं श्रायी, वहाँ बिहार में कितने हो देवालय लोप हो गये श्रौर मसिजदों का निशान मिट गया। ऐसा मालूम होता है कि स्वाधीन नेपाल के देवताश्रों में कुछ श्रधिक शक्ति होगी। पराधीन भारत के देवता भी श्राखिर दुर्बल ही होगे।

हमें तो यह देखकर दु ख होता है, कि अच्छे खासे समभदार लोग इस तरह की बातें करते है। ससार मे आदिकाल से भय का राज्य रहा है, समाज मे भी, घर्म मे भी चोरी मत करो, नही राजा दड देगा। पाप मत करो, नही ईश्वर दड देगा। इस प्रकार ईश्वर को कल्पना भी एक बहुत बडे तेजस्वी और भयंकर राजा की थी। यह कभी नहीं कहा गया कि चोरी मत करो, इससे तुम्हारे भाई को कष्ट होगा, या पाप मत

करो, इससे तुम्हारे समाज को कष्ट होगा। हमारे नीतिकारो ने इस मानवी भावना का आधार न लेकर, भय का आधार लिया और ऐसा स्वाभाविक भी था। जगली दशा में मनुष्य को प्रकृति का रौद्ररूप ही स्रधिक दिखायी देता था स्रौर लोग स्रपने पास की बहुमुल्य चीजे उसे भेट देकर. उसका क्रोब शान्त करते थे। क्रोब शान्त होता था या नही. लेकिन कम से कम उन जगलियों को यह सन्तोष हो जाता था कि हमसे जो कुछ हो सकता था, वह हमने कष्ट निवारण के लिए कर दिया। श्रीर वह भय भावना श्राज तक हमारे दिलो पर हावी है। यह उसी भावना का प्रताप है कि हमे नरक का भय दिखा कर स्राज करोडो पाखड हमे उल्ल बना रहे है। शासन मनुष्य कृत वस्तु है। मनुष्य भय पर अपना अस्तित्व जमाये, तो हम उसे चम्य समऋते है, लेकिन सर्वशन्ति-मान् ईश्वर को भी भय का ही सहारा लेना पड़े, जब वह अपने प्रेम का अखड विस्तार दिखा सकता है, यह उस ईश्वर के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। कहते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर उसकी इच्छा के बिना श्राज हजारो बरस से हिन्दू-समाज ने हरिजनो पर ग्रत्याचार क्यो किया ? ईश्वर यह सब ग्रन्धेर देखकर भी क्यो चप बैठा रहा ? क्यो नहीं उसने ग्रपने प्रेम की ज्योति से सबको वशीभत कर लिया ? मजा यह है कि कोप आना चाहिए था, केवल अन्यायियो पर, मगर उसमे पिस गये हरिजन भो। कई दार्शनिका का मत है कि ब्रह्माड केवल "चित्त" है। हो सकता है। बालू का करा भी परमास् है, लेकिन बालू का करा चाहे कि हिमालय को हिला दे, तो उस कर्ण की घोर मुर्खता है। फिर जब हमारी बुद्धि इतनी परिमित है, तो यह क्यो नहीं कहते कि दादा ईश्वर की लीला ईश्वर जाने । हम इस विषय को कुछ नही जानते।

२६ फरवरी १९३४

#### त्राकस्मिक प्रकोप बिल

बिहार में आकस्मिक बिल पास हो गया। इसके अनुसार बिहार सरकार भूकम्प पीडितों को बराय नाम सूद पर कर्ज देगी और १०, १५ वर्ष में किस्तवार वसूल करेगी। ऐसे कानून की इस वक्त बड़ी जरूरत थी और यदि यहाँ भी वही लबड़ धौं-धौं हुआ जो सरकारी कामों में हमेशा हुआ करता है, तो इससे प्रजा का बड़ा उपकार होगा। यह एक काम बिहार सरकार ने ऐसा किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाय कम है। विलम्ब के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते। सरकारी कामों में कुछ न कुछ विलंब हो ही जाता है। खटकती है, यह बात कि यह कर्ज उन्हीं लोगों को दिया जायगा, जो जायदादवालों हैं। यहाँ भी आ गयी, वहीं जायदादवालों पख। हम पूछते है,

जिनकी सारी लेई पूंजी लेकर जमीन में घँस गयी या जिस-जिस मकानदार के सारे मकान जमीदोज हो गये या जिस किसान के खेतो में पानी भर गया वे गरीब किस जायदाद के बल पर कर्ज लेंगे। ग्रीर जिनके पास जायदाद है, उन्हें कर्ज देनेवाली एक सरकार ही थोड़े ही है। उन्हें तो बैको ग्रीर महाजनों के द्वार खुले हैं, ग्रीर सभव है, इस परि-स्थित में उन्हें पाँच, छ फी सदी पर कर्ज मिल जाय। रोना तो उन्हीं बेचारों का है, जो जायदादवाले थे, मगर श्रव फाकेमस्त है। उनके लिए सरकार क्या कर रही हैं हम तो समभते हैं, सरकार को बिहार चेम्बर श्राफ कामर्स की इस सलाह पर विचार करना चाहिए, कि सहकारी समितियों ग्रीर प्राइवेट बैको से सरकार ग्रपनी जिम्मेदारी पर कर्ज दिलवाये। ग्राप खाने के लिए तो कर्ज दे नहीं रहे हैं, कि कोई खाकर रफूचक्कर हो जायगा। ग्राप तो दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए। क्या ग्रसामी मकान सिर पर लेकर भाग जायगा। वह भाग भी जाय, तो मकान तो रहेगा। उसे बेचकर रुपये वसूल किये जा सकते हैं। जो कुछ भी हो, ग्रगर सरकार ने केवल जायदादवालों तक इस कानन को सीमित रखा, तो इससे वास्तविक लाभ बहत कम होगा।

२६ फरवरी १६३४

## बिहार की परिस्थित

समाचार-पत्रों में यह पढ़कर हमें खेंद हुआ था कि बिहार में अब तक देहातों की तरफ ज्यान नहीं दिया गया और सभी सहायक और संवा सिमितियाँ नगरों ही तक सीमित हैं। लेकिन बिहार सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की ताजी रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि पहले चाहे ऐसी अवस्था रही हो, पर अब देहातों में भी मदद पहुँचायी जा रही हैं। तत्कालिक अवस्थाएँ तो पूरी होती जाती हैं, लेकिन नयी-नयों समस्याएँ खड़ी होती जाती हैं। उनमें सबसे विषम समस्या है बालू से पटी हुई जमीन को साफ करना, जान-वरों के लिए चारे का प्रबन्ध करना और खड़ी ऊख पेलने का कोई उपाय निकालना । एक बीधा जमीन की सफाई में औसतन तीस रु० खर्च होते हैं। अनुमान किया गया हैं कि अौसतन बीस लाख एकड जमीन खराव हो गयो हैं। उसको सफाई के लिए कितना धन दरकार होगा, इसका तखमीना किया जा सकता है। कई गाँवों में चारे की कमी से जानवर मरे जा रहे हैं, और अब किसानों ने निश्चय किया है कि उन्हें ऊख काटकर खिलायी जाय। शक्कर की मीलों के विद्वंस हो जाने से ऊख का अब कोई ग्राहक नहीं रह गया और जो दो चार मिलें बाकी हैं, वह कौडियों के मोल ऊख लेना चाहती हैं। सरकार किसानों को बेलन मुह्य्या करने का प्रबन्ध कर रही हैं, लेकिन भय हैं कि जब तक बेलन आये ऊख सूख न जाय। उधर बीमारियों के फैलने का भय भी हो रहा हैं।

मालूम नही बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने झात्मिनिर्भरता के लिए जो झपील की थी, उसका क्या झसर हुआ, पर हमारा ख्याल है, जब तक सरकार पीडितो को सस्ता कर्ज दिलाने का प्रबन्ध न करेगी, बिहार का उद्धार होना मुश्किल है। दो-चार महीने झन्न वस्त्र देने का प्रश्न होता तो वह चन्दो से पूरा हो जाता, लेकिन वहाँ तो चार पाँच जिलो के पुन- निमास का प्रश्न है, दस-बीस लाख से हल नहीं हो सकता।

१२ मार्च १६३४

#### भाई जी का आछेप

भाई परमानन्द जी भ्रपने उर्दू पत्र ''हिन्दू'' के एक सम्पादकीय नोट में लिखते हैं —

''लोग यह पढकर हैरान होगे कि ग्रगरचे मुल्क के सारे ग्रखबारात में सेट्रल रिलीफ कमेटी का श्रौर बाबू राजेन्द्रप्रसाद का नाम ग्रौर उसका ही चर्चा हो रहा है, ताहम बिहार के मुसीबतजदा हिस्से में ग्रभी तक उन्होंने कोई काम किया है, न उनके काम या नाम का कही जिक्र ही है। काँग्रेस ग्रौर उसके काम की धाक ऐसी जमी बैठी है कि खुद बिहार से भी कोई ग्रादमी उसके रिलीफ के काम पर रोशनी डालने की जुरंत नहीं करता।

रिलीफ कमेटी पर ग्रालोचना का हरेक प्राणी को ग्राधिकार है ग्रौर ग्रालोचना से ग्रालोचक को कुछ फायदा ही होता है, लेकिन ऐसी ग्रालोचना किस काम की, जिसमे केवल पचपात हो। हिन्दू सभा ही ने क्यो रिलीफ को हाथ मे नही लिया? भाई परमानन्द ही क्यो बाबू राजेन्द्र प्रसाद की जगह नही हुए? इसका कारण यही है कि काँग्रेस ग्रौर उसके नेताग्रो ने देश के लिए जो बलिदान किये है, उनका देश ग्रादर करना है ग्रौर उन्ही नेताग्रो पर विश्वास करता है। यहाँ तो केवल सेवा ग्रौर त्याग का प्रश्न है। जो दल समाज के लिए बलिदान करेगा, वही समाज का विश्वास पात्र होगा।

२६ मार्च १९३४

# सेंट्रल रिलीफ और वाइसराय फंड

हमे ग्रपने एक बिहारी मित्र से मालूम हुग्रा कि सेन्ट्रल रिलीफ ग्रौर वाइसराय-रिलीफ फंडो का समिश्रग्रा जनता की दृष्टि मे कुछ जैंचा नही । ग्रगर यह मालूम होता कि सेन्ट्ल फड भी वाइसराय फड ही मे मिला दिया जायगा, तो सभी वाइसराय फड ही मे देते। कितनी ही जगह तो सेन्ट्रल रिलीफ के कार्यकर्ताग्री और सहायको को सरकार के कर्मचारियों से बैर मोल लेना पड़ा। वाइसराय रिलीफ फंड में गर्वमेंट की सारी शक्ति काम कर रही थी भ्रौर उसके दाता घनी लोग थे। सेन्ट्ल रिलीफ फंड मे म्रिधिकतर गरीबो ने भाग लिया भ्रौर उसके म्रिधिकाश कार्यकर्ता काँग्रेसी थे। जनता को भय था कि वाइसराय फड से गरीबों का उतना उपकार न होगा, जितना सेन्ट्ल फड से । वह इसका प्रबन्ध अपने हाथ में रखकर कुछ इस तरह उसको खर्च करना चाहती थी कि जनता का उससे श्रधिक उपकार होता। वाइसराय फड से सहायता मिलने मे जो विलम्ब ग्रौर जाब्ते की पाबदियाँ ग्रनिवार्य है, उन्हें वह सेन्ट्रल रिलीफ में यथाशक्ति कम कर देना चाहती थी, और कम से कम खर्च मे अधिक से अधिक कामकर दिखाना चाहती थी। दोनो फंडो के मिल जाने से जनता में सेन्ट्ल फड के प्रति श्रब वह जोश नहीं रहा। मालूम नही कि हमारे मित्र का यह अनुमान कहाँ तक सत्य है। जनता के विश्वासपात्र नेताभ्रो ने जो कुछ किया है जनता के लाभ को ही सामने रख कर किया, लेकिन जनता को इस एकीकरण के लिए पहले से तैयार नही किया गया। अगर जनता को विश्वास दिला दिया जाता कि मौजूदा हालतो मे इससे प्रच्छा प्रबंध नही किया जा सकता था तो उन्हें यह विश्वास न होता।

३० ग्रप्रैल १६३४

### बिहार के लिए मि० रोंडूज़ की अपील

इंग्लैंग्ड में, कहा जाता है, बिहार की सच्ची स्थित ध्रभी तक बहुत कम आदमियों को मालूम है, ध्रौर मि॰ ऐड़्रूज ब्रिटिश जनता को बिहार की दशा सममा रहे है

श्रौर उसके लिए ध्रपील कर रहे हैं। एक भाषरा में उन्होंने कहा—जिस समय ब्रिटेन
संकट में था, भारत ने एक ध्ररब रुपये से उसकी मदद की थी। ग्राज भारत का एक
पूरा प्रान्त वीरान हो गया है। उसके लिए इंग्लैंग्ड श्रौर उसकी सरकार क्या कर रही
है? मि॰ ऐड्रूज शायद भूल जाते हैं कि भारत, भारत है श्रौर ब्रिटेन, ब्रिटेन, ग्रौर दोनों
कभी एक नहीं हो सकते। भारत ने हमेशा ध्रपना घर फूंककर तमाशा देखा है। यहाँ
के लोग क्रिष्यों की सन्तान है, जिनका सारा जीवन ही यज्ञ होता था। भारत आज
इस गिरी हुई दशा में भी पचास लाख साधुश्रो श्रौर पाँच करोड़ पंडो-पुजारियों को तर
माल खिला रहा है। उसके लिए एक दो श्ररब कोई बात नहीं, मगर ब्रिटेन तो सारे
काम तिजारत के नियमों से ही करता है, वह भला ऐसी भावुकता के फमेले में क्यो
पड़ने लगा। भारत उसके माल की मगड़ी है, श्रौर उसकी फालतू ग्राबादी के लिए धन

कमाने का चेत्र । बस भारत को वह इसी दृष्टि से देखता है। विहार मे नये-नये मकान बनवाने के लिए ग्रगर ग्रच्छे वेतन के इिजिनियरों की जरूरत हो, तो इंग्लैंग्ड यह सेवा करने के लिए हाजिर है। ग्रगर बिहार को ग्रच्छे वेतन पर कुछ प्रबंधकों की, डाक्टरों की, विशेषज्ञों की जरूरत हो, तो इंग्लैंग्ड हर्ष से यह सेवा स्वीकार करेगा। मगर गिरे हुए प्राणियों की मदद करना तो तिजारत का कोई सिद्धान्त नहीं है। फिर वह ऐसी बेकायदा बात क्यों करने लगा? रही यह बात कि इंग्लैंग्ड को बिहार की हालत का पता ही नहीं, यह हम नहीं मानते। यह किहए कि वह जानना नहीं चाहता या जानकर ग्रनजान बनता है। वह क्यों ऐसी बात जाने कि गाँठ से कुछ गँवाना पडे। कुछ वसूली की बात हो तो देखिये वह कितना मुस्तैद हो जाता है। खानेवाला खिलाना क्या जाने श्रीर काले ग्रादिमियों की जिन्दगी की कदर ही क्या? पच्चीस-तीस हजार ग्रादिमी ही तो मरे। चलो इतना कूडा कम हुग्रा। ब्रिटेन जो कुछ करेगा, ग्रपनी दूकानदारी! इसके सिवा उसके पास कोई इसरी नीति नहीं है।

७ मई १६३४

#### पं० जवाहरलाल की गिरफ्तारी

इस भ्रवसर पर जब कि पिएडत जवाहरलाल जी बिहार के उद्धार कार्य में भ्रपना लहू पसीना एक कर रहे थे, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके उदारता का परिचय नहीं दिया । हम इसके लिए तैयार तो थे ही, सरकार ने कोई भ्रसाधारण बात नहीं की, लेकिन यह समभते थे कि यह सरकार भी उस काम की कुछ कद्र करेगी, जो पिडत जी इस समय कर रहे थे, लेकिन, मालूम हुआ कि सरकार किसी तरह का सहयोग हमसे नहीं करना चाहती—

, सैयाद की मर्जी है कि म्रब गुल की हवस मे, , नाले न करें मर्ग गिरफ्तार कफस मे,

१६ फरवरी १६३४

#### बजट---१६३४

नयी राजनीति में बजट का वही स्थान है, जो जीवन में विवाह का ग्रौर मरख में श्राद्ध का। इसी धुरी पर सारी मशीनरी चलती है। विवाह में श्रातशबाजियाँ भी होगी, जेवर भी बनेगे, दावते भी होगी, नाच भी होगा, घर में रुपये हो या न हो। श्रौर कोई सहारा न हो तो महाजन तो है ही। श्राद्ध मे भी बरतन, कपडे, चारपाई, हाथी, घोडे ग्रौर शालदुशाले सभी कुछ चाहिए। दूखी जजमान के पास है या नहीं, इससे प्रयोजन नहीं । महापात्र स्वर्ग द्वार का रत्तक है । जब तक उसे खूब सन्तुष्ट न किया जायगा, मृतात्मा प्रेत योनि मे हो चक्कर खाती रहेगी। बजट मे भी खर्च पहले रख लिया जाता है ग्रौर तब उसे पुरा करने के लिए ग्रामदनी का प्रबन्ध किया जाता है। भ्रामदनी देखकर खर्च करना साधारख गृहस्थो का काम है। राजनीति मे खर्च का तल्मीना करके ग्रामदनी का जुगाड किया जाता है। ग्रगर ग्रामदनी काफी नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्रजा पर नये कर लगाये जा सकते है। प्रजा फक मारेगी और देगी। और कर भी होते हैं परोचा। चीनी पर कर बढ गया। चीनी अभी से मँहगी हो गयी। ग्राप खुद चीनी खाना छोड सकते है लेकिन ग्रापके घर मे बच्चे है। वे शक्कर के वगैर एक दिन भी तो नहीं रह सकते। सबेरे उन्हें दूध के लिए शक्कर चाहिए, हलवे के लिए शक्कर चाहिए। स्राप महिंगी चीनी लेने के लिए मजबूर है। ग्रगर श्रापको चीनिया बेगम का सदव्यसन है, तो बिना चोनी के श्रापको रात भर नीद न म्रावेगी । भ्रौर ब्रह्मभोज के लिए भी तो दही चीनी म्रावश्यक है, नहीं तो पितरों की मिन्त कैसे होगी ? दियासलाई पर भी कर बढ गया। बस दुकानदारों ने उसकी कीमत दुनी कर दी। धेले की चीज पैसे की हो गयी। कर लगा बीस फी सदी, दाम बढ गया एक सौ फी सदी। श्रमीरो के लिए कोई बात नही। जहाँ दो श्राने की सलाइयाँ जला डालते थे. वहाँ चार आने की सही। गरीबो की मरन है। खर्च में किसी तरह कमी वही हो सकती । फौज पर पचास करोड खर्च होता है । उसमे एक पाई भी कमी नही हो सकती। फौज की सैनिक शक्ति कम हो जायगी। पुलिस के खर्च मे तो किफायत हो ही नही सकती। जनता की ग्रामदनी ग्राधी हो गयी। सरकार का खर्च ज्यो का त्यो है। इसका अर्थ इसके सिवा और क्या है कि पहले से कगाल जनता अब और भी कष्ट भेले, श्रीर भी दाने को तरसे। उसके जीवन का उद्देश्य ही इसके सिवा श्रीर क्या है कि अपने हाकिमो की जेबे भरे। हाकिम तो हाकिम ठहरा। वह तो आराम से रहेगा, सरकार भी नीति श्रौर व्यवस्था की रचा करेगी। प्रजा को कष्ट होता है, तो हो! उसको सुनता ही कौन है। जमीदार उसका दुश्मन, साह्रकार उसका दुश्मन, श्रहलकार उसका दृश्मन, फिर ऐसे श्रभागो पर सरकार ही क्यो दया करने लगी। चीनो पर कर बढा, लेकिन किसान को क्या फायदा हुआ। मिल मालिक अपनी चोनो मँहगी बेचकर कमो पूरी कर लेगा। किसान कही का न रहा। सरकार ग्रगर मिलो का नफा घटाना चाहती थी, तो उसे चीनी का निर्ख भी तय कर दैना था और ऊख का दाम भी। मिल वाले तो मूछो पर ताव दे रहे हैं, पिट गये बेचारे गरीब गृहस्थ। सरकार का बस चलता, तो उसने भ्रपने नमकस्वारो के वेतन की पाँच फी सदी कटौती भी पूरी कर दी होती। बहती गंगा में हाथ घोना था, न जाने क्यो चुक गयी । दस-पाँच लाख रुपये क्या जनता

से और न वसूल हो जाते। नमकख्वारो की दुआएँ मिल जाती। क्या इन्सानियत और शराफत है कि प्रजा की आमदनी तो आधो रह गयी, पर सरकार के कर्मचारी पाँच फी सदी सैकडे को कमी नहीं सह सकते।

भ्रीर कहा जाता है, बजट बनाना बडे दिमाग का काम है, श्रीर बजट को बरा-बर कर देना अर्थनीति का एक चमत्कार है। हमे तो इससे आसान कोई बात ही नही नजर श्राती। श्रामदनी खर्च के तल्मीने से जहाँ कम हई, चट से एक नया कर लगा दिया। इसमे रखा ही क्या है ? ग्रर्थनीति की सफलना बजट के बराबर करने में नही है, प्रजा की दशा के सुधार में है। उसके कष्टो की कमी करने के लिए क्या किया जा रहा है ? क्या यही नीति है कि छ सेर गेहूँ या चार सेर गुड़ के निर्ख पर जो लगान लिया जाता था, वही सोलह सेर गेहूँ और बारह गुड के निर्ख पर भी लिया जाय ? सरकार क्यो नहीं सोचती कि उस वक्त का एक रुपया आज के कै रुपय के बराबर है, मगर वह क्यो इस भभट मे पडे। मन भर का गेहं विके तब भी किसान खेत जोतेगा ग्रीर सरकार को तब भी लगान देगा । बला से वह भूखो मरेगा, नगा रहेगा, उसके बच्चे दाने-दाने को तरसेगे। उसमे कष्ट सहने की ग्रपार शक्ति है। ग्रीर केवल जबान से नही, ग्रन्न करण से। उसका भाग्यवाद सरकार का मबसे वडा टैक्स कलेक्टर है। वह ग्रपने मरते हुए बालक के लिए एक पैसे की दवा भी नहीं खरीद सकता। जाडे में ठिठुरता रहे, एक कम्बल नहीं ले सकता, लेकिन लगान के रुपये सौ जतन से छिपाये रहता है, ताकि जमीदार की गाली श्रौर डडे न खाने पडे। श्राराजी से बेदखल न होना पडे। जहाँ ऐसी जनता हो, वहाँ बजट को बराबर करना क्या मुश्किल हे, मगर एसेम्बली मे भी श्रीर कौसिलो मे अये विभाग के अध्यत्त को उनकी कल्पनातीत सफलता पर खूब-खूब बधाइयाँ दी गयी श्रीर खूब-खूब कसीदे पढे गये। श्रीर यह उस वक्त तक होता रहेगा, जब तक इन सभाश्रो में कॉग्रेस का बहमत न होगा।

१२ मार्च १६३४

# सर मानिक जी दादाभाई की कदरदानी

हिज एक्सलेसी वायसराय को काउसिल ग्राफ स्टेट के प्रेसीडेट सर मानिक जी दादाभाई ने उस दिन एक पार्टी में जो खुशन्दी की सनद प्रदान की, उसकी शायद वायसराय को बिलकुल जरूरत न थी ग्रौर न उससे वायसराय को कोई खास ग्रानन्द मिला होगा, चाहे सर दादाभाई फूले न समाये हो। स्वामी ग्रपने नौकर के मुँह से ग्रपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न नहीं होता ग्रौर ग्रगर वह प्रसन्न भी हो, क्योंकि ग्रादमी को ग्रपने कुत्ते का दुम हिलाना भी ग्रच्छा लगता है, पर स्वामी के मुख पर

उसकी भटई करना सेवक को शोभा नहीं देता। हम आप से पूछते हैं भारत में ऐसी कौन-सी बगावत फैली थी, जिसे वायसराय ने आकर शान्त कर दिया। भारत की दुखी आत्मा एक ऐसी व्यवस्था के लिए फरियाद कर रही थी जिसमें उसकी कुछ भी आवाज हो, वह ऐसे प्रतिनिधि शासन के लिए सवाब का हाथ फैला रही थी, जिसमें उसकी दशा इतनी नगएय न हो, वह राष्ट्रों की सभा में वहीं स्थान प्राप्त करना चाहती थी, जो अन्य राष्ट्रों को प्राप्त हैं, वह अपने लिये आत्मोन्नित की वहीं सुविधाएँ चाहती थी जो अन्य सभी राष्ट्रों को मिली हुई हैं, वह केवल अपने शासकों से यह सिद्धात मनवाना चाहती थीं कि हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों के लिए हैं। केवल देश की आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था को इस तरह सुधारना चाहती थीं कि धन का यह प्रभुत्व दूर हों जाय और भारत और ब्रिटेन में शासक और शासित सम्बन्ध न रहकर मैंत्री का सम्बन्ध स्थापित हो जाय। किसी वायसराय की तारीफ इसमें थीं कि वह भारत को उसके लक्ष्य के समीप पहुँचा देता। दमन से उसका मुंह बन्द कर देना, तो कोई बडी तारीफ की बात न थीं और एक दिर्द्र, निरस्त्र, निरीह प्रजा को कुचल डालने में क्या गौरव हैं, हम यह नहीं समक्ष पाते। नमक हलाली बहुत अच्छी चींज हैं, बेशक, लेकिन औचिंत्य को क्यों भूलों।

१२ मार्च १६३४

## जैल के नियमों में सुधार

बाबू शिवप्रसाद गुप्त देश के उन सर्वमान्य पुरुषों में है, जिन्होंने लदमी पुत्र होकर भी राष्ट्र के लिए बड़े से बड़े त्याग किये हैं। आप ने हाल में "जेल के नियमों में सुधार" नाम का एक पैम्फ्लेट प्रकाशित कराकर जनता का ध्यान उन बुराइयों की ओर खीचा है, जो हमारे जेलों के लिए कलक है,। और कुछ ऐसी योजनाएँ पेश की है जिनसे जेलों की दशा बहुत कुछ सुध्र सकती है। ससार के प्राय सभी देशों में यह सिद्धात मान लिया गया है कि जेल मनुष्य की दुर्बलताओं के सुधारने का एक साधन मात्र है, जिसमें एक नियतकाल तक रहने के बाद आदमी समाज का उपयोगी अंग ब सके, इसी सिद्धात के अनुसार जेलों के प्रबन्ध में भी इसलाह कर दी गयी है। भारत में अभी तक जेल मनुष्य को कष्ट देने का स्थान समभा जाता है, और इसी दृष्टि से कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है। बात-बात पर गाली और मार, जरा-जरा से कसूर पर लम्बी बेडी और काल कोठरी, खराब से खराब खाना, जलील से जलील कपड़ा यह हमारे जेलों की विशेषताएँ है। गुप्त जी का प्रस्ताव है कि जेलों को कारखाना समभा जाय और कैदियों को कुछ हनर सिखाये जॉय और उनके काम मे मजदूरी दी जाया करे। खाने का खर्च निकाल कर जो बचे वह कैंदी को भ्रपनी इच्छा-नुसार खर्च करने का भ्रधिकार रहे। भ्रापने खाने, कपडे, बरतन, शिचा, .मनोरंजन, व्यायाम भ्रादि के विषय मे ऐसे प्रस्ताव किये है, जो थोडे से ज्यादा खर्च से जेलो की कायापलट कर सकते है। गुप्न जी को कई बार जेल यात्रा का गौरव प्राप्न हो चुका है, श्रौर उन्होंने जो योजनाएँ पेश की है, वे उनके प्रत्यच्च श्रनुभव पर श्राधारित है श्रौर यदि गवर्नमेट का दृष्टिकोख बदल जाय, तो श्रौर सारी वाते बडी श्रासानी से पैदा हो जायेगी।

१२ मार्च १६३४

# बेकारी कैसे दूर हों

देश के सामने इस समय सबसे भीषण समस्या बेकारी है, विशेष करके शिचित वर्ग के। वायसराय साहब ने हाल मे यनिवर्सिटी सम्मेलन का उदघाटन करते हए इस विषय मे जो विचार प्रकट किया, उससे आशा होती है कि शायद सरकार कोई क्रियात्मक आयोजन करे। श्रापने कहा, कितने ही होनहार छात्र तरह-तरह के कष्ट भेलकर ऊँची से ऊँची परिचाएँ पास करते है, पर अपनी योग्यता का कोई उपयोग न पाकर निराश हो जाते है. श्रीर अक्सर बहक जाते है। युक्तप्रान्त की सरकार ने कुछ दिन हए बेकारी के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनायी थी, उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गयी है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या की श्रोर से हमारे हक्काम गाफिल है, लेकिन यह हो रहा है कि रोज कर्मचारियो को छाँट कर ग्रलग किया जा रहा है। हजारो ग्रादमी इस तरह बेकार हो गये। उधर नयी-नयी कले निकलती आ रही है, जिनसे आदिमयो का काम बडी किफायत से मशीनो द्वारा हो जाता है। ग्रगर कहा जाय कि ऐसी मशीने देश मे आने ही न पाये तो दूसरे मुल्कवाले अपनी चीजे यहाँ भर देगे धौर हम उनसे मुकाबला न कर सकेंगे। फिर सरकारी नौकरो के वेतन इतने ऊँचे रखे गये हैं कि युवको को कम श्रामदनी की जगह जँवती ही नही। सभी नौकरियो पर ट्टते है। फिर बेकारी कैसे दूर हो। उद्योग-धन्धे खोलिये, लेकिन यहाँ भी बाहर की चीजो से मुकाबला है। फिर वही संरच्या का प्रश्न ग्राता है। माल की खपत नहीं होती ग्रीर पूंजी भी गायव हो जाती है। इस बेकारी का एक ही इलाज है श्रीर वह स्वराज्य है। तभी नये-नयं उद्योग-धन्धे खोले जा सकते हैं, वैज्ञानिक उपायों से पैदावार बढायी जा सकती है, जहाजी कम्पनियाँ खोली जा मकती हैं। वर्तमान परिस्थिति मे तो बेकारी का कोई इलाज नही नजर श्राता।

१२ मार्च १६३४

#### चर्चिल पार्टी का नयी चाल

चिल पार्टी ने ग्रपने दो प्रतिनिधियों को इमलिए भारत भेजा है कि वे यहाँ ग्राने वाले विधानों के विषय में जनमत की ठीक-ठीक पता लगाकर उस पार्टी के ग्रग्नेजी समा- चार पत्रों को नया मसाला दें। कई महीने पहले इंडियन डेलीगेशन ग्राया था। शायद यह उसका जवाब है। डेलीगेशन ने भारतवासियों में मिलकर भारत के दृष्टिकोण को सम- भने की चेष्टा की थी। यह दोनों सज्जन जिनमें एक साहब बबई के गवर्नर रह चुके है, शायद तस्वीर का दूसरा छब दिखाने की चेष्टा करेगे। भारत में ग्राज भी ऐसे जीव पडे हुए हैं, जो राजा ग्रीर ईश्वर को एक समभने हैं, ग्रीर प्रजा को राजा के काम में दखल देने का कोई हक ही नहीं देना चाहते। किर ऐसे गोरे हुक्काम की भी कमी नहीं हैं, जिन्हें श्वेत पत्र के नाम से ही लर्जा चढ ग्राता है। हालॉकि जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है उसने श्वेत पत्र मिसया पढ दिया ग्रीर उसका ग्राना न ग्राना बरावर समभता है। बिल्क बहुमत तो उन्ही राजनीतिजों का है, जिनकी घारणा है कि तब भारत ग्रीर भी पराधीन हो जायगा, मगर ये दोनों महानुभाव उम मुदें को मारने के लिए राजाग्रो, खुशामिंदियों ग्रीर ग्रफमरों की राये सग्रह करके ग्रग्नेजी ग्रखनारों में छपवायेगे। यह है राजनीति।

१६ मार्च १६३४

#### होम मेम्बर साहब की शीरीं बयानी

यू० पी० सरकार के होम मेम्यर कुँग्नर जगदीश प्रसाद साहब ने तो पुलिस को अल्लामियाँ की गाय ही बना कर खड़ा कर दिया, मानो पुलिस विभाग का सारा दृष्टि-कोख बदल गया है और अब वह ग्रपने को प्रजा का सेवक समकती है। सेठ जी ग्रौर मुनीम जी मे बड़ा फर्क होता है। सेठ जो तो साचात् कर्छ के अवतार है, लेकिन मुनीम जी के खजाने मे कुछ है ही नही तो बेचारे सेठ जी क्या करे। बड़े लोगो का यही धर्म है। वे दिल मे समक्षते है कि जबानी जमा खर्च है, तो जितने उदार चाहो बन जावो, न्याय और सेवा को जितनी दुहाई दे सको दो, सत्य तो जो है, वह है ही। हमारा तो ख्याल है अगर यहाँ की पुलिस सुधर जाय तो जनता को तीन चौथाई स्वराज्य मिल जाय। पुलिस ने हमेशा जनता पर ग्रानक जमाया है और ग्राज भी जमा रही है। रिश्वत फौजदारी और अदालत मे भी है, और काफी है, लेकिन यहाँ तो खुदा की पनाह कोई बारदात भर होनी चाहिए, बस फिर क्या पूछना, पाँचो घी मे है। मोहल्ले या हलके मे कोई खून हो जाय, कोई डाका पड़ जाय, बस, थैलियाँ चढ़ने लगती है। रिपोर्ट की लिखायी

तो मानो सरकारी टैक्स है, देना ही पडेगा। पुलिस के चक्कर मे पडकर शायद ही कोई बच् सके। होम मेम्बर साहब अगर पुलिस को उसी आदर्श पर ला सके जिसका आपने अपने भाषण मे जिक्र किया और पुलिस कर्मचारियों के दिमाग में यह बात जमा दे कि तुम प्रजा के स्वामी नहीं सेवक हो, तुम्हारा काम प्रजा पर शासन करना धौर उसे लूटना नहीं, बल्कि उसकी रचा करना है तो वे अपना नाम अमर कर जॉय।

१६ मार्च १६३४

# बर्मा विच्छेद के लिए नये बहाने

वर्मा को भारत से अलग करने के लिए गवर्नमेट की ओर से रोज नये-नये बहाने गढे जा रहे है। भारत, बर्मा का सारा धन खीचे लिये आता है। यहाँ के मजदूर वर्मा के मजदूरा का काम छीने लेते है, यहाँ के न्यापारी वहाँ के न्यापारियों का न्यापार छीन लेते है। इसलिए बर्मा का भारत के चगुल से छुडाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे भारत से अलग कर दिया जाय। फिर देखिए ब्रिटेन किस तरह उसकी रचा करता है। भारत का एक मजूर या न्यापारी तो वहाँ रहने न पायेगा। यह तो निश्चित है कि विच्छेद होते ही भारत की चिडिया भी वहाँ पर न मार सकेगी, लेकिन इसमे बर्मा बालों का कोई उपकार होगा, इसमें सदेह है। देखना है, बिल्ली कहाँ तक दूध की रखनवाली करती है। अगर भारत को यह विश्वास हो जाय कि बर्मा का विच्छेद होते ही उसके सारे न्यवसायिक साधनों पर, सारे ओहदों पर, बर्मावालों ही का अधिकार होगा, और अग्रेज न्यवसायों और विशेषज्ञ वहाँ न घुसने पायेगे तो शायद भारत को विच्छेद स्वीकार करने मे आपित्त न होगी, मगर यही तरावट तो विच्छेद की जड है।

२६ मार्च १६३४

#### कमांडर इनचीफ़ साहब का व्यंग

एसेम्बली में फौजी बजट पर जो बहस हुई उसमें हर साल की तरह अवकी भी फौजी खर्च कम कर देने का प्रस्ताव था। यह कहा गया कि भारत में जरूरत से ज्यादा फौज है और उस पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। जगी लाट साहब ने बडी स्पष्टवादिता से काम लिया और मेम्बरों को करारी डाँट बतायी—तुम लोग जगहों के लिए, नौकरियों के लिए तो आपस् में लड मरते हो, उस पर कहते हो फौजी खर्च कम करों, तुम एक राष्ट्र हो जाओं, फिर देखों हम कितनी जल्द खर्च घटा देते हैं। इस पर

स्रवश्य ही मेम्बरो की जबान बंद हो गयी होगी। किसका साहस था कि बोलता ? सरकार की नजर में हम हिन्दू है, मुसलमान है, ईमाई है, सिख है, स्रब्धूत है, भारतीय तो कही नजर नहीं स्राता। सरकार ने स्रपनी स्रॉखो पर जो साम्प्रदायिक परदा डाल लिया है, उसमें उसे विस्तत भारत कैसे नजर स्ना सकता है।

२६ मार्च १६३४

## काँग्रे स का सरकार से सहयोग

बिहार में महात्मा गांधी ने रिलीफ कमेटी के जलसे में सरकार से सहयोग का जो प्रस्ताव रखा धौर उसके समर्थन में जो भाषण दिया धौर सभी नेताओं ने जिस उदारता से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि काँग्रेस केवल ध्रसहयोग नहीं करना चाहती, धौर जिन कामों में वह सरकार से सहयोग करने में देश का कल्याण सममती है, उनमें हाथ बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहती है। काँग्रेस ने देश हित को प्रधान रखा है। हरेक नीति को इसी कसौटी पर कसकर वह ध्रपनी राय कायम करती है। इस वक्त पीडित बिहार का प्रश्न है। इस वक्त भी ध्रगर हम ध्रपने राजनैतिक या साम्प्रदायिक भेदों को न भूल सकें, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी।

२६ मार्च १६३४

### देहली में काँग्रे स नेतात्रों का सम्मेलन

काँग्रेस के कुछ नेताओं ने कलेजा मजबूत कर दिल्ली में एक सम्मेलन कर काउसिलों में जाने के प्रश्न पर विचार कर डाला, मगर कुछ इस तरह डरते-डरते मानों कोई अपराध करने जा रहे हो। सबसे बडा अपराध तो पराधीन होना है, और उससे कुछ घटकर कमजोर और असंगठित होना। जब ये दोनों महान अपराध हम कर रहे है, तो फिर काउंसिल में आने के छोटे से अपराध के लिए इतना सोच विचार क्यो। इस पराधीनता की दशा में हम अमहयोग कर भी सकते हैं? उतना साहस भी हम में हैं? टैक्स हमसे जबरदस्ती लिये जाते हैं, हम देना चाहे या न देना चाहे। फिर क्यो मन को यह नहीं समक्षा लिया जाता कि हमें काउसिल में आने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। हम अपनी खुशी से नहीं, जबरदस्ती लाये जा रहे हैं। जब हम सरकारी

अदालतो में जाकर वकालत करते हैं, जब हम सरकार के खोले हुए विद्यालयों में पढना बुरा नहीं समफ सकते, जब हम रेल, तार, डाक, सडको, जहाजों से काम लिये बगैर नहीं रह सकते, जब दिन के चौबीस घटों में हम बराबर सरकार से सहयोग करते रहते हैं और सरकार का खजाना भरते रहते हैं, यहाँ तक कि घर में कोई बारदात हो जाने पर हम सरकारी पुलिस के पास दौडते हैं, तो काउसिल में जाना किस नीति से बुरा हैं, यह हमारी समफ में नहीं आता। काउसिलों के बाहर रहकर भी बहुत कुछ काम किया जा सकता हैं, पर वहाँ भी हमें सरकार से सहयोग करना पड़ेगा। बिहार में हम किसी दशा में भी सरकारी सहयोग से अपने को नहीं बचा सके। हम तो समफते हैं सारा भारत बिहार हो रहा है और ऐसी दशा में अगर हम काउसिलों में जाकर कोई फायदे का काम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। कहा जाता है काउंसिलों में जाकर हमने इतने दिनों में क्या कर लिया लेकिन काउसिलों में न जाकर ही हमने क्या कर लिया हैं, जो शायद कॉग्रेसवालों के काउसिलों में रहते हुए इतनी ग्रासानी से पास न हो सकते। गृड खाने और गुलगुलों से परहेज करनेवाली नीति बहुन कुछ ग्रच्छी नीति नहीं है।

६ भ्रप्रैल १६३४

#### सच्ची बात कहने का दुंड

श्रागरा के सब-जज प० रघुनाथ प्रसाद तिवेदी ने एक मुकदमें के फैसले में यह लिखा है कि ऐंग्लोइडियन शासक जाति का अग है, इमलिए वह हिन्दुस्तानों से ज्यादा इज्जतदार है। इस पर समाचार-पत्रों में त्रिवेदी साहब पर खूब बौछारे पड रही है। हम नहीं समभते, त्रिवेदी जी ने एक सच्ची बात कह दी तो क्या अपराध कर दिया। कोई ज्यादा दुनियादार जज कभी ऐसी बात न लिखता, यह ठीक है, लेकिन करता वहीं जो त्रिवेदी साहब ने किया। और यह बात कौन नहीं जानता। कदम-कदम पर यह सत्य हमें ठोकर जमाता रहता है। हमें त्रिवेदी साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने दिल की बात खोल कर कह दी। सहयोगी "आज" ने बहुत ठीक अनुमान किया है कि आप कोई सनातनी महोदय है, जो शासकों को देवता समभते हैं और उनके कुत्तों के सामने दुम हिलाते हैं, क्योंक ऐसी मार्के की बात किसी सनातनी खोपड़ी ही से निकल सकती हैं, और ऐसे लोग हमारे यहाँ सब-जज बना दिये जाते हैं। लेकिन, सम्पादक लोग जितना चाहे नाक-भौ चढ़ा लें, त्रिवेदी जो की रायबहादुरों रखी है, अगर अब तक नहीं मिल चुकी है, और शायद ग्रेड भी जल्द ही मिले। अगर कोई हिन्दुस्तानी किसी ऐंग्लो-इडियन के हाथों करल कर दिया गया होता, तो त्रिवेदी जी इसी दलील से

भ्रवश्य ही मुजरिम को बरी कर देते, क्यों कि शासक जाति को यह भ्रधिकार है कि जिस हिन्दुस्तानी को चाहे जान से मार डाले। शासित की जान का मूल्य ही क्या ? धन्य है भारत, जहाँ ऐसे-ऐसे सपूत पैदा होते है।

६ ग्रप्रैल १६३४

## सर्वशक्तिमान पुलीस

यह तो हम अपने अनुभव में जानते हैं कि जब कोई अखबार निकलता है, तो पुलीस द्वारा उसके सचालकों की जाँच होती है, जब तक पुलीस की सर्टीफिकेट न हो,, कि यह आदमी खतरनाक नहीं है, और हमारे काले रिजस्टर में इसका नाम नहीं है तब तक गांडी रुकी रहती है, लेकिन अब मालूम हुआ कि मुसिफों को भी पुलीस के सर्टीफिकेट के वगैर नौकरी नहीं मिल सकती। किसी को अगर मुसिफों लेनी है, तो उसे पुलीस के अधिकारियों की खुशामद करनी चाहिए। ऐसा आदमी अदालत की कुर्सी पर बैंटकर प्रबन्ध-विभाग के विरुद्ध फैसला देने के पहले खूब सोचेगा। वह जानता है कि जिन कर्मचारियों की सनद पाकर उसे यह आश्रय मिला है, उनका रोब और दबाब मानते रहने में ही उसकी खैरियत है। न्याय का एक खास मिद्धात यह है कि जब तक किसी के विरुद्ध प्रमाख न हो, उसे निर्वोष समभो। हमारी सरकार का सिद्धात कुछ और है। वह यह कि जब तक किसी की जाँच न कर ली जाय, वह विश्वास के योग्य नहीं।

६ ग्रप्रैल १६३४

#### ठेलम ठाला

कायदा है, हम से कोई बात बिगड जाती है, तो हम एक दूसरे को इलजाम देकर अपने मन को समका लिया करते है। एक कहता है, तुम्हारी गलती थी। दूसरा कहता है जी नहीं, यह आपको हिमाकत थी। अगर अच्छी दुलहिन घर में आ गयी है, तो दूल्हा भी खुश, ससुर भी खुश, टोला पडोस के लोग भी खुश, दहेज कुछ कम भी मिला तो क्या गम, बरातियों का सत्कार जैसा चाहिए, वैसा नहीं हुआ, वैसा क्या, उसका आधा भी नहीं हुआ, तो कोई गम नहीं, बहू अच्छी है, सुघड है, सुशीला है, लेकिन खुदा न खासता बहू काली हुई, या कानी हुई, या लंगडी हुई (क्योंकि ब्याह तकदीर का खेल है और तकदीर में तदबीर का क्या बस) तो कुछ न पूछिये, बस समक

लीजिए कि गजब हो गया । सास अपने पित को इलजाम देती है, पित पंडित जी के सिर इस जिम्मेदारी को ठेलते है, पिडिन जी लाला जी के सिर जो बीच में पड़ें। चारों तरफ से ठेलम ठेल शुरू हो जाती है। इलजाम का बोफ खुदा जाने कितना भारी होता है कि कोई उसे अपने ऊपर एक चाया भी नहीं रखना चाहता। टेनिस के गेद की तरह उसे सामने आते ही दूसरे की तरफ ठेल देना ही हमारा धर्म है। यह बात नहीं कि इस इलजाम को कही आश्रय नहीं मिलता। मिलता है, लेकिन वही, जहाँ उसे ठेलने की शिक्त नहीं होती। किसी गरीब के सिर सारी जिम्मेदारी डालकर हम अपना दिल हलका कर लेते है। बहू में कोई फर्क नहीं हुआ। उसका रंग जरा भी नहीं खुला, न वह मृगन्नयनों बनी, न हस-गामिनी। बेचारा दूल्हा एकान्त में बैठा अपनी नसीब ठोक रहा है; घर से भाग जाने का मसूबा बाँध रहा है, लेकिन घर के लोगो ने नाई पर इलजाम रख कर शांति प्राप्त कर ली।

काँग्रेस में भी आजकल कुछ वैसी ही ठेलम ठाल हो रही है। महात्मा भाषीं सत्याग्रह के असफल होने की सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर रखते हैं, कार्यकर्ती इसे उनकी ज्यादती बता कर अपनी जिम्मेदारी को उन पर ठेलते हैं। अगर स्वराज्यें की सुघड सुशीला बहू घर में आ जाती, तो आज सब के सब बगले बजातें, महातमा जी घर-घर राम और कृष्ण की तरह पूजे जाते, कार्यकर्ताओं को बधाइयाँ मिलती। मगर बहू आयी अवगुणों का सागर, कलह की खान, तमाखू का पिंडा। फिर क्यों न ठेलमं ठाल मचे। हार में हमें अपनी कमजोरियाँ सुभती हैं, जीत में अपनी खुबियाँ।

काउसिल मे जाने की नीति को ग्राशीर्वाद देकर महातमा जी ने वहीं किया, जो एक कुशल सेनापित का धर्म है। नयी हालतों के साथ सेनाग्रो की चाल में ग्रदल-वर्दल होना ही चाहिए। काँग्रेस में जो एक निर्जीविता ग्रा गयी थी, उसे दूर करने की इसके सिवा दूसरी तदबीर न थी। काँग्रेस के तामीरी काम है लेकिन उनकी ग्रोर काँग्रेस में कोई उत्साह नहीं है। कुछ तो सरकारी बाधाएँ हैं, कुछ ग्रपनी ग्रमुविधाएँ। काँग्रेस में ग्रात्म-विश्वास की कमी ग्रा गयी थी, जो हरेक दशा में घातक होती है। इसलिए, जो काउंसिल में जाकर देश का कुछ हित कर सकते हैं, उन्हें इसकी ग्राजादी होनी चाहिए थी, लेकिन महात्मा जी ने काँग्रेस के नेताग्रो पर सत्याग्रह सिद्धात को गलत रूप में जनता तक पहुँचाने का इलजाम लगाकर व्यर्थ ही उनकी दिल-शिकनी की। राजनीति को ग्रध्यात्म के तल पर उठा ले जाना ग्रौर ग्रध्यात्म के सिद्धातों से उसे चलाना दुनिया के लिए एक बिलकुल नया तजरबा था। उसे सफल होने की ग्राशा कम, ग्रसफल होने का भय ही ग्रधिक था। महात्मा जी को खुद ग्राज से तेरह साल पहले सोच लेना चाहिए था, कि जिन लोगों के हाथ में हम यह ग्रमोघ ग्रस्त दे रहे हैं, वे इसे चला भी सकते हैं या नहीं। ग्रगर उस वक्त उन्होंने कार्यकर्ताग्रो को समभने में गलती की, तो

इसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताम्रो पर सोलहो म्राना क्यो रखी जाय। कार्यकर्ताम्रो ने अपनी बुद्धि और पहुँच के अनुसार उस अस्य को चलाने की कोशिश की। क्या महात्मा जी ने उस वक्त यह समका था कि ये सभी देवता है ? अगर वह मानव स्वभाव से इतने बेखबर है, तो यह उनका कसूर है जो एक राष्ट्र के नेता में बहुत बड़ा कसूर है। बह स्राज भी कह रहे है कि मैं सत्याग्रह के प्रयोग में निपुश्चता प्राप्त कर रहा हैं, उनमे भी यह किया सभी जारी है, फिर साधारण बद्धि के कार्यकर्तास्रों में आज से चौदह साल पहले वह निप्राता कैसे या जाती। भौर जब इतने सयम और वत के बाद भी माज उस पद को वह नहीं प्राप्त कर सके, तो जाहिर है कि किसी युग में भी इस मिद्धात के विशेषज्ञ बड़ी संख्या मे नहीं हो सकते। शिचित समाज ने इस वक्त महात्मा जी को समक्तने में गलती की, तो वे चम्य है। महात्मा जी गोरी जाति से सत्याग्रह की लडायी मे विजयी होकर लौटे थे। उनके त्याग, विचार भ्रौर देवत्व का हाल पत्रो मे पढ-पढ कर सारे देश को उनसे श्रद्धा हो गयी थी। जब उन्होने राजनीति की बागडोर श्रपने हाथ में ली, तो राष्ट्र ने अपने को धन्य समक्ता, श्रीर अपनी श्रात्मा का उनके हाथ में देकर खुद उनके पीछे चलने में ही राष्ट्र का हित समभा। विचार एक दूर्लभ वस्त है ग्रौर बिरलो ही के हिस्से मे ग्राती है। महात्मा जी जैमा दिमाग पाकर, किर कौन सोचता श्रीर क्या सोचता ? क्या यह सभव नहीं कि उस विजय ने महात्मा जी मे भी ग्रात्म विश्वास की मात्रा कुछ बढा दी हो ग्रौर चुँकि साधारण बुद्धि के कार्यकर्ताग्रो से उन्होंने विजय पायी थी, उसी कोटि के मनुष्यो पर उन्होने विश्वास कर लिया हो। यह हम कभी नहीं मान सकते कि दिचला श्रिफका के कार्यकर्ता सब के सब ऊचे दर्जे के ग्रम्यात्म के सिद्धात को समभतेवाले ग्रादमी थे। यह स्वीकार करने की इच्छा नही होती कि हमारा शिचित वर्ग सत्याग्रह को उतना भी नहीं समभता, जितना अफिका बालों ने समका था। महात्मा जी ने अपने आन्दोलन की कमजोरी को स्वीकार करके श्वपना नैतिक साहस अवश्य दिखलाया है, लेकिन उसके असफल होने का इलजाम कार्य-कतिंश्रो के सिर मढने की कोई खास जरूरत न थी। जिन लोगो ने तेरह साल तक हर तरह की कठिनाइयाँ मेल कर, अपने को तबाह करके, अपने स्वार्थ को मिटाकर इस क्यान्दोलन को चलाया, उनसे अब यह कहना कि तुम इस काम के योग्य नहीं, भीर बुम्हारी कमजोरी से यह ग्रान्दोलन फेल हो गया, उनका दिल दूखाना है। यह क्यो नहीं स्वीकार कर लिया जाता कि जिस स्वराज्य के लिए लडे उसकी इच्छा स्रभी देश में इतनी बलवती नहीं हुई है कि बाधाग्रो का सफलता के साथ सामना कर सके। ग्रब बह मान लेना पडेगा कि जिस चीज को महात्मा जी मीतर की आवाज कहते है. जिसका भतलब यह होता है कि उसके गलत होने की संभावना नही, वह बहुत भरोसे की चीज वही है, क्योंकि उसने एक से ज्यादा ग्रवसरो पर गलती की है। भविष्य में हमें राज-नीति को राष्ट्रहित की दृष्टि से देखना होगा। हमे ऐसे भ्रादिमियो को वाउसिल मे भेजना होगा, जिनके त्याग, साहस, ईमानदारी और सेवाओं का हमें परिचय मिल चुका है, और इसी से हम अपनी मजिल पर पहुँचेंगे।

१६ ग्रप्रैल १६३४

#### लारकाना में हथियारों की ज़रूरत

हथियारों के लाइसेंस देने में सरकार की नीति दिन-दिन कठोर होती जाती है। कितने ही लाइसेस जब्त हो गये। जब तक सरकार का कोई खैरख्वाह न हो ग्रीर जिस पर सरकार को पुरा विश्वास न हो, किसी को लाइसेस नही मिलता। देहातो में तो मीलो तक शायद कोई राइफल नजर ही नही आती। लटेरो और डाकुओं ने जगह-जगह जनता के इस निहत्थेपन का फायदा उठाना शरू कर दिया है श्रीर पत्रों मे अन्सर दिन दहाडे सशस्त्र डाको की खबरें आती रहती है. खास कर देहातो से. जहाँ पिलस कासटेबल महीने मे एकबार केवल गाँव मे चक्कर लगा भ्राता है, या जब कोई वारदात हो जाती है और प्रजा को शिकजे में कसने का कोई अवसर आता है तो दरोगा जी अपने दलबल के साथ मेहमानी खाने और नजराना वसूल करने के लिए जा पहुँचते हैं। ग्रौर कभी पुलीस की सूरत वहाँ नज़र नही ग्राती। लारकाना सिंघ का एक जिला है और इघर उस इलाके में कई सशस्त्र डाके पड़े। ग्राखिर जिला मजिस्ट्रेट को यह एलान करना पडा है कि वह लाइसेस के मुम्रामले मे भ्रब ज्यादा रियायत से काम लेंगे। यह तो लारकाना की बात हई, मगर कमोबेश सारे देश मे यही दशा है। सरकार ही ग्रगर प्रजा को ग्रपनी रचा करने के साधनों से वंचित करती है, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं उसकी रचा का जिम्मा ले, प्रजा को हथियार से काम लेना सिखाये और उनमे ऐसा सगठन पैदा करे कि वे भ्रवसर पड़ने पर अपनी रचा कर सकें। किसी भावमी को कैंद्र करने पर उसके भोजन की जिम्मेदारी कैंद्र करनेवाले पर आ जाती है। ग्रीर हमारी सरकार हमारे हथियार तो छीन लेती है, पर हमारी रचा का जिम्मा नहीं लेती। जब डाका पड़ जाता है, दो-चार गरीबो की जान चली जाती है, तो पलीस तहकीकात करने जा पहुँची है। गाँव के निहत्थे किसान सशस्त्र डाकुग्रो के सामने बेबस हो जाते है और लाठियों से बन्द्रकों का मुकाबला करके अपनी जानें गैंवाते है। हमे भय है कि अगर सरकार की लाइसेस-नीति यही रही और प्रजा पर उसका यही अविश्वास रहा, तो ये उपद्रव और बढेगे और देहात मे किसी खुशहाल आदमी का रहना कठिन हो जायगा।

२३ ग्रप्रैल १६३४

# आनेवाला चुनाव और काँग्रे स

यह तो मुब करीब-करीब तय हो गया है कि यह एसेम्बली मुब कुछ दिनो की मेहमान है। नयी व्यवस्था के भाने में भ्रभी कम से कम दो साल की देर है। इतने दिनो इस बेजान एसेम्बली को जिलाये रखना शायद सरकार भी न पसद करे। स्वराज्य पार्टी के खीफ से अभी से खशामदी और हवा का रुख देखकर चलनेवाले मेम्बरों में तहलका पड गया है और शायद मानेवाले चुनाव में वे लोग बदल-बदल कर फिर पबलिक के सामने आये और लम्बे-चौडे वादे करे. लेकिन. शायद पब्लिक अब इतनी नादान नही है कि वह ऐसे क्रौम फरोश मेम्बरो पर विश्वास करे, जिन्होने सरकार के विश्वास ग्रौर कृपा पात्र बने रहने की बुन। में ऐसे-ऐसे कानून बना डाले, जो लज्जास्पद कहे जा सकते है। हमे अब कौसिलो और एसेम्बली मे ऐसे स्वार्थी, कमजोर, अकर्मएम मेम्बरो को भेजने की जरूरत नहीं । हमें श्रव मेम्बरों को चुन कर भेजना होगा, जिन्होंने श्रपनी सेवा, निडरता श्रीर निस्वार्थता का सब्त दे दिया है. जो प्रजा हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने मे भी नहीं हिचके । वहीं लोग आजादी की लडाई में हमारे सिपहसालार बन सकते है। जो लोग एक म्रोहदे, एक चाय की प्याली या एक खिताब के लिए कौम का गला घोट सकते है, वह हरगिज इस लायक नहीं है कि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बना-कर भेजे। स्वराज्य पार्टी के ऊपर भी इस वक्त जो जिम्मेदारी, भ्राशा है, वे उसे समभ रहे होगे। उन्हीं के त्याग श्रीर साहस पर कौम को भरोसा है। सभी खहर पहनने वाले श्रीर जेल जानेवाले देवता नही है। उनमे भी श्रवसर बडे-बडे हथकडे बाज लोग शामिल है, जो जेल भी किसी न किसी स्वार्थ से ही गये थे। यह स्वराज्य-पार्टी की इज्जत का सवाल है श्रीर उसे मुरौव्वत या तरफदारी के भंवर से बचाकर स्रपनी नाव खेनी पडेगी।

२३ अप्रैल १६३४

# पोर्चुगज़ पूर्वी अफ्रिका

पूर्वी अफिका में पूर्वगालवालों के अधीन भी एक प्रान्त है। किसी जमाने में पूर्वगाल का रुंसार में वही स्थान था, जो आज ब्रिटेन का है। दिविखन अमेरिका और अफिका में उसके बड़े-बड़े राज्य थे पर अब वह सब राज्य उसके हाथ से निकल गये हैं, केवल पूर्वीय अफिका में कुछ इलाका रह गया है। अफिका के अन्य प्रान्तों की तरह वहाँ भी हिन्दुस्तानियों की थोड़ी-सी आबादी है। २५०० से अधिक नहीं, लेकिन

वहाँ उनके साथ किसी तरह का भेद भाव नही रखा जाता, गोरे काले मे कोई भ्रन्तर नहीं है। स्कूल मे, व्यापार मे, सरकारी भ्रोहदो मे, बोट के भ्रधिकार मे, न्यायालयों मे, उनका दरजा शासक जाति के बिलकुल समान है। इसका नतीजा यह है कि वहाँ जो हिन्दु-स्तानी श्राबाद हैं वह बहुत खुशहाल है भ्रौर दिन-दिन उन्नति कर रहे है।

वहाँ का ज्यापार प्राय हिन्दूम्नानियों के ही हाथ में है। श्रीर हिन्दुस्तानियों का पर्तगाल से कोई सम्बन्ध नही । एक तरफ तो यर समता है, दूसरी श्रोर जहाँ श्रग्रेजो की नौग्राबादियाँ है, वहाँ हिन्दूस्तानियों को कूत्तों से भी जलील समभा जाता है ग्रौर उन्हें वहाँ से निकाल बाहर किया जा रहा है। गत दस साल में कोई १४००० हिन्द्स्तानी वहाँ से निकाले जा चुके है, केवल इसलिए कि वे काले रंग के है श्रीर गोरे लोग कालो से कोई सम्पर्क नही रखना चाहते। हालांकि इन्ही भारतीयो ने उस मुल्क को रहने के लायक बनाया, मगर वही योरोप के श्रन्य देशो के लोग हर साल हजारो की सख्या मे जाते ग्रौर ग्राबाद होते है। उनसे वहाँ के गोरे ग्रग्नेज बरावरी का सलुक करते है। ग्रगर उनके साथ दूसरा व्यवहार किया जाय, तो ग्रन्तर्राष्टीय उलम्भने पैदा हो जायँ। गोरी जातियो मे जब लडाइयाँ होती है तो काली सेनाग्रो की मदद से अपने शबुश्रो पर विजय पाना शर्म की बात नहीं है ? लेकिन सुलह हो जाने पर गोरे-गोरे एक हो जाते है और कालो के साथ फिर वही पुराना सल्क किया जाने लगता है। भ्रमेरिका जैसा सभ्य ग्रीर उन्नत राष्ट्र जब ग्राज तक हिन्शयो के इंसानियत का बर्ताव नहीं कर सकता, श्राज भी हिब्शियों के साथ पशस्रों का-सा सलुक किया जाता है, हालांकि हब्शी जाति रहन-सहन, भाषा और वेश भूषा हरेक बात में गोरो ही के समान है, तो हिन्दुस्तानियों को उनसे क्या ग्राशा हो सकती है, जो रग, भाषा ग्रीर रहन सहन मे उनसे भ्रलग है।

२३ भ्रप्रैल १६३४

#### काँग्रे स की विधायक योजना

काँग्रेस को ग्रभी तक विधायक योजनाओं की ग्रोर घ्यान देने का ग्रवसर नहीं मिला। काँग्रेस जैसी राजनैतिक सस्या के लिए विधायक प्रोग्राम हाथ में लेना ग्रासान नहीं हैं। किसी वक्त भी उससे सम्बन्ध रखनेवाली योजनाएँ सरकारी हुक्म से बन्द की जा सकती हैं। पिछली बार इसके दस-पाँच ग्राश्रम जो थे सब बन्द हो गये, यहाँ तक कि महिला ग्राश्रम भी न बच सके। मगर इनमें से ग्रधिकतर ग्राश्रमों या शालाग्रों का प्रधान काम सत्याग्रह में भाग लेना या उसके लिए सिपाहियों को तैयार करना था।

विधायक प्रोग्राम तो उनका ऊपरी दिखावा था। ग्रगर ईसाई मिशन या ग्राय-समाज शिचा का इतना काम कर सकते हैं, तो काँग्रेस जैसी सस्था अगर दिल से चाहे तो इससे कही ज्यादा काम कर सकती है! भ्रार्यसमाज का काम खास कर शिचा से सम्बन्ध रखता है। उसके श्रनाथालय और विधवाश्रम भी है और शकाखाने भी देश की एक खास जरूरत परी कर रहे है. लेकिन किसानो मे शिचा का प्रचार, सहयोग, पंचायत, तन्दुरुस्ती श्रीर सफाई, गो-पालन श्रादि सैकडो ऐसे काम है जिनसे राष्ट्र का बहुत कुछ उपकार हो सकता है ग्रौर कोई सभ्यता का दावा करनेवाली सरकार ऐसे विधायक काम मे सहयोग देने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। प्रश्न यही है, ऐसे ग्रादमी कॉग्रेस के पास है, जो मिशनरियो के जोश के साथ काम मे लगे ? हमारे ख्याल मे काँग्रेस के पास ऐसे-ऐसे नररत्न है, कि जो सेवा कार्य के लिए अपना जीवन तक अर्पण कर सकते है श्रीर कर चुके है। बस काँग्रेस के सरपंचो की श्रोर से इशारा मिलने की देर है। महात्मा गाधी ने विधायक प्रोग्राम की भ्रोर घ्यान दिखाया बेशक, पर काँग्रेस ने सत्या-ग्रह को ही महत्व का काम समभा, विधायक काम को उसकी नजर मे कभी सम्मान नहीं मिला, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उन कामो को बुड्ढी धौरत के लायक ही समभा। हमारा ख्याल है कि सत्याग्रह करके जेल जाने या गोलियाँ खाने में जो महानता है उससे कम किसी विधायक काम को अपने जीवन का ब्रत बनाकर उसके लिए मर मिटने मे नही है। ग्रीर प्रजा का हित जितना विधायक कामी से हो सकता है, इससे हम उनका जीवन जितना सूखी और इसलिए शक्ति-सम्पन्न बना सकते हैं, उतना राजनैतिक सुधारो से नहीं कर सकते। राजनीति का मनुष्य के जीवन मे रुपये मे एक आने से ज्यादा दखल नही होता, उन लोगो को छोड़ कर जिन्होने इसे जीवन का काम बना लिया है। किसान के लिए लगान का आधा हो जाना उतना उपकार नहीं है, जितना अन्ध-विश्वास और मिथ्या रस्मरिवाजो से मुक्त होना या नशे से परहेज करना । श्रापस मे जो कलह बढता जा रहा है श्रौर लोगो मे मुकदमेबाजी का जो चस्का पडता जाता है इसे रोकना, किसानो को कारिन्दो, परवारियो और दूसरे श्रमलो के जुल्म से बचाना उनकी इससे कही बड़ो सेवा है कि उनका लगान कूछ कम हो जाय । स्वराज्य हम चाहते ही किसलिए है ? इसीलिए तो कि हम राष्ट्र को ज्यादा मुखी भौर खुशहाल बना सके, इसीलिए तो कि हम विधायक कामो मे ज्यादा धन खर्च करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके ? वरना राष्ट्र को स्वराज्य से और क्या फायदा ? जेम्स की जगह मि॰ नायडू के ग्रा जाने से जनता का क्या उपकार होगा।

३० भ्रप्रैल १६३४

#### काँग्रेस की ऋाधिक योजना

किसी नये धर्म या संघ की दीचा लेने के पहले, हम यह निश्चय कर लेते है कि उस धर्म या संघ की नीति क्या है, ग्रौर दूसरे धर्मी से उसका क्या भेद है। जब तक यह निश्चय न हो जाय हम उस सम्प्रदाय मे शामिल न होंगे । काँग्रेस के विषय मे यह तो मालूम है कि वह अहिसात्मक सिद्धातों से स्वराज्य लेना चाहती है, लेकिन भारत के ग्रौर सभी राजनैतिक दलो की भी यही गरज है। उनसे काँग्रेस किन बातों मे भिन्न हैं ? सत्याग्रह सिद्धात मे। दूसरे दलो के पास दलील, खुशामद, प्रार्थना श्रीर ''सत्य की विजय होती है," इस ग्रमर सिद्धान के सिवा कोई कार्यक्रम नही है। काँग्रेस ग्रवसर पडने पर सत्याग्रह भी करती है, कानून भी तोडती है। दूसरा ग्रन्तर यह है कि दूसरे दल डोमीनियन स्टेटस तक ही जाकर रह जाते है, काँग्रेस पूर्ण स्वराज्य को अपना लच्य मानती है। ग्रभी तक तो इन राजनैतिक लच्च हो ने काँग्रेस की विशेषता निबाही. लेकिन जब कि काँग्रेस ने सत्याग्रह बन्द कर दिया है, और डोमिनियन स्टेटस या पूर्ण स्वराज्य केवल शब्दो का जजाल है, तो अब काँग्रेस और दूसरे दलो मे क्या फर्क रहेगा? मि० सत्यमूर्ति फरमाते है कि काँग्रेस के पास 'साहस' है जो श्रौर किसी दल के पास नही, लेकिन 'साहस' के बहुत से भिन्न-भिन्न रूप है। ग्रगर ग्रपने सिद्धातो के लिए जेल जाने में साहस है, तो अपने सिद्धातों के लिए जनता में जलील और बदनाम होना उससे कम साहस नही है। 'साहस' के बल पर 'साहस' वाली बात तो चलती नही श्रीर ग्रपने मुँह नियाँ निट्ठू बनना कि 'साहस' के एक हमी ठेकेदार है, श्रीर सभी साहसहीन है, कुछ शोभा नही देता।

कहा जा सकता है कि काँग्रेस ने हमेशा गरीबो की हिमायत की है, हमेशा किसानो ग्रीर मजदूरो ग्रीर साधारण श्रेणी की ही वकालत की है। एक से ज्यादा श्रवसरो पर उसने अपनी साम्यवादी प्रकृति प्रकट कर दी है, ग्रीर ग्राज जो काँग्रेस में शरीक है वह इसी नीति को समक्ष कर। इस दलील में सच्चाई है, लेकिन काँग्रेस ने ग्रमी तक ग्रपनी कोई योजना नहीं बनायी है ग्रीर जब तक वह खुले तौर पर अपनी योजना पेश न कर दे जनता को उसके विषय में भ्रम हो सकता है। संभव है, काँग्रेस के ग्रपनी नीति निश्चय करते ही बहुत से ऐसे सज्जन उससे सम्बन्ध तोड लें, जो ग्रभी तक उसके सत्याग्रह ग्रीर ग्रसहयोग के कारण उसमें शरीक है। काँग्रेस में ग्रभी सभी विचारों के लोग मिले हुए है, जिनमें स्वराज्य की इच्छा के सिवा सामाजिक, ग्राधिक ग्रादि सिद्धातों में भेद है। काँग्रेस में बडे-बडे ताल्लुकेदार ग्रीर जमीदार, बडे-बडे व्यापारी ग्रीर पूँजीपित शरीक है। सभी स्वराज्य को ग्रपने-ग्रपने स्वार्थों की ग्रांख से देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ सब के दिलों में शक भी मौजूद है। जिनके पास कुछ नहीं, वे तो साम्यनादी बने बनाये हैं, लेकिन जिनके पास सम्पत्ति ग्रीर जायदाद है, वे तो साम्यन

वाद के भक्त नहीं हो सकते। वे काँग्रें स में अपने हित-साघन के लिए ग्राये थे। व्यापारी समफता था उसके टैक्सो और चुिंग्यों का बोफ कम हो जायगा, जमीदार समफता था तब उसे मुकदमेबाजियों और अफसरों की खुशामदों और सलामियों से नजात हो जायगी, चाहें उसकी ग्रामदनी कुछ कम ही हो जाय। रहें किसान, उनका लगान तो ग्राघा हो ही जायगा और मजदूरों की मजदूरों बढ जायगी। कुछ ऐसे लोग भी इस ग्रान्दोलन में शरीक हुए—जो अपने ज्यादा मालदार या इज्जतदार पड़ोसी को प्रजा की दृष्टि में गिराना चाहते थे। अब तक काँग्रेंस का राजनैतिक पहलू ही हमारे सामने था। उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू पर विचार करने की उस समय हमें फुर्मत ही नथी, पर श्राज कोई योजना केवल राजनैतिक ग्राधार पर नहीं बन सकती। उसे ग्राधिक समस्याग्रों का भी फैसला करना पड़ेगा, तभी उसके ऐब और हुनर मालूम होगे। और लोग उसके विषय में अपनी राय कायम कर सकेगे। वह आर्थिक योजना कैसी हो इस विषय में बाबू भगवानदास ने लिखा है—

"तर्क की कसौटी पर आर्थिक योजना इस ढग से बनायी जाय कि उचित सीमा तक यह सभी के स्वार्थों की पूर्ति कर सके। यह योजना ऐसी बने कि वर्तमान पूँजीपित, साम्राज्यवादी शासक, ससार तथा राष्ट्रसघ से यह कहने मे लज्जा का अनुभव करे कि यह योजना बिल्कुल अव्यवहार्य है। काँग्रेस को नये ढग और नयी शक्ति से काम करने के लिए इस प्रकार की योजना अवश्य बना लेनी चाहिए।"

३० ग्रप्रैल १६३४

# सरकार को मुबारकबाद

लेजिसलेटिव एसेम्बली मे इस ६१ बैठको के लंबे सेशन मे एक बार भी सरकार की हार नहीं हुई। जब देखों जीत। इसे कहते हैं इक बाल । इससे हमें कोई बहस नहीं कि प्रश्न क्या है, उससे भारत की प्रजा का हित होगा या ग्रहित, सरकार ने या तो उस प्रश्न का समर्थन किया या विरोध, इसलिए सरकार के खैरख्वाह ग्रीर जानिसार मेम्बरों का फर्ज है कि सरकार का साथ दे। सरकार की खुशी कुछ की मत, कुछ महत्व रखंती है, उससे जीवन की कुछ कि ठिनाइयाँ हल हो सकती है, कुछ चिर-सचित ग्रभिलाषाएँ पूरी हो सकती है। जन पच मे यश के सिवा ग्रीर क्या है। तो ऐसे सुखे-प्याखे यश को लेकर कोई ग्रोढे या बिछाये। ग्रपने नाम के साथ दो-चार मूल्यवान ग्राया या साले को किसी ग्रोहदे पर पहुँचे देखना, जयघोष ग्रीर पुष्पमालाग्रों से कही मूल्यवान है। फिर ग्रपना सिद्धात, धर्म ग्रीर विश्वास भी तो है। सरकार ईश्वर का ग्रवतार है। पहले राजा ग्रवतार हुआ करता

था। ग्रब सरकार होती है। जो सच्चे भारतीय सस्कृति के उपासक है, वे ईश्वर के अवतार का विरोध कैसे कर सकते है ? क्या बेचारे ग्रपना लोक ग्रौर परलोक दोनो बिगाड ले। फिर ऐसे महानुभाव भी तो है, जो विचार, रहन-सहन ग्रोर दृष्टिको ए मे पक्के साम्राज्यवादी है। वे प्रजा का साथ देकर क्यो ग्रपने को जलील करे। ग्रभी तो वे ग्रपने का सरकार का एक ग्रग समक्त कर प्रसन्न होते है। इसमे कितना गौरव है, जरा सोचिए, कैसे-कैसे महान पुरुषा से भाईचारा हो जाता है। कही कमाडर-इनचीफ के साथ चाय की मेज पर बैठे हुए है, कही होम मेम्बरो के साथ उनके ग्रन्तरग मे सिम्मिलित है। नहीं साधारण मेम्बरो को कौन पूछता है। ग्रीर ग्रव की यह कोई ग्रनोखी बात नहीं हुई। एसम्बली के सम्पूर्ण इतिहास में शायद दो-चार बार ही सरकार की किसी डिवीजन में हार हुई हो। क्या इससे यह साफ सिद्ध नहीं हो जाता कि पूरा भारत गवर्मेन्ट के साथ है!

३० ग्रप्रैल १६३४

## रादरिमयर की हाय-हाय

लार्ड रादरिमयर इंग्लैंग्ड के प्रमुख साम्राज्यवादियों में हैं। जब से सुफेंद कागज निकला है, ग्रांप को दाना-पानी हराम हो रहा हैं। सोते-सोते चौक उठते हैं, िक भारत हाथ से गया। िकर यह मैनचेस्टर ग्रौर लकाशायर का माल किसके सिर पर लादा जायगा। ग्रौर यह लाखों ग्रंग्रजी परिवार किसके माथे फुलौडियाँ खायेगे ? यह एक लाख साल के मोटे वेतन कहाँ मिलेगे। जिन्हें इंग्लैंड में कोई टके को न पूछे, उनके लिए यहाँ स्वर्ग के सारे भोग-विलास मौजूद ! ऐसी सोने की चिडिया हाथ से निकली तो इंग्लैंड का क्या हाल होगा ? िकर उसकी यह शान शौकत कहाँ जायगी? विलकूल दूकानदारों की-सी बात, ठोस, वास्तविक, कल्पना-शून्य ! मगर ग्रंब तक तो हम सुनते ग्रांते थे, िक ब्रिटेन भारत को ग्रांदिमयत सिखाने के लिए ग्रंपने ऊपर यह भार लादे हुए हैं, खालिस परोपकार के लिए। हम लार्ड रादरिमयर से निवेदन करना चाहते हैं कि यह सोने की चिडिया ग्रंभी बहुत दिनो ग्रांपके पिजरे में रह सकती हैं। हाँ, उसे चारा ग्रौर पानी देते जाइए, ग्रगर इसमें कमी हुई, तो चिडिया फडफड़ा कर मर जायगी। भारत केवल इसलिए राजनैतिक ग्रंधिकार चाहता है कि वह ग्रंपने भूख से व्याकुल बालको का उदर भर सके, इसलिए नहीं कि वह इंग्लैंड से द्वन्द युद्ध करें।

७ मई १६३४

#### रासेम्बली का विसर्जन

गवर्नमेट ने एलान कर दिया कि यह एसेम्बली १४ जुलाई को तोड दी जायगी। स्थाल किया जा रहा था कि स्वराज्य-पार्टी की तैयारियो से शायद सरकार को कुछ जिन्ता हो ग्रौर वह एसेम्बली की प्रविध ग्रौर बढा दे, मगर यह ख्याल गलत निकला ग्रौर गवर्नमेट ने स्वराज्य-पार्टी की चुनौनी स्वीकार कर ली। उसने दिखा दिया कि वह किसी पार्टी से भयभीत नहीं है। ग्रब देखना है सुफेंद कागज साहब पर क्या गुजरती है। बेचारे पर चौमुखी बौछारे पड रही है, किस-किस तरफ बचाये। कंजरवेटिव कहते है, यह तो साम्राज्य का ही सर्वनाश किये डालता है, भारतवाले कहते है, ग्राप को बुलाया किसने ? मुश्किल यही है कि भारत मे ऐसे लोगो की कमी नही है, जो जी खोलकर उसकी निन्दा करते हुए भी उस वक्त उसके वफादार दोस्त बन जायेगे, जब उसका दस्तरखान बिछेगा ग्रौर तश्तरियो मे स्वादिष्ट पदार्थ परोसे जायेगे। देखना यही है कि स्वराज्य-पार्टी तो स्वादिष्ट पदार्थों की सुगन्ध से ग्राक्षित नही हो जाती। संभव है एसेम्बली तोडते समय यह ग्राशा सरकार की निगाह मे रही हो।

७ मई १६३४

#### स्वराज्य पार्टी

राँची में स्वराज्य-पार्टी की बैठक हो गयी, उसकी व्यवस्था बन गयी, उसका कार्यक्रम निश्चित हो गया, उसके नेता चुन लिये गये और वह लोग भी चुन लिये गये जो एसेम्बली के लिए खड़े होगे, मगर जैसा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपने एक बयान में कहा है, अभी आल-इंडिया काँग्रेस कमेंटी की बैठक नहीं हुई और यदि उस बैठक में काँग्रेस का बहुमत काउसिल-प्रवेश के लिए हुआ और काँग्रेस स्वयं निर्वाचन में भाग लेने को तैयार हो गयी, तो स्वराज्य-पार्टी कहाँ रहेगी? क्या उस दशा में भी स्वराज्य पार्टी बनी रहेगी? शायद ऐसा निश्चय-सा है कि काँग्रेस कमेंटी का बहुमत काउसिल-प्रवेश के खिलाफ होगा, क्योंकि काँग्रेस के स्तभ काउसिल-प्रवेश के खिलाफ होगा, क्योंकि काँग्रेस के स्तभ काउसिल-प्रवेश के खिलाफ होगा, क्योंकि काँग्रेस के स्तभ काउसिल-प्रवेश के खिलाफ है और स्वराज्य पार्टी काँग्रेस के अधीन और उसकी निगरानी में अपना काम करेगी। स्वराज्य-पार्टी को जब अटानोमी मिल गयी, तो फिर उस पर इस कार्यकारिखी की निगरानी की पख क्यों लगा दी गयी, यह समफ में नहीं आता। क्या खुदा न ख्वास्ता स्वराज्य-पार्टी की श्रोर से यह शका भी है कि वह काँग्रेस के सिद्धातो और आदशों का सम्मान न करेगी? स्वराज्य-पार्टी की स्थिति ऐसी

क्यो नही रक्खी गयी कि वह काँग्रेस से ग्रलग कोई सस्था नही है, बल्कि उन काँग्रेसियो का दल है, जो व्यवस्थापक सभाग्रो में कॉग्रेस का काम करेंगे। ग्रटानोमी या स्वाधीनता वाली बात हमारी समभ में नहीं आती। इससे तो यह ख्याल होता है कि यह कुछ ऐसे लोगो का दल है. जिन्हे काँग्रस ने ग्रयोग्य समभ कर कह दिया है कि ग्रच्छा. तुम लोग ग्रीर कुछ नही कर सकते, तो जाग्रो काउंसिल मे ही बैठो, मगर खबरदार कोई शरारत न करना । निर्वाचन मे पूरी सफलता पाने के लिए काँग्रेस की पूरी शक्ति ग्रीर पुरे प्रभाव की जरूरत है। ऐसे सौतेले लडके के-से व्यवहार से शायद स्वराज्य पार्टी की वह आशाएँ न परी हो, जो उसने बाँघ रक्खी है और सभव है, वह एसेम्बली मे श्रन्य दलो की तरह एक ग्रल्प-सख्यक दल होकर रह जाय। पिछली स्वराज्य पार्टी मे ऐसे-ऐसे सितारे थे, जो अपना प्रकाश रखते थे, उनके अपने-अपने अनुयायी थे। वैसा प्रभावशाली कोई ग्रादमी इस स्वराज्य-पार्टी मे नजर नही ग्राता। वह काँग्रेस के प्रकाश से चमकनेवालो की जमाग्रत है, भ्रौर कौन नही जानता कि ऐसे सितारे केवल चमक लेते हैं, उनके प्रकाश से किसी का उपकार नहीं होता। हम तो फिर भी यही कामना रखते है कि काँग्रेस कमेटी खद निर्वाचन का प्रश्न हाथ मे ले, खुद अपने उमेद-वार खडे करे, चाहे वे वही हो, जो आज स्वराज्य-पार्टी मे है, श्रीर इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे अपना पूरा जोर लगावे, लेकिन, अगर काँग्रेस ऐसा न करे, तो हम जनता से यही अनुरोध करेगे कि वह स्वराज्य-पार्टी ही को प्रतिनिधि बनाकर भेजे। इस पार्टी से उन्हें जितने उपकार की म्राशा हो सकती है, म्रन्य किसी दल से भी नहीं हो सकती।

७ मई १६३४

### काँग्रे स कमेटी क्या करेगी

काँग्रेस कमेटी की आनेवाली बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी और इस समय सारे देश की आंखें उसकी ओर लगी हुई है। यह प्रश्न उठ रहा है कि अगर काँग्रेस को काउंसिलो से लाभ की फिर आशा हो गयी है, तो वह पार्लामेटरी बाजू क्यो बनाती है, क्यो खुद चुनाव मे शरीक नही होती ? अगर यह गुनाह बेलज्जत नही है, तो कोई एक पार्टी क्यो इसका मजाक उठाये ? शिकारियो के पीछे ढोल बजाने में शिकारी का गौरव है न आनन्द। इससे तो कही अच्छा है कि काँग्रेस भी शिकार में शरीक हो जाय। महात्मा गान्धी की नीति पर भी कड़ी अ नोन्न 'एँ की जा रही हैं और यह ख्याल पैदा हो रहा है कि जब सत्याग्रह केवल महात्मा गांधी ही कर सकते हैं, तो काँग्रेस क्यो न उसे बिलकुल ही उठा दे। बाबू ए षोत्तमदास टंडन के भाषण को अगर हम युक्तप्रान्तीय काँग्रेस की आवाज समभे, तो वह एक बागी की आवाज

है, जो ग्रब ग्रांब बन्द करके नेता के पीछे नहीं चलना चाहता ग्रीर मुल्क के लिए किसी नये कार्यक्रम की जरूरत समभता है। वह नया कार्यक्रम क्या होगा ? इसका फैसला कॉग्रेस कमेटी करेगी। इबर साम्यवादी दल भी अपना जलसा करने जा रहा है और सोच रहा है, क्यो न वह अपना कार्यक्रम लेकर चुनाव के मैदान मे उतर पडे । अगर यह दल भी काउसिल प्रवेश के पन्न में है. तो फिर कॉग्रेस में ऐसे लोगों की सख्या बहत कम रह जायगी. जो काँग्रेस का कौमी काम करने की लगन रखते हो । गरज काँग्रेस ने स्वराज्य-पार्टी को यह ग्रधिकार देकर ग्रन्य सभी दलों में ग्रसतोष पैदाकर दिया है, ग्रौर जब मल्क के सामने कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है, तो कोई दल भी अपने को काउसिल से बाहर नहीं रखना चाहता। हमारे ख्याल में इस शिथिलता और जडता को जगाने का इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है कि काँग्रेस खुद काउसिल के लिए अपने उम्मेदवार खडे करे, और अपने सारे प्रभाव और शक्ति को काम में लाकर अपना बहमत स्थापित करे। अगर स्वराज्य-पर्टी को ही यह अधिकार दे दिया गया, तो आपस मे ही खीचतान शुरू हो जायगी और काँग्रेम कई दलो में बँटकर अपनी परी शक्ति से किसी दल को मदद न कर सकेगी। रहा काँग्रेस का अधिवेशन, वह वर्तमान दशास्रो मे कठिन है। न काँग्रेस कमेटियाँ है, न मेम्बर । फिर प्रतिनिधि कहाँ से आवेगे और उनका चुनाव कैसे होगा। काँग्रेंस श्रधवेशन जब तक होगा तब तक चुनाव खतम हो जायगा। इस तरह परि-स्थितियों को नियमों के हाथ में छोड़ देने से काम बिगडता है। होता वहीं है, जी नेता करते है, चाहे भरे पडाल मे हो, या छोटे से कमरे मे। काँग्रेस कमेटी के फैसले ही को काँग्रेस का फैसला मान कर देश को चलना मुनासिब है।

यह भी निश्चित-सा मालूम होता है, कि उम्मेदबार वही सज्जन बनाये जायेंगे, जो जेल हो आये है, और बराबर लड़ाई में शरीक रहे हैं। अगर ऐसा किया गया, तो यह कॉग्रंस की पहली स्वार्थपरता होगी। जो सिपाही मैदान में लड़ सकता है, वह काउसिल में बैठकर विचार भी कर सकता है, इसमें हमें संदेह है। अगर सब बातें बराबर हो तो जेल जानेवाले को जरूर प्रधानता मिलनी चाहिए, लेकिन महज जेल जाना अन्य सभी तरह की लियाकत की कमी नही पूरी कर सकता। कितने ही तो महज इसलिए जेल नही गये कि उन्होंने उस समय जेल से बाहर रहना ही सबसे बड़ा त्याग समभा। जिस समय जेल जाना राष्ट्र की सेवा ही नही, स्वार्थ की भी उतनी ही बड़ी सेवा थी, उस समय जो लोग चढ़ा-ऊपरी न करके अलग रहे उनको सेवा का अवसर न देना उनके साथ अन्याय होगा। और अगर जेल यातना ही काउसिल में जाने की सबसे बड़ी शर्त हो, तो म० मोहन लाल नेहरू के शब्दों में 'सी' क्लास भुगतनेवालों को ही काउसिल में भेजना चाहिए। काँग्रेंस के वह नेता, जो ए या बी क्लास में रहें, किस नीति से उन वालटियरों को समक्षायेंगे जिन्होंने सी क्लास और खड़ो बेड़ो और काल कोठरी कोई भी तपस्या बाकी नहीं छोड़ी?

१४ मई १६३४

चुनाव चुथौत्रमल

काँग्रेस के चुनावों में मानवता की जो छीछालेदर हुई है, बह परम खेदजनक हैं। महाकोशल से परम राष्ट्र सेवक सेठ गोविन्ददास तथा पं॰ द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भौर इघर प्रयाग से श्री सुन्दरलाल तथा श्रीमती उमा नेहरू ने कई आकिस्मित और दुखद घटनाओं के कारण—जिन्हें हम यहाँ दुहराना नहीं चाहते—चुनाव में न खड़ें होने की घोषणा करके अपने प्रतिद्वन्दियों के लिए मार्ग साफ कर दिया है। यह उनकी उदारता है भौर यह तो प्रत्यच्च है कि गृहयुद्ध और फूट की सम्भावना ने ही उक्त सज्जनों को यह निश्चय करने के लिए वाध्य किया है। यह बड़ें खेद और लज्जा की बात है कि चुनाव के लिए इस प्रकार बखेडा उठाया जाता है। योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी उनके मार्ग में काँटे बिछाकर जो लोग स्वय खड़ें होना चाहते हैं, उन्हें समफ्त लेना चाहिए कि वे यह अनुचित कार्य करके राष्ट्र का हित नहीं, अहित कर रहे हैं। उनकी देश भित्त तो इसी में है कि वे अपने से अधिक त्यागी और देश सेवक को राष्ट्र सेवा का अवसर प्रदान करते, उसे सहयोग देते। यह न करके अपने सामने किसी को त्यागी, राष्ट्र-हितैपी न मानकर, योग्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदर्शन करता, उनके प्रतिद्वन्दी होकर खड़ें होना, नोटिसबाजियों के द्वारा गाली-गलौज करना, अचम्य देश दोह हैं। वोटरों को भी ऐसे व्यक्तियों से सावधान होने की आवश्यक्ता है।

चुनाव मे खडे होने का अर्थ है, देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी, उसके हित के लिए कुछ करने का ब्रत लेना, राष्ट्रीय हित के विरोधियो पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करना, देश को स्वतन्त्रता की ग्रोर ले जाना तथा उसका कल्याए। करना। जो इस जिम्मेदारी को जानता है, देशहित का जिसे गभीर अनुभव है—राष्ट्र का प्रतिनिधि बनने का अधिकार उसी को है। श्रीर जो, अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के होते हुए भी उसकी उपेचा करके उसका प्रतिद्वन्द्वी बनकर खडा होना चाहता है. वह श्रनधिकारी है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनने का उसे कोई हक नही है। उसे तो बोट ही न मिलने चाहिए। चुनाव का उम्मीदवार वही हो सकता है, जिसने राष्ट्र के लिए त्याग किया हो, जो राष्ट्रहित को गंभीरता से जानता हो, जनता जिसे अपना प्रतिनिधित्व करने के योग्य समभती हो, जिसका व्यक्तित्व सन्देहहीन और पवित्र हो, देश की दरिद्रता ग्रीर दू लो को देखकर जिसकी ग्रांंखों से ग्रांसू ग्राते हो ग्रीर उनका प्रतिकार करने के लिए जो तन, मन, घन से प्रयत्नशील हो । श्रीर जो केवल यश की इच्छा से, या सम्मान की भूख से त्याग दिखलाता हो, केवल कौसिलो अथवा एसेम्बली का मेम्बर बन जाने की धुन रखता हो, उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नही है भीर न वह राष्ट्र का हित ही कर सकता है। ऐसे लोगो को वोट देना, राष्ट्रीय अहित में सहयोग देना है।

श्रगस्त १६३४

#### त्रातंकवाद का उन्मूलन

श्रातकवाद को नष्ट करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कलकत्ते के कुछ चुने हुए व्यक्तियो की एक सभा हुई थी। उसमे सर्वसम्मति से एक प्रार्थनापत्र तैयार किया गया है, जो सरकार के पास भेजा जायगा। सभा करनेवालो का श्रभिमत है कि जनता की राय को सगठित किये बिना आतकवाद नष्ट नही किया जा सकता। साथ ही एक बात और भी महत्वपूर्ण कही गयी है, वह यह है कि ग्रातकवाद का मूल कारण बेकारी है। निस्सन्देह सभा की राय सोलहो ग्राना सच है। 'मरता क्या न करता'। जब बगाल का युवक अपना घर फूँककर उच्च शिचा के नाम पर बी० ए०, एम० ए० पास करता है और उसे उसके इस कठोर परिश्रम भीर सर्वस्व-स्वाहा का फल बेकारी श्रीर अपनी साधारण से साधारण श्रावश्यकताग्रो को पण करने की श्रसमर्थता में मिलता है, तो उसे अपने जीवन से निराशा हो जाती है, वह पागल हो जाता है, उसके हृदय मे विद्रोह ग्रन्नि-क्रीडा करने लगता है। वह सोचता है—क्या करूँ <sup>२</sup> जीवन कैसे बिताऊँ <sup>२</sup> क्या मुफे मेरे परिश्रम का यही फल मिलना चाहिए था ? मेरे सहस्रो रुपयो के बलिदान का पुरस्कार यही बेकारी है ? वह ग्रातकवादी बन जाता है। इसके सिवा उसके लिए जीवन को बिताने का कोई मार्ग नहीं है। इस तरह बेकारी ही ग्रातकवाद का मूल कारण है। जब तक बगाल सरकार बेकार युवको को काम नही देती, उन्हे अपनी आवश्यकताओ की पूर्ण करने के साधन नहीं बतलाती, तब तक वह चाहे कितने ही कठोर से कठोर श्रीर घातक कानून बना दे, कितनी ही दमननीति से काम ले, श्रातकवाद के शमन मे ः सफल नही हो सकती। म्राज भारतवर्ष के द्वारा समस्त योरोप म्रपने खजाने भर रहा है, जापान अपनी जेबे गरम कर रहा है। सभी मालामाल हो रहे है और भारतीय बच्चे भूखे तडप रहे है । वे ग्रपने ही देश मे सुखी नहीं रह सकते, उनको परिश्रम करके जीवन बिताने का ठिकाना भी नही है। फिर वे क्यो न ग्रातकवादी बन जायँ, क्यो न वे विद्रोही हो जाय<sup>ें ?</sup> सरकार स्वय उन्हे विद्रोही बनने का श्रवकाश दे रही है। श्रगर वह सच्चे हृदय से चाहती है कि ग्रातकवाद नष्ट हो जाय, तो जितनी भी जल्द हो सके उसे उनकी बेकारी का इलाज करना चाहिए। ग्रातंकवाद को दूर करने का यही सच्चा मार्ग है।

सितंबर १६३४

## स्वराज्य के फायदे

स्वराज्य क्या है ?

अपने देश का पूरा-पूरा इन्तजाम जब प्रजा के हाथों में हो तो उसे स्वराज्य कहते

है। जिन देशों में स्वराज्य है वहाँ की प्रजा ग्रपने ही चुने हए पंची द्वारा ग्रपने ऊपर राज करती है। वहाँ यह नहीं हो सकता कि प्रजा लगान और करों के बीच में दबी रहे श्रौर ग्रविकारी लोग दिनो-दिन सेना बढाते जायँ, कर्मचारियो का वेतन बढाते जायँ। प्रजा भूखों मर रही हो, चारों ग्रोर ग्रकाल पड़ा हो ग्रौर देश का ग्रन्न दूसरे देशों को ढोया चला जाता हो, मरो, हैजा ग्रादि रोग फैन रहे हो ग्रीर ग्रधिकारी लोग उसके रोकने का उचित प्रयत्न न करके सैर सपाटे किया करते हो, गरीब मुसाफिरो को रेल-गाडियों में बैठने की जगह न मिलती हो ग्रीर ग्रविकारियों के वास्ते एक परी गाडी ग्रलग खडी रहती हो, साराश यह कि ग्रधिकारी लोग प्रजा पर उसके हित के लिए नहीं बल्कि ग्रपने प्रभत्व जमाने ग्रौर भोग विलास करने के लिए राज करते हो। जिन देशो मे यह दशा होती है और प्रजा के हाथों में उसके सुधारने का कोई साधन नहीं होता, वहीं देश पराधीन कहलाता है स्रोर हमारा भारत इसी प्रकार के देशों में है जहाँ कर्मचारी लोग प्रजा का नमक खा कर अपने को प्रजा का सेवक नही, उसका स्वामी समभते है। भारत को छोड कर समस्त ससार मे ग्रब एक देश भी ऐसा नही है जहाँ की दशा इतनी खराब हो श्रीर श्राजकल हमारे नेता लोग इसी चिन्ता मे पडे हए है कि इस दशा से भारत का उद्धार कैसे हो। क्या सारे ससार में हमी सबसे नीच, सबसे मुर्ख, सबसे निर्बल है कि हाथ पर हाथ धरे इस दशा में पड़े रहे ? हमारे पुरुषाम्रो में श्री रामचन्द्र जैसे पराक्रमी, महात्मा श्रीकृष्ण जैसे ज्ञानी, महात्मा बुद्ध जैसे त्यागी, महाराज विकम जैसे प्रतापी, महाराखा प्रताप और शिवाजी जैसे रखधीर, बादशाह श्चकबर जैसे प्रजाभक्त, गुरु विशष्ठ जैसे ग्रात्मदर्शी हो गये है, हम लोग उन्ही की संतान है। क्या हम लोगो मे बल, बुद्धि,विद्या सवर्था लोप हो गयी है ? नहीं, यह बात नहीं है , भीष्म भीर मर्जुन के नाम पर जान देनेवाले कभी इतने बलहीन, इतने कर्महीन नहीं हो सकते । यह दिनो का फेर है जिसने हमे इस अधीगति को पहुँचा दिया है। लेकिन श्रव हम सचेत हो रहे है, हमारी निद्रा टूट रही है श्रीर हमे पूर्ण विश्वास है कि हम श्चपने सद्पयोग श्रीर पूर्वजो के श्रार्शीवाद से फिर भारत को उसी उन्नत दशा मे पहुँचा देगे जहाँ वह था, हम फिर समस्त भूमएडल मे उनका नाम उजागिर कर देगे। इसका एकमात्र साधन 'स्वराज्य' है और भारत मे प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि वह यथायोग्य इस सदकार्य मे अपने नेताओं की मदद करे।

#### स्वराज्य के भेद

स्व्राज्य के नितान भेद है। एक वह है जहाँ का राजा उसी देश का निवासी होता है लेकिन राज का सब काम ग्रपनी ही इच्छानुसार करता है, प्रजा उसके इन्तजाम में जरा भी दखल नहीं दे सकती, जैसे काबुल, नेपाल। दूसरा वह है जहाँ का राजा ग्रपनी प्रजा के प्रतिनिधियों की सलाह के बिना कुछ न कर सकता हो, जैसे इंग्लिस्तान, जापान। तीसरा

वह है जहाँ राजा नही होता, उसकी जगह पर पच लोग किसी योग्य और सर्वमान्य पुरुष को चुन कर कूछ नियत समय के लिए अपना प्रधान बना लेते है और वह प्रजा के चुने हुए मेम्बरो की सम्मति से राज्य का सारा प्रबन्ध करता है, जैसे फान्स, श्रमेरिका, चीन ग्रादि । भारत की दशा विचित्र है, वह इन तीनो भेदो में से एक में भी नहीं ग्राता, उसकी दशा सबसे गयी बीती है, न उसका राजा ही भारत का निवासी है श्रीर न वह प्रजा के चने हए पंचो द्वारा देश पर राज्य ही करना है। वास्तव मे भारत का राजा कोई एक ग्रादमी नही है, बल्कि समन्त इंग्लैएड-नहीं बल्कि ग्रग्नेज जाति उस पर राज्य करती है, चाहे वह ग्रास्ट्रेलिया में रहती हो, चाहे कनाडा में । सोचने की बात है कि जब एक लोभी राजा समस्त देश.की प्रजा को नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल सकता है तो एक पूरी जाति लोभ के बश में देश में कितना हाहाकार फैला सकती है। श्रकेला राजा तो प्रजा को लुट कर ग्रपना पेट भर सकता है लेकिन किसी पराधीन देश के लिए भ्रपने ऊपर राज करनेवाली समस्त जाति का पेट भरना श्रसम्भव है। यही कारण है कि भारत की दशा इतनी हीन हो रही है। ग्रग्नेज जाति के व्यवसायी उसका व्यवसाय ग्रपने हाथों में करना चाहतं है, नौकरी पेशे करनेवाले ऊँचे-ऊँचे श्रोहदे दवाये बैठे है, वहाँ के उद्योगी लोग यहाँ के उद्योग धन्बो पर श्रासन जमाये हुए है, यहाँ तक कि वहाँ के विद्वान लोग यहाँ की विद्या के भी ग्रधिकारी बन गये है। हम इन तीनो भेदो मे कौन चाहते हैं यह श्रभी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता पर इसमें अब जरा भी सन्देह नहीं है कि हम वह स्वराज्य चाहते है जहाँ प्रजा के चुने हुए पचो की सलाह से सब राजकाज किया जाता है और पनो की सम्मति के बिना शासक लोग कुछ भी नही कर सकते। भारत मे ऐसी सभाएँ है जहाँ प्रजा के प्रतिनिधि सरकार को सलाह देने जाते है। छोटे लाट साहब श्रीर बड़े लाट स।हब दोनो ही को सलाह देने के लिए ऐसी सभाएँ बनायी गयी है। लेकिन एक तो इन सभाश्रों में जो पच प्रजा की छोर से भेजे जाते हैं उन्हें वहीं लोग चनते है जो या तो महाजन है या बड़े जमीदार या वड़े काश्तकार है, साधारण जनता को उनके चुनने का अधिकार नहीं है, दूसरे इन सभाग्रो को केवल राय देने का अधिकार है. ग्रधिकारियों की इच्छा है चाहे उस राय को माने या न माने, वह इन सलाहों के मानने पर मजबूर नहीं है। विदित ही है कि वास्तव मे यह सभाएँ केवल हाथी के दाँत है, उनकी जात से जनता की कोई भलाई नही हो सकती। उन्हें न तो आमदनी भीर खर्च के विषय में मुँह खोलने का ग्रधिकार है, न सेना के विषय में, न पुलीस के विषय मे । हाँ, शिचा, स्वास्थ्य, रचा श्रौर म्यूनिस्पैलिटी के मामलो मे उन्हे कुछ सत्ता प्राप्त है, लेकिन वह भी केवल नाम के लिए, क्योंकि जब ग्रामदनी और खर्च उनके ग्रखत्यार के बाहर है तो वह शिचा या स्वास्थ्य रचा का उचित प्रबन्ध कैसे कर सकते है, जब खजाने की कुजी शासको के हाथों में है तो वह उनके स्राधीन है कि वह शिचा के लिए घन दे या न दें। स्वराज्यवादियो का लच्य यही है और महात्मा गाँधी ने साफ

कह दिया है कि हमको आमदनी और खर्च और सेना सम्बन्धी मामलो पर पूर अखत्यार हो, यही हमारा उद्देश्य है।

#### स्वराज्य के साधन

स्वराज्य का मुख्य साधन 'स्वावलम्बन' है, अर्थात अपने देश की सब जुरूरती को म्राप पूरा कर लेना है। जो प्राखी भ्रपने खेत का म्रानज खाता है, भ्रपने काते हुए सूत का कपड़ा पहनता है भौर अपने भगड़े बखेडे अपनी पंचायत में चुका लेता है उसे हम स्वाधीन कह सकते है। हम अपनी जरूरतो के लिए दूसरे देशवालो के महताज है. अनेक छोटे-छोटे घरेलू फगडे चुकाने के लिए भी अदालतो का मुँह ताकते हैं, यहाँ तक कि ग्रन्न वस्त्र के लिए भी दूसरों के ग्राधीन है। यही हमारी पराधीनता है, इस ग्रवस्था को दूर कर देने पर फिर हम सच्चे स्वराज्य का ग्रानन्द उठाने लगेगे। हमारे देश में काफी कपड़ा नहीं बनता। वह कपड़ा खरीदने के लिए हमें ग्रपने देश का ग्रनाज. तेलहन म्रादि म्रन्य देशों के हाथ बेचना पडता है। म्रानाज के निकल जाने से देश मे बारहो मास श्रकाल की दशा बनी रहती है। मँहगी से प्रजा को काफी भोजन नहीं मिलता. वह अपना उदर भरने के लिए नाना प्रकार के कुकर्म करती है, इस प्रकार पुलीस और अदालतो का जोर बढता है। केवल एक कपडे की कमी से देश के सिर कैसी-कैसी बाधाएँ म्रा पडती है। यदि हम लोग म्रपने तन ढाँकने के लिए काफी कपडे बना ले. तो हमारे ७० करोड रुपये देश मे रह जायँ, धन धान्य की वृद्धि हो जाय। भोग विलास की चीजो के पीछे भी हम अपने देश के करोड़ो रुपये अन्य देशों की भेट करते हैं। इस मामले में सारा अपराध पढ़े लिखे अँग्रेजी शिचा के भक्तो के सिर है । वह वकालत करके या नौकरी करके या अन्य रीतियों से प्रजा का घन खीच लेते है और उसे सिग-रेट. साबन, मोटर, शीशे के सामान, भाँति-भाँति की विलासयुक्त सामग्रियो की वेदी पर चढा देते हैं। जब तक हम लोग अपने देश की कमायी अन्य देशों के हाथों इस प्रकार बेचते रहेगे हम सच्चे स्वराज्य का म्रानन्द नहीं उठा सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि हम अपने पैरो पर खडे होना सीखे, किसी के आधीन न रहे। अगर हमारे देश मे साठ लाख चर्खें भी चलने लगे, तो हम अपने वस्त्रों के लिए किसी अन्य देश के मोहताज न रहे, सारा देश धन ग्रीर ग्रन्न से परिपूरित हो जाय। इसी प्रकार यदि हमारे सुशि-चित भाई लोग भोग विलास के पदार्थों को त्याग दे तो उन्हें प्रजा को ठगकर, घूर्तता से, छल से धन कमाने की जरूरत न रहे। हमारा राष्ट्रीय जीवन कितना सुखद ग्रौर शान्तिमय हो जाय । कितनी मनोहर कल्पना है । कुछ लोगो के कथनानुसार, यह सुदशा काल्पनिक ही सही, मनोरम स्वप्न ही सही, भादर्श सही, पर कोई कारण नही कि हम उस ग्रादर्श की प्राप्त करने का प्रयास न करे। इस ग्रवस्था मे देश का सबसे उपकार जो हम कर सकते है वह चर्खे चलाना है। यह केवल व्यावसायिक प्रश्न नहीं है, धार्मिक प्रश्न है। यह केवल दैहिक मुक्ति का नही, ग्रात्मिक मुक्ति का साधन है। यह विचार मत करों कि चर्खें चलाने से तो मजूरी नहीं पड़ती। मजूरी समफ कर नहीं, इस काम को अपना कर्तव्य समफ कर करों। हमारा विशेष अनुरोध उन परदेवाली साघ्वी स्त्रियों से हैं जिनके समय का अधिकाश गपशप या परिनन्दा में कटता हैं। उन्हें इस समय ईश्वर ने देशोद्धार का बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया है। इस पिवत्र काम में उन्हें सहर्ष अपने पुरुषों को सहायता करनी चाहिए। उन्हें केवल वस्त्र दान का पुन्न ही न होगा बिल्क वह अपने देश के उन लाखों जुलाहों को काम में लगा देगी, उनके परिवार को दिद्धता के चंगुल से निकाल लेगी, जो इस समय ताशे ढोल बजा कर, या नेचे आदि बना कर अथवा पुतली घर में मजूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इससे भी बड़ा उपकार यह होगा कि हमारे देश से कुली प्रथा उठ जायेगी जिसके कारण आज लाखों परिवार अपने गाँव घर छोड़ कर शहरों की तग और गन्दी कोठिरयों में अपने जीवन के दिन काट रहे हैं और नाना प्रकार की कुवासनाओं में पड़ कर अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं।

स्वराज्य प्राप्ति का दूसरा साधन उन व्यवस्थाग्रो का त्याग करना है जो हमारी भात्मा को दबाती है और उसे पराधीन, परावलम्बी बनाती है। भ्रदालते, सरकारी नौकरियाँ, सरकारी शिचा आदि हमारी आत्मा को कूचलनेवाली, हमारे मन के पवित्र भावों को दमन करनेवाली, हमें कौडी का गुलाम बनानेवाली, हमारी वासनाओं को भडकानेवाली सस्थाएँ है । हमारे बालकवृन्द बालकपन से ही सरकारी नौकरियो की स्राशा करने लगते है, उसी समय से उनकी म्रात्मा पराधीन होने लगती है। उन्हें परकटे पत्ती की भाँति दरबे के सिवा और कुछ नहीं सुभता। चापलूसी करने की, काइयापन करने की भादत पड जाती है, वह अपनी इन्द्रियों के दास बन जाते है, सरकारी नौकरी ही उनका सर्वाधार बन जाती है। ऐसी शिचा पानेवाले युवको के हृदय मे देश प्रेम के उच्च भावों का उदय होना ग्रसम्भव नही तो कठिन ग्रवश्य है । जिनकी ग्रात्मा ही दब गयी वह स्वराज्य श्रीर स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तो हम्रा शिचा का हाल । अदालतो का प्रभाव इससे कम प्राण घातक नही । वहाँ मुकदमेबाजी करने वाली जनता भीर उनका धन लुटनेवाले वकील मुखतार दोनो ही ग्रुपनी भारमा को हताहत करते है। अगर कोई आदमी, कुठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी का भीषण नाटक देखना चाहे तो उसे एक बार भ्रदालत मे जाना चाहिए । वहाँ ऐसे-ऐसे घर्गोत्पा-दक दृश्य देखने मे आयेगे कि उसकी आँखे खुल जायेगी और मानवी दुर्बलता, दृष्टता तथा नीचता का विकट अनुभव हो जायेगा। कही गवाह तैयार किये जा रहे हैं, कही मुविक्किलो को उनका बयान तोते की भाँति रटाया जा रहा है, कही काइयाँ मुहरिर मुविकिक से खर्च के लिए तकरार कर रहा है, कही कर्मचारी लोग रिश्वत के सौदे चुका रहे है, कही वकील साहब अपने मेहनताने का सौदा पटाने मे मग्न हैं, कही मुख-तार देहातियो के एक दल को साथ लिये इजलासो मे दौडते फिरते हैं। श्रौर यह सब

घूर्त लीला खुल्लम खुल्ला बिना किसी संकोच के होती रहती है। श्रात्मनाश का इससे करुणाजनक दृश्य कल्पना मे नहीं ग्रा सकता। वकालत को ग्राजाद पेशा कह कर लोग इस पर गर्व करते है, यहाँ तक कि शिचा का यही मर्वश्रेष्ठ लदय समभा जाता है। हमारे विद्यालयो से उच्च उपाधियाँ प्राप्त करके लोग यहो कामना लिये हए निक-लते है पर वास्तव मे इससे नीच और परतन्त्र बनानेवाला कोई दूसरा पेशा नहीं है। शिचक की, चिकित्सक की, सौदागर की, कारीगर की जरूरत हमेशा रहेगी चाहे देश की राजनैतिक स्थित कुछ भी हो। लेकिन वकोलो को उपयोगिता श्रदालतों पर ही निर्भर हे । श्राज श्रदालते बन्द हो जायँ या पचायतो का सर्वमाधारण मे प्रचार हो जाय तो विकालों को कोई कौडी को भी नहीं पछे। टके-टके मारे फिरें। अग्रेजी राज के पहिले यहाँ वकालत का नाम भी नथा। अग्रेजी राज के साथ यह पेशा भी आया और उसी राज की भाँति दिनो दिन उन्नित करने लगा, यहाँ तक कि स्राज इसने शिचित समाज पर एकाधिपत्य-सा कर लिया है। सोचिए कि जिस समाज का प्रतिभाशाली भाग ग्रपनी जीविका के लिए किसी विशेष सस्था के ग्राधीन हो वह स्वराज्य ग्रौर ग्राजादी के भावो का श्रानन्द कैसे उठा सकता है । वस्तुत हमारे वकील भाई ग्रदालतो के गुलाम है, उन्हे कोई स्वाधीन पेशा नही म्राता, उनमे स्वावलम्बन का भाव लुप्त हो गया है भीर उनसे समाज के उपकार की कोई आशा नहीं की जा सकती। अब रहे मुकर मेबाज लोग, उनमे प्राय वहीं लोग है जो अपने धन या धूर्तता के बल से अन्याय को न्याय बनाना चाहते हैं। ऐसे आदिमियों की आत्मा दुर्बल हो जाती है और वह अपना मतलब निका-लने के लिए किसी गरीब की जायदाद हजम करने के लिए अथवा शत्रुओं से अपना वैर चुकाने के लिए तरह-तरह के पाखएड रचते है। जो आत्मा अनीति की शरए। लेती है वह कभी स्वराज्य के योग्य नही हो सकती। वह सदैव कुचेष्टाग्रो के नीचे दबी रहती है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सदैव दूसरो की खुशामद किया करती है। उसमे सम्मान का भाव नष्ट हो जाता है, वह पतित हो जाती है। ऐसी गिरी हुई आत्माएँ स्वराज्य की कल्पना भी नही कर सकती। उनके संकीर्ण हृदय मे स्वार्थ के सिवा ऊँचे श्रीर पवित्र भाव उठते ही नही । वह नित्य इसी चिन्ता में रहती है कि किसका घन उड़ा ले, किसकी जायदाद हडप कर जायें। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ग्रात्मशृद्धि, निर्भयता और सद्व्यवहार ही की उपासना करनी पडेगी श्रीर मुकदमेबाजी को छोडने में हमें इस उपासना में बड़ी मदद मिलेगी।

उत्पर जिन साधनो का जिक किया गया है वह सभी एक शब्द असहयोग के के अन्तर्गत आ जाते है। और शासन प्रजा के सहयोग या सहायता के बिना नहीं चल सकता। प्रजा का धर्म है कि वह अपनी सरकार की यथायोग्य सहायता करे, धन से, बल से, बुद्धि से उनकी सेवा करे, किन्तु जब शासन अनीति पर उतारू हो जाय, प्रजा को कब्द देने लगे, उसके अधिकारों को कुचलने लगे, अपना रौब जमाने के लिए उस पर

भ्रत्याचार करने लगे, तो फिर उसका प्रजा से सहायता पाने का मुँह नहीं रहता, श्रौर प्रजा भी उसकी सहायता न करने मे दोषो नही ठहरायी जा सकती । भारत मे इस समय ऐसा ही अवसर आ पडा है। अधिकारी वर्ग नाना प्रकार के विधानों से प्रजा को दमन करने पर तुले हए है। कही सभाएँ बन्द की जा रही है, कही नेता श्रो का मुँह बन्द किया जा रहा है, कही निहत्थी प्रजा पर गोलियाँ चल रही है, कही कार्यकर्ता जेल भेजे जा रहे है भीर वहाँ उनसे कड़ी मेहनत ली जा रही है, कही पचायतो को तोड़ा ग्रीर पन्चो को दग्रह दिया जा रहा है. यहाँ तक कि किसी को शराब पीने से रोकने को भी जर्म समभा जाता है। महात्मा गान्धी की जय-जयकार करने के लिए, खादी पहिनने के लिए. चरखो का प्रचार करने के लिए सज्जनो पर तरह तरह के दोषारोपए किये जा रहे है। ऐसी दशा मे प्रजा का कर्तव्य है कि वह सरकार को किसी प्रकार की सहायता न दे. क्योंकि भ्रत्याचारी शासन को मदद करना भ्रत्याचार करने से कम पाप नहीं है। सर-कार की नौकरी करना अनुचित है इसलिए कि प्रजा पर अत्याचार करने का काम नौकरो द्वारा ही होता है। सरकारी ग्रदालतो मे जाना ग्रनुचित है इसलिए कि इससे सरकार का रौब बढता है और प्रजा की आत्मा दुर्बल होती है, वकालत करना अनुचित है. इसलिए कि इससे सरकारी न्यायालयों की पुष्टि होती है, सरकारी विद्यालयों में पढना अनुचित है, इसलिए कि इससे हमारे हृदय में गुलामी के भाव पुष्ट होते है। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि हम ग्रसहयोग इस हेतु ग्रहण नही करते कि इससे सरकार को हानि पहुँचे । नही, हम केवल इसलिए ग्रसहयोग करते है कि हमारा यही वर्त-मान घर्म है। सरकार की नीति का हमको जो अनुभव हुआ और हो रहा है उससे भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि स्वराज्य के बिना हमारे देश का कल्याख नहीं हो सकता । उसकी प्राप्ति का साधन शान्तिमय ग्रसहयोग है, और ग्रात्मशद्धि, निर्भयता भौर सद्व्यवहार असहयोग के तीन अंग है। केवल असहयोग हमको स्वराज्ये पद पर नहीं पहुँचा सकता । श्रसहयोग तो केवल वाह्य साधन है, श्रान्तरिक साधन श्रात्मा की पवित्रता है। ग्रपनी आत्मा को खो देने से हम पराधीन हुए, स्वार्थ परायणता ने ही हमारे मले मे दासत्व की जजीर डाली। ग्रात्मा को पाकर ही हम स्वाधीन हो सकते है।

स्वराज्य के फायदे

स्वराज्य के फायदे का शुमार करना ईश्वर के गुणो के गिनने के बराबर है। उसकी मिहमा अपरम्पार है। स्वराज्य मिलने पर देश में सुख और शान्ति का स्वराज्य हो जायेगा उसी तरह जैसे कोई कैंदी जेल से छूट कर सुखी होता है। उसके हाथों में हथकडियाँ नहीं हैं, पैरो में बेडियाँ नहीं, सिर पर सिपाहियों की सगीने नहीं हैं, वह अन्न के लिए, वस्त्र के लिए किसी का मुहताज नहीं हैं, जब चाहे सोये, जब चाहे जागे, जब चाहे काम करें, जब चाहे ग्राराम करें, जहाँ चाहे जाय, कोई उसका बाधक नहीं है। इस छुटकारे का ग्रान्त उसी कैंदी से पूछिए। वहीं उसका मजा जानता है। स्वराज्य

से देश को सबसे बडा फायदा जो होगा वह भारतीय जीवन का पुनरुद्धार है। प्रत्येक जाति के जीवन मे कोई प्रधान गुण होता है। भ्रेंग्रेज जाति का प्रधान गुर्ख पराक्रम है, फासियो का प्रधान गुर्ख स्वतन्त्र प्रेम है, उसी भाँति भारत का प्रधान गुख धर्मपरायस्ता है। हमारे जीवन का मुख्य आधार धर्म था। हमारा जीवन धर्म के सूत्र में बँधा हुआ था। लेकिन पश्चिमी विचारों के असर से हमारे धर्म का सर्व-नाश हुआ जाता है, हमारा वर्तमान धर्म मिटता जाता है, हम अपनी विद्या को भुलते जाते है, अपने रहन सहन, रीति रिवाज से विमुख होते जाते है, हमारा श्रद्धितीय सामा-जिक सगठन छिन्न-भिन्न हमा जाता है, पिच्छम की देखा देखी हम घनोपार्जन हो को जीवन का लच्य मानने लगे है, सम्पत्ति ही को सर्वोपरि समक्ष्ते लगे है, यही हमारा धर्म हो गया है। ज्ञान का, सन्तोष का, कर्तव्यपालन का, त्याग का महत्व हमारी निगाहों से उठता जाता है। हम विद्या को धर्म समक्त कर सीखते भीर सिखाते थे, चाहे वह गान विद्या हो, धनुर्विद्या हो या कोई अन्य विद्या हो। अब हम उसे धनोपार्जन के लिए सीखते भीर सिखाते हैं । हममे परस्पर प्रेम नही रहा, सहानुभूति नही रही । हमारी मैत्री, हमारा ग्रेम, हमारी सदिच्छाएँ, हमारे हृदय को उच्च वृत्तियाँ, सभी घन इच्छा के नीचे दबती जाती है। साराश यह है कि हम श्रपनी आत्मा को भूलते जाते हैं। स्वराज्य पाकर हम अपनी आत्मा को पा जायेगे, हमारे धर्म का उत्थान हो जायेगा, अधर्म का अन्धकार मिट जायेगा ग्रौर ज्ञान भास्कर का उदय होगा। वर्ण व्यवस्था ग्रौर ग्राश्रम धर्म का फिर राज होगा। हम फिर अपने भाग्य के विधाता हो जायेगे, बैलों की भाँति हाँके न जाकर पुरुषो की भाँति भ्रपना मार्ग स्थिर करेंगे। हमको ससार मे भ्रपने विचारो के प्रचार करने का. अपने आदशों को दिखाने का अवसर मिल जायेगा। हम किसी जाति के पिछलग्गु न बन कर ससार सभा मे अपने उचित स्थान पर बैठेगे, हमारी गणना दीन-हीन परवश जातियों में न होकर उन जातियों में होने लगेगी जिनके हाथों में ससार की बागडोर है। पराधीनता ने हमारी बुद्धि को मन्द कर दिया है। हमारा मानसिक बल लुप्त हो गया है। हमने पिछली कई शताब्दियों से ससार के ज्ञानकोष मे कुछ योग नही किया, कोई नयी कल्पना नही की, विचार सागर मे कोई लहर पैदा नहीं की । पिच्छम की जगमगाते हुए विल्लौर के सामने हमारे जवाहिरात की चमक मन्द पड गयी थी। स्वराज्य हमारी बुद्धि को, हमारी विचार शक्ति को मुक्त कर देगा श्रौर ससार मे फिर उनकी ब्रावाज सुनायी देगी। हमारा महत्व बढेगा, हमारी प्रतिभा बढेगी श्रीर हम उन्नत श्रीर बलवान जातियों के सम्मुख बैठने के श्रधिकारी हो जायेंगे। हम ससार मे एक नयी सम्यता, एक नये जीवन का प्रचार कर देगे, ससार के वर्तमान धर्म प्रेम को अपने सन्तोषमय जीवन से लिजित कर देंगे, स्पर्धा और प्रतिद्वन्दिता को मिटा कर सहकारिता और प्रेम का सिक्का जमा देंगे। तब-ससार का द्वार हमारे लिए बन्द न होगा हम ग्रखत, नीच, ग्रसम्य, गंवार न समभे जायेगे, तब कनाडा ग्रीर ग्रास्ट्रेलिया,

स्रफ्रीका और न्यूजीलैंड के लोग हमारी सूरत से घृणा न कर मकेंगे, तब िफजी धौर डमरा के मदान्ध सौदागर हमें कोडे मार कर गुलाम न बना सकेंगे, तब हमको कुचलने के लिए, हमको गुलाम बनाये रखने के लिए, तरह-तरह के कठोर पाशिवक कानून न बनाये जा सकेंगे, क्योंकि तब हमारे हाथों में भी इन अत्याचारों का जवाब देने की शिक्त होगी, तब किसी को हमें नीच समभने का अधिकार न रहेगा, तब हमको जो जाति अपने देश में जाने से रोकेंगी उसे हम भारत में पैर न रखने देगे, उसके साथ व्यवसाय न करेंगे, उससे कोई सम्पर्क न रक्खेंगे। तब हमारे देश में आप ही धन धान्य की इतनी बहुलता हो जायगी कि हमारे भाइयों को कुलियों में भरती होने की जरूरत ही न रहेगी। अंग्रेजी उपनिवेशों में इस समय हमारे भाइयों की जो दुर्गति हो रही हैं उसे देखकर किन आंखों से आंसू न निकल पडेंगे। जिन भारतीय मजूरों ने अपना पसीना और रक्त बहा कर पूर्वीय अफीका, नेटाल, ट्रान्सवाल, फिजी को चमन बनाया, जगलों को काट कर बसाया उन्हीं को अब वहाँ से निकाल देने के लिए मदान्ध, स्वार्थान्ध ग्रेंग्रेंज, नाना प्रकार के कूर व्यवहार कर रहे हैं। स्वराज्य पाने के बाद फिर किसका मुँह हैं जो हमसे ऐसा बुरा, ऐसा पैशाचिक व्यवहार कर सके।

· इस घार्मिक श्रौर मानसिक उन्नति के श्रतिरिक्त स्वराज्य से दूसरा बडा उपकार जो होगा वह हमारी ग्राधिक सुदशा है। प्रचीनकाल में भारत ग्रत्यन्त समृद्धिशाली देशो 'में 'था। यहाँ तक कि अन्य देशों के लोग यहाँ के धन की उपमा देते थे। हमारे कवियो ने भी ग्रपने काव्य ग्रन्थों में नगरों के जो वर्णन किये है उनसे भी उसी वात की पुष्टि होती है। श्रब वह कंचन, वह रत्न कहाँ है ? श्राज तो हमारा देश ससार के सबसे कंगाल देशों में है जहाँ के निवासियों को साल मे नौ महीने श्राधे पेट भोजन करके निवहि करना पडता है। इसका कारण कुछ तो यह है कि भूमि इतनी उर्वरा नही रही लेकिन मुख्य कारस हमारी पराधीनता है। हमको लगभग सत्तर करोड रुपये प्रतिवर्ष कपडे के लिए अन्य देशों को देने पडते हैं, लगभग चालीस करोड रुपये अग्रेज कर्मचारियों के पैन्शन आदि के निमित्त देने पडते हैं। सत्तर करोड रुपये केवल सेना विभाग के भेट हो जाते हैं। रेलो की कम्पनियों को कितने ही करोड़ रुपये नफा के देने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त अग्रेज स्रोग जितना वन चाय, नील, ऊख ग्रादि की खेती करके, ग्रन्न, लोहे, कपडे ग्रादि के कारखाने कायम करके ढो ले जाते हैं उसका कोई हिसाब नही। राजकर्मचारियो को वेतन जो 'यहाँ दिया जाता है वह अन्य देशों के कर्मचारियों से कही अधिक है। यह सब धन कहाँ 'से प्राता है ? हमारी भूमि से । यही कारण है कि जमीन पर दिनो दिन लगान बढता जाता है; दिनो दिन भाँति-भाँति के कर लगते जाते है कि किसी तरह यह शासन का बढा हुम्रा खर्च पूरा पडे । शिचा के लिए रुपयों का सदैव रोना रहता है । स्वास्थ्य रचा के लिए धन का सदैव तोडा रहता है लेकिन पुलीस और सेना के लिए कभी धन की कमी नहीं रहती । स्वराज्य होने से इस दशा में बहत कुछ सुधार होने की सम्भावना है। अभी विश्वस्त रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस शासन का खर्च घटाने मे सफल होगे लेकिन इसमे लेशमात्र भी सन्देह नही है कि कुछ न कुछ किफायद जरूर होगी। हम पुलीस की इतनी बड़ी सख्या न रक्खेगे श्रौर पुलीस के उच्च श्रधिकारियो की संख्या घटाने का प्रयत्न किया जावेगा । खर्च की सबसे बडी मद सेना है । हम इतनी बडी ग्रौर इतनी महगी सेना न रक्खेंगे। गोरे सिपाहियो पर बहत ज्यादा खर्च पडता है। गोरे अफसरो को भी लम्बी-लम्बी तनस्वाह देनी पडती है। इसकी जगह देशवासी ही श्रफसर होगे श्रौर सिपाहियों की भी सख्या घटा दी जायगी। देश रचा के लिए स्वय-सेवको की सेना बनायी जायेगी, स्थायी सेना के कम ही जाने से खर्च मे बहत बचत हो जायेगी। राज्यकर्मचारियो मे अधिकाश इसी देश के लोग होगे और उंन्हे इतना वेतन न देना पड़ेगा। इसी मद से भी बहुत खासी बचत हो जायेगी। यह भ्रम है कि स्थायी सेना को घटा देने से अन्य जातियाँ हमारे ऊपर प्राक्रमण करेगी। इस समय सब देश श्रपनी ग्रान्तरिक उन्नति के उद्योगों में लगे हुए हैं और बोलशेबिजंम के भावों के कारण उन्हें अपना ही घर सँभालना मश्किल पड रहा है। और जिस तरह इस मत का प्रचार बढ रहा है उससे बहुन कम राष्ट्रो को दूमरे राष्ट्रो पर ग्राक्रमण करने की फुरसत या हिबश रह जायेगी। बोलशेविजम का सुधरा हुआ जो रूप आगे बच रहेगा सम्भव है उसमे एक दूसरे पर आक्रमण करके उसका धन धान्य हरण करने का रिवाज ही उठ जाय । हम यदि किसी को न सतावेगे तो दूसरे हमको क्यो सताने लगे । ससार से सैनि-कता के उठ जाने के शुभ लच्च जान पड रहे है। इसलिए हमे सेना और शासन विभागो मे जो बचत होगी वह स्वास्थ्य रचा ग्रौर शिचोन्नति मे खर्च होगी। इतना करने पर बहुत सम्भव है कि हमारा भूमिकर इससे हल्का हो जाय ग्रीर ग्रन्य कर तोड दिये जायें। हमारे नेता लोग भूमिकर को हल्का करने के लिए सरकार से सदा धनुरोध करते आये हैं। जब प्रबन्ध उनके हाथों में भ्रा जायेगा तो वह भवश्य अपने सिद्धान्त का पालन करेंगे ग्रौर हमारे किसानों के सिर से लगान का भारी बोक्ता उतर जायेगा। हमारी भ्रदालतो पर भी इस समय भारी व्यय होता है। न्याय इतना मँहगा हो गया है कि बेचारे गरीबो के लिए वह दूर्लभ हो गया है। तब ग्रदालतो का बहुत-सा काम पंचायतो को सौंप दिया जायेगा ग्रौर जनता को बिना घरबार रेहन किये न्याय मिल जाया करेगा। श्रवैतनिक कर्मचारियों की सख्या बढा देने से भी श्रदालतों के खर्च में कमी की जा सकेगी।

जब जनता के पास घन एकत्र हो जाय तो वह उससे किसी न किसी काम मे लगाना चाहेगी। इस प्रकार देश की व्यवसायिक ग्रौर व्यापारिक उन्नित होगी। ग्रभी सरकार ने मालगाडियो के ऐसे नियम बना रक्खे हैं, विलायत के सौदागरो के माल भेजने के ऐसे सुभीते कर रक्खे हैं कि वह यहाँ सस्ता माल भेज सके। यह देश ग्रभी कौशल ग्रौर कलो से काम करने में निपुद्या नहीं है। इसका फल यह हो रहा है कि बाहर से सस्ती चीजो

के पट जाने के कारण हम अपने शिल्पादि को सँभाल नहीं सकते। तब रेलगाडियाँ हमारे इन्तजाम मे होगी। हम अपनी सुविधानसार आने जानेवाले माल का महसूल बढा घटा सकेगे। बाहर से आनेवाली सस्ती चीजो पर कडा कर लगाकर विदेशी माल को रोक सकेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देकर उनका प्रचार बढा सकेंगे। इन थोडे दिनो में हमारा देश किसी अन्य देश का महताज न रहेगा। हमारे यहाँ वह सभी जिन्से पैदा होती है या पैदा की जा सकती है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। फिर हमें किसी दूसरे देश का महताज क्यो रहना पड़े ? यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा देश कृषि प्रधान है। शिल्प भीर उद्योग यहाँ सदैव कृषि के नीचे ही रहेगा । श्रतएव हम श्रपने यहाँ बहुत बडे-बडे कारखाने कायम नही कर सकते क्योकि इससे मजुर लोग शहर में बसने लगते हैं और नाना प्रकार की खादतों में पड़ कर अपने शरीर श्रीर श्रात्मा दोनो का ही सर्वनाश करते है। कलकत्ता, बम्बई, ग्रहमदाबाद ग्रादि स्थानो मे मजुरो की दशा भ्रत्यन्त शोचनीय हो रही है। हमे यही उद्योग करना चाहिए कि हमारा ग्राम्य जीवन जो स्वास्थ्य रत्ता श्रौर ग्राचरण की पवित्रता का पोषक है नष्ट न होने पावे। इसलिए हमे प्राय उन्ही उद्योगधन्धो का प्रचार करना होगा जो कृषिक लोग घर बैठ कर अवकाश के समय कर सके। छोटे-छोटे कारखाने अलबता कस्बो मे खोले जा सकते है। इसमे सन्देह नहीं कि इस व्यावसायिक नीति से हम विदेशी वस्तुम्रो का मुकाबला न कर सकेंगे। लेकिन जब हम कर लगा कर विदेशी वस्तुओं को रोक देंगे तो उनसे मुकाबला करने का प्रश्न ही न रह जायेगा। इसके सिवा हम तो केवल भ्रपनी ज़रूरत को पुरा करने के लिए शिल्प भीर कला की उन्नति चाहते है। हमारा उद्देश्य कदापि नही है कि सस्ता माल बना कर निर्वल देशो पर पटकें भौर व्यवसाय के बहाने उन पर भ्राधिपत्य जमाये। हम सूख भ्रौर शान्ति से रहना चाहते है, किसी को सताना या दबाना नही चाहते। हम उतना ही कपडा बनाना चाहते है जिससे हमारी प्रजा का तन हँक जाय। मैनचैस्टर, लकाशायर म्रादि की भाँति दूसरे देश के गले भ्रपना सस्ता माल नहीं महना चाहिए। इसी व्यावसायिक चढा ऊपरी के कारण योरोप की जातियों में नित्य वैमनस्य बना रहता है, एक दूसरे को शत्रु समभती है। उसका भयकर परिणाम वह महा समर था जिसका भ्रभी तक निबटारा नही हुआ। हम इस सग्राम से दूर रहना चाहते हैं। खिलाफत का प्रश्न, जिसने ससार के समस्त मुसलमानो को बेचैन कर रक्खा है, बहुत कुछ एनी कन्यन भिन्न चढा ऊपरी से सम्बन्ध रखता है। फ्रास शामदेश को नही छोडता इसलिए कि वह शाम के बन्दरगाही से भ्रपना माल भ्ररब देश में ला सके। श्रंग्रेज लोग बसरा और बगदाद नहीं छोडना चाहते क्योंकि वहाँ मिट्टी के तेल की खाने है। इस व्यावसायिक स्वार्थपरता को छिपाने के लिए तरह-तरह के नैतिक ढकोसले गढते जाते हैं और हम उस देश को छोड दें तो वहाँ अराजकता फैल जायेगी, वहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ मरेंगे इत्यादि।

कुछ सज्जनों का कहना है कि इस व्यावसायिक काम में हम संसार से अलगअलग नहीं रह सकते । हमारा देश कोई कुटी नहीं है कि उसका 'द्वार बन्द करके हम
शान्ति से बैठे । यह सर्वथा सत्य है । हम भी ऐसा करना नहीं चाहते । हम अन्य देशों
से ज्ञान विज्ञान सीखना चाहते हैं । उनके आचार विचार से परिचित रहना चाहते हैं,
किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि हम अन्य देशों की व्यावसायिक पराधीनता स्वीकार
करें । जर्मनी, फास आदि उन्नत देश भी अपने देश के व्यापार की रचा के लिए रचणकारी कर लगाते हैं । केलव इंग्लिस्तान अवाद्य वाण्डिज्य का पचपाती हैं, लेकिन वहाँ
भी नीतिज्ञ इस नीति के विरोधी हैं और देश की वस्तुओं की रचा करने के लिए अन्य
वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । आजकल सारे अग्रेजी साम्राज्य के नेता
लोग इन्ही प्रश्नों पर विचार करने के लिए लंदन में जमा हुए हैं । भारत से भी माननीय श्री निवास शास्त्री जी इस कान्फ्रेन्स में सम्मिलत होने के लिए गये हैं । जब ऐसे
समुन्नत देशों का यह हाल है तो भारत यदि अपने व्यापार की रचा करें तो कोई
अनुचित बात नहीं हैं ।

रेल विभाग का प्रबन्ध ग्रभी तक ग्रंग्रेजी कम्पिनयों के हाथों में हैं। यद्यपि कई रेल की शाखाएँ ग्रंब सरकार की सम्पत्ति हो गयी है पर सरकार ने उनका प्रबन्ध ग्रंपने हाथ में न लेकर कम्पिनयों पर ही छोड़ दिया है। इस काम के लिए वह कम्पिनयों को चार रु० पाँच रु० सैंकड़ा नफा देती है। हमारे नेता सरकार से बार-बार कह चुके हैं कि वह रेलों का इन्तजाम स्वयं करें किन्तु सरकार इस ग्रोर घ्यान नहीं देती। इसी बात की जाँच करने के लिए ग्रंभी हाल में एक कमेटी बैठी थी। मालूम नहीं उसने क्या निश्चय किया। कम्पिनी के इन्तजाम से प्रजा को जो कष्ट होता है। कम्पिनी प्रजा के सुख और सुभीते पर घ्यान नहीं देती केवल ग्रंपने लाभ पर घ्यान रखती है। रेल के विभागों में ऊँचे पदों पर कोई हिन्दुस्तानी नियुक्त नहीं होने पाता। रेलगाडियों में जनता को जो कष्ट होता है वह हम ग्रंपनी ग्रांखों से देखते है। ग्रांमदिनों का बहुत बड़ा हिस्सा जनता की जेब से ग्राता है लेकिन ग्रंव्वल ग्रीर दूसरे दरजे के मुसाफिरों के लिए जहाँ सजी हुई गाडियों होती है, सजी हुई भोजन की गाडियों ग्रीर ठहरने के स्थान होते हैं वहाँ सर्वसाधारण को तीसरे दरजे की गाड़ियों में भूसे की भाँति भरा जाता है ग्रीर वह पशुग्रों की तरह मुसाफिर खानों में पड़े रहते हैं, उन्हें स्टेशनों पर पानी तक नहों मिलता। स्वराज्य रेलों का सारा प्रबन्ध हमारे हाथ में रख देगा ग्रीर तब हम—

तीसरे दरजे के मुसाफिरो के सुख के लिए यथोचित विधान करेंगे । मालगाड़ियों के इन्तजाम में भी हम अग्रेज व्यापारियों के फायदें के लिए अपने देश के व्यापारियों का नुकसान न करेंगे। तब हमारे व्यापारी मालगाडियों के लिए स्टेशन मास्टरों की खुशामद न करेंगे और न बडी-बडी रिश्वत देंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार सुगमता से गाडी

मिल जाया करेगी और माल के रुके रहने से उन्हें जो हानि होती है वह कदापि न होने पायेगी।

मादक वस्तुओं का त्याग करना स्वराज्य प्राप्ति का उपाय है। सरकार को मादक पदार्थों की विक्री और ग्रफीम के बनाने से करोड़ों रुपयों की ग्रामदनी होती है। यह भ्रधमं का धन है भौर ग्रधमं के धन को भोग करके कोई देश सुखी नहीं रह सकता। मादक वस्तुओं से मनुष्य की जो शारीरिक और ग्रात्मिक हानि होती है उसके उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इसका नतीजा खराब होता है। गरीबों की पसीने की कमायों नष्ट हो जाती है और वह दिख होकर भाँति-भाँति के दु ख भेलते हैं। हर्ष की बात है कि जिन जातियों को नीच कहा जाता है वह इस बुरी प्रथा को छोड़ रहे हैं लेकिन उच्च जातियों के लोग जो शराब की जगह भाँग और ग्रफीम का सेवन करते हैं इनके त्यागने का नाम भी नहीं लेते। उनके विचार में भाँग या ग्रफीम त्याज्य नहीं। यह उनकों भूल है। मादक वस्तुएँ सभी हानिकर है और हमारा कर्तव्य हैं कि उन्हें स्वय छोड़े और यथाशक्ति दूसरों से छुडवाएँ।

#### उपसंदार

स्वराज्य क्या है, उसके पाने के क्या उपाय है ग्रीर हमारे क्या लाभ होगे इनका संचिप्त वर्णन हम ऊपर कर चुके है। हमारे देश में कॉग्रेस ही वह संस्था है जो स्वराज्य सम्बन्धी बातो का प्रचार करती है। महात्मा गाधी उस सभा के मुखिया है । उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि स्वराज्य के सूख भोगना चाहते हो तो चर्खे चलाग्रो. स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करो, ग्रदालतो को छोडो, पंचायतो द्वारा श्रपने कलहो का फैसला कराम्रो । नशे की चीजो को त्यागी, वकालत के निकृष्ट पेशे को छोडो म्रौर राष्ट्रीय शिचा का उचित प्रबन्ध करो । महात्मा गाधी देश के भक्त है। उन्होने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। हमारी भलाई के लिए वह रात दिन हिन्द्स्तान भर में दौड रहे हैं। यदि ऐसे बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता श्रो की श्राधीनता में हम स्व-राज्य न ले सकेंगे तो फिर हम को बहत काल तक पछताना पडेगा क्यों कि ऐसे महान पुरुष संसार में बिरले ही जन्म लिया करते हैं। यह समऋना चाहिए कि परमात्मा ने उन्हें भारत का उद्धार करने के लिए अवतरित किया है और यदि हम उनकी आजा न माने तो हमारा परम दुर्भाग्य है। हम सबको, चाहे विद्यार्थी हो या सौदागर, ब्राह्मण हो या शद्र, चाहिए कि इस पवित्र उद्योग मे अपने नेताओं का हाथ बटायें। ईर्ष्या, द्वेष ग्रीर स्वार्थपरता को कुछ दिनो के लिए भुला दे ग्रीर एक दिल हो कर स्वराज्य प्राप्ति के लिए उद्योग करे, खद चरखे चलायें ग्रौर ग्रपनी घरवालियों से चलवाये।

क्यों कि इस समय यह आपत्ति धर्म है, इससे मुँह न मोडना चाहिए। अगर घर पीछे एक छटाँक सूत भी रोज निकलने लगे तो देश का बड़ा कल्याण हो श्रौर एक छटाँक सूत कातने

हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमे सद्बुद्धि दे ग्रीर इस उच्च ग्रीर पवित्र

मे घरटे से ज्यादा समय नही लग सकता।

काम में हमारी सहायता करे।

# अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच : युद्ध और रंगहे

#### रूस ग्रौर जर्मनी की संधि

इधर देश-देशान्तरो के मन्त्रिवर्ग योरोप मे शान्ति की व्यवस्था करने के लिए जेनेवा में एकत्र थे. उधर रूस ग्रीर जर्मनी में सिंघ हो गयी। इस सिंघ ने मित्रराष्ट्रों के सारे मसबो को खाक मे मिला दिया । यारो ने सोचा था कि रूस से मनमानी व्यापारिक सविधाएँ करा लेगे और जार को जो रुपये कर्ज दिये थे वह भी चक्रवृद्धि सहित वसूल कर लेगे, घीरे-घीरे सोवियत गवर्नमेएट को हजम कर जायेगे, फिर हमारी वर्तमान भाषिक भौर सामाजिक व्यवस्था (या कृव्यवस्था) का विरोध करनेवाला कोई न रहेगा । उधर जर्मनी से जुर्माने की रकम वसूल करने पर जोर दिया जायेगा । वास्तव में यह सम्मेलन इसीलिए हुआ था कि रूस को नीचा दिखाया जाय, पर रूस की नीति-चात्री ने मित्रो को वह भाँसा दिया कि आप लोग दाँत कटकटाकर और कृन्द तौलकर रह जाते है। रूस का तो बाल बाँका कर नहीं सकते, जर्मनी पर ग्रपना गुस्सा उतार रहे है। कहते है, हम इस सिंघ को स्वीकार नहीं करते, यह जर्मनी की घोखाबाजी है. शरारत है, नीचता है। फाँस तो बिलकुल जामे से बाहर हो गया है। मगर श्रब पछ-ताये होत का जब विडियाँ चुग गयी खेत । जर्मनी युद्ध मे हारा जरूर, मगर इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि उसने सदैव के लिए अपने को मित्रराष्ट्रों के हाथ बेच दिया. अपने स्वच्छन्द जीवन का अन्त कर दिया। आप लोग तो जिससे चाहे सधि करें, जितनी शवित चाहे बढायें श्रीर श्रपने बल को खूब संगठित करे, श्रीर जर्मनी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे ! उसे जब मित्रो ने बिरादरी से निकाल दिया, प्रत्येक ग्रवसर पर घतकार भ्रौर फटकार भ्रौर तिरस्कार से उसका स्वागत करने लगे, बात-बात पर उसे दबाने. उसका मस्तक नीचा करने की चेष्टा करने लगे तो जर्मनी को विवश होकर रूस का ग्राश्रय लेना पडा। उसे ग्रपने माल को खपत के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कोई देश चाहिए न ? या जर्मनी में मित्रों की कोष पृति के लिए ग्राकाश से रुपये बरसेंगे ? ग्रब मित्रों ने पोलैंड को भडकाया है, कदाचित रूमानिया को भी सोवियत सरकार से लडा देने की चाले चले, पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि मित्र दलों की पालिसों ने यहाँ खूब ठोकर खायी थीर श्रव जर्मनी या रूस को श्रकेला समम्भकर दवाना उतना सहज न होगा। मित्रगण श्रव भी चेत जायँ, इसी में उनकी भलायी है, नहों तो जर्मनी ने भी तग श्राकर श्रगर श्रपने यहाँ सोवियत राज्य स्थापित कर दिया तो फिर सिवाय कफ श्रफसोस मलने के श्रौर कुछ न हाथ श्रायेगा। श्रभो श्रकेले श्रौर दुर्बल रूस ने ससार को हिला रक्खा है, सगठिन श्रौर काय चतुर जर्मनी भी मिल गया तो फिर पूँजी-पतियों के श्रावियत्य का श्रन्त ही हो जायेगा।

मर्यादा . वैशाख १६७६

## स्रोटावा सम्मेलन का आज्ञार्वाद

यह व्यवसाय का युग है। यहाँ व्यापारी ग्रीर चीजो को बनानेवालो के स्वार्थ का राज है। खरीदार के हित की कोई परवा नहीं करता। खरीददार तो केवल इसलिए है कि व्यापारियों कि चीज खरीदे। उनके ग्रस्तित्व की यही मशा है। ग्रगर वह खरीद-दार गरीब हो गया और ग्रब चीजो के खरीदने की उसमे शक्ति नही रही, तो बजाय इसके कि बाजार को स्वाभाविक गति से चलने दिया जाय. इस बात के लिए व्यापारियो का सम्मेलन होता है कि चीजे कैसे महिंगी हो सके । कैसे खरीददारों की जेब से ज्यादा से ज्यादा घन खीचा जा सके। व्यापारी को कैसे हानि हो सकतो है ? खरीददार का गला कटे, कोई परवाह नही । यही इस युग का धर्म है । व्यापारी भ्रपना नका कम नही कर सकता। प्रबंध में किफायत नहीं कर सकता। उसके हलवे-माँडे में जरा भी कमी नहीं हो सकती । उसे पूर्ववत् भोग विलास करते रहना चाहिए । खरीददार को कानून से ऐसा दबाना चाहिए कि भन्न मारकर मैंहगे दामो चीजे खरीदे। ग्रगर इसके विरुद्ध कुछ कहिए, तो ग्रापके ऊपर देशद्रोह का ग्राचेप लगा दिया जाय। जापान हिन्द्स्तान में सस्ती चीजे भेजता है, इसलिए कर लगाकर उसके माल को बन्द कर देना चाहिए। यही श्रोटावा में हुआ । ग्रहमदाबाद श्रीर लकाशायर के मिल मालिक सस्तेपन में जापान का मुकाबला नही कर सकते। उनकी इस ग्रयोग्यता का तावान राष्ट्र को देना चाहिए। कहा जाता है कि स्रोटावा के निश्चय से हमारे किसानो का विशेष उपकार होगा, क्योंकि इंग्लैंड रुई म्रादि पर दस फीसदी जो कर लगानेवाला है, वह म्रब भारत के माल पर न लगेगा, पर मुशकिल यह है कि यहाँ के माल की खपत इंग्लैंड में इतनी नहीं होती. जितनी श्रंग्रेजी साम्राज्य से बाहर के देशों में । श्रगर उन देशों ने इसके जवाब में भारत के माल पर कर लगा दिया, तो भारत की कितनी बडी हानि होगी ! मगर भारत के हानि-लाभ से किसे प्रयोजन है। इग्लैंड की हानि न हो।

१२ सितम्बर १६३२

## इंग्लैंड के लिबरल मेम्बरों का पदत्याग

इंग्लैड मे लिबरल सरकार की कलई दिन-दिन खुलती जाती है। कहने को तो वह राष्ट्रीय सरकार है, ग्रर्थातु-उसके मित्र मडल मे सभी राजनैतिक दलो के प्रमुख नेता शामिल है, लेकिन वास्तव मे वह साम्राज्यवादियो की सरकार है, क्योंकि लिबरल श्रीर मजदूरदलवालो की सख्या उसके मित्रमडल मे बहुत कम है। जो थोडी-बहुत थी भी वह ग्रोटावा सम्मेलन पर मतभेद होने के कारण ग्रलग हो गयी। कई प्रधान लिबरल नेतात्रों ने हाल में त्यागपत्र दे दिये। साम्राज्यवादियों, लिबरलो श्रौर मजुरो की नीति मे इतना ग्रन्तर है, कि उन्हे किसी एक नीति पर सगठित करना ग्रसंभव-सा है। एक दल सरच्या के पच में है, दूसरा उसके विपच में । कैसे संभव है, कि दोनो दलवाले सरचण मे एक मत हो जायँ। भ्रोटावा सम्मेलन मे उपनिवेशो के माल को जो सरचण दिया गया है, लिबरल दलवाले स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने सिद्धातों की रचा करते हुए जहाँ तक साम्राज्यवादी सरकार का साथ दे सकते थे. वहाँ तक दिया, लेकिन जब उन्होने देखा कि यहाँ किसी तरह सिद्धातों की रचा नहीं हो सकती, तो उन्हें विवश होकर इस्तीफा देना पडा। जो दस पाँच बच रहे है, वे भी दो चार दिन मे निकलने पर मजबूर होगे, फिर गवर्नमेट मे केवल कजरवेटिव दल रह जायगा और वह जो कुछ चाहेगा करेगा। उसका बहुमत इतना ज्यादा है कि कोई दूसरा दल उस पर ग्रसर नही डाल सकता। भारत के लिए सभी दलों में केवल नाग और साँप का अन्तर है, मगर जहाँ चर्चिल का प्रभुत्व है, वहाँ नाग और काला नाग का अन्तर हो जाता है। हाँ, एक बात है। कजरवेटिव मुँह से जो कुछ कहते है, वही करते भी है। लिबरल श्रौर मज्रदलवाजे मुँह से तो मीठी-मीठी बाते कहेगे, पर करेगे वही जो कजरवेटिव करते है। इसलिए हमे कजरवेटिवो से इतनी शका न होनी चाहिए. जितनी लिबरलो या मजुरो से।

५ अक्टूबर १६३२

#### मि० चर्चिल जनतंत्र के विरोध में

हमारे स्वराज्य की कुजी है केन्द्रीय उत्तरदायित्व श्रौर हमारे विधाता वही हमें नहीं देना चाहते। मि॰ चींचल तो उसके विरोध में इतने गर्म हो गये कि जनसत्ता ही को कोसने लगे। श्रापने फरमाया—"जनसत्ता" संसार में श्रसफल सिद्ध हो चुकी है, संसार एकाधिकार की श्रोर तेजी से दौडा जा रहा है, फिर भारत में जनसत्तात्मक शासन की क्या जरूरत ? ससार के कई राष्ट्रों में एकाधिपत्य ने अवश्य आसन जमाया है, लेकिन ऐसा क्यो हुआ ? इसीलिए कि देश में साम्राज्यवाद का जोर हुआ और थोंडे से पूँजीपितियों की हानि-लाभ के निमित्त बड़े-बड़े महाभारत होने लगे। प्रजा के प्रतिनिधि प्रजाहित की तरफ से आँखे बद करके पूँजीपितियों का पच समर्थन करने लगे। बहुधा पूँजीपित ही प्रजा के प्रतिनिधि बन बैठे, क्योंकि धनी होने के कारण वे अपने चुनाव में बेदरेग रुपये खर्च करके मेम्बर बन बैठते थे। वहाँ एकाधिपत्य जनसत्ता की रच्चा के लिए आया है। भारत को तो अभी जनसत्ता की परीचा का अवसर ही नहीं मिला। अगर यहाँ भी जनसत्ता असफल हुई तो उसकी प्रतिक्रिया कोई न कोई रूप अवश्य धारण करेगी। अभी से उस विषय में परेशान होने की क्या जरूरत है। फिर जनसत्तात्मक शासन इतना अनिष्टकर है तो मि० चर्चिल पहले इंग्लैंड में ही उसका अन्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करते। तभी हम समभेगे कि उनकी नीयत साफ है। अगर एक चींच बुरी है, तो पहले खुद उसका परित्याग करों। यह नहीं कि खुद तो उसका भोग किये जाओ और दूसरों से कहों—खबरदार इसमें हाथ न लगाना।

२६ भ्रक्टूबर १६३२

# ग्रास्ट्रे लिया से गेहूँ की ग्रामदनी

सन् १६३० में बाहर से आनेवाले गेहूँ पर दो रुपये फी हंडर आयात कर लगा दिया गया था। जिससे बाहर की जिस यहाँ आकर मन्दी को और भी मन्दा न कर है। इसका नतीजा यह हुआ कि बाहरी गेहूँ की आमदनी कम हो गयी। लेकिन आजकल गेहूँ का भाव भारत में तेज हो गया है। बाहर के व्यापारी इसी ताक में थे। उन्होंने हिसाझ लगा लिया कि भाडा-खर्चा और आयात देकर भी कुछ नफा हो जायगा। बस आस्ट्रेलिया का गेहूँ कलकत्ता में पहुँच गया। इसका नतीजा यह होगा कि गेहूँ फिर मदा हो जायगा और यद्यपि इस वक्त किसानों के पास गेहूँ नहीं है, सब का सब साहूकारों की खत्ती में पहुँच गया है और कई प्रान्तों में किसानों को गल्ला मोल लेना पड़ रहा है, लेकिन बाहरी गेहूँ के आने से आनेवाली रबी की फसल में भी मंदी बनी रहेगी और फिर हमारे किसान तबाह होगे।

२६ प्रक्टूबर १६३२

#### जापान का ऋार्थिक संकट

जापान की सघर्ष प्रवृत्ति देखकर हमने अनुमान किया था, कि वहाँ जनता खुशहाल होगी, लेकिन समाचार-पत्रो से ज्ञात होता है कि वहाँ की आर्थिक दशा बहुत ही नाजुक हो रही है। वह भी किसानो का देश है और वहाँ के किसान केवल भूखो ही नहीं मर रहे है, बल्कि लडिकयाँ तक बेच रहे हैं। वे घास की जडे खा-खाकर दिन काट रहे हैं और वहाँ भी लगान बंदी शुरू हो गयो है। प्रजा का तो यह हाल है और अधिकारी वर्ग पडोसियों से लडाई ठान बैठे हैं। यह उन देशों का हाल हं, जहाँ स्वराज्य है।

३१ अक्टूबर १६३२

## मि० लायड जार्ज जर्मनी के पक्ष में

जर्मनी का कहना है कि वरसेल्ज की सिंध में इस समभौते पर उसको नि.शस्त्र किया गया है कि विजयी राष्ट्र भी ग्रयनी-ग्रयनी सैनिक ग्रौर नाविक शक्ति घटा देंगे। लेकिन फान्स, इटली, इंग्लैंड किसो राष्ट्र ने भी उस समभौते को पूरा नहीं किया। परास्त जर्मनी तो तब से नि शस्त्र है, ग्रौर विजयी राष्ट्र शस्त्र घटाने की बानें तो करते हैं, पर उसे पूरा करने का साहस नहीं रखते। ऐसी दशा में जर्मनी भी ग्रपने को सशस्त्र करने का दावा करता है। मगर फास उसे किसी तरह सशस्त्र होते नहीं देख सकता। जर्मनी का दावा न्यायसगत है, इससे कोई निष्पच ग्रादमी इकार नहीं कर सकता ग्रौर ग्रब मि० लायड जार्ज ने भी इसे स्वीकार किया है। इमका फास क्या जवाब देता है, यह देखना है।

३१ अक्टूबर १६३२

#### स्रमेरिका की धमकी

कहा जाता है कि अमेरिका की आर्थिक दशा बहुत चिन्ताजनक हो रही है। हजारो बैंक टूट गये, करोड़ो आदमी बेकार हैं। फिर भी राष्ट्र सघ में नि शस्त्रीकरण की स्कीम के गिर जाने के कारण अमेरिका के प्रेसिडेन्ट मि० हूबर ने जगी जहाज़ो के बनवाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि जब कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति कम करने पर तैयार नहीं, तो अमेरिका ही क्यों चुप रहें। अमेरिका का व्यापार दुनिया भर से बढ़ा हुमा है। इनलिए उसके पास जगो जहाज भी इतने चाहिए कि वह दुनिया भर का म्रकेला मुकाबला कर सके। यह धमकी सुनकर इंग्लैंड और फाँस और इटली का खून भी गर्म हो जायगा और उन्मादपूर्ण वेग से अस्त्र-शस्त्र एकत्र किये जाने लगेगे। उधर बेकार प्रजा भूखों मर रही है। यह है उन देशों का हाल जहाँ स्वराज्य है।

७ नवम्बर १९३२

# स्रमेरिका के कर्जदार

बहुत दिनो से ब्रिटेन तथा फास और इटली इस वात की कोशिश कर रहे है कि विगत महासमर के समय उन्होंने सयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका से जो कर्जा लिया है, वह फिलहाल कुछ समय तक के लिए वसूल करना मुल्तवी कर दिया जावे तथा आगे चलकर उसकी बहुत बड़ी रकम माफ कर दो जावे। संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद यह बात यकायक बहुत जोर शोर से सामने आ गयी है। अमेरिका को इसी १५ दिसम्बर को ब्रिटेन से नौ सौ पचपन लाख तथा फास से एक सौ नवे लाख सिक्के पावने है। दोनो ही महादेश समभौते की तान छोड़कर इस मौके को टलवा देना चाहते है। इस विषय मे दोनो देशो की और से सरकारी तौर पर प्रार्थना-पत्र वाशीगटन भेजा जा चुका है और वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति हूवर तथा नव अर्ध-निर्वाचित् राष्ट्रपति रुजवैल्ट मे शीं इस विषय मे परामर्श होनेवाला है।

श्रमेरिका श्रव उतना धनी नहीं है, जितना हम उसको समक्ता करते थे। कम से कम, सरकारी बजट में चार सौ श्रस्सी लाख रुपये की कमी पड़ती जा रही है। श्रौर बेंकारों की तादाद दो करोड़ तक पहुँचा चाहती है। श्रसफल बैंको की सख्या लगभग एक सौ पचास तक, इधर दो वर्ष के भीतर पहुँच चुकी है। इसलिए श्रमेरिकन जनता योरोप से श्रपना पूरा लेना-पावना वसूल कर श्रपना घर सँभाला चाहती है श्रौर श्रमेरिकन काँग्रेस, श्रमेरिकन राष्ट्रपनि तथा मत्रखा परिषद् ने एक स्वर से यह घोषखा कर दी है कि हम श्रपना कर्जा नही छोड़ सकते। उसे चुका ही देना चाहिए।

फिर भी अमेरिकन सरकार इतना टका-सा जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने एक ऐसा गोल-मटोल जवाब दिया है कि ब्रिटेन तथा फ्रेंच राजनीतिज्ञ भी चक्कर में हैं। हूवर का कथन है कि यदि ये राष्ट्र अपना पूर्णत निरस्त्रीकरण कर देवे तो अमेरिका को भी जो समनुपातिक शस्त्रीकरण करना पडता है, उसका खर्ची घट जावेगा। इस प्रकार जो अपरोच्च लाभ होगा, उसका विचार कर अमेरिका इस प्रस्ताव पर किंचित् विचार कर सकता है।

हमारी सम्मति मे, ब्रिटेन तथा फास जब तक इस बात को स्वीकार नही करते,

उन्हें कोई मुँह नहीं है कि वे अमेरिका से िकसी प्रकार की उदारता की आशा करें। इसके अतिरिक्त स्वय उन्होंने अपने कर्जदार जर्मनी के साथ जब तक उनका वश चला क्या कभी रिआयत दिखलायी है? जर्मनी ने तो कर्जी भी न लिया था, केवल उससे दर्श के रूप में जबर्दस्ती रुपया वसूल किया जा रहा या और जमानत के रूप में जर्मनी की उर्वर घाटी रूर को अपने कर्लों में रखकर फेन्च जाति ने बडा अन्याय किया था। जर्मनी की आत्मा तथा उसकी समृद्धि को कुचलने का ही अभिशाप फेच सरकार के सिर पर नहीं है, उसने एक और गुस्तर पाप किया है, जिससे समूचा विश्व त्रस्त है। फास से जहाँ तक हो सका, उसने दुनिया का आधा सोना बटोर कर अपने खजाने में भर लिया। अब, हम देखते हैं कि दुनिया भर के रुपये के बाजार की आँख आ गयी है, वस्तुओं की कीमन गिर गयी है तथा विनिमय की गडबडी से बडा हाहाकार मचा हुआ है। फान्स इस समय कही अच्छी हालत में है और कर्जन चुकाने के बहाने वह केवल अपनी सेना बढाना चाहता है।

ब्रिटेन ने अपने कर्जदारों के साथ कैसा बर्ताव किया, यह जाने दीजिए। उसने अपने मातहत कर्जदारों के साय क्या किया। गरीब भारत ने महासमर तथा नयी दिल्ली के निर्माण में ही विशेषत ब्रिटेन से ही कर्ज लिया था। नयी दिल्ली का वैभव गरीब भारत के लिए व्यर्थ की चीज है तथा उससे ब्रिटिश वैभव की ही प्रतिष्ठा प्रस्थापित होती है। महासमर की विजय से गरीब भारत को क्या मिला? इसलिए यदि ब्रिटेन अपना सकट समभता है, तो वह दूसरों के सकट का भी घ्यान रखे। उसे चाहिए कि गरीब भारत की दुर्दशा का विचार करते हुए उससे जो कर्ज की अदायगी करानी है, माफ कर देवे। उदारता एक देवी वस्तु है तथा उसका फल सुदूरवर्ती होता है। यदि ब्रिटेन भारत के प्रति उदार होगा, तो अमेरिका को भी ईश्वर सुबुद्धि देगा कि वह ब्रिटेन के प्रति उदार हो जावे, किन्तु इसके विपरीत हो यह रहा है कि ब्रिटेन ने भारतीय विनिमय को असयमित तथा बंधन-मुक्त कर यहाँ के सोने को अपने यहाँ खोचना शुरू कर दिया है। यदि ब्रिटेन भारतीय कष्ट को न समभेगा, तो अमेरिका ब्रिटिश कष्ट को क्यों समभे ?

२१ नवम्बर १६३२

### सोवियत रूस की उन्नति

सोवियट रूस के पंचसाला कार्यक्रम का फल ग्राशातीत हो रहा है। एक श्रग्नेज पत्रकार ने वहाँ की वर्तमान दशा का पाँच साल पहले की हालत से तुलना करते हुए लिखा है कि रूस में नये-नये नगरों और कस्बों की बाढ-सी या गयी है। कितने ही ऐसे गाँव, जहाँ सौ दो सौ खादमी रहते थे वहाँ अब जनसंख्या पंचास गुनी से ज्यादा बढ गयी है। फोपडों के जरा-जरा से पुरवं विशाल नगर बन गये हैं। व्यावसायिक उन्नति की यह रफ्तार ससार के इनिहास में विस्मयजनक हैं। जहाँ जनता पर जनता के हित के लिए शासन किया जाता है, वहाँ ऐसी ही सफलता प्राप्त होती है। साम्राज्यवादी योरोप अभी तक यही नहीं तय कर पाया कि फौजी सामान घटाया जाय या नहीं। उधर रूस एका अभाव से उन्नति के मार्ग पर बढता चला जा रहा है। न वहाँ बेकारी है, न मन्दी।

२८ नवम्बर १६३२

## बेईमानी भी राजनीति है

इग्लैंड ने पिछली लडाई में ग्रमेरिका से जो कर्ज लिया था उसे ग्रदा करते हुए उसे वडा क्लेश हो रहा है। उसने खुद कई राष्ट्रों को उसी ग्रवसर पर बड़ी-बडी रकमें उचार दी थी। मन्दी के कारण उसकी वसूली नहीं हो रही है। इसलिए इग्लैंड ग्रव इस दलील में ग्रपना मला छुड़ाना चाहता है कि हमारे देनदार जब हमारा कर्ज नहीं चुकाते तब हम ग्रमेरिका को कहाँ से दे। मगर ग्रमेरिका कोई बहाना सुनने पर तैयार नहीं है। पिछले साल प्रेसीडेंट ने एक साल की मुहलत दी थी। ग्रव वह मोहलत नहीं देना चाहता। ग्रगर एक व्यक्ति किसी से ऋण लेकर ग्रदा करने से इन्कार कर दे तो वह बेईमान समभा जाता है। लेकिन राजनीति में इसे बेईमानी नहीं कहते।

५ दिसम्बर १६३२

# ईरान का तेल

इस कहावत में सत्यता का बहुत कुछ ग्रश है कि तेल ही इस समय दुनिया में हुकूमत कर रहा है। तेल न हो तो कल-कारखाने, जहाज, हवाई जहाज, मोटर, ट्रेन, तोप, टैक सबका काम रुक जावे। लाख बिजली की ईजाद हो, जल प्रपात श्रौर सूर्य की रिश्मयों से काम लिया जावे पर तेल का राज्य नहीं उठ सकता। यदि श्राज महासमर हो जावे तो जो राष्ट्र तेल के सोतो पर श्रिष्टकार रख सकेगा वहीं विजयी होगा। इसी

वास्ते फास ग्रीर जर्मनी की समस्या नही सुल फ पाती । फाँस चाहता है कि जर्मनी के तेल के सोतो पर मेरी हुकूमत रहे । ब्रिटेन चाहता है कि बर्मा ग्रीर ईरान का तेल उसी के हाथ मे रहे । अमेरिका अपने स्टैडर्ड ग्रायल कम्पनी के लिए दिच एा अमेरिका के प्रत्येक स्वतन्त्र कहे जानेवाले गर्णातन्त्र का गला घोटने के लिए तैयार रहता है । निकारागुग्रा का सत्यानाश इसी कारण हुग्रा । बाक के तेल के सोतो के पीछे लाखो की जाने जा चुकी है ।

इसलिए तेल का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी यदि कोई स्वतन्त्र राज्य, कम से कम उस तेल पर जो उसके देश में निकल रहा है, ग्रधिकार रखना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है ? भारत यदि बर्मा के तेल पर ग्रपना ग्रधिकार व्यक्त करता है श्रौर ईरान प्रपने तेल पर, तो दोनो दशाश्रो में ब्रिटेन को न्याय की बात मानकर, ग्रपना हक वापस ले लेना चाहिए। ईरान के ब्रिटिश भक्त शाह ने १६०१ में एक ब्रिटिश कम्पनी को १६६१ तक देश भर के तेल के सोतो से तेल निकालने की ग्राज्ञा दे दी थी। यह ग्राज्ञा उन्होंने दी थी या स्वय ब्रिटिश ग्राज्ञा का पालन किया था, यह सन्देह की बात है। इस विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि रूस यह कह सकता है कि जार ने रूस की प्रजा की इच्छा के विरुद्ध इस के लिए विदेशी राज्य से कर्जा लिया था ग्रौर उसे चुकाने के लिए रूम तैयार नहीं है, तथा यही बात तुर्किस्तान की ग्रोर में भी विगत लासेन-काफेस में उठायी जा सकती थी, तो ईरान भी इसी बुनियाद पर यदि प्रजाहित के विरुद्ध प्रजा की इच्छा के विरुद्ध किये गये एक ग्रत्यन्त दूषित कार्य के सुधार का निश्चय कर ले तो ब्रिटेन को उसे धमकाना नहीं चाहिए। ईरान ने माफ कह दिया है कि ईरानी स्वय ग्रपना तेल निकालोंगे ग्रौर हमारी समभ में उन्हे यह कहने का हक है।

१६ दिसम्बर १६३२

## विदेशी राजनीति

विदेशो राजनीति में इस समय तीन स्रित महत्वपूर्ण घटनाएँ हो गयी है। एक है डी वेलरा की विजय, दूसरी है जर्मन की वॉन स्लेसर सरकार का पतन, तीसरी है फास में दलादियर का प्रधान मन्त्री हो जाना तथा हेरियट-मित्रमग्डल का स्रसामियक स्रवसान।

डी वेलरा को नये निर्वाचन में एक सौ छियासठ मेम्बरों में से ग्रस्सी स्थान अपने लिये मिलने की सभावना थी। पर, उनका ग्रनुमान गलत निकला—एक प्रकार से सही भी था— वेवल सतहत्तर स्थान मिले। जब डी॰ वेलरा ने ग्रस्सी की ग्राशा खुले शब्दो

मे प्रकट की थी तो नबे की भ्राशा उन्हें जरूर ही रही होगी। इसी प्रकार कासग्रेव दल की 'ग्रद्भुत सफलता' की मुनादी भी की जा रही थी। श्रीर ऐसी मुनादी मे भाग ले रहा था रायटर । रायटर ने इस चनाव के विषय में जो तार भेजे हैं, जो डरानेवाली स्रफवाहे उडायी है. इसी से यह साबित हो जाता है कि साम्राज्यवादी डेल तथा साम्राज्यवादी जगत डी वेलरा के पराजय का कितना उत्सुक था। ग्रस्तु, छिहत्तर सदस्य ग्रन्य दलो के है जिनमे ग्रडतालीस कासग्रेव दल के है। यह सख्या, विरोध करने के लिए प्रभाव-शन्य नहीं है भौर डी वेलरा को भाशा के बराबर समर्थन न मिलना इस बात का प्रमाण है कि भ्रभी तक ग्रायलैंड की जनता इस द्विविधा मे पडी हुई है कि किसकी नीति को श्रिधिक उचित समभे । डी वेलरा की नीति से व्यापार को धवका पहुँचा है । बेकारी बढी है । किसानो की लगान कम नहीं हुई है। पर, दूसरी स्रोर स्वाधीनता, समानता तथा ऐठ की भी वृद्धि हुई है। एक ग्रोर पेट, दूसरी भ्रोर देश की प्रतिष्ठा। फलत. यही ग्रसमन्जस इस चनाव मे प्रधान प्रश्न था। इसमे कोई सन्देह नहीं कि आयलैंड का हित इसी में है कि ब्रिटेन के साथ उसका व्यापारिक सम्बन्ध रहे। इस सम्बन्ध के लिए ग्रायलैंड लालायित भी है, पर किसी भी अवस्था में वह इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अपनी जमीन की लगान 'लैड एनज्युमिटी' के रूप मे ब्रिटेन को चुकावे। डी वेलरा ने यद्यपि लगान ब्रिटेन को नही चुकाया है, पर उन्होने किसानो से उसे वसूलकर सरकारी खजाने मे रख लिया है। इसलिए किसान जहाँ के तहाँ है और इसी बात का आज यह फल है कि मजदूर दल के उम्मीदवार भी अच्छी खासी सख्या मे चुने जा सके है। डी वेलरा के श्रध्यच हो जाने पर, उनके दल के खिहत्तर सदस्य हो जावेगे। यदि 'पार्लमेट' डेल हरेन में इन्ही के दल का सभापित चुना गया तो एक 'कास्टिंग वोट' जरूर इस दल को मिल सकता है। ऐसी दशा मे भी बिना मजदूर-दल को साथ लिये डी वेलरा दल का काम नहीं चल सकता। पर, मजदूर दल के साथ का ग्रर्थ है मजदूरों की, किसानों की समस्या को हल करना । यह समस्या ब्रिटिश व्यापारिक-सम्बन्ध पर बहुत कुछ निर्भर करती है । श्रतएव डी वेलरा श्रपनी समस्या को निपटा सकेंगे श्रथवा वे फिर से नया निर्वाचन करा-कर अधिक बहुमत की आशा करेंगे, यह अभी तक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता. पर डी वेलरा की चिन्ता तथा उनकी नीति के लिए दृढ एकता की आशा नही है और इसी आशा में ब्रिटेन को भरोसा हो सकता है।

जर्मन राइखस्टैंग की रचना इस समय ऐसी है कि यह बात स्पष्ट है कि कोई भी दल विशेष समय तक शासन नहीं कर सकता। ऐसी दशा में हर हिटलर का चासलर हो जाना और अपनी 'स्टील हेलमेट' नामक नाजायज सेना पर जर्मनी का शासन कर सकना विशेष सभव नहीं दीखता। मजदूर दल—साम्यवादी—पापेल का दल—स्लेस्तर दल सभी उनका विरोध करेंगे और हिटलर यद्यपि कुछ समय तक 'गैर-कानूनी' पार्टी के सहारे शान्ति स्थापित करने की चेटा भी करें, पर उसका पतन अवश्य ही

शीघ्र होगा और एक बार पतन होने पर, ग्रसफल होने पर, हिटलर के नाम का जादू हवा हो जावेगा और राईख स्टेंग का जो नवीन निर्वाचन होगा उसमे हिटलर की सख्या और भी घटेगी, यह ग्रवश्यम्भावी है। हमारी समक मे जर्मनी को शान्ति तभी मिलेगी जब पुन एक का ही, बिना ग्रनेक के समर्थन के शासन सभव हो सकेगा।

फास मे हेरियट ऐसे राजनीतिज तथा विख्यात कूटनीतिज्ञ के स्थान पर, दला-दियर ऐसे द्वितीय श्रेणी के प्रधान मत्री का ग्रधिक समय तक प्रजा का विश्वास भाजन बने रहना सभव नहीं प्रतीत होता। हम शोध्र ही फ्रेच राजनीति में भी नवीन-निर्वाचन तथा नये प्रधान मत्री का ग्रागमन-सवाद सुनेगे ग्रौर इसी में ग्रमेरिका पर होनेवाली ऋरण-परिषद् की सफलता निर्भर करेगी।

६ फरवरी १६३३

#### **अशान्ति**

विश्व में इस समय चारों स्रोर घोर श्रशान्ति का वातावरण फैला हुग्रा है। जिघर देखिये, जिसे देखिये, वह उद्विग्न हैं, पीडित हैं, दु खी हैं। वैभव श्रौर सुख के मद में डूबता इतराता, धनी भी जब ग्रपने सुख से ग्रघा जाता है तो एक श्रजीब चीज उसके जी को कचोटने लगती हैं, एक ग्रजीब हवा उसके भीतर पैठकर उसे जला डालती हैं श्रौर वह कराहता है—न जाने उसे क्या चाहिए दिरद्र के पास कुछ नहीं हैं, केवल उसकी चिन्ता ही उसे डंसा करती हैं, फिर भी उसके हृदय में न जाने क्यो एक ग्रोर सुख का श्रोत बहता है, दु ख की गम्भीर धारा तो प्रशान्त महासागर की तरह निश्चल —पर निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं।

घरेलू जीवन मे भी कोई सुखी नही है। किसी को सन्तान चाहिए, किसी को रूप, किसी को घर, किसी को वर। जिसको जितना ही मिलता जाता है, उसे उतना ही श्रिष्ठिक श्रावश्यकता का श्रनुभव होता है। सभी को सभी कुछ चाहिए।

पर, ऐसा हो नही सकता, पर जो नहीं हो सकता, वह दुनिया में दिखलायी भी नहीं पड़ सकता। इसका वास्तिविक अर्थ जो है वह केवल यह कि प्रत्येक प्राणी उस विश्वात्मा का एक अंश है। विश्वात्मा की सत्ता के इतर इस लोक में और कुछ भी नहीं है, अतएव जो कुछ है वह विश्वात्मा ही का है। उसी विश्वात्मा का अंश प्राणी है, जीव है। जीव निरन्तर भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, अपने लुप्त ऐश्वर्य को अपनाना चाहता है। वह स्वय सृष्टि का स्वामी है, यह ज्ञान उसकी अन्तरतम आत्मा में छिपा हुआ है, उसे इसी ज्ञान का सहारा है—और इसीलिए वह अपनी सत्ता में अपना ही सब कुछ देख सकता है, देखना चाहता है।

वह सोचता है कि सुख उसी की वस्तु है, उसे मिलनी चाहिए। दु:ख उसी की प्रसादि है. उनमे दुख लय हो जाना चाहिए। राज्य उसका, धन उसका, दुनिया उसकी। इसीलिए सब कोई सब कुछ चाहता है। परमात्मा का ग्रश परमात्मा का प्रभुत्व—धपना प्रभुत्व चाहता है—ग्रौर यही वस्तु जगत की समूची चेष्टा, समूची शक्ति, समूची क्रिया के भीतर छिपी बैठी है।

यदि यही तक बात रहे तो सचमुच बड़ा सुन्दर हो। दुख-सुख को अपने मे लय कर जीव सुखी हो जाय, या दुखी न रह जावे। पर जगत मिथ्या है। माया की अनोखी शान है। उसकी "सब कुछ अपनाने" की इच्छा "अहंकार" और "अभिमान" का रूप धारण कर लेती है। उसमे "मेरा" और "में" का गर्व पैदा हो जाता है। उसकी शिक्तयाँ उच्छृद्ध ल हो जाती है। वह यह भूल जाता है कि यदि दुनिया का सब कुछ उसी का है तो हरेक जीव भी उसी के है—पृथ्वी मे वह है, जीव है—दोनो एक हो सत्ता के अश है। एक ही शरीर के अग है। एक ही पिड के अणु है। इसीलिए किसी दूसरे का अपहरण अपना अपहरण है। किसी दूसरे का अनादर अपना अपमान है। किसी दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा है। जो सनातनी यवनो से द्वेष करते है, पर यह भी कहते है कि वेद मे ससार के सभी धर्म वर्तमान है, उसके सिद्धात पाये जाते है, वे यह भूत्र जाते है, कि यह कहते ही उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि मुसलमानी या ईसाई धर्म को बुरा-भला कहे। हमारा ही अग बुरा नहीं हो सकता। हमारा ही धर्म कोई खोटा नहीं कह सकता। बस, हमारे अहकार ने ही हमें चौपट कर रखा है, हमारे अज्ञान ने हमें चूस लिया है।

विश्व की श्रशान्ति की केवल एक दवा है। श्राज से पच्चीस सौ वर्ष पहले की बात है। चीन मे भयकर मारकाट, रक्तपात, नर-संहार मचा हुश्रा था। हरेक जागीरदार डाकू था, हरेक राजा डकैत था। हरेक बच्चा बचपन से केवल लडना या मारा जाना सीखता था। उस समय चीन के कोने मे एक ज्योति टिमटिमा रही थी। उसने चीन की दुर्दशा देखकर उसका निदान सोचा, उपाय सोचा, ढग सोचा। हिंसा से कोई लाभ नही। जोर जबरदस्ती से लोग नही मानेगे। हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाता था। जोर का जवाब जोर से। क्रोध बुरी वस्तु है। क्रोधी को क्रोध पहले खाता है। श्रावेश श्रौर श्रसन्तोष भी बुरा है। श्रपनी दुर्दशा पर रोना नही चाहिए। ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। इसलिए चीन की दुर्दशा का सुधार केवल एक बात से हो सकता था। "प्रेम" पूर्ण भाई-चारे से, श्रात्म सयम से, दूसरे के दुख दर्द मे शरीक होने से। कनफ्यूसियश के यही महोपदेश थे। वह बडा विनम्र महात्मा था। प्रत्येक महान श्रात्मा का ग्रादर करनाःचाहिए। इसमे मानापमान का विचार नही करना चाहिए। प्रनाक्षित्मा का ग्रादर करनाःचाहिए। इसमे मानापमान का विचार नही करना चाहिए। प्रनाक्षित प्रात्मा से सादर मिलने भी गया।

उसके उपदेश के प्रचार से चीन के गर्म दिमागवाले ठंडे हो गये। जिनको अपना गर्व था, वे शान्त हो गये। जो जीवन को लूट-खसोट की एक योजना मानते थे, वे धीरे-धीरे प्रेम का महत्व सीखने लगे। ग्रीर कनफ्यूसियस के मरते-मरते चीन मे शान्ति ग्रा गयी।

श्राज समूचा विश्व चीन हो रहा है। मनुष्यो के स्थान पर राजा है। जागीर-दारों के स्थान पर राज्यों के राजनैतिक नेता है श्रीर लूटेरों के स्थान पर शासकों का उच्छृद्धल दल है। छोटा-सा राज्य माएटीकार्लों भी चाहता होगा कि लन्दन की गद्दी उसे मिले श्रौर ब्रिटेन समूचे विश्व को श्रपना उपनिवेष, समूची बाजार श्रपना दास श्रौर समूचे राज्यों को श्रपना चेला बनाना चाहता है। फाँस वाले एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। स्पेन में एक प्रजातंत्र है, हिटलर-तत्र है, हिडनवर्ग-तत्र है—श्रोर कुछ नहीं, केवल एक भीषण मारकाट की लम्बी तैयारी है। जापान मन्च्रिया ही नहीं, चीन को ही हडप लेना चाहता है। चीन जरूर सोचता होगा कि मौका मिलने पर टोकियों में चीन का प्रधान श्रद्धा जमाया जावे।

जो प्रपनी उन्नित चाहता है, वह दूसरे के महार के बल पर । जो बढना चाहता है, वह दूसरे को गिराकर । एक माथ चलना दूप समफा जाता है। एक साथ काम करना प्रपनी ''नीति'' को पराजित करना समफा जाता है, एक साथ मिलकर रहना राष्ट्रीय प्रपमान होता है। सभी वह चाहते हें जिसे सब चाहते हैं, इसीलिए किसी को कुछ नहीं मिलता। एक ग्रोर ब्रिटेन ग्रपना उपनिवेश बढाता है, दूसरी ग्रोर महासमर में उसके देश के नवयुवको की माला स्वाहा हो जाती है। एक ग्रोर जापान कोरिया छीनता है, दूसरी ग्रोर भूडोल उमकी राजधानी नष्ट कर डालता है। घाटा पूरा करना होगा, लेन-देन बराबर होगा। दुनिया में कोई किसी से बडा या छोटा नहीं है। हमने एक हाथ से ग्रपने दूसरे हाथ का छीन लिया, दूसरा फिर छीन लेगा। हाथ लड रहा है ग्राँख बन्द है।

बस, चीन-जापान के भावी सघर्ष, जर्मनी की घरेलू ग्रशान्ति, ग्रायरलैंड की हलचल, स्पेन के उपद्रव का एक मात्र केवल एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, एक ही विधि है, ग्रौर वह है, किसी कनम्यूतिया ग्रात्मा की ग्रावाज का सुनायी पडना ग्रौर हमारा सुन लेना। एक कनफ्यूसियस पैदा हो गया है, ग्रौर वह यरवदा मदिर के भीतर बैठा हुग्रा है। वह कह रहा है "ग्रापस में प्रेम करो। बस, प्रेम करो।" केवल प्रेम । जिस किसी को प्रेम न करते हो, करने लगो। ब्रिटेन से, जापान से, सब से। ग्रौर कुछ कर भी तो नही सकने। केवल प्रेम करने में क्या हानि है। सच्चे दिल से, सबसे प्रेम करो। सम्भव है हमारे तुम्हारे प्रेम की घ्वनि जापान के जी को कचोट ले, चीन के जी को चुभ जावेग्रौर सब एक मन, एक वाखी ग्रौर एक कार्य से प्रेम करने लग जावे। प्रेमी को ही प्रेमी मिलते है। ग्राज हम ग्रपना-पराया भुलाकर, ग्रपना-उनका

भूलकर सबके साथ प्रेम करने लगे, जिन्दू-मुनजमान के साथ, सनातनी-अख़ूतो के साथ, अग्रेज हिन्दू के साथ प्रेम करने लगे—सभी समस्याएँ अभी हल हो जायेगी। सब की, चाहे व्यक्ति हो या राज्य, राजा हो या प्रजा, सबके मन मे शान्ति की लहर हिलोरे लेने लगेगी। प्रेम का, स्नेह का, ममता का वातावरण छा जावेगा। हम प्रेमी है, प्रेम करते है—समूचे विश्व से, हमने विश्व-शान्ति का डका पीट दिया है। देखो कैसे विश्व-शान्ति नहीं होती। पर प्रेम सच्चा हो, डके में चोट हो।

२७ फरवरी १६३३

### जर्मनी का भविष्य

जर्मनी मे नाजीदल की श्रद्भुत विजय के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव मे जर्मनी फासिस्ट हो जावेगा और वहाँ नाजी-शासन कम से कम पाँच वर्ष तक दृढ रहेगा ? यदि एक बार नाजी शासन को जम कर काम करने का मौका मिला तो वह जर्मन के प्रजातत्रीय जीवन को, उसकी प्रजातत्रीय कामना को अपनी सेना और शक्ति के बल पर इस तरह चुस लेगा कि फिर पच्चीस वर्ष तक जर्मनी मे नाजी दल का कोई विरोधी नही रह जावेगा। सभव है तब तक राजसत्ता भी स्थापित हो जावे। कैंसर जर्मनी म्राने की भ्रनुमति माँग रहे है । कैसर के पुराने सेवक हिएडेनवर्ग राष्ट्रपति है । नाजीदल का उपाध्यत्त कैंसर का पुत्र है। राजभवनो पर सम्राट् का पुराना भएडा फहराया जा रहा है। ऐसी दशा में फ़ास और योरोप को अन्य शक्तियों के लिए जर्मनी बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। वार्सले-सन्धि के अनुसार जर्मनी सम्राट् का भएडा भी नही फहरा सकता। कैसर को देश निकाला भी सभी राष्ट्रो की सम्मति से हुआ है, पर नाजी नेता हिटलर को इन बातो की चिन्ता नही। शासन अपने हाथ मे आते ही वह फास से सैनिक प्रतिबन्ध के प्रश्न पर भगड बैठा है जिस कारण लन्दन के पत्रो ने "निर-स्त्रीकरणा" सम्मेलन को निर्जीव सस्था घोषित कर दिया है। कर्जे के विषय में हिटलर एकदम चप है-मानो वह उसको कोई महत्व ही नही प्रदान करता । इसलिए श्राशंका यह है कि बात बढ़ ही जावे। जर्मनी मे नाजी दल की नाजायज सेना का तीव्र दमन श्रीर सभी विरोधी शक्तियो को चुनाव के पूर्व कूचल डालना ही नाजी विजय का कारख है। यह कहाँ का न्याय था कि वर्ग वादियों को जेल भेजकर, विरोधियों को पिटवाकर, मुसोलिनी की तरह विरोधी पत्रो तक को बन्द कराकर चुनाव कराया जावे श्रीर उसकी विजय को राष्ट्र मत की विजय कहा जावे। हिटलर मुसोलिनी का श्रनुकरण कर रहा है. पर मसोलिनी के सामने वासेंल की सन्धि ग्रीर राज सत्ता के साथ षड्यंत्र का कार्य-क्रम नही था। श्रतएव हिटलर को सावधान रहने की ग्रावश्यकता है। भीतरी ग्रौर

# यह डिक्टेटरों का युग है

प्रजातन्त्र वाद ग्रसफल हो गया । एक सौ पचास वष के बाद ग्रब मालूम हुग्रा कि यह चलनेवाली चीज नहो। रूस ने इसे घता बतलाया, इटली ने घता बताया, ग्रब जर्मनी ने भी घता बता दिया। ग्रौर ग्राखिर मे भारतवर्ष ने भी इसे घता बता दिया। समभ में नहीं म्राता, वाइसराय के म्रिविकार बढ़ जाने पर इस सिरे से उस सिरे तक हाय-हाय क्यों हो रही है। कोई कहता है यह गनामों का पट्टा है, कोई पकारता है भारत में अग्रेजी राज्य ग्रनन्त तक जमे रहने की योजना है, कोई हॉक लगाता है यह भारत का अपमान है। हम समक्ते है श्वेत-पत्र की रचना मे जरूर विधि का हाथ है। आखिर डिक्टेटरशिप को एक न एक दिन ग्राना ही है. जब पश्चिम के देशों ने जनतन्त्र को ठकरा दिया तो हिन्दुस्तान मे भो एक न एक दिन उसे ठुकराया ही जायगा। हमारे त्रिकालदर्शी देवता तो एक ही सयाने । उन्होने सोचा व्यर्थ भारत मे खुन-खच्चर क्यो हो, क्यो हिटलर श्रौर मुसोलिनो श्रौर स्टालिन पैदा हो। पहले ही से न डिक्टेटर बना दो । बस हमारे देवता अग्रेज-राजनीतिज्ञो के हृदय मे अपने देवबल से घुस गये और यह व्यवस्था बनवा ली । म्राखिर काँग्रेस ने भी तो गाँव-गाँव, शहर-शहर, प्रान्त-प्रान्त, मे छोटे बडे डिक्टेटर बना लिये थे। अब यही समभ लो कि चौकीदार से लेकर वाइस-राय तक हमारे डिक्टेटर है। इसमे रोना-पोटना काहे का। हम तो कहते है यह काउंसिल भौर एसेम्बली सब व्यर्थ, व्यर्थ ही नही विनाशकारी है। देश उन पर करोड़ो रुपये साल खर्च करता है। हजारो भ्रादमी वहाँ सब काम-धन्धा छेटरर चिन्दाने है। क्या फायदा ! सब तोड दो. वाइसराय को डिक्टेटर बना दो। तब कम से कम रुपये तो बचेगे, किसानों का बोक्त तो हलका होगा, टैक्स तो कम हो जायगा। कुछ न होगा इस हाय-हाय से तो छुट्टी मिलेगी । अभी जो मेम्बर और मिनिस्टर बने मुँछो पर ताव दे रहे है और -दुनिया को दिखा रहे है कि मानो वह देश का उद्धार किये डाल रहे है तब मजे से नोन-तेल बेचेंगे या लौडे पढायेंगे। कोतल घोडो को बाँघ कर खिलाने का खर्च तो जनता के सिर न पड़ेगा। मफ्त की हाय-हाय और बाय-बाय हम तो अपना डिक्टेटर वाइस-राय चाहते है भौर उसी की जै मनाते है !

२७ मार्च १६३३

### मसौलिनी शांति व्यवस्थापक के रूप में

बरसो शस्त्र घटाने के ग्रसफल प्रयत्न के बाद ग्रब मि॰ रामजे मैंकडोनल्ड ग्रीर सर जान साइमन इटली पहुँचे है ग्रीर मसौलिनी ने उनका धूमधाम से स्वागत किया है। साइमन साहब भो खुश है ग्रीर मैंकडोनेल्ड साहब भो खुश है, मगर मसौलिनी ने जर्मनी के विषय में जो बात कह डाली ग्रीर 'वर्सल सिध' की तरमीम की जो चरचा कर दी, बस समफ लो कि ग्रुँगेज नीतिज्ञों की यह चाल भी उल्टी पड़ी। फ्राँस न राजी होगा न शस्त्र घटेंगे। फ्राँसवाले पहले हो से ममौलिनी पर ग्रविश्वास करते है। ग्रब तो उसे जर्मनी का हिमायती ही कहेंगे। शस्त्र किसी तरह नहीं घट सकते चाहे सारी दुनिया जोर लगाकर देख ले।

# सहयोग या संघर्ष

जीवन के लिए सवर्ष का उतना ही महत्व है, जितना सहयोग का । कितने ही ऐसे काम है, जिनमे सहयोग से कही बढकर सघर्ष काम देता है, लेकिन देखना यह है कि कौन-सी नीति मानवता के अनुकुल है और कौन उसके प्रतिकुल। लडके को पढाने-लिखाने में प्यार और मार दोनो ही भ्रपनी-भ्रपनी जगह कल्यासकारी है. लेकिन प्यार हर समय के लिए है, मार केवल विशेष ग्रवसरों के लिए। हम प्रात काल वच्चे का चम्बन लेकर प्रसन्न होते है, लेकिन ऐसा तो शायद बहत कम होता हो कि सवेरे उठते-उठते लडके को दो-चार चाँटे लगाकर हम अपनी दिनचर्या शरू करे। हम बच्चे को मारते भी है तो इसलिए कि उसे ज्यादा प्यार कर सके। डाक्टर हमे नश्तर लगाता है तो इसीलिए कि फिर उसे नश्तर लगाने की ज़रूरत न पड़े। हम बच्चे को मारने के लिए नहीं मारते श्रीर न सरजन नश्तर लगाने के लिए नश्तर लगाता है। सहयोग प्राप्त करने का एक साधन सघर्ष हो सकता है और होता है, लेकिन संघर्ष पर जीवन और समाज की बुनियाद डाली जाय और सघर्ष को ही विकास का मूल तत्व समका जाय, यह तो कभी हितकर नही हो सकता । डार्विन साहब ने सघर्ष-सिद्धात का आविष्कार करके मानव-जाति मे उस पशुता को एक सहारा दे दिया और उस प्रगति को रोक दिया, जिघर उसका स्वाभाविक विकास उसे लिये जाता था । संघर्ष पशुता का लच्च ए है, सहयोग मानवता का/। हमे उत्तरोत्तर पशुता से मानवता की श्रोर जाना चाहिए था, लेकिन संग्राम के इस सिद्धात ने उस पशुता को एक नयी शदित प्रदान कर दी श्रीर उसी का यह फल है कि म्राज भूमडल पर सघर्ष की दुहाई सून रहे है। इसने हमे कुछ ऐसा सम्मोहित कर दिया है कि इच्छा न रहते हुए भी हम उसी श्रोर खिंचे जा रहे है। श्राज Exploitation का जो बाजार गर्म है, वह संघर्ष-सिद्धान्त का सबसे विनाशकारी अग

है। हमने भ्रपने स्वार्थ की बाग छोड दी है, और इसकी कुछ परवाह नहीं करते कि वह . कितने बोये हए खेतो को रौदता. कितने जीवो को कूचलता चला जा रहा है। योरोप से हमने भ्रगर कुछ सीखा तो वही सीखा. जो उसकी संस्कृति का सबसे निकृष्ट पहल था। स्रभी बहुत दिनो की बात नहीं है कि हमे पश्चिम की सभी चीजे अपनी सभी चीजो से बढिया लगती थी। उनका रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज, उनके खान-पान सब मे हमारे लिये एक न रुकनेवाला आकर्षण था। योरोपवाले देर मे सोकर उठते है, इसलिए हमे भी देर मे सोकर उठना चाहिए ! योरोपवाले हरदम कपडे पहने रहते है. इसलिए हमे भी कभी नगे बदन न रहना चाहिए । योरोपवाले खुब शराब पीते है. इसलिए शराब पीना भी संसार पर विजय पाने का एक मंत्र है । वही एकात प्रेम, वही अपने से नीचे दरजे के आदिमियों से पथक रहने की आदत, वही मुँह में सिगार दबा कर चलना, गरज हमने बन्दरों की तरह पच्छिमवानों की नकल शुरू की भीर अभी तक करते जा रहे है। हमारे नेता और अगुआ जब उस प्रवाह मे न सँभल सके, तो छोटे-छोटे साधारण श्रादमी क्या सैभलते ? धीरे-धीरे समय ने हमको बताया कि योरोप में सब कुछ सोना ही सोना नहीं है, उसमें कासा-पीतल भी है। हम अपने खोये हए भ्रात्मसम्मान को फिर प्रपनाने लगे, हमारी नजरो से वह सम्मोहन हटा भ्रौर हमे कुछ विचार करने की शक्ति भ्रायी । महात्मा गाधी ने भ्राकर मानो उन बिखरी हुई भ्राकार-हीन भावनात्रों को मृतिमान कर दिया और योरोप की बुराइयाँ भी हमे नज़र ग्राने लगी। लेकिन सघर्ष का जो विष ससार की वायु में घुल गया है, उससे हम बचना चाह कर भी नहीं बच सकते । हमारे शासन-विधान में, हमारी व्यापारिक संस्थाओं में, हमारे निजी व्यवहार मे, संघर्ष ग्रपना नगा नृत्य कर रहा है। शक्तिवान भ्रौर शक्तिवान. धनवान श्रीर धनवान होना चाहता है श्रीर वह निर्बलो को कुचलता हुश्रा श्रागे बढेगा । वह पडोसी के बराबर नहीं रह सकता, उससे बढकर रहेगा, उसे उखाड फेंकेगा। उसे श्रिधिकार चाहिए। मोते, जागते वह अधिकार का स्वप्न देखता है और अधिकार के श्रागे ही सिर भुकाना जानता है। सच्चाई का बल, दीनता का बल उसके सामने कोई महत्व नही रखता। इसे वह दुर्बलता समभता है। उसके सामने केवल पशुबल का महत्व है, इसी से वह भयभीत होता है। इसी की पूजा करता है। उसका बढा हमा महकार उसकी भाँखो के सामने भूत की तरह खडा है। ब्रह्माड मे व्याप्त एक चेतना है, इसे वह स्वीकार नहीं करता। प्राणी-प्राणी में एक दूसरे को खा जाने के सिवा श्रीर कोई भावना है, इसे वह नहीं मानता। ममता का एक पतला परदा जो उसे व्यापक सत्य से पृथक् किये हुए हैं, उसे उसने एक किला बना लिया है, जहाँ बैठा हुआ वह दूसरो पर हमले करता है श्रौर खुद हमलो से बचा रहता है।

हमारे सामने जो श्वेत-पत्र रखा गया है, उसके एक-एक शब्द में यही संघर्ष की भावना भरी हुई है। भारत दुर्बल है, असंगठित है, इसलिए उसे क्यो उभरने दिया जाय ? सघर्ष का ग्रविश्वास से प्रेम है हो। इस विधान के एक-एक शब्द से भारतीयों के प्रति ग्रविश्वास टपक रहा है। चूँकि भारत दबाया जा सकता है, उसे दबाये रखना चाहिए। भारत पर विश्वाय करके, उसके उद्धार में सहयोग देकर ससार में नवयुग लाया जा सकता है, सघर्षी इंग्लैंड में इतनी कल्पना नहीं है। भारत तबाह हो जाय, उसके साथ चाहे इंग्लैंड खुद तबाह हो जाय, पर भारत पर ग्रपनी गिरफ्त ढीली नहीं को जा सकती। इंग्लैंड की विलकुल उस शक्की ग्रादमी की-सी दशा है, जो ग्रपनी स्त्री पर ग्रविश्वास करके उसे कोठरी में बद रखता है, कही जाता है, तो कोठरी के द्वार पर ताला डाल देता है। ऐसी स्त्री सुखी नहीं रह सकती, लेकिन क्या ऐसी स्त्री का पुरुष सुखी रह सकता है?

३ ग्रप्रैल १६३३

### अमेरिका फिर गीला हो गया

ग्रगर कोई हमसे पूछे कि ईसाई धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो हम कहेंगे शराब का इस्तेमाल। इसलाम की विशेषता प्याज हो या न हो, लेकिन ईसाई धर्म के विषय में तो कोई सन्देह नहीं। हमारे यहाँ जितने भाई ईसाई हो गये हैं, उनमें ग्रगर कोई परिवर्तन देखते हैं तो यही कि ग्रब वह शराब पीने लगे हैं। हिन्दू धर्म ने शराब का निषेध किया, इसलाम ने भी शराब का निषेध किया, मगर हजरत ईसा ने खुद शराब पी और पिलायी और उन्हें ग्राज यह देखकर ग्रवश्य ही ग्रानन्द ग्राता होगा कि उनके उपासक और कोई उपदेश माने या न माने शराब धडल्ले से पीते हैं, जो उनके धर्म का एक ग्रग है। रूस ने ईसाई धर्म को छोड दिया, तो वहाँ शराब कैसे रहती। वहाँ न धर्म है न शराब। ग्रमेरिका ने ईसाई रहते हुए शराब छोडी थी, लेकिन ग्राखिर ईसाई धर्म की विजय हुई ग्रौर ग्रमेरिका को भी गीला बनना पडा। नये प्रेसिडेट मि० रुजवेल्ट को ग्रवश्य ही ईसाई शहीदो में स्थान मिलेगा। एक बडे ऊँचे पादरी साहब ने मदिरा-निषेध के विरुद्ध भाषण करते हुए कहा है—

१६१६ में निषेध के पहले संयुक्त अमेरिका के कृषको की आमदनी साढे पन्द्रह अरब डालर थी। १६३१ में उस आमदनी में साढे आठ अरब की कमी हो गयी। १६१६ में किसानों को जहाँ एक डालर कर देना पडता था, वहाँ १६३१ में अढाई डालर देना पडा। इस तरह निषेध के इन दस वर्षों में वहाँ के कृषकों को कुल पचपन अरब की हानि उठानी पडी। वहाँ की सरकार की भी लगभग पाँच अरब डालर करों में कमी आ गयी।

श्रव देखिए निषेध के कारण बेकारी कितनी बढी—१६१६ में केवल शराब खीचने के लिए दस करोड बुशेल गल्ला खर्च होता था। निषेध के इन सोलह सालों में पौने दो श्ररव बुशेल ग्रनाज कम पैदा करना पड़ा, क्योंकि शराब खीचना बन्द था। श्रव यदि एक किसान साल भर में एक हजार बुशेल ग्रनाज पैदा करे, तो इस निषेध के कारण कोई सत्रह लाख ग्रादमी बेकार हो गये। श्रीर उस निषेध को व्यवहार में लाने के लिए सरकार को पचास लाख डालर सालाना खर्च करना पड़ता था।

जिस निषेध से इतनी हानि हो रही थी, उसे क्यो न उठा दिया जाय ?

खुशी की बात है कि हमारे योग्य मिनिस्टरों ने शराब की बिक्री बढाकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है। हमें आशा है कि वह भी आंकडों से दिखा सकेंगे कि शराब की बिक्री से जनता का कितना भला होगा और सरकार की आमदनी में कितनी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेकारों की सख्या कितनी कम हो जायगी! उचित समफें तो अमेरिका से ऐसे उपदेशक बुला ले और जनता में शराब का प्रोपेगेडा शुरू कर दे! हम समफते हैं, वर्णाश्रम सघ में भी ऐसे सौ दो सौ महोपदेशक आसानी से मिल जायेंगे। आमदनी की इस मद में वृद्धि की जितनी गुजाइश हैं, उतनी और किसी मद में नहीं। नमक और आमदनी और डाक आदि पर कर बढाकर आय में थोड़ी ही वृद्धि होती हैं, और हाय-हाय बहुत मचती हैं। शराब की बिक्री थोड़े से प्रोपेगेडा से कई गुनी बढ सकती है और क्या मजाल की कोई चूं भी करे!

३ ग्रप्रैल १६३३

# जर्मनी में यहूदियों पर ऋत्याचार

योरोपियन संस्कृति की तारीफे सुनते-सुनते हमारे कान पक गये। उनको अपनी सम्यता पर गर्व है। हम एशियावाले तो मूर्ख है, बर्बर है, असम्य है, लेकिन जब हम उन सम्य देशों की पशुता देखते है तो जी में आता है यह उपाधियाँ सूद के साथ क्यों न उन्हें लौटा दी जायँ। उनकी बानरीय मनोवृत्ति ने अभी तक उनका पिंड नहीं छोडा। यहूदी मालदार है और आजकल धन ही राष्ट्रों की नीति का संचालन करता है, माना! इस में कम्युनिज्म के फैलाने में यहूदियों का हाथ था, यह भी माना। यहूदियों ने ईसाइयों से पुरानी अदावतों का बदला लेने और ईसाई-सम्यता को विध्वस करने का बीडा उठा लिया है। यह भी हम माने लेते हैं, लेकिन इसके क्या मानी कि एक राष्ट्र का सबसे बडा अग यहूदियों को मिटा देने पर ही तुल जाय। जर्मनी में नाजी दल

ने भाते ही भाते यहदियो पर घावा बोल दिया है। यहदियो की दूकानें लूटी जा रही है, यहदियों की जायदादें जब्त की जा रही है, यहदी विद्वानो और पदाधिकारियों का भ्रपमान किया जा रहा है। मारपीट, खून खच्चर भी होना शुरू हो गया है, श्रौर यहदियों को जर्मनी से भागने भी नहीं दिया जाता। चारों श्रोर नाका बन्दी हो गयी है। वह ग्रपने प्राणो की रत्ता नहीं कर सकते। यहदियों ने वहाँ सकूनत ग्राब्तियार। कर ली है। कई पीढियो से वहाँ रहते भ्राये है। जर्मनी की जो कुछ उन्नति है उसमे उन्होने कुछ कम भाग नही लिया है, लेकिन श्रव जर्मनी में उनके लिए स्थान नहीं है। इतना तक न किया गया कि उनसे कह दिया जाता कि तुम लोग देश से निकल जास्रो, उनका सफाया कर देना ही ठान लिया गया है। अधिकार का दुरुपयोग इसी को कहते हैं। प्रोफेसर भाईस्टाइन जैसे विद्वानो को केवल यहवी होने के कारण देश से बहिष्कृत कर दिया गया भ्रौर उनकी सम्पत्ति छीन ली गयी। वर्ग सग्राम का इससे भीषण रूप भ्रौर क्या हो सकता है। इसके मुकाबले मे भारत को देखिए। यहाँ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब सदियों से रहते चले आते हैं। इघर कुछ दिनों से हिन्दू मुसलमान के एक दल मे वैमस्य हो गया है, पर इसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार है, जिन्होने पश्चिम से प्रकाश पाया है और अपरोच रूप से यहाँ भी वही पश्चिमीय सम्यता अपना करिश्मा दिखा रही है। सवर्ष उस सम्यता का तत्व है, उसमे समभौते के लिए गुजाइश नहीं । वहाँ बलवान होने का श्रर्थ है निर्बलों को, ग्ररिचतों को, पीसकर पी जाना । , फास ने जर्मनी पर विजय पायी श्रौर उसका तावान जर्मनी श्राज तक दे रहा है । उदारता भीर हृदय की विशालता तो जैसे उन जातियो ने सीखी ही नही। जिसके पास मोटा सोटा देखा उसी की जुितयाँ सीधी करने लगे। जिसे कमजोर पाया उसके सामने शेर हो गये। यह और चाहे जो कूछ हो, मनुष्यता नही है। यहाँ लोग साम्प्रदायिकता का अत कर राजनीति के आधार पर पार्टियाँ संगठित करने के विचार कर रहे है। लेकिन क्या इस साम्प्रदायिक सघर्ष से वह राजनैतिक सघर्ष कम भीषण है ?

१० अप्रैल १६३३

### जापान के हीसले

जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, यह पुरानी कहावतः, जापान पर ठीक उतरती है। उसने कोरिया लिया, मंचूरिया लिया, श्रव चीन पर दाँत लगाये हुए है। वर्तमान युग में जनसंख्या का कोई मूल्य नहीं। एक हवाई जहाज दस लाख की श्राबादीवाले नगर का सर्वनाश कर सकता है। चीन में जनसंख्या बेशक जापान की श्राठ गुनी है, लेकिन वह

लडाई के सामान कहाँ से लाये जो जापान के पास है। सारी दुनिया टुकूर-टुकूर ताक रही है श्रीर किसी की मजाल नही है, कि जापान के सामने चुँ कर सके। लीग श्राफ नेशन्स ने पहले कुछ बन्दर घुडकी जमायी, लिटन-कमीशन आया, उन्नीस मेम्बरो की कमेटी श्रायी, जापान को समभाने-बुभाने की कोशिश भी की गयी, मगर मनोविज्ञान का जानकार, पक्का खेलाडी, खुब जानता था, कि लीग कितने पानी मे है। उसने लीग को धता बताया और ग्रब चीन में निर्दृन्द्र होकर ग्रपना सिक्का जमा रहा है। इंग्लैएड ने देखा जापान से लोहा लेना मुश्किल है, तो सर जान साइमन ने जापान को कठिनाइयो श्रीर परिस्थितियों से हमदर्दी दिखा दी। इटली श्रीर जापान में तनातनी है। उनमें से कोई बोल नही सकता। रह गया भ्रमेरिका। वह भी डरता है, कि जापान के सामने श्राये श्रीर फिलिपाइन्स हाथ से गया। रूस की पालिसी जनता मे जाग्रति पैदा करना है और अब इसी एक पालिसी पर सब राष्ट्र आस लगाये बैठे है। जापान की जनता को ऐसा भरा जाय कि वह अपने अधिकारियों के साम्राज्यवाद में सहयोग देना छोड़ दे। ग्रगर जापान चीन में पिट जाता तब जनता में सनसनी पैदा होती, लेकिन जब जापान को साम्राज्य वादी नीति सफल हो रही है तो जनता क्यो विद्रोह करने लगी। जनता में इतना दम होता तो इंग्लैंड श्रीर फास श्रीर इटली कैंसे ससार पर ग्रपना प्रभुत्व जमा लेते । हाँ, जापान में भी स्पेन की-सी हालत पैदा हो जाय, तो ग्रलबत्ता उसकी कोर दब सकती है, लेकिन जापान की जनता ग्रभी ग्रपने शासको से इतनी बेजार नही है। पिछ्यमवालो को चीन के मिटने का तो गम नही, लेकिन यह भय ग्रवश्य है, कि कही चीन पर जापान का ग्रधिकार हो गया, तो फिर एशिया में योरोपवालों के लिए कोई भविष्य न रह जायगा। बल्कि यो कही कि योरोप के प्रभुत्व का भ्रन्त हो जायगा। मगर याद रहे कि चाहे चीन पर जापान का श्रिधकार हो या न हो, योरोप के प्रभुत्व के दिन गिने हुए है। जिस माल की खपत पर योरोप के प्रभुत्व का आधार है, उसका बाजार दिन-दिन उसके हाथ से निकलता जा रहा है। श्रभी तक तो भारत और चीन दो उल्लु उसके हाथ मे थे। मगर चीन निकल गया तो म्रकेला भारत रह जायगा भीर भारत सारे योरोप का पेट नही भर सकता। लका-शायर की आधी मिलें ग्रभी से बन्द है। जो शेष है, वह भी दस बीस साल में बन्द हो जायेंगी और वही हल भौर करघा रह जायगा।

१० ग्रप्रैल १६३३

### जापान ऋौर चीन

हाष्ट्रसंघ ची-चीं करता ही रह गया श्रीर जापान ने चीन के उत्तरीय भाग पर

भ्रपना सिक्का बिठा दिया। वह यह तो कहे जाता है कि मै चीन के किसी ग्रंश पर भ्रधिकार करना नही चाहता, फिर भी उसकी विजयी सेनाएँ दिन-दिन भ्रागे बढ रही है ग्रीर नये-नये नाम से नये-नये राज्यो की सुष्टि हो रही है। इसकी मंशा क्या यह तो नही है कि चीन को कई स्वतन्त्र भागों में विभाजित करके जापान उन पर सरपच बनकर राज्य करे ? चीन कई स्वतन्त्र टुकडो मे हो जाने पर सयुक्त होकर जापान के सामने न भ्रा सकेगा भौर जापान उनको उसी तरह नचायेगा जैसे भ्रग्रेजी सरकार हमारे राजाश्रो को नचाती रहती है। उधर चीनी तुर्किस्तान मे क्रान्ति हो गयी है ग्रीर ऐसा मालुम होता है कि वहाँ जनता ने सोवियत शासन स्थापित कर लिया है। इंग्लैंग्ड ग्रौर ग्रमरीका का ऐसे ग्रवसर पर चुप साध जाना एक रहस्य है। यह तो हम नहीं मान सकते कि आर्थिक संकट और अन्य सकटो के कारण कोई राष्ट्र इस दशा मे नही है कि जापान से कूछ कह सके। इग्लैंड श्रीर श्रमरीका के स्वार्थ पर अगर प्रत्यच रूप से कोई आधात होता तो उन्हे आर्थिक सकट की बिलकूल चिन्ता न होती। जनता को चाहे जितना कष्ट हो रहा हो, शासन कर्ताग्रो पर इसका कोई भ्रसर नहीं । नये-नये जहाज बन रहे हैं, खर्च ज्यों का त्यों है। बात यह है कि चीन मे बोलसेविज्म का ग्रसर बढता जाता था भ्रौर सभव था कि दस-बीस वर्ष मे चीन भ्रौर रूस दोनो हो एक सयुक्त सोवियत शासन स्थापित कर लेते। ख्रलग-श्रलग रहने पर भी एक ही आदर्श के अनुयायी होने के कारण उनमे विशेष आत्मीयता रहती ही। चीन जैसे झाबाद श्रीर धनवाद देश का सोवियत मे आ जाना ससार मे उथल-पथल मचा देता। इंग्लैंड, फास और जर्मनी के बते की बात न थी कि वे इस प्रवाह को रोक लेते। जापान ने चीन पर भाक्रमण करके उस समस्या को कम से कम पचास साल के लिए पीछे ढकेल दिया है। श्रीर यही कारण है कि योरोप का कोई राष्ट्र चुं नही कर रहा है, सब के सब दिल मे जापान को दुआएं दे रहे है कि उसने आगे आकर उन सबो की लाज रख ली। रहा रूस, उसे साम्राज्यवाद से तो कोई सम्बन्ध है नही, न वह चीन को अपने राज्य में मिलाने ही का इच्छुक है, वह तो यही चाहता है कि चीन पर चीन की जनता का अधिकार हो। जापान के साम्राज्यवाद ने पूर्व के चीन पर घावा किया है तो पच्छिम मे तुर्किस्तान की क्रान्ति ने भी हमला कर दिया है। इन दोनो शक्तियो के बीच मे चीन की क्या दशा होगी यही देखना है।

मई १६३३

# संसार की दोरुखी प्रगति

दो-तीन साल पहले इंग्लैंड मे मजूर पार्टी का अधिकार रूस और चीन आदि

में सोवियत की सफलता और अन्य देशों में जनपत्त की प्रधानता देखकर यह अनुमान किया जाने लगा था कि संसार से माम्राज्यवाद भ्यीर व्यवसायवाद का प्रभत्व उठने वाला है, या बहुत थोडे दिनो का मेहमान है, लेकिन यकायक नक्शा जो पलटा तो इंग्लैंड में साम्राज्यवादियों का फिर जोर हो गया। जर्मनी भ्रौर इटली में पंजीवाद ने एक नये रूप मे अपना चमत्कार दिखाया, चीन पर जापानी समाजवाद ने धावा बोल दिया और ऐसा जान पडता है कि कई सालो तक ससार की यह दो रुखी चाल जारी रहेगी। एक ग्रोर पूंजीवाद का जोर दूसरी ग्रोर समष्टिवाद का दौर-दौरा। रूस मे जार शाही के विनाश का कारण जनपत्त का सगठन ही नही था, परिस्थितियाँ भी अनुकल थी। वहाँ शासन-शक्ति बहुत कुछ जार के ही हाथों में थी। जार ने जनमत के दबाव से जो सस्थाएँ बना रक्खी थी, उन्होने शक्ति का सचय न कर पाया था और न ऐसी परम्पराएँ बना पायी थी, जिनसे जनता को अपने पच के सफल होने का भ्रम हो सकता। वहाँ जो कुछ था जार ग्रौर उसके नौकर थे ग्रौर उसकी सेना थी। इंग्लैंड ग्रौर जर्मनी ग्रौर इटली में राजसत्ता जनता द्वारा चुनी हुई सभाग्री के हाथ मे है। उसे किसी क्रान्ति से उखाड फेकना ग्रसम्भव है। वहाँ इन संस्थाग्रो ने जो परम्परा बना ली है उसी के अनुसार सब को चलना पडेगा, चाहे वह हिटलर हो या मसौलिनी । इन सस्थाग्रो के विरोधी भी श्रवश्य है पर इनके पचपाती भी कम नही है, श्रोर किसी जनता की प्रतिनिधि संस्था को उखाड देना राष्ट्र मे गृहयुद्ध की घोषणा करना है।

मई १६३३

#### जन-सत्ता का पतन

जनसत्ता का बड़े वेग से दुनिया बहिष्कार कर रही है। रूस थ्रौर पौलेंड, इटली थ्रौर स्पेन पहले ही कर चुके है, अब जर्मनी भी उसे डड़े मार-मार कर निकाल देता है। कारण क्या है ? हमारा विचार है कि यह डिक्टेटरशिप उस जनसत्ता से कही बढ़कर जनसत्तात्मक है। उस जनसत्ता में धनसत्ता का मेल हो गया था। मेल ही क्यो, वह यथार्थ में धनसत्ता ही हो गयी थी। जिसके पास काफी दौलत हो, वह जनता के बोटरो पर किसी न किसी तद्गह का दबाव डाल कर घुस जाता था। धीरे धीरे पूंजी-पितयो ने उस पर प्रभुत्व जमा लिया। यही कारण है कि एक सदी तक जनसत्ता का राज होने पर भी संसार में सघर्ष-मनोवृत्ति दिन-दिन बढ़ती गयी। कहने को वह जनसत्ता थी, पर यथार्थ में वह जनता को पीसनेवाली चक्की थी। जनता का उस पर

उतना ही ग्रिविकार था, जितना बादलो या नचत्रो पर । जनता भूखो मर रही है श्रौर उसके कर्मचारी लाखो रुपये साल वेतन उडा रहे हैं, श्रौर वह सारा धन जो जनता के भरण-भोषण श्रौर शिचण में खर्च होना चाहिए था फौजो श्रौर नौकाश्रो के सगठन श्रौर निर्माण में लुट जाता था। श्रगर श्राज एकतंत्र जनता के हित की रचा कर सकता है, तो वह उस जनसत्ता से लाख दर्जे श्रच्छा है।

१ मई १६३३

### ऋाधिक संघर्ष

इस व्यवसाय और व्यापार के युग मे राष्ट्रो मे लडाइयो का मुख्य कारण श्रार्थिक हम्रा करता है। हरेक राष्ट्र चाहता है कि वह मधिक से मधिक नफे से रहे। इसलिए वह तरह-तरह से ग्रन्य देशों के माल को श्रपने देश में ग्राने से रोकता है। इसका नतीजा यह होता है कि आपस मे वैमनस्य बढता है और एक दिन बारूद मे आग लग जाती है। जापान का माल भारत मे रोक दिया गया है। श्रब जापान सोच रहा है कि किस तरह इसका बदला ले। उसने मचुकुग्रो राज्य मे ग्रग्नेजी माल के विरुद्ध कोई प्रतिबध लगाने का विचार किया है। इससे इग्लैड मे बड़ी खलबली मच गयी है। उधर इग्लैड ने रूस के माल को इंग्लैंड में ग्राने से रोक दिया है। रूस की सोवियट सरकार ने दो भंग्रेजो को सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र करने के श्रभियोग मे सजा दे दी और इंग्लैंड का मिजाज गर्म हो गया। यहाँ भारत के कई व्यापारी तूरिकस्तान मे मार डाले गये श्रीर उनकी सम्पत्ति लुट ली गयी। सरकार को खबर तक न हुई। पर अग्रेजो की जान तो उतनी सस्ती नही । फिर, दोनो भ्रग्रेजो को कई साल का कारावास ही दिया गया । फिर भी इंग्लैंड इसे न सह सका । उसने रूस से व्यापारिक सम्बन्ध तोड लेने की धमकी दी भौर जब रूस ने इन धमिकयों की परवाह न की, तो वह धमकी कार्यरूप में लायी गयी। इस बहिष्कार से रूस की बड़ी हानि होगी। लेकिन क्या इंग्लैंड ग्राशा रखता है कि रूस श्रग्रेजी मशीने खरीदता जायगा ? इंग्लैंड में कितने ही व्यापारी श्रभी से रूसी माल के बहिष्कार को नापसंद करने लगे है। कुछ ग्रजीब दिल्लमी है कि राष्ट्र की सरकार तो निश्शस्त्रीकरण की दुहाई देती है श्रीर उसी राष्ट्र के शस्त्र-न्यापारी लडाइयो को उत्तेजित करते हैं। कितनी ही लडाइयाँ तो इन्ही शस्त्र-व्यापारियो द्वारा ही खडी की जाती हैं। वे इस बात का प्रोपेर्गेंडा करते रहते हैं कि किसी तरह दो राष्ट्रो मे लड़ायी छिड़े, जिसमे ∖उनके माल की खुब खपत हो । बल्कि निरशस्त्रीकरण की विफलता का एक कारणा य

भी है। खैर, इस तरह की आर्थिक खीच-तान एक न एक दिन रंग लायेगी। जब से ओटावा-सम्मेलन हुआ है, यह सघर्ष और भी प्रचएड हो गया है। इंग्लैंड ने सोचा होगा—हमी ने अपनी माँ का दूध पिया है। और राष्ट्रो मे तो बुद्धू ही बसते है। अब अमेरिका ने सोने का बंधन उठा दिया तो चारो ओर हाय-हाय मची हुई है और मिस्टर रामज़े मैंकडोनल्ड दौडे हुए अमेरिका गये है। आर्थिक सम्मेलन की तैयारियाँ हो रही है। कान्फन्से किये जाओ, जनता का धन फूँके जाओ, अवसर मिले तो दस-बीस लाख गरीबों को तोप का शिकार भी बना दो, लेकिन जब तक कुत्रिम साधनो से व्यापार को सँभालने की चेष्टा होती रहेगी और जब तक बडे-बडे मिल-मालिक और पूँजीपित बने रहेगे, शान्ति न होगी।

न मई १६३३

#### सच्ची-राजनीति

त्रिटिश राजनीति की कुछ ऐसी चाले होती है जो साधारण यादमी की समभ में ही नहीं थ्रा सकती। समय पर बात पलट जाना, हरेंक बात को, स्थिति की दशा तथा अवसर को रबड की तरह खींचकर उसको अने मन के अनुकूल अर्थ लगा लेना, और घोर अन्याय और अत्याचार को भी न्याय तथा दयालुता की दुहाई से रंग देना, यह ब्रिटिश राजनीति की ही विभृति, प्रसाद, तत्परता तथा महत्ता है।

हमारे सामने ब्रिटिश राजनीति का सबसे सुन्दर "प्रहसन" बर्मा के पृथक्करण का प्रश्न है। ग्राज के चार वर्ष पहले, सर चार्ल्स इनेम की गवर्नरी शुरू होने के कुछ ही समय बाद, जिसे देविए वही-जिस बर्मी नेता की ग्रोर ग्रांख उठाइए वही इस बात का समर्थक मालूम होता था कि बर्मा का हित इसी मे है कि वह भारत से ग्रलग कर दिया जावे, वह भारत से ग्रलग एक सघ बना दिया जावे। लार्ड पील ऐसे भूतपूर्व भारत-सचिव तथा माईकेल ग्रोडायर ऐसे भूतपूर्व भारतीय गवर्नर यह चीत्कार करते फिरते थे कि समूचे बर्मा में एक भी ऐसा जिम्मेदार नेता नहीं है, जो भारत से ग्रलग होना न चाहता हो।

यही नही, गवर्नर सर चार्ल्स इनेस ग्रपने सरकारी पद्म की निष्पचता छोडकर, इधर-उधर भटकते फिरते थें, चेष्टा करते फिरते थें कि पृथक्करण के समर्थक बढते जावे। पहली गोलमेज सम्मेलन के ग्रवसर पर बर्मी प्रतिनिधि भेजने के समय यह ध्यान रखा गया कि सभी भारत-विरोधी हो। इतने पर भी सर चार्ल्स को विश्वास नहीं हुग्रा ग्रीर वे छुट्टी लेकर लन्दन पहुँचे। उस समय, प्रधान मंत्री—भारत है

मित्र कहे जाने वाले मि० रैमजे मैंकडोनल्ड तथा गोलमेज के सभापित लार्ड सैके ने कहा था, कि यह बात प्राय निश्चित हो गयी कि बर्मा भारत से ग्रलग कर दिया जायगा, क्योंकि सभी बर्मी यही चाहते हैं, ग्रथीत् "ब्रिटिश सरकार इस विषय में तटस्थ है, वह केवल बर्मी जनता की इच्छा का पालन कर रही है।"

जिस समय बात यहाँ तक बढ गयी थी, ब्रिटिश सरकार बर्मा को भारत से अलग कराने के लिए इतना प्रयास कर रही थी, भारतीय नेता चुप थे। काँग्रेस इस विषय मे मौन थी। लिबरल लीग भी शान्त थी। इन दोनो सस्थाओं ने बढ़े सौजन्य के साथ केवल यही घोषित कर दिया था, कि बर्मा भारत के साथ रहेगा अथवा अलग, यह निर्णय स्वय बर्मी ही कर सकते हैं। तटस्थ रहने का दम भरते हुए भी जहाँ ब्रिटिश सरकार छिपे-छिपे इस बात की चेष्टा कर रही थी कि बर्मी भूल कर भी भारत के साथ रहने का नाम न ले, काँग्रेस इस विषय मे पूरी तरह तटस्थ बनी रही और उसने भूल कर भी बर्मा को यह याद नही दिलाया कि ब्रिटेन का बर्मा को अलग रखने का अनुराग केवल तीन कारण से हैं। बर्मा हित की बात तो एक आडम्बर मात्र हैं। एकमात्र वस्तु, एकमात्र कारण जिससे अनायास ब्रिटेन को बर्मा का हित "परेशान" कर रहा है, वह है बर्मा का तेल, बर्मा का चावल, बर्मा का कोयला, बर्मा की चाय और बर्मा का जहाजी अड्डा रंगून—और प्रकृति के यही वरदान इस समय बर्मा के सबसे बड़े शत्रु हो रहे हैं। इन्ही को अपनी मुट्ठी मे रखने के लिए बर्मा की जनता को वास्तविक अधिकार न देकर, भारत से अलगकर, दुर्बल बनाकर, बर्मा को पराधीन रखने का "पड्यत्र" किया जा रहा है।

यह बात काँग्रेस ने बर्मा को नहीं सुफायी, पर ग्रवसर चूकने के पहले ही बर्मी जाग उठे—जाग ही नहीं उठे, उन्होंने एक स्वर दूर्में, ग्रधिकाश की सख्या में यह कहना शुरु कर दिया कि भारत से ग्रलग नहीं होना चाहते, वे भारत के साथ ही ग्रपना भाग्य सूत्र भी बाँध देना चाहते हैं। कौसिल का चुनाव हुग्रा। चुनाव में जनता ने ग्रधिकाश संख्या में उन्हीं लोगों को प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जो पृथक्करण के विरोधी थे। कौसिल में पृथक्करण के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश हुग्रा था, वह पास न हो सका, पर इतने से भी ब्रिटिश सरकार को यह सतोष न हुग्रा कि ''बर्मी जनता पृथक्करण नहीं चाहती।'' सभाएँ हुईं, जुलूस निकले—हर तरह से बर्मी जनता ने पृथक्करण का विरोध किया, फिर भी प्रधान मंत्री तथा भारत सचिव की दृष्टि मे— ''यह निर्णय नहीं हुग्रा कि बर्मा ग्रसल में क्या चाहता है''—और इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए बर्मा कौंसिल का एक विशेष ग्रधिवेशन बुलाया गया, जिसने ग्रवश्य ही बहुमत से पृथक्करण के विरोध में निश्चय कर लिया होता, पर सरकारी कूटनीति तथा जन-हित के शत्रुग्रों की दुष्ट नीति के कारण ग्रधिवेशन केवल भाषणों में समाप्त कर दिया गया। पृथक्करण विरोधी नेता ग्रपना भाषणा या प्रस्ताव जेब में रखकर दिया गया। पृथक्करण विरोधी नेता ग्रपना भाषणा या प्रस्ताव जेब में रखकर

वापस चले गये श्रीर ब्रिटिश सरकार की दृष्टि मे—''बर्मा पृथक्करण या श्रपृथक्करण— किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सका।'' भारत सचिव सर सेमुयेल होर का कथन है, ''जितनी ही देर बर्मा इस विषय के निपटारे में कर रहा है, उतनी ही देर में उसका शासन विधान निश्चित होगा।'' श्रीर भारत के प्राय सभी ऐंग्लोइडियन पत्र एक स्वर में लिख रहे है कि, ''बर्मा की यह कौसिल इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर सकती कि पृथक्करण हो श्रथवा नहीं।'' श्रतएव सरकार को तुरत एक नयी कौसिल बुलानी चाहिए—यानी नया चुनाव कराना चाहिए।

पिछले कौसिल-अधिवेशन के समय समाचार पत्रों में तथा कौसिल के भाषण तक में बड़ी सनसनी भरी बातें प्रकाशित हुई थी। कहा गया था कि पृथक्करण का समर्थक दल घूस देकर, फुसलाकर, डराकर लोगों को अपने पत्त में कर रहा है। संभव है, यही परिस्थित इस चुनाव के अवसर पर भी हो। यह भी सभव है, कि नये चुनाव की चाल बर्मा के प्रश्न को टालने की चाल है। भारत का सघ निर्माण रोकने की चाल है और चाल है कि किसी तरह चार वर्ष पहलेवाली हवा फिर बह जाती।

ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की यही ''सच्चाई'' है, वह सीधी-सादी चाल है, यही न्याय है—एक महादेश के प्राचीन ग्रंग को काटकर, उसे घायल कर देने की सच्चाई है, ग्रौर इसी सच्चाई के साथ हमारे ''सघ'' निर्माण की चेष्टा का श्रीगणेश हुग्रा है। इसी से हम कहते है कि ब्रिटिश राजनीति एक रवड है, जो बड़ी सरलता से घटाया बढ़ाया जा सकता है।

बर्मी नेता नये चुनाव से नहीं डरते। वे लोहा लेने को तैयार हैं। बर्मा का लोकमत पृथवकरण के विरोध में जागृत हो उठा है। फिर भी, ब्रिटेन ने अपनी असली इच्छा लोगों के सामने प्रकट कर दी है। क्या यही सच्ची राजनीति है?

२२ मई १६३३

# "हुआपेकू"

जापान की साम्राज्य-लिप्सा इस समय इतनी अधिक तीव्र हो उठी है कि थोड़े में उसका पेट भरने ही नहीं पाता । उसने पहले अपने पड़ोसी चीन के अग से 'कोरिया' काट लिया फिर मन्चूरिया छीना । इसके बाद जेहोल का नम्बर आया और चीनी दीवाल के दिच्या में, पेकिंग के उत्तर में, अपने नये विजित प्रदेश को ''हुआपेकू'' का नाम देकर वह एक नया राज्य स्थापित करना चाहता है । कोई देश कितनी वज्र नीचता कर सकता है, कोई देश अपने पड़ोसी के साथ कैसी घोर दुष्टता का व्यवहार कर सकता है, कोई देश प्रत्येक साम्राज्यवादी देश का भ्रन्त देखते हुए भी इतिहास से कैसे आँखे मुँद सकता है, इसका उदाहरण है जापान भीर जापान से भ्राज हम उतनी हो नफरत करते है जितने का वह पात्र है। श्रीर इसीलिए हम बार-बार कहते है कि यह कैसे सम्भव है कि जापान भारत की सहानुभृति की श्राशा करे। भारत तथा चीन का साथ हजारो वर्षों का है। चीन के प्रति भारत के हृदय मे जो म्रादर, जो श्रद्धा. जो सदभाव तथा जो प्रेम है, वह भारतीय ही जानता है। जापान एक नयी शक्ति है और चीन तथा भारत ने जापान के श्रम्युदय की श्रपने छोटे भाई की तरक्की की निगाह से, सहानुभति से देखा था-अौर वही जापान आज अपने बडे भाई का गला काटना चाहता है। जापान चाहता है कि चीन के समुचे महादेश पर ग्रपना श्रिधिकार जमा ले और भारत के समचे महादेश पर ग्रपना व्यापारिक राज्य जमा ले। भारत चीन की तरह दुर्बल श्रीर श्रशक्त नहीं है। यह जापान का स्वप्न है श्रीर हम जापान को सचेत कर देना चाहते है कि भारत मे जापानी माल की बिक्री केवल इसीलिए नही घट रही है कि सरकार चगी लगा रही है, पर इसलिए भी कम हो रही है कि जनता ने एक आततायी देश का माल खरीदना पाप समभना शुरू कर दिया है। जापान का सारा दारोमदार व्यापार पर निर्भर करता है श्रीर यदि अभी तक वह भ्रन्धा बना हमा है, तो भूल कर रहा है।

२२ मई १६३३

### भावी महासमर

मि० लायड जार्ज के शब्दों में, दिन प्रति दिन, महासमर के विरोध में जितनी बातें की जाती हैं, उतनी ही ग्रधिक तैयारी ग्रागामी महासमर के लिए की जा रही है। यह महायुद्ध कहाँ से शुरू होगा, यह कोई नहीं कह सकता। इसका कारण प्रत्येक देश का ग्रपने पड़ोसी के प्रति इतना घोर ग्रविश्वास है, कि किसी के ग्रविश्वास ग्रथवा विरोध को तुलना-समता नहीं को जा सकती। जापान का रूस के प्रति दुर्भाव, ग्रमे-रिका से वैर तथा चीन के प्रति "घृणा" का जितना हमें ज्ञान है, उतना ही हम ब्रिटिश-जापानी-प्रतिद्वन्दिता, ब्रिटिश-ग्रमेरिकन नौ-सैनिक तथा ग्राधिक होड ग्रीर जर्मन-फ़ेंन्च वैर, इटालियन-ग्रास्ट्रियन विरोध या मध्य योरोप की छोटी तथा बड़ी शक्तियों का मनमुटाव भी जानते है। किसका विरोध किस समय कितना तीव हो जायगा, यह नहीं कहा जा सकता, पर यह निविवाद है, कि योरोप या एशिया जहाँ भी कही समर की ग्राग फूटेगी, वह इतनी भयकर होगी, कि ग्रपनी लपटो में सबको समेट लेगी।

लडाई के लिए ईघन तैयार है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा घोर दारिद्य तथा

हाहाकार की लहरों में, भविष्य की बिना कल्पना किये, लहय का बिना विचार किये, बहती चली जा रही है। यदि इस लहर में सम्यता के, भौतिक विकास के बोम से लदी कोई नौका भी है, तो स्वय डूबती जा रही है। कोई सहारा न देखकर, हरेक राज्य चुगों की दीवाल से, दूसरे के प्रपहरण से, ग्रानो रचाकर, दूसरे का सहार करना चाहता है। संहार न चाहता हुग्रा भी राज्य, ग्रानायास दूसरे का सहार करता ही है। बिना पराये का व्यापार चौपट किये ग्रपना व्यापार कैसे पनपेगा विना पराये का सोना छीने ग्रपने यहाँ सोने का ढेर कैसे लगेगा? इस प्रकार, एक ऐसो सम्यता में, जिसमें माँग तथा इच्छा को 'ढील दिया गया है, ''क्या चाहिए'' की भावना शून्य होकर ''जो मिले वही चाहिए'' का विचार इतना बन्धन मुक्त हो गया है, कि हमारी प्रजा विवेक-बुद्धि पर केवल इच्छा का हो राज्य है। हम इच्छा करते हैं, केवल इच्छा के लिए। प्रयत्न करते हैं—केवल इच्छा के लिए।

इसलिए, इच्छापूरक सभी अस्त्री-शस्त्रों का सचय हो रहा है, क्योंकि भौतिकी इच्छा इतनी सीमित वस्तु है कि यदि सभी इच्छा करेंगे तो सबको इच्छा की वस्तु एक ही हो जायगी और फलत अपनी इच्छा पूरों करने के लिए दूपरें को इच्छा कुचल देनी पड़ेगी। इसी कुचलने के लिए दियारों को जरूरत है और अपनी जान प्यारी होते झुए भी, अपने विकास के लिए यह जरूरों है, कि इन साधनों को अपनाया जाय! अस्तु। साम्राज्य लिप्सा इम समय हमारी इच्छा का केन्द्र है। साम्राज्य-विरोधी रूस भी चाहता है, कि जमाना "सोवियेट" हो जाय। उसे "विचार का साम्राज्य" चाहिए। अतएव इच्छासघर्ष, दारिद्य तथा भौतिकता के कारण लडाई की सामग्री पृथ्वी की थाल पर परसी हई है।

तब लडाई क्यो नहीं होती? इमीलिए कि हरेक एक दूसरे। इतने सशंकित है, कि अपने मित्र पर भी सकट के समय भरोसा नहीं कर सकते। जापान रूस से लड़ना चाहता है, पर उसे अमेरिका का भय है। ब्रिटेन नहों चाहता कि अमेरिका जपान को दबा दे, अतएव अमेरिका चीन के मामले में हस्तचोप नहीं कर सकता। फ्रान्स जर्मनी को कुचलना चाहता है, पर उसे अब इग्लैंड की मित्रता का भरोसा नहीं। इत्यादि। एक दूसरे के स्वार्थ आपस में ऐसे सम्बद्ध है, एक दूसरे का हित ऐसा गुथा हुआ है, कि कोई न तो किसी को अपना मित्र कह सकता है न शत्रु, किर भी, अविश्वास के इस युग में पारसारिक अविश्वास ही युद्ध को रोक रहा है वरना, यदि दो राष्ट्र भी अपने ऐक्य को पूरी तरह से समभ ले, तो आज वे ताल ठोककर मैदान में कूद पड़ने के लिए तैयार हो जायेगे।

ग्रस्तु । लडाई की भीषणा तैयारी हो रही है । मि० सी० ई० एम० जोड ने हाल ही में ग्रपने एक व्याख्यान में कहा था, कि पिछले वर्ष, महासमर की तैयारी में, सभ्य राष्ट्रों का कुल मिलाकर ग्रठानबे करोड पींड (एक पौड १५ रुपये का ही जोडियेगा ) खर्च हुम्रा ! यानी, जब से ईसाई सवत् चला है। ( ईसा की मृत्यु के बाद से ) प्रति मिनट पीछे एक सोने का पौएड सोलह रुपये—आजकल तेरह छः म्राने लडाई के सामान पर एक वर्ष में खर्च हो गया। यह सख्या उस समय की है जब दुनिया के बेकारों की सख्या जैनेवा के ''मजदूर-दफ्तर'' के म्रनुसार म्रठारह करोड है।

एक द्योर यह व्यय है, दूसरी ग्रोर हमारे राजनीतिज्ञ जेनेवा में बैठकर "निश्शस्त्री-करण्" सम्मेलन कर रहे हैं, किन्तु यदि भौतिक सम्यता की प्रगति यही रही तो समर होगा, ग्रवश्य होगा, ग्रौर मनोविज्ञान के प्रकाण्ड-पिंडत, मि० टैसले के मतानुसार— "कुछ थोड़े से राजनीतिज्ञ एक मेज के चारो ग्रोर बैठकर, एक ऐसी क्रियाशील योजना कभी नही बना सकते, जो लड़ाई को समाप्त कर, राष्ट्रीय प्रतिस्पद्धी को ठंडा कर, एक वास्तविक सजीव विश्व यत्र की रचना कर देगा।" (न्यू साइकोलोजी २१-२४३) महासमर का निदान है—विश्व प्रेम। एक बार विश्व प्रेम खोकर, विश्व वैर की सम्पूर्णता के बाद ही वह वस्तु पुन जन्म लेगी।

२२ मई १६३३

# ंदन का ऋार्थिक सम्मेलन

लंदन में भ्राधिक सम्मेलन की तैयारियाँ बडे धूमधाम से हो रही हैं। शायद इतना बडा सम्मेलन इसके पहले न हुआ हो। इसमें साठ राष्ट्रों के पच्चीस सौ प्रनिनिधि होगे। सम्मेलन क्या होगा, अच्छा खासा मेला होगा, मगर सम्मेलन करेगा क्या? पुराना अनुभव तो यह बतला रहा है कि दस-पाँच लाख रुपये खर्च करने और गपशप करने के सिवा और कुछ न होगा। इन तरह के तीन सम्मेलन बडी लडाई के बाद से हो चुके हैं। यही प्रश्न उनके सामने भी थे, पर उनमें कुछ भी तय न हो सका। क्या इस बार जो प्रतिनिधि आयेगे, वह ज्यादा ऊँचे दिल और दिमाग के आदमी होगे? जब प्रत्येक राष्ट्र अपने पडोसी का घर लूट कर अपना घर भरना चाहता है, जब एक दूसरे का माल रोकने के लिए तरह-तरह की रुकावटे पैदा की जा रही है, जब शासन और सेना के व्यय में कोई राष्ट्र किफायत नहीं करना चाहता, जब इंग्लैंड ने ओटावा-सम्मेलन में सरच्या के सिद्धान्त पर अमल करना शुरू कर दिया है, जब सोने के लिए चारों और लूट मची हुई है, तो हमें तो आशा नहीं कि इस सम्मेलन से भी दो-चार अच्छे-अच्छे प्रस्ताव करने के सिवा और कुछ हो सके। मि० लायड जार्ज ने इस सम्मेलन की चर्चा करते हुए एक जलसे में कहा है—सम्मेलन के प्रतिनिधि "एक दूसरे की आरेर वृद्ध सुसिकराने के सिवा और कुछ न करेंगे।" और यही होना है। अमेरिका

इंग्लंड की तारीफ करेगा, इंग्लंड अमेरिका की, खूब शावतें उडेगी, जलसे होगे, प्रजा का धन उडाया जायगा और लोग अपने-अपने घर की राह लेगे।

१२ जून १६३३

## ईरान से ब्रिटेन का सन्धि

ईरान पर बहुत दिनो से रूस ग्रौर ब्रिटेन दोनो दाँत लगाये हुए है। रजाशाह के पहले ग्रग्नेजी प्रभाव वहाँ बहुत बढ गया था। जिसका नतीजा यह हुग्ना कि जनता में सनसनी फैली ग्रौर उस ईरानी सरकार का ग्रत हो गया। ग्रब खबर है कि रजाशाह फिर ब्रिटेन से सिंध करने जा रहे है, जिसका उद्देश्य यह है कि ईरान में रूस का प्रभाव न बढने पावे। उस सिंध की चद शर्तें ऐसी है, कि ग्रगर वास्तव में ईरानी सरकार उन शर्तों को स्वीकार कर रही है, तो उमकी स्वाधीनता ही खतम हो जायगी, जैसे— ग्रग्नेजो रिग्नाया के साथ हरेक ग्राधिक व्यवस्था में रिग्नायत या सैनिक सगठन में ग्रग्नेजो की मदद। हमें तो ग्राशा नहीं कि हिज मंजेस्टी रजाशाह इस तरह की ग्रपमानजनक सुलह करेंगे, लेकिन धन की उन्हें जरूरत है ग्रौर इस दवाव में बडी शक्ति है।

१६ जून १६३३

### नेकनीयती

लन्दन मे विश्व-आर्थिक सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन का काम श्रव छोटी-छोटी समितियों में बँट गया है श्रौर एक समिति श्रर्थ द्रव्य मुद्रा तथा धातु नीति पर विचार कर रही है, दूसरी समिति ऋगा-विनियम श्रादि की समस्या को सुलभाने की चेष्टा कर रही है।

धातु का प्रश्न बडा टेढा है। किसी देश में चाँदी की मुद्रा है, किसी में सोने की। कही पर नोट की चलन ज्यादा है, कही पर बैक की हुएडियाँ—बैक के नाम हुएडियाँ चेक का काम करती है। जब हरेक देश में आपस में लेन देन का सवाल श्राता है, तो बडी गडबडी पैदा हो जाती है। किसी देश के पास नोट बहुत श्रिष्ठिक है, पर उसके पीछे संचित कोष बहुत कम है—तब क्या होगा? किसी देश के पास चाँदी का रुपया है, पर कही पर भारत की तरह रुपये में ग्यारह ग्राने चाँदी है। कही डालर की तरह श्रिष्ठ के मूल्य है। कही पर बैक के नोटो की चलन बहुत है, पर ग्रानेक कारणों से सरकार

बैक की साख की गारंटो नहीं दे सकती । किस हिसाब से भुगतान किया जाय । किस हिसाब से नकद व्यवहार किया जाय । मान लोजिए कि जर्मनी ने ग्रमेरिका से चार लाख मार्क का माल खरीदा । जर्मनी का मार्क ग्रमेरिका में नहीं चलता । इसलिए जर्मनी को चार लाख मार्क एक्सचेन्ज बैक में भेज देना होगा । बैक ग्रपना कमीशन काट कर, डालर के रूप में, ग्रमेरिका का मूल्य चुका देगा । यदि ग्रमेरिकन डालर सस्ता पड़ा, तो मार्क की कम मात्रा देनी पड़ेगी । फल यह होगा कि ग्रमेरिका का माल जर्मनी में सस्ता पड़ेगा । जर्मनी तुरत श्रमेरिकन माल मँगाने लगेगा । ग्रब स्वयं जर्मन व्यवसाय को ग्रमेरिका की प्रतिस्पद्धी से हानि उठानी पड़ी । इसलिए वह तुरत कड़ी चुगी की दीवाल उठाकर श्रमेरिकन माल मँहगा कर देगा । जो काम मुद्रा न कर सकी, वह काम चुगी की दीवाल ने किया । फान्स की मुद्रा मँहगी है । मार्क के रूप में महँगी पड़ती है, इसलिए फ्रान्स को ग्रमेरिकन डालर के सस्ता होने से बड़ी डाह होगी । वह चेष्टा करेगा कि ग्रमेरिका के डालर का भाव गिर जाय । जो काम ग्रथंशास्त्री न करेंगे, वह काम स्थानीय कानन करेगा—विनिमय की दर बढ़ा दी जायगी ।

भारत का रोजगार चौपट क्यो हुग्रा? पौड को रुपये की पूंछ से बाँध दिया गया। बिलायती माल भारतीयों के लिए सस्ता पड़ने लगा। विश्व सम्मेलन की नौबत ही क्यो ग्रायी? ग्रमेरिका ने स्वर्ण-मुद्रा का परित्याग कर दिया। डालर का धातु-द्रव्य कम कर दिया। डालर सस्ता हो गया। ग्रमेरिकन माल के योरोप में उतर ग्राने की ग्राशका हो गयी। पौड-स्टर्लिंग का राज्य लुट गया। सम्मेलन का विचार पहले से था ही, तुरत उसकी तैयारी की गयी। इंग्लैंड तो काम सीधी चाल से नहीं कर सकता, वह काम टेढी चाल से करता है। सदियों से ब्रिटिश राजनीति ग्रमेरिकन राजनीति को पराजित करती ग्रा रही है।

श्रस्तु, इसलिए ससार के व्यापार की, व्यवसाय की सारी गडबडी का एक कारण है—धातु का श्रसंतुलन, द्रव्य का श्रनियमित होना, एक श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का श्रभाव । इसी से चुगी की दीवाल उठती है, इसी से व्यवसाय चौपट होता है इसी से ऋरण का भुगतान ठीक से नही हो पाता, इसी से ग्रापसी लेन-देन में गडबडी होती है । इसीलिए, भारत के एक गांधी श्राश्रम ने यहाँ तक सलाह दी है, कि पिछले युग की ''चीजो द्वारा चीजो के परिवर्तन'' की प्रणालो को लौट चलो, पर उस प्रणाली पर लौट जाने के लिए सम्यता की प्रगति के कई पन्ने फाड कर फेक देने होगे । श्रौद्योगिक संसार में वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय सभव नहीं है । विनिमय या परिवर्तन उस चीज का होता है जो श्रपने पास न हो । ग्राज नियम तो यह है कि जो वस्तु कही भी बनायी जाती हो वह अपने यहाँ बना लेना । ऐसी दशा में वह नियम श्रब श्रसामयिक श्रौर श्रसंभव है ।

ऊपर हमने यह लिख दिया है कि घातु ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। घातु का

निर्णय ही विश्व ग्राधिक सम्मेलन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी कांठनाई, सबसे बड़ी विपत्ति है। यदि इसी का निर्णय न हो सका तो ग्रन्य निर्णय बेकार है। इसीलिए यह कहा जाता है कि धातु समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है ग्रौर उसी के निर्णय पर सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता निर्भर करती है।

किन्तू, क्या यह सम्भव है, कि धातू समिति या मुद्रा समिति किसी प्रकार का सर्वमान्य निर्णय कर सके। सयुक्त राज्य अमेरिका अपनी घरेलू व्यापार नीति के लिए जो नये नियम बना रहा है, वे सभी इस ढग के है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लन्दन का निर्णय जो कुछ भी हो. वाशिंगटन की नीति ज्यो की त्यो, अपनी मनमानी करती रहेगी । इस विषय में समाचार पत्रों में भ्रानेक शकाएँ प्रकट की गयी, भ्रानेक लेख लिखे गयं. अत. अमेरिकन प्रतिनिधि सिनेटर कोर्डेल हल ने एक विज्ञिप्त प्रकाशित कर इस प्रकार की शंका का समाधान करना चाहा है, कि अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थ नीति तथा ग्रन्तर्राष्टीय ग्रर्थ नीति मे कोई सामन्जस्य नहीं है, पर ग्रापने यह भी लिखा है कि "मेरी समभ मे ही नही ग्राता कि राष्ट्रीय ग्रर्थ सकट को हल करने के लिए जो नवीन कार्यक्रम अपनाया जा रहा है, उसमे उन सभी राष्ट्रो का सहयोग क्यो न प्राप्त होगा जो म्रन्तर्राष्ट्रीय सदभाव का हृदय से चाहते है।"-यह राजनीतिक भाषा है। इसका शुद्ध अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी गृहनीति को अन्तर्राष्ट्रीय-उद्धार से ज्यादा महत्व देता है। मि० हल का यह कहना है, कि व्यापारिक बाधाएँ दूर करने का नियम प्रति-निधि-मएडल के अमेरिका से रवाना होने के पहले वन चुका था-स्यक्त राज्य का भोलापन नहीं साबित करता। इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि मगडल के रवाना होने के पहले से ही अमेरिका ने अपनी मनमानी करने की स्वच्छता दिखला

दूसरी श्रीर फास है। फास की महासभा मे एक प्रस्ताव पेश किया गया है, कि विश्व श्रर्थ सम्मेलन की बैठक तब तक स्थिगत कर दी जाय, जब तक "श्रस्वर्ध मुद्राश्रो का मूल्य संतुलन न हो जाय।" लन्दन की यह भी रिपोर्ट है कि फ्रेंच श्रर्थ-मंत्री ने फास की श्रोर से यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्मेलन की कोई कार्रवाई करने के पहिले पौंड श्रीर डालर का मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए, तभी कोई दूसरा काम आगे बढ सकता है। रायटर का सम्वाद है कि, "इस प्रस्ताव का यह श्रर्थ नही है कि फास अपने को सम्मेलन से हटा रहा है।" पर, इच्छा क्रिया की जननी होती है। कल्पना के भीतर एक तथ्य छिपा रहता है। फास के मन मे एक बात बैठ गयी है। वह शुरू से ही छेड छाड कर रहा है। सूब कर्जदारों ने श्रमेरिका को प्रसन्न करने के लिए जून की किस्त का कुछ ग्रंश पटा दिया है। फास ने पिछले दिसम्बर, तथा इस जून तक की किस्त का एक टुकडा भी नही दिया है। फास जानता है कि श्रमेरिका ग्रपना कर्ज वसूल करने के लिए सेना नही भेज सकता। इसलिए जब शरारत श्रीर छेडछाड से लाभ हो

सकता है-तो वही क्यो न किया जावे।

ब्रिटिश सरकार स्वय सम्मेलन भग करने की बदनामी नहीं लेना चाहती है। लन्दन में सम्मेलन बुलाकर, लन्दन सरकार द्वारा ही उसका भग हो जाना उसे अभीष्ट नहीं है। इसीलिए, उसने अपने पिट्ठुओं से सम्मेलन के मार्ग में रोडे अटकाना प्रारम्भ कर दिया है। भारत की ओर से ''जबर्दस्ती प्रतिनिधि'' बन जानेवालों ने एक आवेदन-पत्र प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि — आशा है कि सम्मेलन में इस प्रकार का कोई निर्णय न होगा जिससे देश को अपनी चुगी नीति को स्वाधीनता-पूर्वक बर्तने की आजादी में बाधा प्रतीत होगी।''—भारत की चुगी नीति का प्रधान उद्देश्य है—ब्रिटिश-वस्तु-सरचाए। बस, इस घोषएा की आड में जो असलियत छिपी हुई है, वह इससे साफ मालूम हो जाती है। विज्ञाप्ति ने छिपे शब्दों में ''ओटावा के समभौते को अकाटय रखने की नीति'' की घोषएा कर दो है।

बस—''सरच्नण्'' एक ग्रोरं होगा—दूसरी ग्रोर समफौता होगा। यह दोनो बातें श्रसभव है। ऐसे विषय पर बिना खुले दिल से विचार किये किसी निर्णय पर पहुँच जाना ग्रसभव है—ग्रसभव है कोई सर्वमान्य समफौता होना। ग्रसंभव है कोई लोक-हितकारी विधान बनना। दुस्साध्य है कोई ऐसा तरीका चालू करना जिससे सबको लाभ हो। ससार का कल्याण तभो हो सकता है जब सकुचित राष्ट्रीयता का भाव छोडकर व्यापक ग्रन्तर्राष्ट्रीय भाव से विचार हो। विश्व सम्मेलन मे ऐसी कोई बात नहीं दीख पडती। ऊपर हमने केवल तीन ही उदाहरण दिये है। एकाग्र भाव से ग्रौर उदाहरण देना ग्रसभव है। फिर भी इनमें ही यह पता चल जाता है कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों की नीयत ही साफ नहीं है, निर्णय क्या होगा?

३ जुलाई १६३३

## आयरलैंड का स्थिति

श्रायरलैंड में इस सयय काफी उथल-पुथल मची हुई है। ब्रिटेन से स्वतन्त्र हीने और प्रजातन्त्र की घोषणा के लिए रास्ता साफ करने के उद्देश्य से गत नौ-दस ग्रगस्त को राष्ट्रपति डी वेलरा ग्रायरिश पार्लमेट में कुछ बिल पेश करनेवाले थे। इन बिलो को देखकर डी वेलरा के विरोधी कासग्रेव दलवाले समभ्र गये कि यदि ये स्वीकृत हो गये, तो फिर ग्रायरलैंड की वर्तमान सरकार को प्रजातन्त्र की घोषणा करने में देर न लगेगी। इसी से उन्होंने ग्रपने मन में यह निश्चय कर लिया कि हम यथासंभव इन बिलों को "डेल" में पेश ही न होने देंगे। नौ ग्रगस्त की रातवाली बैठक में उन्होंने इतना शोर गुल मचाया कि डी वेलरा को वाध्य होकर पालियामेट का श्रधिवेशन २७ सितम्बर के लिए स्थगित कर देना पडा।

इधर कासग्रेव दल के अतिरिक्त एक दल और डी वेलरा का विरोधी वन गया है। यह फामिस्ट सिद्धान्तों के अनुयायों नीले कुरतेवालों का दल है। इस दल ने एकाएक इतनी शिक्त कैसे प्राप्त कर ली यह आश्चर्य की बात है। इसके नेता जनरल ओडफी ने हाल में ही एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि १३ अगस्त को ''ब्लूशर्ट्स नेशनल गार्ड'' (नीले कुरतेवाली राष्ट्रीय सरचक सेना) परेड अवश्य करेगी, चाहे डी वेलरा की सरकार उसमें बाधा ही क्यों न टाले। डी वेलरा ने मार्वजनिक शान्ति के लिहाज से परेड की मनाही कर दी थी, अत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि १३ अगस्त को भी भीषण अवस्था उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती, किन्तु मरकारी सेना का सुदृढ प्रबन्ध देखकर जनरल ओडफी ने परेड करना स्थिगत कर दिया और देश के सौभाग्य से अशान्ति की आशंका दूर हो गयी। इस समय तो संकट टल गया है, किन्तु सभव है कासग्रेव दल के साथ मिलकर ये लोग पुन कोई उपद्रव खडा करे। देखे वहाँ की स्थिति अब क्या रुख धारण करती है।

२१ श्रगस्त १६३३

# अमेरिका में कृषक विद्रोह

इस मन्दी में संबसे ज्यादा चोट किसानों को लगी है, और कृषि प्रधान देशों में किसानों में एक प्रकार का विद्रोह फैला हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यवसाय खेती है और कृषक विद्रोह ने वहाँ भयकर रूप घारण कर लिया है। पैदावार का मूल्य कम हो जाने के कारण वहाँ के आधे से ज्यादा किसान कर्जदार हो गये है और उनकी जायदादे नीलाम होती चली जा रही है। १६२६ में पैतालीस हजार आराजियाँ नीलाम हुईं। ३० में चौवन हजार, ३१ में एक लाख और ३२ में डेड लाख आराजियाँ रेहनदारों के पेट में समा गयी। अमेरिका में साठ लाख कारते हैं, इनमें आधी रेहनदारों के अधिकार में है। आराजियों पर कुल क्ष्मण नौ अरब डालर है। १६२० में साढ़े तेरह अरब की उपज हुई थी। १६३२ में वह केवल सवा पाँच अरब की रह गयी अर्थात् रुपये में छः आने। कर्ज पर किसानों को पैचास करोड डालर सूद देना पडता है।

बरसो तक बेचारे अमेरिकन किसान गवर्नमेट से सहायता की आशा करते रहे। गवर्नमेट ने कई बार उनके उद्धार का प्रयत्न किया, पर वह सभी प्रयत्न असफल हो गये। अब मजबूर होकर उन्होंने अपने उपायो से काम लेना शुरू किया, और यह उपाय ज्यादा सफल हो रहे है। उन्होने गुट बाँघ कर कई शहरों के सडकों की नाकाबंदी कर दी ग्रौर देहातों से जो सामान नगर में श्राता था, उसे रोक दिया। जहाँ जरूरत पड़ी, वहाँ पशुबल से भी काम लिया। इसमें उन्हें पूरी सफलता तो नहीं मिली, पर वे बिलकुल ग्रसफल भी न रहे।

पर दूसरा उपाय इससे कही ज्यादा सफल हुआ । कृषि-प्रधान प्रान्तों में किसानों ने नीलामों को रोकने के एक सगठित आन्दोलन जारी किया । एक बीमा कम्पनी ने एक जायदाद नीलाम करनी चाही, पर किसानों का एक दल स्थान पर जा पहुँचा और कर्मचारियों को भगा दिया । नीलाम स्थिगत कर देना पडा । इस आन्दोलन का फल यह हुआ कि १६३५ के लिए आइओवा प्रान्त की व्यवस्थापक सभा ने आराजियों का नीलाम होना बन्द कर दिया है।

काँसास प्रान्त में जब अदालत ने आराजी नीलाम करने की तैयारी की, तो कई सौ कृषक जमा हो गये और उसे फाँसी दे देने की धमकी दी, बेचारा कुर्क अमीन अपनी जान बचाकर भागा। नेब्रासका और ओहियो प्रान्तों में हरेक गाँव में वृच्चों से फन्दे लगे रहते थे कि ज्यों ही राहिन कुर्क अमीन को लेकर अत्ये, उसे फाँसी पर लटका दो कि बह बोली न बोल सके।

बहुत-सी रियासतो ने एक ऐसा विधान सोच निकाला है कि नीलाम हो भी जाय, तो जायदाद उन्ही के हाथ मे रहे। राहिन के मुख्तार को वह बोली ही नही बोलने देते। वह अगर उस स्थल पर आ जाय, तो अपनी जान से हाथ धोये। कोई बाहरी आदमी बोली बोलनेवाला नही रह जाता, तो किसान आपस मे बोली बोलकर नाममात्र मूल्य पर खरीद लेते हैं। कई प्रान्तों में कुषक-रिच्चिं सभाओं द्वारा यह काम किया जाता है। सभा जायदाद खरीदकर उसके मालिक को लौटा देती है। रेहनदार के रुपये गायब हो जाते है। केवल एक उज्जदारी रेहनदार की तरफ से हुई है कि नीलाम बेकायदा था क्योंकि कुछ लोगों ने गुट बनाकर बाहर के आदिमयों को बोली बोलने से रोक दिया। इस तरह की संस्थाएँ बढ रही है। आन्दोलन अग्निज्वाला की तरह फैलता जा रहा है। किसान इस नवें अरब डालर के ऋषा को मिटाकर रहेंगे।

ग्रगस्त १६३३

## रूस में समाचार पत्रों की उन्नति

रूस के सिवा समस्त संसार पर पूँजीपितयों का राज्य है और समाचार पत्रो को भी पूँजीपितयो का रोग अलापना पड़ता है, नही उनका दीवाला निकल जाय । अधिकांश पत्र तो पूँजीपितयों के ही घन से चलते हैं । इसिलिए रूस के सोवियट शासन को काले से काले रंगो मे रंगने की चेष्टा की जाती है और सिद्ध किया जाता है कि ग्रब वह बहत जल्द रसातल मे पहुँचना चाहता है। पर रूस इतनी हवाई गति से उन्नति कर रहा है कि इन समाचार पत्रों को भी कभी-कभी इस उन्नति को बदबा रखना कठिन हो जाता है । शिचा प्रचार मे इन दस-बारह बरसो मे उसने जो तरक्की की है, उस पर सारा संसार दौतो तले उँगली दबा रहा है। अभी तक समका जाता था कि सिनेमा चेत्र मे अमेरिका सबसे आगे है। पर अब मालूम हुआ कि संसार के कुल सौठ हजार सिनेमा घरो मे सत्ताईस हजार किवल रूस मे है। ग्रमेरिका मे चौबीस हजार है। शेष नौ हजार मे सारा संसार है। एशिया मे एक हजार से अधिक नही। लोहे की चीजो मे, बिजली के प्रसार मे. खेती वृद्धि मे वह बडे वेग से कदम बढाता जा रहा है। भ्रब ज्ञात हुम्रा कि उसने सोवियट-काल में समाचार पत्रों में म्रथुतपूर्व उन्नति की है। महायुद्ध के पहले रूस में कूल भाठ सौ छप्पन पत्र थे. जिनकी ग्राहक सख्या सत्ताईस लाख थी. ग्राज वहाँ चौवन सौ पत्र छपते है और ग्राहक सख्या तीन करोड अस्सी लाख है। अगर कागज का अभाव न होता. तो इससे भी भ्रधिक प्रचार होता। कई पत्रो का प्रचार तो बीस लाख है। भौर उन चालबाजियो का नाम भी नही है, जो अन्य देशो के पत्र प्रतिद्वन्दिता के कारण अपनी ग्राहक-सख्या बढाने के लिए किया करते है। सनसनी फैलानेवाली खबरे, चोरी, बला-त्कार भ्रादि की घटनाएँ, तेजी, मन्दी भ्रौर मिल के हिस्सी की नोटिसे भ्रौर शब्द जाल श्रीर पहेलियाँ, फैशन श्रीर समाज के चटकले, उन पत्रों में नज़र नहीं श्राते। तलाक, जिना ब्रादि की खबरे छपने नहीं दी जाती। हाँ, ब्रन्तर्राष्ट्रीय समाचारो पर काफी घ्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि विदेशी भाषाम्रो के पत्रो का प्रचार भी एक करोड से कम नही । इन प्रमाखो के सामने कौन कह सकता है कि सोवियट शासन बौद्धिक ग्रौर सास्कृतिक उन्नति में उन्नत से उन्नत राष्ट्र से भी पीछे है।

२१ भ्रगस्त १६३३

# गेहूँ सम्मेलन

श्राजकल इंग्लैंड में गेहूँ पैदा करनेवाले देशों के प्रतिनिधि बैठकर इस समस्या को हल करने की चेष्टा कर रहे हैं कि गेहूँ का दाम केसे चढ जाय। एक विद्वान् का तो यह कहना है कि श्राजकल ससार में जो मन्दी व्याप रही है उसका कारण गेहूँ की कसरत से पैदावार हैं। उनके कथनानुसार सन् २७, २८, २६ में इतनी इफरात से संसार में गेहूँ पैदा हुआ, कि मनुष्य जाति के खाये न खाया गया। एक साल की पैदावार चुकने न पाती थी कि दूसरी फ़सल पहली से भी ज्यादा ठसाठस पैदा हो जाती थी। संसार में इतना गेहूँ जमा हो गया कि १६३० श्राते-श्राते उसका दाम और गिर गया उसी के कारण

संसार-व्यापक मन्दी ने डेरा जमा लिया। ग्रब गेहूँ की खेती में कमी करके पैदावार कम करने का प्रस्ताव हो रहा है। हमें यह सब सुनकर विस्मय होता है। खाने की चीज भी इतनी इफरात से हो सकती है कि उसकी पैदावार कम की जाय, हमें इस पर विश्वास नहीं ग्राता। जिस देश के श्रस्सी फी सदी निवासी साल के तीन सौ साठ दिनों में ग्राधे ग्रीर चौथाई पेट खाकर दिन काट देते हो, उसे इस पर विश्वास ग्रा ही कैसे सकता है। ग्रगर गेहूँ ऐसा ही ग्रजीरन हो रहा है ग्रीर मारा-मारा फिर रहा है, तो करोड दो करोड टन भारत क्यो नहीं भेज दिया जाता? यहाँ के भूखे खाकर गेहूँ के व्यापारियों को कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे। पैदावार में कमी करना तो हमें किसी सिद्धान्त से भी मुनासिव नहीं मालूम होता। बस गेहूँ के विशेषज्ञों को यही निश्चय करना चाहए कि साल के ग्रत में जितना गल्ला बच रहे, वह जहाजों पर लादकर भारत भेज दिया जाय। फिर एक महीने में तेजी न हो जाय, तो हमारा जिम्मा। गेहूँ बेचारे पर इतना बडा लाछन लगाना कि उसी के कारण ससार का व्यापार मिट्टी में मिला जा रहा है, बडा ग्रन्थाय है। मगर नहीं, इसी गेहूँ ने हजरते ग्रादम को जन्नत से निकलवाया था, इसलिए ग्रब हम उसे दुनिया से निकालकर उसकी उस शरारत का मजा चला देंगे। पश्चिम के ग्रथ-शास्त्रियों की निराली ग्रथनीति की बिलहारी!

२८ श्रगस्त १६३३

# अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द कर दो

"फोर्टनाइटली रिविउ" विलायत का प्रतिष्ठित पाचिक पत्र है। उसमे एक ग्रंगेज ग्रंथ शास्त्री ने यह विचार प्रकट किया है कि वर्तमान मदी का मुख्य कारण ग्रंतरिष्ट्रीय व्यापार है। ग्रगर हरेक देश ग्रपनी-ग्रपनी जरूरत भर की चीजे बनाये तो उसे क्यो ग्रपने फालतू माल की खपत के लिए ग्रन्य देशो मे बाजार ढूँढना पड़े, क्यो एक्सचेंज ग्रौर करेसी के भगड़े खड़े हो, क्यो ग्रापस में प्रतियोगिता बढ़े, क्यो इतने जहाज बढ़े ग्रौर क्यो इन जहाजों की रचा के लिए सैनिक जहाज रखने पड़े, क्यो ग्राये दिन लडाइयाँ खड़ी हो, ग्रौर क्यो ग्राये दिन निर्थक सम्मेलनों पर प्रजा का धन नष्ट हो। प्रस्ताव तो लाख रुपये का है, पर कुबेर के उपासक ग्रौर साम्राज्य के भक्त योरोपियन व्यापारी भला कब मानने लगे। उन्हें तो घन चाहिए, घन के लिए मान की खपत होनी जरूरी है, ग्रौर माल की खपत के लिए निर्वल देशों का होना लाजिम है। माल की खपत तो पच्छिमी संस्कृति का मूल तत्व है। भला इसे वह कैसे छोड़ दे। मगर ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर ने ग्रब संसार की समस्याग्रो पर घ्यान देना शुरू कर दिया है।

अतर्राष्ट्रीय व्यापार अब एक बटा तीन मात्र रह गया है। और यह मात्रा भी दिन-दिन घटती जाती है। सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध अपने-अपने द्वार बन्द कर रहे है। दूसरों के माल पर सौ-सौ फी सदी चुंगियाँ लगायी जा रही है। इससे साफ जाहिर हैं कि इस लेखक ने जो प्रस्ताव किया है, वह परिस्थित को अच्छी तरह देखकर किया है। कही ऐसा हो जाय, तो भारत मूसलो ढोल बजावे। हाँ, इंग्लैड के लिए वह पतन का दिन हो होगा।

२८ ग्रगस्त १६३३

#### मि० डी० वेलरा से विरोध

राजनैतिक प्रभाव के बनने में चाहे जितनी देर लगे, उसके बिगडने में देर नहीं लगती। वहीं मि० डी० वेलरा जो ग्रायरलैंड के बेताज के वादशाह थे, ग्राज उनके विरुद्ध इतने लोग हो गये हैं कि वह प्लेटफार्म से बोल नहीं सकते। जब से डी० वेलरा ने इग्लैंड को कर देना ग्रस्वीकार किया, उसी वक्त से इग्लैंड घात में लगा हुग्ना था। इग्लैंड के बाजार में ग्रायरिश किसानों की चींजों की खपत बन्द होते ही किसानों में ग्रसन्तोप होना स्वाभाविक था। डी० वेलरा के प्रतियोगी इसी ग्रवसर की प्रतीचा में थे। उन्होंने चटपट किसानों को मिलाकर डी० वेलरा का विरोध करना शुरू कर दिया श्रौर ऐसा ग्रनुमान होता है कि शींघ्र ही वहाँ नया चुनाव करना पड़ेगा ग्रौर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में डी० वेलरा की गवर्नमेंट का क्या ग्रन्त होगा।

१८ सितम्बर १६३३

## डिक्टेटरशिप या डिमाक्रेसी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन में इस विषय पर एक बडी मनोरंजक बहस हुई कि डिमार्केसी असफल हुई है और ससार का भविष्य डिक्टेटरिशप के हाथ है। एक दल डिमार्केसी के पच्च में था, दूसरा डिक्टेटरिशप के पच्च में। दोनो पच्चो ने अपना-अपना समर्थन किया और अन्त में डिक्टेटरिशप पच्च की बहुमत से जीत हुई। डिमार्केसी सिंदियों के राजनैतिक विकास का फल थी और विचारवानों की घारणा थी कि यही राजनैतिक उन्नति का शिखर है। इस पद को प्राप्त करने के लिए कितने विष्लव हुए, कितनी लडाइयाँ हुई, कितना मानव रक्त बहा, पर मानवी दुर्बनताओं ने उस स्वर्ण स्वष्न

को मिथ्या कर दिया । डिमान्नेसी केवल एक दलबन्दी होकर रह गयी । जिनके पास धन था, जिनकी जबान मे जाद था, जो जनता को सब्जबाग दिखा सकते थे, उन्होने डिमाक्रेसी की ग्रांड में सारी शक्ति ग्रपने हाथ में कर ली। व्यवसायवाद श्रीर साम्रा-ज्यवाद उस सामहिक स्वार्थपरता के भयंकर रूप थे, जिन्होने संसार को गुलाम बना डाला श्रीर निर्वल राष्ट्रो को लटकर अपना घर भरा श्रीर श्राज तक वही नीति चली जा रही है। डिमाक्रेसी की इन दो सदियों में ससार में जो-जो ग्रनर्थ हुए, वह एकाधिपत्य की ग्रसंख्य सदियों में न हए थे। ग्रपने राष्ट्र के लिए डिमार्क्रेसी चाहे जितनी मंगलमय सिद्ध हुई हो, पर संसार की दृष्टि से तो उसने ऐसा कोई कार्य नही किया जिस पर वह गर्व कर सके । भ्रब ससार उससे तग भ्रा गया है भीर उसका भ्रन्त करके ऐसी व्यवस्था का आश्रय लेना चाहता है, जिसमे एकसत्तात्मक राज्य और डिमार्केसी दोनो गुण तो हो, पर भ्रवगुण न हो । मसोलिनी या हिटलर या स्टालिन भ्राज ईश्वर के प्रतिनिधि राजाभ्रो की भाँति पशबल से राज्य का सचालन नहीं कर रहे है। राष्ट्र उनकी सम्पत्ति नहीं है श्रौर न राष्ट्र का घन उनके भोग विलास के लिए है। वे जनमत की उपेचा नही कर सकते श्रीर न उनकी अधिकार-लालसा स्वार्थ के लिए है। वे राप्ट के सच्चे सेवक है और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहना मुश्किल है कि डिक्टेटरशिप चंद रोजा है या स्थायी. पर इसमे सन्देह नहीं कि इस वक्त डिमार्केसी से कही उपयोगी हो रहा है। यहाँ तक कि प्रेसिडेट रूजवेल्ट भी डिक्टेटर बने हए है।

१८ सितम्बर १६३३

# ज़बरदस्ती या समभाबुभाकर

दुनिया में दो स्वभाव के आदमी होते हैं, एक गर्म दूसरे नर्म। गर्म स्वभाव का आदमी छ. महीने की राह एक महीने में तय करना चाहता है, नर्म स्वभाव का आदमी चाहे रास्ते में किसी दरख्त के नीचे रात काट ले, पर दौडना उसे नहीं भाता। नर्म स्वभाव का आदमी लिबरल होता है, गर्म स्वभाव का रेडिकल, या और ज्यादा गर्म हुआ तो क्रान्तिवादी।

किसी नीति या पालिसी या मत का प्रचार करना है। गर्म स्वभाव का आदमी जोश में चाहता है कि आन की आन में उसकी नीति सफल हो जाय, कुछ परवाह नहीं, यदि इसके लिए कठिनाइयाँ भेलनी पड़े। अपनी नीति में उसे इतना विश्वास होता है कि वह समभता है इसके सफल होते ही वह संसार में एक नये युग का प्रवर्तक कहा जायगा, सारी बाधाएँ छ मन्तर में उड़ जायेंगी।

नर्म स्वभाव का ग्रादमी उतना हो या उससे ग्रधिक उत्साह रखने पर भी उसी मार्ग पर कदम रखते डरता है, जिसके एक ग्रोर हरी-भरी पहार्षिदाँ है, दूसरी ग्रोर गहरी खाईं। उसे समतल भूमि चाहिए। फिसलन ग्रीर रपटन से उसके प्राण्य काँपते है। ग्रीर उसकी उर्वर बुद्धि ग्रपने इस मीठेपन के लिए कोई ग्रच्छा बहाना खोज निकालना चाहती है जिससे वह ग्रपने प्रतियोगी को लिजत कर सके। ग्रीर वह कहता है—थोडा-थाडा खाग्रो, जिससे वह देह में लगे, जिससे तुम्हारी पाचन क्रिया भोजन से रक्त बनाकर तुम्हारे शरीर को पुष्ट करे। एकबारगी पेट को ठूँस लेने से बदहजमी हो जाग्रगी। लाभ की जगह चित पहुँचेगी।

गर्म दिल के भ्रादमी के पास जवाबों की कमी नहीं है। वह कहता है, जब तक पानी उबाल की बिन्दु तक न खौल जाय, उससे भोजन नहीं पक सकता। उसकी चौगुनी भ्रांच भी भ्रगर एक निश्चित समय के भ्रन्दर न लगायी जाय तो पानी कभी खौलेगा ही नहीं। सूर्य की गरमी जब तक किसी विधि से केंद्रित न कर दी जाय, वह ताप का भ्रखडं भड़ार होने पर भी मुट्टी भर कोयले का भी काम नहीं कर सकती।

इसी तरह दोनो ग्रोर से सवाल जवाब होते रहते हैं, पर मसला हल नही होता।
मौलिक भेद नहीं है। केवल तबीयत या स्वभाव का भेद है। दोनों के उद्देश्य एक हैं,
विधि भी प्राय एक हैं, केवल गित का ग्रन्तर हैं। गित ही से हवा ग्रांधी भी हो सकती
है ग्रौर मन्द समीरण भी। सूरज ग्रौर हवा में एक बार मजेदार होड लगी। सूरज
कहता था—मैं बडा। हवा कहती थी—मैं बडी। उसी वक्त एक ग्रादमी कम्बल ग्रोढे
ग्रा निकला। फैसला इस बात पर टहरा कि जो उस ग्रादमी का कम्बल उतरबा दे, वह
बडा। हवा के नाम से टास पडा। उसने ग्रपनी गित तेज करनी शुरू की। भोके ग्राये,
फिर ग्रांधी ग्रायी, फिर बवन्डर ग्रौर तूफान। पर कम्बल न उतरा। निदयों का पानी चढ
गया, दरख्त उखड गये, मकान गिर गये, पर कम्बल न गिरा। तब सूरज की बारी
ग्रायी। किरणे प्रखर हुईं ग्रौर एक चण में मुसाफिर ने कम्बल उतार फेका। एक ही
नीति सब जगह काम नहीं देती। देश ग्रौर काल ग्रौर परिस्थित के ग्रनुसार नीति भी
बदलती रहती है।

पर जोर स्थायी नहीं होता। जो काम समफा-बुफाकर किया जाता है, वह स्थायी और टिकाऊ होता है। जोर का काबू मन पर नहीं चलता। उसका काबू केवल देह पर चलता है। देह को परास्त करके भी आप मन को उतना ही अजेय छोड़ सकते हैं। बिल्क ऐसी अवस्था भी आती है जब देह के प्रत्येक पराजय के साथ मन और दृढ, और दुर्दमनीय हो जाता है। प्रेरक शक्ति तो मन के पास है। देह तो केवल उसका दास है। जब तक आप मन को नहीं जीत लेते, मन को नहीं कायल कर देते, आप भविष्य के लिए विष बो रहे हैं। अगर हम किसी नांति की सफलता के इच्छुक है, तो हमें बड़ी शान्ति, पर बड़ी लगन के साथ अपने विरोधियों का, उन लोगों का जिन्हें उस नींति की

सफलता से हानि पहुँचेगी, मत परिवर्तन करना पड़ेगा। तभी हम यथार्थ में विजयी होगे। यह सत्य है कि प्राणी ग्रपने स्वार्थ को ग्रासानी से नही छोड़ता। लेकिन जनमत में वह शक्ति है, जो ग्रसमव को सभव कर दिखाती है। जनमत के दबाव से ही लाखों ग्रादमी विदेशी कपड़े का लाभप्रद व्यापार छोड़कर दिर हो गये, जनमत के प्रभाव से, लाखों ग्रादमी स्वेच्छा से कमर कसकर रण्डें ते में जाते हैं श्रीर प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। जोर ग्रीर सख्ती से काम लेना मानो यह स्वीकार करना है कि हमारी नीति में सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य की विजय पाने के लिए पशुबल की ग्रावश्यकता नहीं होती। सत्य में ऐसी ग्रातरिक शक्ति है, जो किसी तरह दबायी नहीं जा सकती। ग्राज किसी को जबरन् मुसलमान बना लो। कल वह ग्रवसर पाते ही ग्रपनी शुद्धि करा लेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसलाम में सत्य पाकर मुसलमान होता है, उसे कौन इसलाम से फेंक सकता है।

बेशक समभाने बुभानेवाली नीति मे समय लगता है। जोर ग्रौर जब से वही बात थोड़े समय मे हो जाती है, लेकिन पहली दशा मे फिर उस बुराई के उभड़ ग्राने की शंका नहीं रहती। दूमरी दशा में वह शंका इतनी प्रचड़ हो जाती है कि उस बुराई को दबाये रखने के लिए ग्रौर भी बुराइयाँ करनी पड़ती है। ग्रौर ग्रगर दूर तक निगाह डाले, तो मालूम होगा, कि जोर या Coercion से जो कुछ हुग्रा वहीं कुछ ग्रौर धैंय से, Conversion से हो सकता था, ग्रौर बिना रक्तपात के।

श्राज बीसवी सदी में विशेष श्रिष्ठकारों श्रीर स्तत्वों के राग श्रलापने का समय नहीं रहा। श्राज यह विषय विवादग्रस्त नहीं हैं, कि मजूर श्रीर मालिक में, जमीदार श्रीर किसान में जो श्रन्तर है वह अन्याय श्रीर जबरदस्ती पर टिका हुग्रा है। राज्य श्रव केवल एक गुट बनाकर गरीबों से कर वसूल करने श्रीर ऐश उडाने, श्रथवा उस ऐश में बाधा देनेवालों से लड़ने का नाम नहीं रहा, जिसका प्रजा के प्रति श्रष्ठिक से श्रिष्ठक यहीं धर्म था, कि उनके जानमाल की रचा करे। श्राज का राज्य ऐसी विषमताश्रो का समर्थक नहीं। श्राज का राज्य वह संस्था है, जिसका श्राधार-स्तम्भ है समता। उसका धर्म है, प्रजामात्र के लिए समान श्रवसर, समान सुविधा श्रीर समान सत्ता की व्यवस्था करना, श्रीर जो राज्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह बहुत दिन टिक नहीं सकता।

२४ सितम्बर १६३३

# खेती की पैदावार कम करने का आयोजन

योरोप के ग्रर्थशास्त्रज्ञो ने बड़ा ही ग्रासान नुस्खा ढूँढ निकाला है। बस, जिस

चीज का दाम गिर जाय उस चीज की पैदावार कम कर दो। गेहूँ का दाम गिर गया। चटपट गेहूँ सम्मेलन हो गया और उसमे यह तय कर दिया गया कि पन्द्रह फीसदी गेहूँ की खेती घटा दो जाय। रबर का दर गिरा, बस, रबर की खेती कम कर दो। श्रव चाय का दर गिर रहा है। चाय के कारखानों में नफा नहीं हो रहा है। बस. चाय के बागो के मालिको ने तय कर लिया कि चाय कम तैयार की जाय। पँजीपति को सस्ती काले सॉप-सी नजर ब्राती है। वह तो मँहगी चाहना है जिसमे थोडी-सी चीज देकर वह थैलियाँ भर ले। काश्तकार चाहता है और ईश्वर से मनाता है कि खेतो मे इतना प्रनाज हो जाय कि वह दोनो हाथो लुटाये। मगर जिसने खिलहान का सारा माल भ्रपने बखारो ग्रीर वित्तियों में भर कर रक्खा है, वह प्रात काल पमेरियाँ लुढकाता है कि भाव तेज हो। वह सदैव श्रकाल की कामना किया करता है। श्राज इस सस्ती मे गरीबो को भोजन नहीं मिल रहा है। मस्तों का कारण यह नहीं है कि फमल अच्छी हो रही है, बिल्क किसी के पास खरीदने को पैमा नहीं है ग्रोर लोग भूखो मर रहे है। खाने पीने की चीजो की उपज घटाकर व्यापारियों को नफा तो खूब होगा, इसमें शक नहीं, पर जब सस्ती मे अधिकाश आदमी भूखो मर रहे है तो उस महिगी मे उनकी क्या दशा होगी यह हमारे श्रर्थशास्त्री नहीं सोचने । मर जायेंगे ? मर जायें, श्रौर पृथ्वी का बोक्स हल्का हो जायगा । ससार मे जो यह तबाही आयो हुई है, इसका कारण योरोप के पुँजीपति है श्रौर श्राज समस्त ससार को उन्ही के पापो का प्रायश्चित्त करना पड रहा है। श्रगर पैदावारों के घटाने की यही सनक कुछ दिन ग्रौर रही, तो ये लोग ससार को निर्जन बनाकर छोड देगे। यह माम्राज्यवाद को विपत्ति जिस से मसार त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह किसकी बुलायी हुई है ? इन्ही कूबेर के गुलामी की। यह जो चुगियो की प्रत्येक देश ने दीवारे खड़ी कर ली है, यह किसकी कृपा है ? इन्ही पुँजीपितयों की यह जो बड़ी-बड़ी लडाइयाँ होती है जिनमे खुन की निदयाँ वह जाती है, इनका जिम्मेदार कौन है ? यही लक्ष्मी के उपासक । ससार इनके भोग का चेत्र है । सारी राज्य व्यवस्था, यह वडी-बड़ी सेनाएँ, ये जगी बेडे, ये हवाई जहाजो की परे इन्ही व्यापारियों के फायदे के लिए तो है । वे ससार के स्वामी है, पार्लामेट ग्रौर सेनेट-सिडिकेट तो उनके खिलौने है। भारत भी उनकी मायाजाल मे फँसा हम्रा भ्रपनी किस्मत को रो रहा है।

६ ग्रक्टूबर १६३३

#### निरुशस्त्रीकरण का ड्रामा

बरसो से यह ड्रामा हो रहा है, एक परदा गिरता है दूसरा उठता है, वक्तव्य

।। निक्शस्त्रीकरण का ड्रामा ।।

निकलते हैं, मित्रगण दौरे करते हैं, काफेंसें होती हैं, श्रौर यही सिलिसला चलता रहता है। फ्रास शेर है, वह जर्मनी को उभरने नहीं देना चाहता। श्रौर जर्मनी कहता है, श्रगर मित्र-दल वर्सेल की सिन्ध को नहीं मानना चाहते, तो मैं ही क्यो मानूँ। श्रवकी इटली, फ्रास श्रौर इंग्लैंड तीनों ने मिलकर जर्मनी पर दबाव डालना चाहा था, पर जर्मनी अपनी टेक पर ग्रडा हुग्रा है। श्रौर इधर मिलबाल्डिवन ने ग्रपने कथन में कह दिया कि श्रव इंग्लैंड भी ग्राने को भरपूर सशस्त्र करेगा। बहुत ठीक। लेकिन जर्मनी खूब समफ रहा है मि॰ वाल्डिवन का सकेत किस श्रोर है श्रौर इसीलिए इस निश्शस्त्रावस्था में भी वह जरा भी नहीं दबता।

१६ ग्रक्टूबर १६३३

#### जर्मनी में अनार्यो का वहिष्कार

इस घोर बुद्धिवाद के युग में जर्मनी आर्य-अनार्य का भगडा ले बैठा है। एक आरे तो संसार में भिन्न-भिन्न जातियों का सिमश्रण हो रहा है, दूसरी ओर वैज्ञानिक जर्मनी यह नियम बना रहा है कि उसके स्त्री-पुरुष अनार्य जातियों से शादी-विवाह न करें। जर्मनी किसी उर्दू किव की इस उक्ति को सार्थक करना चाहता है, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। व्यक्तित्व में वह जादू है कि बीसवी शताब्दी में चाहे तो योरोप को भी सन्यास और वैराग्य का भक्त बना दे, और यंत्र-युग को भी कृषि युग में बदल दे। संस्कृति के चक्र उलट देना उसके लिए बच्चों का खेल है। हर हिटलर एक आदेश निकाल कर विज्ञान और प्रेम और नीति का रूप पलटे देता है। फिर अगर भारतवालों ने खान-पान और शादी विवाह के लिए बंघन लगा दिये थे, तो क्या बुरा किया था। अब कोई गोरी युवती किसी हब्शी के साथ नृत्य का आनन्द नहीं उठा सकती। कोई जर्मन युवक किसी यहूदी ललना के प्रेम में फूँस जाय, तो फडफडाते ही रह जाय, उस ललना से विवाह नहीं कर सकता। जर्मनी सारे ससार से अलग रहना चाहता है।

१६ ग्रक्टूबर १९३३

#### जर्मनी के कम्युनिस्ट

जब हर हिटलर का निर्वाचन हुआ तो जर्मनी मे पचास लाख कम्युनिस्ट थे। हिटलर

ने उनके पत्र बन्द कर दिये, उनके प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया और उस दल को मिटा देने में कोई बात उठा न रक्खी। अनुमान किया जाता है कि वह सारे कम्युनिस्ट हिटलर-दल में मिल गये, पर एक अँग्रेजी पत्र ने पता लगाया है कि कम्युनिस्ट पत्र अभी तक गुप्त रूप से छापे जाते हैं, यहाँ तक कि एक पत्र तो तीन लाख छपता है और हाथों हाथ बिक जाता है। उसके अतिरिक्त एक सौ पचास कम्युनिस्ट पत्र और भी निकल रहे हैं। पुलीस उनका सुराग नहीं लगा सकती। उस पत्र का कथन हैं कि कम्युनिस्ट लोग नाजीदल में केवल इसलिए घुसे हैं कि अन्दर से उसमें बारूद भरे। जो कुछ भी हो, इस वक्त तो नाजियों का राज्य है।

३० अक्टूबर १६३३

# ऋन्धा पूँजीवाद

जिधर देखिए उधर पूँजीपितयों की घुडदौड मची हुई है। किसानों की खेती उजड जाय, उनकी बला से। कहावत के उस मूर्ख की भाँति जो उसी डाल की जड काट रहा था, जिस पर वह बैठा था, यह समुदाय भी उसी किसान की गर्दन काट रहा है, जिसका पसीना उसी की सेवा में पानी की तरह बह रहा है।

पहले जब किसान निपट मूर्ख था, उसके लिए गोरे ग्रौर काले पूँजीपित में कोई ग्रन्तर न था। साँप ग्रौर नाग दोनो ही उसके लिए समान थे। मि० बुल ग्रौर सेठ पुनपुनवाला दोनो ही को देखकर वह काँप उठता था।

तब घीरे-घीरे उसने कुछ राजनैतिक ज्ञान सीखा, राष्ट्र श्रीर जाति जैसे शब्दो से उसका परिचय हुआ और भोले बालको की भाँति जो हरेक वस्तु को मुँह में डाल लेते हैं, इस सरल व्यक्ति ने भी सेठ पुनपुनवाला के वैष्णाव तिलक और हिन्दू-धर्म के प्रति असीम श्रद्धा और उनके नाम को उजागर करनेवाले धर्मशालो, मन्दिरों और पाठशालों को देखकर, उनको अपना उद्धारक समभा। यही सेठ पुनपुनवाला तो है, जिनके नाम और यश की कथाएँ मोटे-मोटे अच्चरों में समाचार पत्रों में छपती है। ऐसे राष्ट्र-प्रेमी सेठ जी से उसने मन में बडी-बडी आशाएँ बाँध ली। ये अपने है, अपने देश के है, कितने ही स्वार्थी क्यों न हो विदेशियों से तो अच्छे ही होगे। इतना पुराय कमाया है, तभी तो लक्ष्मी ने उनके ऊपर कृपा की है। अपने दुखी देश वासियों के लिए उनके मन में कहाँ तक दया न होगी।

लेकिन जब पुनपुनवाला के मिलों में उसकी ऊख की खरीद होने लगी, जब उनकी भ्राढतों में उसका भ्रनाज या सन तौला जाने लगा, तब उसे भ्रनुभव हुम्रा कि सेठ जी बाहर से जितने बडे धर्मात्मा भ्रीर देशभक्त है, भीतर से उतने ही लुटेरे भ्रीर बन्धुदोही भी है, श्रीर धन भ्रीर देश प्रेम का यह सारा ग्राडम्बर उन्होंने केवल भ्रपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रच रक्खा है। पहले उसे सहसा प्रपनी श्रांखों पर विश्वास न श्राया। सेठ पुनपुनवाला जिनके नाम से ऐसी-ऐसी धर्म सस्थाएँ चलती है कभी इतने पाषाग्य-हृदय नही हो सकते। यह उनके मुखतारो भ्रीर मुनीमो का चक्र है। उसने सेठ जी से भ्रपना दर्द दिल कहने की भ्रनुमित चाही, लेकिन बेकार, सेठ जी के उसे दर्शन न हुए, उनके दर्बानों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया, यहाँ तक कि जब उसने रोना शुरू किया तो धर्मातमा सेठ पुनपुनवाला खुद हटर लेकर दौडे। तब भ्रभागा कृषक समभ गया कि इन सेठ जी से उसने व्यर्थ ही ऐसी भ्राशाएँ बाँधी थी। वही उसे दूसरा भ्रनुभव यह हुभ्रा, भीर जिससे उसे भीर मर्मवेदना हुई, कि मि० बुल इन सेठ पुनपुनवाला से कही खरे, सच्चे भीर सज्जन है। उनके मिल में उसकी ऊख चट पट तुल जाती है, श्रीर तुरत दाम मिल जाते हैं। रोकडियो भ्रीर प्यादो को कुछ न कुछ चटाना जरूर पडता है—भीर इसमें उसे लेशमात्र भी ग्रापित्त नहीं है—पर यदि इसकी शिकायन की जाय तो मि० बुल उसे सुनने ग्रीर दूर करने के लिए तैयार रहते है। उनकी ग्राढती में भी ज्यादा धाँधली नहीं होती।

बिलकूल यही दृश्य ग्राजकल बिहार में देखने में ग्रा रहा है। बिहार में शक्कर के इतने मिल खुल गये है कि वह भारतवर्ष का खडसाल हो गया है। वही की भूमि मे उपजी हुई ऊख सफेद शक्कर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है । बिहार ही क्यो, सयुक्त प्रान्त के उत्तर पर्व भाग मे भी उसी तरह की जमीन है। इन मिलो के मालिक योरोपियन भी है, मारवाडी भी, पजाबी भी, पर जहाँ अंग्रेजो के मिलो में किसानो के साथ सफाई का व्यवहार किया जाता है, वहाँ भारतीय मिलो मे इन गरीबो को तरह-तरह से सताया जाता है, कई-कई दिन उनकी ऊख नही खरीदी जाती, यहाँ तक कि जब ऊख सूखने लगती है, तो उसे नाममात्र का दाम देकर गिरवा लिया जाता है। मिल के सामने गरीब किसानो को कई-कई दिन वर्षा ग्रीर ठड मे पडा रहना पडता है, क्लर्कों और मुशियो की खुशामटे करनी पडती है, तब भी कोई उसकी नहीं सुनता। इसके प्रतिकृल ग्रॅंग्रेजी मिलो मे उनके ठहरने भ्रौर जानवरो को बाँघने के लिए टीन के छप्पर डाल दिये गये है। मैनेजर और अधिकारी भी ज्यादा इसानियत से पेश ग्राते है। हम से यह वृतान्त बिहार के एक सज्जन ने जिन्हे इस व्यवसाय का प्रत्यच अनुभव है बयान किया है, इसलिए सत्य होने मे कोई सन्देह नहीं हो सकता। भारतीय पुँजीपितयों की नुशसता इतनी बढ गयी है कि बिहार सरकार को हस्तचीं करना पडा है ग्रीर उसने एक सर्कुलर निकाल कर मिल के प्रबन्धको को चेतावनी दे दी है कि वे ऊख की खरीद के दर लिखकर नगर के मुख्य-मुख्य स्थानो पर लगा दे, जिसमे किसानो को कोई घोखा न दे सके। बिहार सरकार ने शक्कर के बाजार दर और शक्कर की तैयारी की लागत ग्रादि का परता मिला कर यह हिसाब लगाया है कि तेतीस-चौतोस में ऊख को खरीद सात ग्राने मन के हिसाब से होनी चाहिए। ग्रार कोई मिल इस तरह को विज्ञप्ति न निकालेगी या इस दर से ऊख न खरीदेगी तो उस पर पाँच सौ रु० जुर्माना होगा। हम, निजी मुग्रामलों में सरकार का पड़ना बहुत ग्रच्छा नहीं समभते, लेकिन इम ग्रवसर पर विहार-सरकार की कार्रवाई पर उसे धन्यवाद देना ग्रपना कर्तव्य समभते हैं। हमें ग्राशा है कि हमारे प्रान्त में भी किसानों को पूँजी-पितयों के पजे से बचाने की कोशिश की जायगी। ग्रव किसान-सभाग्रों के कार्यकर्ताग्रों का यह काम है कि वह मिलवालों पर कड़ी निगाह रखें ग्रौर किसी को बेराह चलते देखें तो सरकार को सूचना दे। यह ग्राशा करना कि पूँजीपित किसानों की हीन दशा से लाभ उठाना छोड़ देगे, कुत्ते से चमड़े की रखवाली करने की ग्राशा करना है। इस खूबार जानवर से ग्रपनी रच्चा करने के लिए हमें स्वय सशस्त्र होना पड़ेगा।

६ नवम्बर १९३३

#### नादिरशाह की हत्या

काबुल की राजनीति दिन-दिन जिटल होती जाती है। अभी सर रास मसऊद, सैयद सुलेमान नदवी आदि महानुभाव काबुल विश्वविद्यालय के विषय में सलाह देने के लिए काबुल निमन्त्रित हुए थे। उनके कथन से मालूम हुआ था कि काबुल की गित अगितिशील है और वह थोडे दिनों में सम्य राष्ट्रों की पंक्ति में बैठने जा रहा है। पर इस हत्या से यह अनुमान होता है कि काबुलवाले एक कदम भी।आगे नहीं बढना चाहते। या कही ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिज्म ने उधर कदम वढाया हो।

१३ नवम्बर १६३३

# राष्ट्रीयता ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोढ है, उसी तरह जैसे मध्य-कालीन युग का कोढ साम्प्रदायिकता थी। नतीजा दोनो का एक है। साम्प्रदायिकता अपने घेरे के अन्दर पूर्ण शान्ति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था, उसको नोचने-जन्नेने में उसे जरा भी मानसिक क्लेश न होता था। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित चेत्र के अन्दर रामराज्य का आयोजन करती है। उस चेत्र के बाहर का संसार उसका शत्र है। सारा ससार ऐसे ही राष्ट्रो या गिरोहो में बँटा हुआ है,

श्रीर सभी एक दूसरे को हिन्सात्मक सदेह की दृष्टि से देखते हैं श्रीर जब तक इसका श्रन्त न होगा, संसार में शान्ति का होना श्रसभव है। जागरूक श्रात्माएँ संसार में श्रन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहती है श्रीर कर रही है, लेकिन राष्ट्रीयता के बन्धन में जकड़ा हुश्रा ससार उन्हें ड्रीमर या शेखचिल्ली समक्ष कर उनकी उपेचा करता है।

इसमें तो कोई सदेह नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीयता मानव संस्कृति और जीवन का बहुत ऊँचा आदर्श और आदि से संसार के विचारकों ने इसी आदर्श का प्रतिपादन किया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इसी आदर्श का परिचायक है। वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार ही तो किया। आज भी राष्ट्रीयता का रोग उन्हीं लोगों को लगा हुआ है, जो शिचित है, इतिहास के जानकार है। वे ससार को राष्ट्रों ही के रूप में देख सकते है। संसार के सगठन की दूसरी कल्पना उनके मन में आ ही नहीं सकती। जैसे शिचा से और कितनी ही अस्वाभाविकताएँ हमने अपने अन्दर भर ली है, उसी तरह से इस रोग को भी पाल लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उससे मुक्ति कैसे हो? कुछ लोगों का ख्याल है कि राष्ट्रीयता ही अन्तर्राष्ट्रीयता की सीढी है। इसी के सहारे हम उस पद तक पहुँच सकते है, लेकिन जैसा श्रीकृष्ण मूर्ति ने काशी में अपने एक भाषण में कहा है, यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि आरोग्यता प्राप्त करने के लिए बीमार होना आवश्यक है। तो फिर यह प्रश्न रह जाता है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भावना कैसे जागे।

समाज का संगठन आदि काल से आर्थिक भित्ति पर होता आ रहा है। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, उस समम भी उसे जीविका के लिए छोटी-छोटी टुकडियाँ बनानी पड़ती थी। उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। तब से आज तक आर्थिक नीति ही संसार का संचालन करती चली आ रही है, और इस प्रश्न की ओर से आँखें बन्द करके समाज का कोई दूसरा सगठन सफल नहीं हो सकता। यह जो प्राणी-प्राणी में भेद है, फूट है, वैमनस्य है, यह जो राष्ट्रों में परस्पर तनातनी हो रही है, इसका कारण अर्थ के सिवा और क्या है। अर्थ के प्रश्न को हल कर देना ही, राष्ट्रीयता के किले को खंस कर सकता है।

वेदान्त ने एकात्मवाद का प्रचार करके एक दूसरे ही मार्ग से इस लक्ष्य पर पहुँचने की चेष्टा की । उसने समफा समाज के मनोभाव को बदल देने से ही यह प्रश्न आप ही आप हल हो जायगा, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली । उसने कारण का निश्चय किये बिना ही कार्य का निर्णय कर लिया, जिसका परिणाम असफलता के सिवा और क्या हो सकता था। हजरत ईसा, महात्मा बुद्ध आदि सभी धर्म-प्रवर्तकों ने मानसिक और आध्यात्मिक मस्कार से समाज का संगठन बदलना चाहा। हम यह नहीं कहते कि उनका रास्ता गलत था। नहीं, शायद वहां रास्ता ठीक था, लेकिन उसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि उसने अर्थ को नगएय समक्षा। अन्तर्राष्ट्रीयता, या एकात्मवाद या समता तीनो मूलत एक ही है। उनकी प्राप्ति के दो मार्ग है, एक आध्यात्मिक

दूसरा भौतिक । श्राघ्यात्मिक मार्ग की परीचा हमने खूब कर ली । कई हजार बरसो से हम यही परीचा करते चले श्रा रहे हैं। वह श्रेष्ठतम मार्ग था। उसने समाज के लिए ऊँचे से ऊँचे श्रादर्श की कल्पना की श्रीर उसे प्राप्त करने के लिए ऊँचे से ऊँचे सिद्धांत की सृष्टि की थी। उसने मनुष्य की स्वेच्छा पर विश्वास किया, लेकिन फल इसके सिवा श्रीर कुछ न हुग्रा कि धर्मोपजीवियो की एक बहुत बड़ी सख्या पृथ्वी का भार हो गयी। समाज जहाँ था, वही खड़ा रह गया, नही, श्रीर पीछे हट गया। ससार मे श्रनेक मतो श्रीर धर्मो श्रीर करोड़ो धर्मोपदेशको के रहते हुए भी जितना वैमनस्य श्रीर हिंसा-भाव है, उतना शायद पहले कभी न था। श्राज दो भाई एक साथ नही रह सकते। यहाँ तक कि स्त्री-पुष्प मे सग्राम चल रहा है। पुराने ज्ञानियो ने सारे भगड़ो की जिम्मेदारी 'जर, ज्ञीन, जन' रक्खी थी। श्राज उसके लिए केवल एक ही शब्द काफी है—सम्पत्ति।

जब तक सम्पत्ति मानव-समाज के संगठन का आधार है, संसार मे अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। राष्ट्रो-राष्ट्रों की, भाई-भाई की, स्त्री-पुरुष की लड़ाई का कारण यही सम्पत्ति है। ससार में जितना अन्याय और अनाचार है, जितना देष और मालिन्य है, जितनी मूर्खता और अज्ञानता है, उसका मूल रहस्य यही विष की गाँठ है। जब तक सम्पत्ति पर व्यतिगत अधिकार रहेगा, तब तक मानव-समाज का उद्धार नहीं हो सकता। मजदूरों के काम का समय घटाइये, बेकारों का गुजारा दीजिये, जमीदारों और पूँजीपितयों के अधिकारों को घटाइये, मजूरों और किसानों के स्वत्वों को बढ़ाइये, सिक्के का मूल्य घटाइए इस तरह के चाहे जितने सुधार आप करे, लेकिन यह जीर्ण दीवार इस टीप-टाप से नहीं खड़ी रह सकती। इसे नये सिरे से गिराकर उठाना होगा।

ससार म्रादि काल से लक्ष्मी की पूजा करता चला म्राता है। जिस पर वह प्रसन्न हो जायें उसके भाग्य खुल जाते हैं। उसकी सारी बुराइयाँ मुम्राफ कर दी जाती है, लेकिन ससार का जितना म्रकल्यारा लक्ष्मी ने किया है, उतना शैतान ने नहीं किया। यह देवी नहीं, डायन है।

सम्पत्ति ने मनुष्य को अपना क्रीतदास बना लिया है। उसकी सारी मानसिक, आित्मक और दैहिक शक्ति केवल सम्पत्ति के सचय में बीत जाती है। मरते दम भी हमें यही हसरत रहती है कि हाय इस सम्पत्ति का क्या हाल होगा। हम सम्पत्ति के लिए जीते है, उसी के लिए मरते है। हम विद्वान् वनते हैं सम्पत्ति के लिए, गेरुए वस्त्र धारण करते है, सम्पत्ति के लिए। घी में आलू मिलाकर हम क्यो बेचते हैं? दूध में पानी क्यो मिलाते हैं ' भाँति-भाँति के वैज्ञानिक हिसा यंत्र क्यो बनाते हैं ? वेश्याएँ क्यो बनती है, और डाके क्यो पडते हैं ' इसका एक मात्र कारण सम्पत्ति है। जब तक सम्पत्तिहीन समाज का संगठन न होगा, जब तक र े- े . का अन्त न होगा, संसार को शान्ति न मिलेगी।

कुछ लोग समाज के इस ग्रादर्श की वर्गवाद, या "क्लास वॉर" कह कर उसका

ग्रपने मन मे भीषण रूप खडा कर लिया करते है। जिनके पास धन है, जो लक्ष्मी पुत्र है, जो बडी-बडी कंपनियो के मालिक है, वे इसे हौवा समफकर, ग्रॉख बद करके, गला फाडकर चिल्ला पडते है। लेकिन शात मन से देखा जाय, तो ग्रसपत्तिवाद के शरण मे ग्राकर उन्हें भी वह शाति श्रौर विश्राम प्राप्त होगा, जिसके लिए वे सन्तो श्रौर सन्यासियों की सेवा किया करते है, ग्रीर फिर भी वह उनके हाथ नही ग्राती। ग्रगर वे ग्रपने पिछले कारनामो को याद करे तो उन्हें मालुम हो कि सम्पति जमा करने के लिए उन्होने अपनी ग्रात्मा का, अपने सम्मान का, अपने सिद्धात का कितना खून किया । बेशक उनके पास करोडो की विभूति है, पर क्या उन्हें शान्ति मिल रही है ? क्या वे अपने ही भाइयों से, अपनी ही स्त्री से सशक नहीं रहते ? क्या वे अपनी ही छाया से चौक नहीं पडते ? वह करोड़ों का ढेर उनके किस काम ग्राता है <sup>२</sup> वे कुम्मकर्ण का पेट लेकर भी उसे ग्रन्दर नही भर सकते । ऐद्रिक भोग की भी सीमा है । इसके सिवा कि उनके श्रहकार को यह सन्तोध हो कि उनके पास एक करोड जमा है, ग्रीर तो उन्हें कोई सुख नहीं है। क्या ऐसे समाज मे रहना उनके लिए ग्रसह्य होगा, जहाँ उनका कोई शत्रु न होगा, जहाँ उन्हें किसी के सामने नाक रगडने की जरूरत न होगी, जहाँ उन्हें छल-कपट के व्यवहार से मुक्ति होगी. जहाँ उनके कूटुम्बवाले उनके मरने की राह न देखते होगे, जहाँ वे विष के भय के वगैर भोजन कर सकेंगे ? क्या यह अवस्या उनके लिए असह्य होगी ? क्या वे उस विश्वास. प्रेम भ्रौर सहयोग के ससार से इतना घबराते है, जहाँ वे निर्दृत्द भ्रौर निश्चिन्त, समब्दि में मिलकर जीवन व्यतीत करेंगे ? बेशक उनके पास बडे-बडे महल और नौकर-चाकर स्रोर हाथी घोडे न होगे, लेकिन यह चिन्ता, सदेह स्रौर संवर्ष भी तो न होगा।

कुछ लोगो का सदेह होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना मनुष्य मे प्रेरक शिक्त कहाँ से आयेगी। फिर विद्या, कला और विज्ञान की उन्नति कँसे होगी? क्या गोसाईं तुलसीदास ने रामायण इसलिए लिखा था कि उस पर उन्हें रायलटी मिलेगी। आज भी हम हजारो आदिमयों को देखते हैं, जो उपदेशक हैं, किव हैं, शिचक हैं, केवल इसलिए कि इससे उन्हें मानसिक सतोष मिलता हैं। अभी हम व्यक्ति की परिस्थिति से अपने को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी सकाएँ हमारे मन में उठती हैं। समिष्ट कल्पना के उदय होते ही यह स्वार्थ चेतना स्वय सस्कृत हो जायगी।

कुछ लोगों को भय होता है कि तब बहुत परिश्रम करना पडेगा। हम कहते हैं कि ग्राज ऐसा कौन-सा राजा या धनी है जो कि ग्राधीरात तक बैठा सिर नही खपाता। यहाँ उन विलासियों की बात नहीं है, जो बाप दादों की कमायी उड़ा रहे हैं। वे तो पतन की ग्रोर जा रहे हैं। वो ग्रादमी सफल होना चाहता है, चाहे वह किसी काम में हो, उसे परिश्रम करना पडेगा। ग्राभी वह ग्रपने ग्रीर ग्रपने कुटुम्ब के लिए परिश्रम करता है। क्या तब उसे समष्टि के लिए परिश्रम करने में कष्ट होगा?

२७ नवम्बर १६३३

#### योरोंप में निश्शस्त्रीकरण की प्रगति

बरसो से सुनते आते हैं कि योरोप में लड़ाई के यत्र घटाये जा रहे हैं। लीग में बहमें हुई, जाने कितने सम्मेलन हुए, नेताओं ने कितनी दौड-धूप की, मगर परिखाम क्या हुआ ? १६१४ में ग्रंग्रेजों के पास एक लाख पैतीस हजार टन की टारपीड़ों नौकाएँ थी, अब एक लाख सत्तरह हजार टन की है, १६१४ में फ्रांस के पास पैतीस हजार टन थे, अब एक लाख अठानबें हजार टन है। सयुक्त राज्य अमेरिका के पास चालीस हजार टन थे अब दो लाख उनसठ हजार टन है। जापान के पास चार हजार चार सौ सत्तर टन थे, अब एक लाख पच्चीस हजार टन है। ग्रंब सबमेरीनों को लीजिये। १६१४ में ब्रिटेन के पास सैंतालिस हजार टन थे, अब एकसठ हजार टन है, फ्रांस के पास तैतीस हजार टन थे, अब सत्तानबें हजार टन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सोलह हजार टन थे, अब सतहत्तर हजार टन है।

यह है योरोपीय निश्शस्त्रीकरण की प्रगति । जब कमी की यह प्रगति है, तो वृद्धि की क्या प्रगति होगी, इसका कौन अनुमान कर सकता है।

४ दिसम्बर १६३३

#### समाजवाद का त्रातंक

यह डिक्टेटरशिप का युग है। जनमतवाद के दिन लद गये। रूस, जर्मनी, इटली, आस्ट्या, स्पेन, गरज जहाँ देखो डिक्टेटरशिप का राज है! जहाँ प्रत्यच रूप से डिक्टेटरशिप नही है, वहाँ भी व्यवहारिक रूप से उसने दखल कर लिया है, जैसे अमेरिका। अब इंग्लैंड को भी खटका होने लगा है कि कही इस खिचडी शासन के बाद समाजवादी डिक्टेटरशिप न खडी हो जाय। मगर इंग्लैंड-जैसे पूँजी-प्रधान देश में शायद ही ऐसी स्थिति पैदा हो सके। हाँ, यह हो सकता है कि फैसिस्ट डिक्टेटरशिप खडी हो जाय। कुछ भी हो, वहाँ अभी से उस सम्भाव्य स्थिति का सामना करने की तैयारियाँ होने लगी है। इंग्लैंड में फैसिज्म के आने की देर है। फिर योरोप का सारा निश्शस्त्री-करख गायब हो जायगा। हमें खुश होना चाहिए कि सुफेद कागज का वाइसराय पक्का डिक्टेटर होगा, बिलकुल अपटुडैंट।

१५ जनवरी १६३४

#### काशगर और मुस्लिम विप्लव

चीन के ग्रंग-भग का एक सामूहिक षड्यत्र हो रहा है। श्रीर काशगर (चीनी तुर्किस्तान) की जंगली मुस्लिम-जातियों का विप्लव ग्रौर उसके प्रति भारत के धर्ध-सरकारी (एग्लो-इंडियन) पत्रों की सहानुभूति हमारे मन में एक विचित्र शका उत्पन्न कर देती है। "डेली गजट" ने चीनी तुर्किस्तान में एक नयी मुस्लिम जाति तथा राष्ट्र की स्थापना पर हर्ष प्रकट किया है तथा इस प्रकार भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त करने या "दिलाने" की छिपी चेष्टा की है। इस नीति की जितनी निन्दा की जाय थोड़ी है। हमें भारत में चीनी राजदूत के इस कथन पर पूरा विश्वास है कि इस विषय में प्राप्त समाचार अधूरे और अविश्वसनीय है। तथा चीन सरकार अपने ग्रधिकार को जमाने की पूरी चेष्टा करेगी। चीन-सरकार की सफलता की हरेक सच्चा भारतीय कामना करेगा तथा यह चाहेगा कि कुछ जगली हमारे पड़ोसी की हानि न करें। साथ ही इस विषय में रूटर के तारो पर ग्रभी विश्वास न करेगा।

५ फरवरी १६३४

#### भावी महासमर तथा जापान

रूस के ग्रधिनायक मोशिये स्टालिन की भावी महासमर के संबंध की ताजी विज्ञिप्ति बड़ी रोचक, विचारपूर्ण तथा सूचनापर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ससार की इस समय जैसी दशा हो रही है, उसे देखते हुए यह विज्ञिप्त सत्य से बहुत निकट प्रतीत होती है। वर्गवादी दल, काँग्रेस के सामने उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें वे लिखते है, ''पूँजीवादी देशों पर महासमर तथा बदला-वृत्त का भूत छाया हुआ है। चीन जापानी युद्ध, मंचूरिया में जापान की नीति, उत्तरी चीन की दिशा में जापान का बढ़ते जाना, जापान तथा सयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक शस्त्रीकरण, ब्रिटेन और फास की सेना में बढ़ती, इससे श्रवस्था और भी खराब हो गयी है और पिछली बात का कारण प्रशान्त महासागर पर अधिकार करने के लिए ऊपरलिखित चारो शक्तियों की प्रतिस्पद्धा है।''

मोशिये स्टालिन ने जितनी बाते कही है वे नयी नही हैं, पर सभी मार्के की है। सचमुच भावी-समर का बहुत बड़ा कारण जापान की वर्तमान गृह-नीति है धौर हाल ही में जापानी पार्लमेट के सामने जापानी परराष्ट्र-सचिव ने जो व्याख्यान दिया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जापान अपनी शान्ति-प्रियता की जितनी ही दुहाई देता है,

वह सब भोल है और वह अशान्ति की नीति का उतना ही प्रतिपादन करता है। चीन का ग्रगच्छेदकर, मचरिया को स्वतन्त्र बनाकर, उसमे ग्रपना श्रार्थिक तथा राजनैतिक अधिकार जमा लेना, कही शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी । चीन से अन्यायपूर्वक जेहील छीन लेना शान्ति-प्रियता नही कही जायगी। सोवियट रूस की रेलवे-लाइन हडप लेने की चेष्टा करना शान्ति-प्रियता नहीं कही जायगी और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रव भी यह कहना कि "चुँकि चीन का भाव अमैत्रीपुर्ध है, अतएव जापान लाचार है" घोर नादानी है और यह सिद्ध कर देना है कि जले पर नमक छिडकना भी दर्द को कम करना है। जापान ने चीन का क्या नहीं बिगाडा ? सोवियट की प्रगति रोकने की वह नया चेष्टा नही कर रहा है ? अमेरिका उसकी उग्रता तथा प्रगति का किसी नैति-कता से नही, दार्शनिकता या दयालुता से नही, पर कोरे द्वेष के कारण विरोध करना चाहता है। प्रशान्त महासागर ग्रमेरिका तथा जापान के बीच का समुद्र है। एक म्यान में दो तलवार, एक वन में दो सिंह, नहीं रह सकते। उधर ब्रिटेन के लिए भी भारत तथा ग्रास्ट्रेलिया तथा ग्रन्य उपनिवेशो के कारण प्रशान्त महासागर बडा महत्वपूर्ण है। वह सिगापुर का जहाजी-ग्रडडा इसी हेत् से बनाता रहा है कि वक्त जरूरत काम ग्रावे। अतएव ब्रिटेन के अम्युदय से अयभीत फास को भी कुछ करना ही पडेगा। ऐसी दशा मे, इतने उग्र स्वार्थों का संघर्ष तो होगा ही । श्रमेरिका से वैर लेकर, ब्रिटेन को प्रसन्न रखकर, अपना अस्तित्व बनाये रखने का जापान का पूरा प्रयास सफल नही हो सकता। एक न एक दिन भयंकर कलह खडा होगा और मोशिये स्टालिन का यह अनु-मान सत्य है कि सारी जिम्मेदारी जापान की होगी।

५ फरवरी १६३४

# मजूरदल का डिक्टेंट्सब्रिंग से विरोध

डिक्टेटरशिप की कुछ चर्चा इंग्लैंड में भी होने लगी है, और एक दल ऐसा उठ खंडा हुआ है, जो इंग्लैंड में भी डिक्टेटरशिप का समर्थक है, मगर मजूरदल ने एक सभा करके डिक्टेटरशिप का विरोध किया है और जनतंत्र में अपने विश्वास की घोषणा की है। डिक्टेटरशिप कोई बहुत अच्छी चीज नही है, यह सभी जानते है, मगर जब जनतंत्र केवल धनवानों ओर पूजीपतियों के हाथ का खिलौना हो जाय, तो ऐसी दशा में स्वभावत यह खयाल होता है कि इस ढोग से क्या फायदा। रूस, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, आस्ट्रिया, इटली, टर्की आदि राष्ट्रों ने विवश होकर डिक्टेटरशिप की शरण ली, मगर इसमें अनेक दोष हैं। आज जो आदमी प्रजाहित का पुजारी है, सभव है कि कल वह स्वार्थ का पुजारी हो जाय, जिसकी मिसाल नेपोलियन है। फिर यह क्या खबर है

कि एक डिक्टेटर के बाद दूसरा डिक्टेटर किस ढंग का म्रादमी हो। हमारा विचार है कि घीरे-घीरे दुनिया फिर राज्य प्रथा की भ्रोर ग्रा रही है। हाँ, वह इससे कुछ उन्नतः भ्रवश्य होगी।

१२ फरवरी १६३४

#### रूस ग्रीर जापान में तनाव

रूस भीर जापान में मनोमालिन्य तो पहले ही से था, श्रव ऐसा जान पड़ता है. बारुद में फलीता लगने की देर है। रूस का फ़ौजी देवता लाल-लाल ग्राँखों से घूर रहा है, जापान केवल शब्दों में अपने पराक्रम का परिचय नहीं देना चाहता। वह अभी तक यही कहे जाता है कि हमे तो दादा चुप-चाप पड़ा रहने दो, हम किसी से रार मोल नहीं लेना चाहते। मगर तैयारियाँ दोनो भ्रोर से हो रही है। जापान साम्राज्यवाद की धन मे मस्त है. सोवियट शासन का पड़ोस उसे खटक रहा है। चीन मे कई प्रान्तों मे सोवियट शासन स्थापित हो गया है, और जापान में भी भीतर ही भीतर आग सलग रही है। जैसा एम ट्रास्की ने जापानी परिस्थिति का दिग्दर्शन करते हुए लिखा था, जापान ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है, और उसका साम्राज्य सोवियट शासन के बगल में फल-फल नहीं सकता। जापान इतना तो जानता है कि भ्राज का रूस जार के जमाने का रूस नही है, और इधर उसने चीन पर आघात कर के ससार की सहानुभृति भी खो दी है, पर रूस की गरज का उस पर कुछ असर होता नही मालूम होता। उधर धमेरिका भी जापान से बिगड बैठा है, और इधर रूस और जापान में सघर्ष हुआ, तो ध्रमेरिका भी रूस का साथ देगा। जापान बलवान सही, पर दो महान शक्तियो के सामने वह टिक सकेगा, इसमे सदेह है। कही उसकी भी वही दशा न हो, जो १६१४ में जर्मनी की हुई। सभी बड़े राष्ट्र उसके दूरमन हो गये। जापान भी कुछ उसी नीति पर चल रहा है और हमे ग्राश्चर्य होगा ग्रगर लडाई के अवसर पर वह रूस के साथ श्रमेरिका श्रौर दो-एक योरोपीय राष्ट्रो को भी श्रपने सामने खडा देखे । श्रौर क्या उस वक्त चीन अपना पुराना बैर न चुकावेगा ? फिर पूर्व मे जापान ही एक ऐसी शक्ति है, जो योरोप की बडी-बडी सलतनतो से बराबरी कर सकती है, और जिसकी व्यवसायिक उन्नित ने सारे संसार को चिकत कर दिया है। पिच्छम उसके प्रभुत्व को मिटाने के लिए अपने भेदो को भूल जाय, तो आश्चर्य नही। जापान के लिए किसी तरफ से भी सहायता मिलने की सँभावना नहीं है । ग्रगर खुदा न स्वास्ता यह लडाई हुई, तो जापान को ऐसी चित पहुँचेगी कि वह बरसो तक न सँभल सकेगा। फायदा शायद यह हो कि—एक साम्राज्यवादी शासन नष्ट होकर, उसकी जगह सोवियट-शासन स्थापित हो जाय।

१६ फ़रवरी १६१४

#### योरोप में लड़ाई के बादल

जर्मनी इस बात पर तुला है कि वह दूसरे राष्ट्रो की भाँति खूब ग्रस्त्र-शस्त्र बढायेगा। मौशियो मुसोलिनी उसकी पीठ ठोक रहे है। फास ग्रौर ब्रिटेन की साँस फूल रही है। जर्मनी यो माननेवाला नही। राष्ट्र सघ की उसे परवाह नही है। तो क्या फास ग्रौर इंग्लैंड यो ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? इधर भी जोरो से तैयारियाँ हो रही है। बारूद तैयार है, केवल चिंगारी की देर है। पिछले महायुद्ध में न्याय मित्रराष्ट्रों के साथ था। ग्रब की बार न्याय जर्मनी के साथ है।

१६ भ्रप्रैल १६१४

#### त्रंग्रे जी फ़िसस्ट दुल की नीति

ब्रिटेन मे भी खुदा के फजल से एक फैसिस्ट-पार्टी कायम हो गयी है और जहाँ तक भारत का संबंध है, वह कंजरवेटिव दल से भी आगे बढी हुई है। उसके नेता साहब ने एक भाषण मे फरमाया है—कैसा सुधार और कैसा सुफेद कागज और कैसा डोमिनियन स्टेट्स और कैसा स्वराज्य ! यह सब पागलो की बातें है ! इंग्लैंड का काम है, तलवार के जोर से भारत पर कयामत के दिन तक राज्य करना, वहाँ खूब घन जमा करना और चैन की बंसी बजाना ! बिलकुल ठीक । ब्रिटेन का भारत के साथ वास्तव मे यही धर्म है। भारत संसार मे है ही इसिलए कि इंग्लैंड उस पर सवारी गाँठे। फैसिज्म के आचार्य हर हिटलर भी एक बार भारत के विषय मे अपनी कीमती राय जाहिर कर चुके है। कजरवेटिवो को अब भारत की और से निश्चिन्त हो जाना चाहिए। अंग्रेजी फैसिस्ट पार्टी उसका होश ठीक करने के लिए बहुत काफी है। चिंचल साहब तो फूले न समाते होंगे। है यह फैसिस्ट पट्ठा बडे जीवट का। अभी घुटनियो के बल। घसर रहा है, खडा भी नही होने पाया; मगर बातें करता है ऐसी बढ-बढकर ! हम उसका यह जीवट तो तब देखते, जब आयरलेंड या कैनाडा या आस्ट्रेलिया के विषय में भी वह ऐसी बातें करता, मगर वहाँ उसकी दाल नही गलती। उनका नाम भी ले

तो गोशमाली कर दी जाय। भारत को चार खोटी-खरी सुना देना तो अग्रेजी शिष्टता का एक ग्रंग है। हिन्दुस्तान में किरटे लौडे भी हिन्दुस्तानियों की श्रोर जब देखते हैं, तो तिरछी श्राँखों से ही, लेकिन ग्रंग्रेजी फैंसिज्म के संस्थापक सर श्रोसवाल्ड को शायद जल्द मालूम हो जायगा कि फैंसिज्म स्थायी वस्तु नहीं है, वह कम्युनिज्म के समीप श्राते-श्राते एक दिन उसी में विलीन हो जायगा।

१६ भ्रप्रैल १६३४

## क्स में भी पूँजीवाद

ग्रभी समाचार पत्रों में खबर छपी है कि रूस कई अरब रूबल के तमस्युक जारी कर रहा है। पंजीवादी जातियों में आये दिन कर्ज लिये जाते है। पुँजीपित लोग रुपये लगाते है. सुद लेते और धन बटोरते है, मगर हमे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रूस मे भी फिर वही बीमारी फैल रही है। अगर पुंजीपित वहाँ नही है, तो इस लोन के लिए रुपये कौन देगा ? श्रौर कर्ज भी छोटा-मोटा नहीं है, श्ररबों का है। इससे तो यही मालुम होता है कि वहाँ अब भी पुँजीपितयो की सख्या काफी है। विदेशी जातियाँ तो शायद ही रूस मे रुपये लगाने पर तैयार हो । और अगर रूस बाहर की पुंजी अपने राज्य मे लाना चाहता है. तो वह पूंजीवाद की सहायता कर रहा है। भीर यह उस पर पूँजीवाद की विजय है। हम समभ रहे थे कि कम से कम रूस एक ऐसा देश है, जिसने पुँजीवाद पर विजय पायी है और भ्रपने देश में एक नयी समाज व्यवस्था कायम कर दी है, लेकिन मालुम होता है कि हम भ्रम मे थे। इन्दौर की मासिक पत्रिका 'वीगा' के सम्मेलनाक मे मान्यवर बाबु भगवानदास जी का एक लेख है, जिसे पढ कर यह मानना पड़ता है कि सोवियट रूस अभी तक भेदभाव और ऊँच-नीच के अन्तर को मिटा नहीं पाया । वहाँ अफसरो को बडी-बड़ी रकमे मिलती है, उनके रहने के लिए बडे-बडे महल दिये जाते है श्रीर वे भी जनता पर उसी तरह रोब जमाते है जैसे श्रन्य देशों में । इसमें सन्देह नहीं कि सोवियट ने भेद-भाव को कम कर दिया है, उसे मिटा नहीं सका।

लेकिन हमारा तो अनुमान है, कि यह खबर भी पूँजीवादी राष्ट्रो का रूस के खिलाफ प्रोपेगएडा है। रूस अभी एक नयी सम्यता की प्रारम्भिक अवस्था मे है। पुराने संस्कार कुछ न कुछ रहेगे ही। बेशक प्रोलिटेरियट के हाथ में बहुत अधिकार है। मजदूरो और किसानो को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, लैकिन यह पुरानी दशा की प्रक्रिया है, जब मजूरो और किसानो का कोई अधिकार ही न था। जिस तरह उस समय शिचित और धनी समाज मजूरो पर अन्याय करता था, उसी तरह मजूरो के हाथ में शक्ति आ गयी है, तो वे शिचित समाज के साथ भेद-भाव कर रहे है। जैसे तब मध्यम

वर्ग ने जमीदारियाँ, श्रोहदे, तिजारत श्रीर कारखाने श्रपने हाथ मे कर लिये थे श्रीर जीवन के हरेक श्रग पर मध्यमवर्ग की प्रभुता की छाप रहती थी, उसी तरह श्रव रूस के इन्तजाम, समाज, शिचा, साहित्य, विनोद, श्रर्थात् जीवन के हरेक श्रंग पर कम्युनिस्ट छाप है, मगर हमारा ख्याल है, यह वहाँ की स्थायी दशा नहीं है। सोवियट का श्रादर्श कम्युनिस्ट पार्टी या डिक्टेटरशिप नहीं है। यह तो इस श्रवस्था के लिए श्रस्थायी तौर पर बना लिये गये है। उसका श्रादर्श एक ऐसा साम्यवाद है, जिसमे श्रादमी स्वार्थ से नहीं, केवल समाज के हित के लिए बगैर किसी दबाव के जियेगा श्रीर मरेगा, जब संभी मनुष्य होगे, ऊँच नोच या शासक श्रीर शासित का भेद भाव मिट जायगा।

#### हिटलर की तानाशाही

अभी-अभी, गत पचा मे, हिटलर ने जर्मनी मे जो भीषण हत्याकाएड किया, उससे वहाँ हाहाकार मच गया है। कहा जाता है कि लगभग दो सौ नाजी नेताश्रो को करल कर दिया गया। जब कुछ समय पूर्व जर्मनी के प्रचार मंत्री हर गोबेल्स ने हर वॉन पापेन का भाषणा प्रकाशित करने की मनाही कर दी थी, तभी यह ख्याल हो गया था कि नाजी-पत्त के प्रवान मएडल में बहुत शीघ्र कलह और विग्रह उत्पन्न हो जायगा और बहुत कुछ हो भी गया था, पर, जर्मनी के सर्वेसर्वा हर हिटलर ने अपने बुद्धि-कौशल श्रीर वाक्पट्ता से उस समय उसे दूर कर दिया। किन्तु, उपर्युक्त घटना से यह साफ समभ मे श्रा गया था कि नाजी दल मे घोर मतभेद हो गया है श्रीर वह शीघ्र ही रंग लायेगा। श्रौर श्रसल में हुआ भी वही । बलिन श्रौर म्युनिक के नाजी तुफानी दल के लगभग दो सौ नेताग्री को हर हिटलर ने हवाई जहाज से यात्रा करके स्वत: गिरफ्तार किया। बर्लिन के चान्सलर वॉन श्लीपर ने इस गिरफ्तारी पर भ्रापत्ति की तो उन्हें गोली का निशाना बना दिया गया। उनकी स्त्री पति को बचाने के लिए बीच में स्रायी, तो वह भी गोली का शिकार हो गयी। गिरफतार किये हुए नाजी नेता श्रो को श्रपने विचार प्रकट करने के लिए एक घएटे का समय भी नही दिया गया । तुरन्त तलाशी ली गयी, जाँच की गयी श्रौर उनके प्राखान्त कर देने का हुक्म हो गया । वाइस चान्सलर हर वॉन पापेन को नजरबन्द कर लिया गया । उनके घर की तलाशी ली गयी। उनके रहन-सहन पर नजर रखी गयी। पर भेद की कोई बात न मालुम हुई ग्रीर उन पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया।

इस नृशस हत्याकाएड के विषय मे यह कहा गया है, कि मृत कथित अपराधियो ने जर्मनी के वर्तमान शासन को उलट देने के लिए एक प्रकारड षड्यन्त्र रचा था और उसका इस प्रकार दमन न कर दिया जाता, तो देश पर घोर विपत्ति आ जाती। पर, इसके विषय में प्रमास तो कोई नही दिया गया! जब यह कहा जाता है कि दो सप्ताह पूर्व ही इस षड्यन्त्र के समाचार मिल गये थे तो यह प्रश्न सामने आ जाता है कि हत्याकाराडवाले दिन तक भी वह समाचार प्रकाशित क्यो नही किया गया? और क्यो ऐसा भयंकर, बर्बर, रोमाचकारी और घृस्तास्पद रक्तपात मचाया गया? देश की रचा के नाम पर भी यह नारकीय कृत्य, हर हिटलर के माथे पर अपनी जघन्यता का कलंक लगा देता है।

श्रीर यह मान लिया जाय कि मृत नाजी नेता श्रो ने जर्मनी के वर्तमान शासन के खिलाफ षड्यन्त्र किया था, तो इससे यही प्रकट होता है कि जर्मनी की प्रजा का, या उनके अपने साथियो का ही एक बहुत बड़ा दल, उनका शासन मानने को तैयार नहीं है। लगभग पचीस लाख नाजियों में से तृतीयाश उनके शासन के खिलाफ है श्रौर वे कम्युनिस्ट या साम्यवादी विचार रखते हैं। यह भी कहा जाता है कि हर हिटलर ने शासनाधिकार प्राप्त करने के समय प्रजा श्रौर श्रिष्ठकारी वर्ग के हित-साधन के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी नहीं की गयी, इससे भी लोगों में श्रसतोष फैल गया है। श्रारम्भ में स्टार्म दृष्य या तूफानी-दल के नाम से जो नाजी सेना खड़ी की गयी थी, श्रौर जिसकी सख्या पच्चीस-तीस लाख है, श्राधिक मदी के कारण उसके खर्च का निर्वाह नहीं हो रहा है श्रौर इसलिए हिटलर उसे चुपचाप तोड़ देना चाहता है। उसके इस कार्य में मृत नाजी नेता विघन-स्वरूप थे।

लन्दन के कुछ प्रतिष्ठित ग्रखबारों ने यह भी छापा है कि हिटलर भूतपूर्व केसर को पुन. जर्मनी में लाकर राजतन्त्र स्थापित करना चाहता है ग्रौर नाजीदल ग्रौर उसके मृत नेता हिटलर के इस कार्य के विरोधी थे, इसीलिए उन्हें ग्रपने मार्ग से यो क्रूरतापूर्वक हटा दिया गया। ग्रभी-ग्रभी जो मुसौलिनी-हिटलर सम्मेलन हुग्रा था, कहा जाता है कि उसमें मुसौलिनी ने हिटलर को पुन जर्मनी में राजतन्त्र स्थापित करने की सलाह दी थी। ग्रगर मुसौलिनी ने राजतन्त्र के लिए सलाह दी है, तो बुरा नहीं किया, वे भी तो इटली में वही राजतन्त्र स्थापित करके सर्वेसर्वा पद का सारा मुख लूट रहे है। पर राजनीतिज्ञों का यह खयाल है कि हिटलर ने ग्रगर भूतपूर्व केसर को तख्त पर बैठाया, तो उसी के नहीं, सारे ससार के सुख-सौभाग्य पर वष्त्राधात हो जायगा।

हिटलर ने जर्मनी के पूँजीपितयों के हाथ की कठपुतली बनकर कुछ समय पूर्व यहूदियों पर जो अत्याचार किया था, उसी से उसकी ख्याति संसार में हो गयी और अब इस कूर कर्म ने तो विद्युत्-प्रकाश डालकर उसके हुदैय का रग-रेशा तक साफ दिखला दिया है।

ज्लाई १६३४

### वाँन हिंडनबर्ग का स्वर्गवास

गत महायुद्ध के तेजस्वी नच्चत्र तथा जर्मनी के प्रतापी प्रसीडेग्ट मार्शल बॉन हिंडनबर्ग भ्रब इस संसार मे नहीं हैं। गत दो ग्रगस्त को जर्मनी मे उनका स्वर्गवास हो गया।

वॉन हिंडनबर्ग एक कूशल सेनापित तो थे ही, साथ ही साथ गम्भीर राजनीतिज्ञ भी थे। जितनी कुशलता के साथ उन्होने एक सूयोग्य सेनापित के रूप में युद्ध का संचा-लन किया था, उतनी ही गम्भीरता और उत्कृष्टता के साथ अपने प्रसीडेग्ट पद को भी निभाया था। यही कारण है, कि गत महासमर में हारे जाने पर भी जर्मनी विजयी रहा। वॉन हिंडनबर्ग ने दूरदिशता से काम लेकर युद्ध बन्द कर दिया श्रीर बसेल्स की सन्धि पर हस्ताचर करके मित्र राष्ट्रों के प्रबल संघर्ष से पस्त हो रहे स्वदेश को नष्ट होने से बचा लिया । गत महायुद्ध के दर्शक भली-भाँति जानते है, कि उस समय अगर युद्ध बन्द न हो जाता, तो जर्मनी मे आज उठने की शक्ति न आती। इस तरह जर्मनी की वर्तमान जागृति तथा उसके शक्तिशाली राष्ट्र होने का श्रेय हिंडनबर्ग को है। जब जर्मनी-फ्रास युद्ध का सूत्रपात हो गया था, तब रूस ने भी जर्मनी पर पूर्वीय सीमा से धावा बोल दिया था। यह जर्मनी के लिए महान संकट का समय था। हिंडनबर्ग उस समय अवसर-प्राप्त पेशनर थे। किन्तू, इन प्रबल शत्रुग्रो से मोर्चा लेना उन्ही का काम था, क्योंकि सब सेनापित जवाब दे चुके थे। निदान हिंडनबर्ग के पास कैंसर तथा ग्रन्थ देशभक्तों के तार ग्राने लगे ग्रीर देश की पुकार पर बूढे हिंडनबर्ग से न रहा गया। वृद्ध शरीर ने पुन: सेनापति पद को सँभाला । वृद्ध हिडनबर्ग ने प्वीय सीमा का काफी अच्छा भौगोलिक अध्ययन कर रक्खा था, उसके फलस्वरूप उन्होने बडी कूशलता के साथ रूसी सेना को दलदल मे फँसाकर पस्त कर दिया। छ लाख रूसी सेना को म्रात्म-समर्पण करना पडा। इस विजय ने भी अपने सच्चे सेवक का परा-परा सम्मान किया श्रीर ४ अप्रैल १९२५ को हिंडनबर्ग जर्मनी के प्रेसीडेट बना दिये गये। सात वर्ष प्रेसीडेट रहने के उपरान्त उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, किन्तू हिंडनवर्ग पुन. खडे हुए और कहा-ग्रगर इस बार भी मै चुना गया, तो देश की काफी सेवा कहुँगा, श्रन्यथा जर्मनी को मुफसे यह कहने का हक न रहेगा कि मै उसकी सेवा के लिए तैयार न था। इस चुनाव में हिटलर भी खडे हुए थे, किन्तु जर्मनी हिंडनबर्ग को पहचानता था। उनके सामने कोई ठहर न सका । बहुमत उन्ही के पत्त मे रहा ग्रौर वह १९३३ मे पुन प्रेसीडेट चन लिये गये।

प्रेसीडेंट पद पर भ्रासीत होने के पश्चात् वॉन हिंडनबर्ग ने जर्मनी की क्या-क्या सेवाएँ की, यह राजनीति के जानकारों से छिपा नहीं है। ब्रसेल्स की सिंध को स्वीकार करने के पश्चात् प्रेसीडेट होने पर हिंडनबर्ग ने प्रधान कार्य यह किया कि श्रपने देश की ग्रस्त-व्यस्त शक्ति का पुनर्गठन कर डाला भ्रौर उसे शक्तिशाली राष्ट्र मे परिणित कर दिया । नवशक्ति-प्राप्त जर्मनी भ्रपने पैरो खडा हो गया भ्रौर भ्रपमान से भरी हुई ब्रसेल्स की सिंघ को ठकरा दिया, हर्जाने का रुपया देने से इनकार कर दिया, मित्र राष्ट्रों मे बँटे हए ग्रपने अग को भी माँगा और वह एक स्वतन्त्र सिंह की तरह दहाडा भी। यदि इस समय का जर्मनी ब्रसेल्स की सिंघ से दबा हुआ जर्मनी होता, तो मित्रराष्ट्र उसे तरन्त दबोच डालते. किन्तु ग्रब तो वह शक्तिशाली जर्मनी था, हिंडनबर्ग ने उसे सम्मा-नित जीवन व्यतीत करने के योग्य बना दिया था. ऐसी भ्रवस्था मे वह कैसे दबता ? किसी की हिम्मत न थी, जो उसको छेड करता। जर्मनी ग्रब शक्तिशाली राष्ट्र है, ग्रब उसमें बड़े से बड़े शत्रु को भी धूल में मिलाने की सामर्थ्य है। यह सब हिटलर का कार्य नही है, उसी वृद्ध हिंडनबर्ग का प्रताप है। उसी का सीचा हुमा यह पौदा विशा-लता धारण कर ऊँचा सिर किये तना हम्रा है। इस प्रकार जर्मनी का नव-निर्माण करके सतासी वर्ष की अवस्था मे वह बढ़ा राष्ट्रपति सर्वदा के लिए मातुभूमि की गोद मे सो गया और जर्मनी को शोक-सागर मे डाल गया। वही एक ऐसा व्यक्ति था. जिसने हिटलर को भी अपने पजे मे कर रक्ला था और उसके सामने हिटलर को दबना पडता था , किन्तू श्रब उसके श्रभाव में हिटलर की स्वेच्छाचारिता क्या करेगी, यह नहीं कहा जा सकता। हिटलर के ग्रब तक के कामो को देखते हुए तो यही कहना पडता है कि जर्मनी का भविष्य उतना सुन्दर नही रहा, जितना कि हिडनबर्ग के समय था।

हिंडनबर्ग के अवसान से न केवल जर्मनी की ही हानि हुई है, बिल्क अन्तर्राष्ट्रीय चिति भी भारी हुई है। हिंडनबर्ग अन्तर्राष्ट्रीय पिरिस्थितियों के अच्छे जानकार थे। जिस राष्ट्र को ऐसे महा-पुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वास्तव में वह राष्ट्र विन्य है। यद्यपि हिंडनबर्ग पंचतत्व को प्राप्त हो गये है, किन्तु वे अमर हो चुके है। उनका देशभिक्त का आदर्श. उनकी विजय-पताका फहराता रहेगा।

ग्रगस्त १६३४

#### फ्रांस की तैयारी

कभी निःशस्त्रीकरण-सम्मेलन की बैठके होती है, कभी राष्ट्र सघ के अधिवेशन होते हैं और लच्छेदार भाषण मे शान्ति की योजनाएँ तैयार की जाती है, किन्तु 'मुख मे राम, बगल मे छुरी' की वृत्ति के करण सब टाँय-टाँय फिस हो जाती है। जब तक राष्ट्रों के हृदयों मे मैल रहेगा, कपट और स्वार्थ के लिए गुजाइश रहेगी, सच्ची सहनुभूति सच्चे प्रेम का अभाव रहेगा, मैत्री हो नहीं सकती। हृदय भिन्न और सशंकित रहेगे। जब नीयत ही साफ नहीं है, तब हो ही क्या सकता है। राष्ट्र संघ और नि शस्त्रीकरण

सम्मेलन की बैठके कुछ नही कर सकती। चाहे उनमे कितने ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो जायँ, लेकिन उनका कोई मूल्य नही है। सब व्यर्थ है। यही कारण है कि सब राष्ट्र अपनी-अपनी डफली बजा रहे है, मनमानी तैयारी कर रहे है। फास का समाचार है कि फास आजकल हवाई तैयारियों में जोरों से लगा हुआ है। वह एक छः हजार फीट ऊँची टावर बनवायेगा, जिसके तीन प्लेटफार्म से लडाकू हवाई जहाज भेजे जायेगे। उस टावर पर तीन सौ तोपें लगी रहेगी, जो हर दिशा में गोले फेक सकेगी। एक तरफ यह हो रहा है और दूसरी तरफ शान्ति की दुहाई दी जा रही है। यह नियत के दिवालिये-पन का प्रमाण है। इसमें सन्देह नहीं कि योरोप शान्ति की अपेचा सर्वनाश की तैयारी जोरों से कर रहा है।

सितंबर १६३४

#### ग्रमर कवि गेटे का ग्रपमान

गेटे जर्मनी का ही अमर किन नहीं, संसार के युग-प्रवर्तक किनयों में है और अभी तक जर्मनी ने उसे जन्म देने का गर्न किया है, पर अब नात्सी नीति में गेटे इसलिए-सम्मान के योग्य नहीं रहा कि उसके निचार अन्तर्राष्ट्रीय थे और अब जर्मनी की सकु-चित जातीयता में ऐसे महान सष्टाओं के लिए भी स्थान नहीं। जो जर्मनी अपनी सस्कृति और अपने ऊँचे दार्शनिक आदेशों के लिए निख्यात था, उसका आज यह पतन।

नवम्बर १६३५



# हिन्दू-मुसलमान

#### मनुष्यता का ग्रकाल

हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में इस वक्त मुसलमान कौम के बड़े लोगों ने बार-बार की उत्तेजना के बावजूद जो अच्छी रिवश अख़्तियार की है, और जिस सूफ्त-बूफ और दूरदेशी का सबूत दिया है उस पर हिन्दुओं को शिमन्दा होना चाहिए। अब तक उन्हें यह दावा था कि स्वराज्य के लिए हम जितनी कुर्बानियाँ कर सकते हैं, उतनी मुस्लिम सम्प्रदाय नहीं करता। वह हिन्दुस्तान में रहकर, हिन्दुस्तान का दाना-पानी खाकर अरब और अजम के सपने देखा करता है। उसे स्वराज्य की उतनी फिक्र नहीं है जितनी पैन-इसलाम की। एक बार जब मौलाना शौकत अली ने किसी विलाफत के जलसे में कहा था कि अगर मुसलमान को किसी कौमी काम के लिए एक रुपया देना मजूर हो, तो वह चौदह धाने खिलाफत को दे और दो धाने काँग्रेस को, इस कौल को हिन्दू अख़बारों ने बड़े निष्ठुर ढग से बहुन ज्यादा महत्व दिया और उसे अपनी बात का प्रमाग के रूप में पेश किया।

इस कौल का तकाजा तो यह था कि हिन्दू महाशय अपने दिल मे लिज्जित होते कि एक मुसलमान को जो अपना सब कुछ भारतमाता की नजर कर चुका हो, इस तरह दोनों में मेद करने की जरूरत पड़ी क्योंकि जाहिर है कि अगर हिन्दुओं ने खिला-फ़त के मसले को महात्मा गाँघी की न्यापक दृष्टि से देखा होता तो मौलाना साहब को यह बात कहने का कोई मौका ही न था। मगर सच्चाई यह है कि हिन्दुओं ने कभी खिलाफत का महत्व को ही नहीं समभा और न समभने की कोशिश की, बल्कि उसकों सदेह की दृष्टि से देखते रहे। मगर अब जिसे न्याय की दृष्टि मिली हुई हो, वह चाहे तो देख सकता है कि वही न्यक्ति हिन्दू-मुस्लिम एकता को, जो दूसरे शब्दों में स्वराज्य है, कितना महत्वपूर्ण समभत्य है और उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार है। हिन्दू कौम कभी अपनी राजनीतिक उदारता के लिए मशहूर नहीं रही और इस मौके पर तो उसने जितनी संकीर्णता का परिचय दिया है, उससे मजबूरन इस नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि इस कौम का राजनीतिक दीवाला हो गया वर्ना कोई

वजह न थी कि सारी हिन्दू कौम सामृहिक रूप से कुछ थोडे से उन्मादग्रस्त तथाकथित देशभनतो की प्रेरेखा से इस तरह पागल हो जाती। हम कहते है कि अगर हिन्दुओं में एक भी किचलु, महम्मद अली या शौकत अली होता तो हिन्दू-संगठन और शुद्धि की इतनी गर्मबाजारी न होती और इन हँगामों में काफी कभी हो जाती जो इस वैमनस्य के कारण दिखायी पडते है। मगर अफसोस के साथ कहना पडता है कि काँग्रेस ने भी समग्र रूप से इन भ्रान्दोलनो से भ्रलग-भ्रलग रहने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उममे शामिल होने में कुछ भी उठा नहीं रक्खा। इतना ही नहीं, एक भी जिम्मेदार काँग्रेस नेता ने ऐलान करके इन म्रान्दोलनो के खिलाफ़ म्रावाज बुलन्द करने का साहस नही किया । पंडित मोतीलाल नेहरू. प० जवाहरलाल नेहरू. लाला भगवानदास, लाला-श्रीप्रकाश इन ग्रादिमयो मे, जिनसे ज्यादा नैतिक साहस से काम लेने की ग्राशा की जा सकती थी. मगर इन सभी लोगो ने एक रोज अपने विरोध और अपनी आशका को व्यक्त करके दूसरे रोज उसका खरडन कर दिया श्रीर डके की चोट पर यह कहा कि शिद्धि और सगठन के बारे में हमने जो खयाल जाहिर किया था वह गा कि निपे पर आधारित था। जब ऐसे-ऐसे लोग दबाव में ग्रा जार्य तो फिर इन्साफ की उम्मीद किससे की जाये। अगर मौलाना महम्मद अली और शौकत अली की तरह इन सज्जनो ने भी अपनी कौम को इन आन्दोलनो के हानिकर और साधातिक परिखाम बतलाये होते और उसके खिलाफ बाकायदा व्यवस्थित ढग से प्रयत्न करते तो यकीनन ग्राज हिन्दू-मुस्लिम सबध इतने खिचे हुए न होते । मगर जो राजनीतिक दूरदर्शिता सदियो से खत्म हो चुकी हो उससे और क्या हो सकता है। एक स्त्री ने सारे योरोप को दाँतो तले उँगली दवाने पर मजबूर कर दिया। हिन्दुग्रो मे ऐसे व्यक्ति पैदा करने के लिए ग्राभी सदियाँ लगेगी। म्राज कौन कौन हिन्दू है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जी-जान से काम कर रहा हो, जो उसे हिन्दोस्तान की सबसे महत्वपर्ण समस्या समऋता हो, जो स्वराज्य के लिए एकता को बुनियादो शर्न समभता हो। कौम का यह दर्द, यह टीस, यह तडप म्राज हिन्दुम्रो मे कही दिखायी नही देती। दस-पाँच हजार मलकानो को शद्ध करके लोग फूले नही समाते, मानो ग्रपने लक्ष्य पर पहुँच गये, ग्रब स्वराज्य हासिल हो गया ! हमे याद नही म्राता कि म्राज तक किसी हिन्दू ने वैसे पवित्र, ऊँचे, दैवी प्रेरणा के भाव व्यक्त किये हो जो इस रामलखन की जोडी ने जेल से निकलते ही रो-रो कर भीगी हुई श्राँखो से निकलती हुई दर्द की एक ग्रावाज की तरह व्यक्त किये है। यह है वह राष्ट्रीय भावना जो राष्ट्रो के बेडे पार करती है, उनकी नैया किनारे लगाती है। यह कौमी मेल-जोल और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता का चमत्कार है। हमारे पास वह शब्द नहीं है जो उस कृतज्ञता को ज्ञापित कर सके, जो हर एक देशमक्त हिन्दू के दिल मे इन भ्रादरगीय व्यक्तियो के लिए उबल रहा है।

हमको यह मानने मे कोई संकोच नहीं है कि इन दोनों सम्प्रदायों मे कशमकश

श्रीर सन्देह श्रीर घृणा की जहें इतिहास में है। मुसलमान विजेता थे, हिन्दू विजित। मुसलमानो की तरफ से हिन्दुओ पर अकसर ज्यादितयाँ हुई और यद्यपि हिन्दुओं ने मौका हाथ ग्रा जाने पर उनका जवाब देने मे कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कुल मिलाकर यह कहना ही होगा कि मुसलमान बादशाहो ने सख्त से सख्त जल्म किये। हम यह भी मानते है कि मौजूदा हालात मे अजान श्रीर कुर्बानी के मौको पर मुमलमानो की तरफ से ज्यादितयाँ होती है और दगों में भी भ्रवसर मुसलमाना हो का पलडा भारी रहता है। ज्यादातर मुसलमान स्रव भी 'मेरे दादा सुल्तान थे नारे लगाता है और हिन्दु स्रो पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है। तबलीग के मामले मे ज्यादती मसलमानो ने की और हिन्दुग्रो की रोज ब रोज घटती हुई सख्या के कारण भी किसी हुद तक वही है। मगर इन सारे कारणो और दलीलो और घटनाओं को नज़र के सामने रखते हुए हम यह कहना चाहते है कि हिन्दुग्रो को इसमे कही ज्यादा राजनीतिक सहिष्णुता से काम लेने की जरूरत है। इतिहास से उत्तराधिकार में मिली हुई ग्रदावते मश्किल से मरती है, लेकिन मरती है, अमर नहीं होती। दूनिया के इतिहास में इसकी मिसाले न मिलती हो, ऐसी बात नही है और अगर न भी मिलती हो तो कोई वजह नहीं कि हम इसे तावीज की तरह अपने गले मे लटकाये रहे। हिन्दु स्रो के त्योहारो और जुलुसो के मौके पर अवसर मुसलमानो की तरफ से यह तकाजा होता है कि मसजिदो के सामने नमाज के मौके पर बाजा और शादियाने न बजाये जायें। यह बहुत ही स्वाभाविक माँग है। शोर-गल से निश्चय ही उपासना मे विघन पडता है और अगर मुसलमान इस शोर-गुल को बन्द करने पर जोर देते है तो हिन्दुस्रो को चाहिए कि वह उनकी दिलजोई करे। यह तो हिन्दु श्रो का उनके श्राग्रह के बिना भी, भगवान के प्रति सम्मान की द्षिट से ही कर्तव्य है, न कि जब कोई उन्हे उनका कर्तव्य याद दिलाये तो उससे लडने के लिए तैयार हो जायें। हिन्दू कहेंगे कि हमारे मन्दिरों के सामने से मुसलमानों के जुलुस भी बाजे बजाते न निकले । ऊपरी दृष्टि से तो यह बात बिलकूल न्याय की मालूम होती है लेकिन व्यवहार मे इसका यह परिखाम होना सम्भव है कि शहरो मे बाजे कतई बन्द कर दिये जाये क्योंकि मन्दिरों की सख्या इतनी अधिक है कि किन्ही-किन्ही शहरो मे तो हर एक घर के बाद मन्दिर दिखायी पडता है। फिर हिन्दुधो की सन्ध्या-हवन तो एकात में होती है लेकिन देवताओं की पूजा अवसर घटे और घडियाल के साथ हुआ करती है। तो जब वह उपासना के लिए स्वय भी मौन श्रावश्यक नहीं समऋते तो किस मुँह से मुसलमानो से इस चीज की माँग कर सकते है। तो भी हम यह कह देना उचित समभते है कि जब उपासना एक ही परमात्मा की है ग्रौर केवल उसके वाह्य रूप मे भेद है तो हिन्दू लोग क्यो इसकी राह देखें कि जब मुसलमान हमारे धर्म का श्रादर करेंगे तो हम भी उनके घर्म का श्रादर करेंगे। श्रगर धर्म का श्रादर करना ग्रन्छा है तो हर हालत मे ग्रन्छा है। इसके लिए किसी शर्त की जरूरत नही। वजह न थी कि सारी हिन्दू कौम सामृहिक रूप से कुछ थोडे से उन्मादग्रस्त तथाकथित देशभवतो की प्रेरणा से इस तरह पागल हो जाती। हम कहते है कि अगर हिन्दुओं में एक भी किचलु, मुहम्मद ग्रली या शौकत ग्रली होता तो हिन्दू-सगठन ग्रीर शुद्धि की इतनी गर्मबाजारी न होती ग्रौर इन हँगामो मे काफी कमी हो जाती जो इस वैमनस्य के कारण दिखायी पडते हैं। मगर ग्रफसोस के साथ कहना पडता है कि कॉग्रेस ने भी समग्र रूप से इन भ्रान्दोलनो से भ्रलग-म्रलग रहने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उममे शामिल होने मे कुछ भी उठा नहां रक्खा। इतना ही नहीं, एक भी जिम्मेदार काँग्रेस नेता ने ऐलान करके इन प्रान्दोलनो के खिलाफ ग्रावाज बुलन्द करने का साहस नही किया । पंडित मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, लाला भगवानदास, लाला-श्रीप्रकाश इन ग्रादिमयों में. जिनसे ज्यादा नैतिक साहस से काम लेने की ग्राशा की जा सकती थी, मगर इन सभी लोगो ने एक रोज अपने विरोध और अपनी आशका को व्यक्त करके दूसरे रोज उसका खएडन कर दिया श्रीर डके की चोट पर यह कहा कि शुद्धि और सगठन के बारे में हमने जो खयाल जाहिर किया था वह गलतफहमियो पर श्राधारित था। जब ऐसे-ऐसे लोग दबाव मे श्रा जायें तो फिर इन्साफ की उम्मीद किससे की जाये । अगर मौलाना महम्मद अली और शौकत अली की तरह इन सज्जनो ने भी ग्रपनी कौम को इन ग्रान्दोलनो के हानिकर ग्रौर साधातिक परिखाम बतलाये होते भीर उसके खिलाफ बाकायदा व्यवस्थित ढग से प्रयत्न करते तो यकीनन भाज हिन्दू-मुस्लिम सबंध इतने खिचे हुए न होते । मगर जो राजनीतिक दूरदिशता सदियो से खत्म हो चुकी हो उससे भ्रौर क्या हो सकता है। एक स्त्री ने सारे योरोप को दाँतो तले उँगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हिन्दुग्रो मे ऐसे व्यक्ति पैदा करने के लिए ग्रामी सदियाँ लगेगी। श्राज कौन कौन हिन्दू है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जी-जान से काम कर रहा हो, जो उसे हिन्दोस्तान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या समऋता हो, जो स्वराज्य के लिए एकता को बुनियादो शर्न समऋता हो। कौम का यह दर्द, यह टीस, यह तडप श्राज हिन्दुश्रो मे कही दिखायी नही देती। दस-पाँच हजार मलकानो को शद्ध करके लोग फूले नहीं समाते, मानो अपने लच्य पर पहुँच गये, अब स्वराज्य हासिल हो गया ! हमे याद नहीं ग्राता कि ग्राज तक किसी हिन्दू ने वैसे पवित्र, ऊँचे, दैवी प्रेरणा के भाव व्यक्त किये हो जो इस रामलखन की जोडी ने जेल से निकलते ही रो-रो कर भीगी हुई ग्राँखो से निकलती हुई दर्द की एक ग्रावाज की तरह व्यक्त किये है। यह है वह राष्ट्रीय भावना जो राष्ट्रों के बेडे पार करती है, उनकी नैया किनारे लगाती है। यह कौमी मेल-जोल भ्रौर एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता का चमत्कार है। हमारे पास वह शब्द नहीं है जो उस कृतज्ञता को ज्ञापित कर सके, जो हर एक देशमक्त हिन्दू के दिल मे इन आदरणीय व्यक्तियों के लिए उबल रहा है।

हमको यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इन दोनों सम्प्रदायों में कशमकश

श्रीर सन्देह श्रीर घृणा की जडे इतिहास मे है। मुसलमान विजेता थे, हिन्दू विजित। मुसलमानो की तरफ से हिन्दुओ पर अकसर ज्यादितयाँ हुई श्रीर यद्यपि हिन्दुओ ने मौका हाथ ग्रा जाने पर उनका जवाब देने मे कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कूल मिलाकर यह कहना ही होगा कि मुसलमान बादशाहो ने सख्त से सख्त जुल्म किये। हम यह भी मानते है कि मौजूदा हालात मे श्रजान ग्रीर कुर्बानी के मौको पर मुसलमानो की तरफ से ज्यादितयाँ होती है ग्रीर दगों में भी ग्रवसर मुसलमानों हो का पलडा भारी रहता है। ज्यादातर मुसलमान ग्रव भी 'मेरे दादा सुल्तान थे नारे लगाता है ग्रौर हिन्दुग्रो पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है। तबलीग के मामले मे ज्यादती मुसलमानो ने की और हिन्दुस्रो की रोज ब रोज घटती हुई सख्या के कारए। भी किसी हद तक वही है। मगर इन सारे कार हो और दलीलो और घटना श्रो को नजर के सामने रखते हुए हम यह कहना चाहते है कि हिन्दुश्रो को इसमे कही ज्यादा राजनीतिक सहिष्णाता से काम लेने की जरूरत है। इतिहास से उत्तराधिकार में मिली हुई ग्रदावते मश्किल से मरती है, लेकिन मरती है, अमर नहीं होती। दुनिया के इतिहास में इसकी मिसाले न मिलती हो, ऐसी बात नही है ग्रौर ग्रगर न भी मिलती हो तो कोई वजह नही कि हम इसे ताबीज की तरह अपने गले मे लटकाये रहे। हिन्दुग्रो के त्योहारो श्रौर जुलूसो के मौके पर अक्सर मुसलमानो की तरफ से यह तकाजा होता है कि मसजिदो के सामने नमाज के मौके पर बाजा भ्रौर शादियाने न बजाये जायें। यह बहुत ही स्वाभाविक माँग है। शोर-गुल से निश्चय ही उपासना मे विघ्न पडता है ग्रीर ग्रगर मुसलमान इस शोर-गुल को बन्द करने पर जोर देते है तो हिन्दुग्रो को चाहिए कि वह उनकी दिलजोई करे। यह तो हिन्दुओं का उनके आग्रह के बिना भी, भगवान के प्रति सम्मान की दिष्टि से ही कर्तव्य है. न कि जब कोई उन्हे उनका कर्तव्य याद दिलाये तो उससे लडने के लिए तैयार हो जायें। हिन्दू कहेंगे कि हमारे मन्दिरों के सामने से मुसलमानों के जुलूस भी बाजे बजाते न निकले । ऊपरी दृष्टि से तो यह बात बिलकुल न्याय की मालूम होती है लेकिन व्यवहार मे इसका यह परिखाम होना सम्भव है कि शहरो मे बाजे कतई बन्द कर दिये जार्ये क्योंकि मन्दिरो की सख्या इतनी अधिक है कि किन्ही-किन्ही शहरो मे तो हर एक घर के बाद मन्दिर दिखायी पडता है। फिर हिन्दु थ्रो की सन्ध्या-हवन तो एकात में होती है लेकिन देवताश्रो की पूजा अक्सर घटे और घडियाल के साथ हुआ करती है। तो जब वह उपासना के लिए स्वय भी मौन भ्रावश्यक नही समभते तो किस मँह से मसलमानो से इस चीज की माँग कर सकते है। तो भी हम यह कह देना उचित समभते हैं कि जब उपासना एक ही परमात्मा की है थ्रौर केवल उसके वाह्य रूप मे भेद है तो हिन्दू लोग क्यो इसकी राह देखे कि जब मुसलमान हमारे धर्म का श्रादर करेंगे तो हम भी उनके घर्म का श्रादर करेगे। श्रगर धर्म का श्रादर करना अच्छा है तो हर हालत मे अच्छा है। इसके लिए किसी शर्त की जरूरत नही।

ग्रच्छा काम करनेवाले को सब ग्रच्छा कहते है। दुनियाबी मामलो मे दबने से ग्राबरू मे बट्टा लगता है, दीन-धर्म के मामले मे दबने से नही । हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हम किसी के धर्म का आदर करे और वह हमारे धर्म का अपमान करे। थोडी देर के लिए यह भी सून ले। अगर मसलमानो का आम गैर-जिम्मेदार तबका हमारे बाजो को मसजिदो के सामने बन्द होते देखकर तालियाँ बजायेगा और बडी शान के साथ कहेगा 'दब गये, दब गये' तो इतना सून लेने मे क्या बुराई है। निश्चय ही मुसलिम लीडरान इस हालत को ज्यादा अर्से तक कायम न रहने देगे। यह किसी मजहब के लिए शान की बात नही है कि वह दूसरो की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाये। गौकशी के मामले मे हिन्द्ग्रो ने शरू से भ्रब तक एक ग्रन्यायपर्ण ढग म्रल्तियार किया है। हमको श्रिधिकार है कि जिस जानवर को चाहे पवित्र समभे लेकिन यह उम्मीद रखना कि दूसरे धर्म को माननेवाले भी उसे वैसा ही पवित्र समभे, खामखाह दूसरो से सर टकराना है। गाय सारी दुनिया मे खायी जाती है, इसके लिए क्या श्राप सारी दुनिया को गर्दन मार देने के काबिल समभेगे ? यह किसी ख़ैं-खार मजहब के लिए भी शान की बात नहीं हो सकती कि वह सारी द्निया से दूश्मनी करना सिखाये, न कि हिन्दू जैसे दार्शनिक, व्यापक ग्रौर सुसस्कृत के लिए जिसका सबसे पवित्र सिद्धान्त हो 'ग्रहिसा परमो धर्म.'। अगर हिन्दुओं को अभी यह जानना बाकी है कि इन्सान किसी हैवान से कही ज्यादा पवित्र प्राणी है, चाहे वह गोपाल की गाय हो या ईसा का गधा, तो उन्होंने श्रभी सम्यता की वर्णमाला भी नही समभी । हिन्दुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए गाय का होना एक वरदान है, मगर ग्राथिक दृष्टि के ग्रलावा उसका ग्रौर कोई महत्व नहीं है। लेकिन गोरचा का सारे हो-हल्ले के बावजूद हिन्दू स्रो ने गोरचा का ऐसा कोई सामृहिक प्रत्यन नहीं किया जिससे उनके दावे का व्यावहारिक प्रमाख मिल सकता। गौरिचिखी सभाएँ कायम करके घार्मिक फगडे पैदा करना गो रचा नही है । इस सुबे मे श्रिधिकाश जमीदार हिन्दू है। उन्होने गोचर जमीन का कोई इन्तजाम किया या जहाँ पहले से इन्तजाम था वहाँ उसे खत्म नही कर दिया ? जिस मुल्क मे तम्बाकू श्रौर चाय भौर नील भौर रबर की खेती के लिए काफी जमीन हो वहाँ मौजो मे गोचर का न होना आर्थिक खीच-तान की दलील हो सकती है, गोरचा की दलील हरगिज नहीं हो सकती। जब हम देखते है कि बैलो के लिए चारा मयस्सर नहीं तो गायों के लिए ( वह भी जब बुड्ढी, मरियल, कमजोर हो जायें ) चारा इकट्टा करने की दिक्कत का हाल किसी किसान से पृछिए। वह गायो को भूख से एडियाँ रगड-रगडकर मरने के बदले उन्हें कसाई के हवाले कर देना ज्यादा ग्रच्छा समभता है।

रहा तबलीग का मसला। इसमें दो राये नहीं हो सकती, क्यों कि हर मजहब को इसका काफी श्राख्तियार है बशर्ते कि उद्देश्य सच्चे अर्थों में धर्म का संस्कार ग्रौर सिद्धान्तों का प्रचार हो। जब उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा होता है तो वह फौरन एक सियासी मामले की सूरत श्रक्तियार कर लेता है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में धर्म विश्वासों के संस्कार का साधन नहीं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया गया है। उसकी हैसियत पागलपन की-सी हो गयी है जिसका वसूल है कि सब कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं। जिस दिन यह आपस की होड और दूसरे से आगे बढ जाने का खयाल धर्म से दूर हो जायगा, उस दिन धर्म-परिवर्तन पर किसी के कान न खड़े होगे।

गरज कि जिन कार सो का ऊपर जिक्र हम्रा उनमे एक भी ऐसा नही है जो हिन्दुओं के लिए 'हमारी जान खतरे में हैं' की हाँक लगाने को उचित ठहरा सके। इस खास मौके पर हिन्दू संगठन की पकार ने हिन्दू-मिलम एकता को जो ठेस पहुँचायी है, उसका बुरा श्रसर अगर दूर भी होगा तो बहुत दिनों में होगा । हिन्दू और मुसलमान न कभी दूध स्रौर चीनी थे, न होगे स्रौर न होने चाहिए। दोनो की स्रलग-स्रलग सूरते बनी रहनी चाहिए श्रीर बनी रहेगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उनके नेताश्रो मे परस्पर सहिष्णुता श्रौर उत्सर्ग की भावना हो । श्राम तौर पर हमारे नेता वह सज्जन होते है जो अपने सम्प्रदाय की मुसीबतों और शिकायतो का हमेशा बहुत सरगर्मी से रोना रोया करते है। वह अपने सम्प्रदाय के लोगो की दृष्टि मे लोकप्रिय बनने के लिए उसकी भावनात्रों को उकसाते रहते हैं और समभौते के मुकाबिले में, जो उनके उस विलाप को बन्द कर देगा. भगडे को कायम रखना ज्यादा ज़रूरी समभते है। हिन्दुम्रो में इस वक्त सहिष्ण नेताश्रो का श्रकाल है। हमारा नेता वह होना चाहिए जो गम्भीरता से समस्याग्रो पर विचार करे। मगर होता यह है कि उसकी जगह शोर मचानेवालो के हिस्से मे आ जाती है जो अपनी जोरदार आवाज से जनता की गदी भावनाओ को उभाडकर उन पर अपना अधिकार जमा लिया करते हैं। वह कौम को दरगुजर करना नही सिखाता, लड़ना सिखाता है, उसका फायदा इसी मे है। कोई श्रादमी ऐसी उल्टी बुद्धि का नहीं हो सकता कि उसे इस नाजुक मौके पर दोनो सम्प्रदायों की भ्रापसी खीच-तान के नतीजे न दिखायी दे भौर भ्रगर है तो हमे उसकी नीयत मे सन्देह है। इस सदेह की पृष्टि इस कारण से और भी होती है कि इस ग्रान्दोलन के शुरू करनेवाले और कार्यकर्ता अधिकतर वह लोग हैं जो राजनीतिक मामलो मे हिस्सा लेने से कावा काटते रहते है या उसमें हिस्सा लेते भी है तो आबरू बचाये हए। वर्ना हिन्द सगठन के बनारस में आयोजित जलसे में जमीदारों और राजाओं की इतनी बडी सख्या न दिखायी देती । जिघर देखिए राजे-महराजे श्रीर सेठ-महाजन ही नजर श्राते थे। उनके पीछे चलनेवालो ने अधिकतर वह लोग थे जिनका पुशतैनी पेशा गुलामी है, जिन्हे शुरू से यह शिकायत है कि मुसलमान सरकारी नौकरियाँ हडप कर जाते है श्रीर हमारा हाल पृक्षनेवाला कोई नही है, जिनके लिए एक मुसलमान सब-इसपेक्टर या कुर्क अमीन की नियुक्ति चीन के इंकलाब या तुर्की की फतेह से ज्यादा बडी घटना है।

हमारे रईसों ने जन-आन्दोलनो की तरफ थ्रब तक जो रवैया श्रिक्तियार किया है उसने उन्हें एक नापने का श्राला बना दिया है जिससे हुक्काम के हथकंडो का साफ-साफ पता चलता है। हिन्दू-मुस्लिम एकता हुक्काम की नजरों में कॉट की तरह खटकती थी इसलिए जब धनी-मानी लोग किसी ऐसे ग्रान्दोलन का उत्साह से स्वागत करें जिससे एकता को नुकसान पहुँचने का यकीन हो तो जाहिर है कि उनका उसमें शरीक होना उनके श्रपने मन की बात नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा से होनेवाली बात है। वर्ना जिन लोगों ने सख्त कानून पास करने में गवर्नमेंग्ट का साथ दिया वह हिन्दू सगठन के जलसे में इस जोर-शोर से हरिगज शरीक न होते। मगर यहाँ तो यकीन था कि हमारी कोशिशे ऊपरवालों की दुनिया में कब की निगाहों से देखी जा रही है। तो फिर क्यों न हाथों से पुण्य लूटे, कौम रहे या मिटे, इसकी क्या फिक । यह एक सच्ची बात है कि हुक्काम ने भी हिन्दू सगठन के ग्रान्दोलन से हमदर्दी दिखलायी। इसलिए रईसो का उसमें जोर-शोर से बडी संख्या में शरीक होना जरूरी था। उनके योगदान पर खुशों जाहिर करना इटनाश्रों से ग्रपनी नादानी जाहिर करना है।

इन धार्मिक आवेशो को भडकाने का इल्जाम सबसे ज्यादा कौसिलो की माँग करनेवालो की गर्दनो पर है। चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। काँग्रेस ने लिबरल नेताओं का पर्दाफाश कर दिया था। रईस श्रीर ताल्लुकेदार भी जनता की नजरो से गिर चुके थे। वह हजरात जिन्होने देशभिकत के अपने तमाम दावो के बावजूद वकालत या सरकारी नौकरी न छोडी थी. पब्लिक की निगाहो में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे थे। इस बहसंख्यक जमात के लिए भ्रपनी खोयी हुई भ्राबरू हासिल करने का, भ्रपनी साख जमाने का. श्रपनी कौमेपरस्ती का सबूत देने का, श्रीर ऐसे मौके पर जब कौंसिलो का चुनाव पास था, इससे बेहतर ग्रीर कौन मौका हाथ ग्रा सकता था ? 'हिन्दू क़ौम खतरे में हैं का नारा मारकर वह लोग हिन्दुओं के हितैपी बनना चाहते थे। मुसलिम जमात में भी उनकी तादाद कम न थी। धार्मिक पचपातों को भड़काना शुरू किया गया। राय साहब श्रीर खान साहब ग्रपने गुप्त स्थानो से निकल पडे श्रीर जनता की दोस्ती का दम भरने लगे। एक तरफ से म्रावाज म्रायी, हिन्दुमो को खिलाफत के म्रान्दोलन से सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह उनकी हस्ती को मिटा देगा। दूसरी तरफ नारए तकबीर बुलंद हुम्रा, हिन्दू हम पर हावी होते जा रहे है, स्वराज्य से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। कही किसी म्यूनिसिपैलिटी ने कानूनन् गौकूशी बन्द की। बावेला मच गया। शोर मचानेवालो की कमी न थी। जेल जाना था, तब शान्तिपूर्वक अपने-अपने कोनो मे दूबके बैठे थे। म्रब जेल का डर नहीं, इज्जत बढने की उम्मीद थी। फिर क्यो चप रहें। सवाल-जवाब शुरू हुमा। रोज ब रोज लहजा सख्त होता गया। इघर 'लीडर' था तो उधर ढेरो उर्दू अखबार ऐंग्लो-इंडियन अफसरो के निर्देशानुसार मैदान मे आ खडे हुए। युद्ध की घोषणा हो गयी। जो इस हँगामे को ठडा कर सकते थे वह जेल मे थे।

उनकी जगह लिबरल हजरात ने ली। नतीजा जो कुछ हम्रा, जाहिर है। वह कौम के दोस्त साबित हो गये। सरकार से भी वाहवाही मिली। फूट का बीज बीया गया : कॉग्रेस की जड खोदने के लिए। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने के लिए। उसे पब्लिक की नजरों में जलील करने के लिए । और चूंकि काँग्रेस का एक हिस्सा खुद ही लिबरल सज्जनो के से स्वार्थवाला था, उसने भी इस चिनगारी को भडकाया कि कही हम ग्रपना भरम न खो बैठे। काँग्रेस के लीडरो ने भी ग्रपराधियो जैसे मौन से काम लिया। यह है उस खीचतान का भेद जो इस वक्त कौम का सबसे नाजुक मसला बना हमा है। यह सारी माग लगाने की कोशिशे या तो महज कौसिलो मे वोट हासिल करने के लिए की गयी या सरकार को खुश करने के लिए। बस। लेकिन इसका असर लच्य-सिद्धि के बाद बरसो तक कायम रहेगा। सितम यह है कि अब भी हिन्दू क़ौम के अलमबरदार एकता के महत्व को समभते मे श्रसमर्थ है। चनाचे कौसिलो मे जानेवालो की कमी नहीं है, हिन्दु सगठन को ताकत पहुँचानेवालों की कमी नहीं है, ऐतिहासिक विद्वेषों के मुदें उखाडनेवालों की कमी नहीं है—कमी है तो एकता के लिए अपने को सम्पित कर देनेवालो की, एकता के लिए मिट जानेवालो की। मसलमानो मे अली बरादरान, मौलाना श्रबुलकलाम श्राजाद, डाक्टर किचलु एकता के लिए श्रपने को समर्पित कर चुके है। हिन्दु श्रो मे यह कतार खाली है। कितने शर्म की बात है कि जिस एकता को महात्मा गाधी ने स्वराज्य की पहली सीढी करार दिया हो उसके लिए एक प्रभावशाली हिन्दू बुजुर्ग पुरी तरह तैयार नही है। अगर यही रफ्तार है तो स्वराज्य मिल चुका, और अगर हलवाई की दुकान पर दादे का फातिहा पढा जाना मुमिकन हो तो हमे स्वराज्य के नाम पर फातिहा पढ लेना चाहिए।

जमाना, फरवरी १६२४

#### कर्बला

मित्रवर श्रीयुक्त रामचन्द्र टएडन ने मेरे 'कर्बला' नामी ड्रामा की ग्रालोचना करते हुए यह शका प्रकट की है कि इस नाटक में हिन्दू पात्र क्यों लाये गये। उनका कथन है—'हिन्दू पात्रों के समावेश से न हिन्दुओं को प्रसन्नता होगी, न मुसलमानों को तुष्टि, इसलिए हिन्दू पात्र न लाये जाते तो कोई हानि न होती।' यह ड्रामा ऐतिहासिक है, ग्रौर इतिहास से यह पता चलता है कि कर्बला के संग्राम में कुछ हिन्दू योद्धाग्रों ने भी हजरात हुसैन का पच लेकर "प्राणोत्सर्ग किये थे, ग्रत. उन पात्रों का बहिष्कार करना किसी भाँति युक्तिसगत न होता। रही यह बात कि उनके समावेश से हिन्दू ग्रौर मुसलमान, दो में से एक को भी प्रसन्नता न होगी, इसके लिए लेखक क्यों कुसूरवार ठहराया जाय? ग्राज हिन्दू ग्रौर मुसलमान दोनों जातियों में वैमनस्य है, इसलिए सभव है कि

ऐसे मिश्रित दृश्य रुचिकर न हो, लेकिन जरा गौर से देखिए, तो इस दृश्य मे ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर किसी हिन्दू या मुसलमान की ग्रापित हो। हिन्दू जाति यदि अपने पुरुखाओं को किसी धर्म-संग्राम में भ्रात्मोत्सर्ग करते हुए देखकर प्रसन्न न हो तो सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि हममे बीर-पूजा की भावना भी नही रही, जो किसी जाति के ग्रध पतन का ग्रतिम लच्चा है। जब तक हम ग्रर्जुन, प्रताप, शिवाजी श्रादि वीरो की पूजा श्रीर उनकी कीर्ति पर वर्ग करते है तब तक हमारे पुनरुद्धार की कुछ श्राशा हो सकती है। जिस दिन हम इतने जातिगौरय-शुन्य हो जायेगे कि भ्रपने पर्वजो की ग्रमरकीर्ति पर श्रापत्ति करने लगे, उस दिन हमारे लिए कोई ग्राशा न रहेगी। हम तो उस चित्तवृति की कल्पना करने मे भी श्रसमर्थ है जो हमारे श्रतीत गौरव की स्रोर इतनी उदासीन हो। हमारा तो अनुमान है कि हिन्दू इच्छा न रहने पर भी इस बात से प्रसन्न होगे भीर उस पर गर्व करेगे। हाँ, मुसलमानो की तृष्टि के विषय मे हम निश्चयात्मक रूप से कुछ नही कह सकते। लेकिन चूंकि मुसलमान लेखको ने यह भ्रन्वेषस किया है भीर उन्ही के भ्राधार पर हमने हिन्दू पात्रो का समावेश किया है इसलिए इस विषय मे शका करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि मुसलमान तुष्ट होंगे । यदि मुसलमानो को एक महान् सकट मे आर्यो से सहायता पाने पर खेद होता तो वह इसका उल्लेख ही क्यो करते । भ्राजकल की समुन्नत जातियाँ भी संकट के अवसर पर दी गयी सहायता का एहसान मानने मे अपमान नही समभती। फिर कोई कारण नहीं कि मुसलमान क्यो आर्यों की प्राणपण से दी गयी सहायता का अनादर करें। हाँ, यदि हिन्दू लोग आज उस एहसान के बल पर मुसलमानो के सामने शेखी बघारने लगे तो संभव है, मुसलमानो के मन मे कृतज्ञता की जगह देख का भाव उत्पन्न हो जाय श्रीर वे उस घटना को भूल जाने की चेष्टा करने लगें।

समालोचक महोदय को दूसरी शका यह हुई है कि यदि आर्यो का अरब में जाकर बसना मान लिया जाय तो यह क्योकर हो सकता है कि महाभारत काल से हुसैन के समय तक वे लोग अपने धार्मिक आचार-विचार की रखा कर सके, कैसे मन्दिर बनवा सके, कैसे रियासत बना सके ? अतएव उनकी वेश-भूषा तथा भाषा भी अरबो ही से मिलनी चाहिए थी। अरब जैसी मूर्ति विघ्वंसक जाति के बीच में रहकर वे कैसे अपनी जातीयता का पालन कर सके ?

हमारे मित्र को मालूम होगा कि महाभारत काल मे अरब या ईरान आयों के लिए कोई अपरिचित स्थान न थे। परस्पर गमनागमन होता रहता था। उस समय मुसलमान धर्म का जन्म न हुआ था और अरब जाति मूर्तिपूजा मे रत थी। एक नही, अनेक देवता की पूजा होती थी। बहुत संभव है उनकी वेश-भूषा भी आयों से मिलती-जुलती रही हो। सिदियन, हूख, कुशन आदि जातियाँ उत्तर-पश्चिम से आकर आयों मे सम्मिलित हो गयी। इससे प्रकट होता है कि उस समय उनमे और आयों मे विशेष

सादृश्य था। कम से कम यह अनुमान किया जा सकता है कि महाभारत काल में प्रतिमापूजा का प्रसार न हुआ था और इसका कोई प्रमाख नहीं कि आयों और अरबों में
उतनी विभिन्नता न थीं जितनी इस समय है। हुसैन के समय तक मुसलमान धर्म का
प्रादुर्भाव हुए पचास वर्ष से अधिक न हुए थे। उस वक्त तक ईरान भी पूर्णरीति से
मुसलमान सेनाओं के सामने परास्त न हुआ था। जब हम जानते है कि अश्वत्थामा के
अरब निवासी वंशज मूर्तिपूजक थे तो मुसलमानों को उनसे ख्वामख्वाह लड़ने का क्या
कारख हो सकता था? ऐसी दशा में यदि वे आर्य अपने आचरख का पालन कर सके
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनका नामकरख हमने नहीं किया। हमने उनके वहीं
नाम लिख दिये हैं, जो हमें इतिहास में मिले। यह इस बात की एक और दलील है
कि इतना जमाना गुजरने पर भी वे आर्य वीर अपनी वश परम्परा को भूले न थे। जब
हम देखते हैं कि पारसी जाति शताब्दियाँ से भारतवर्ष में रहने पर भी अपने धर्म और
आचरख को निभाती चली जाती है तो आर्यों के विषय में ऐसी शका करना सर्वथा
निर्मुल है।

माधुरी, १ जनवरी १६२५

# उदू में फ़िरग्रौनियत१

मिस्टर नियाज फतेहपूरी उर्दू के एक प्रतिष्ठित पत्रकार है यानी उनमे इस तरह लिखने की जन्मजात प्रतिभा है कि पढनेवाले भडक जायें। इतना ही नहीं, उनमे देश-भित्त के तमाम दावों के बावजूद हद दर्जे की साम्रदायिक भावनाथों और विचारों को प्रकट करने का भ्राश्चर्यजनक साहस भी है। जिस व्यक्ति में यह दोनों तत्व एकत्र हो जायें उसके सफल पत्रकार होने में संदेह की गुजाइश नहीं। उधर सरकार भी खुश, खरीदार भी खुश और समभदार लोग हैरत से दाँतों तलें उँगली दबाये हुए। इन महाश्य ने उर्दू दुनिया में एक लेखन-शैली का भ्राविष्कार किया जिसे उनभी हुई शैली कह सकते हैं और शुरू में 'रक्कासा' और 'मुगलिया' और 'क्यूपिड' और इसी तरह के दूसरे मौलिवयाना विषयों पर लिखते रहे। भ्राप भ्राजकल इनसाइक्लोपीडिया या दूसरों पत्रिकाओं में गम्भीर लेखों का भ्रनुवाद, उनका हवाला दिये बगैर, किया करते हैं और इस खयान से उनकी गिनती विद्वानों में की जा सकती हैं। भ्राप रूढियों के तोडनेवाले हैं भ्रौर मौलिवयों के सुधार के भ्रवल पोषक। समय-समय पर भ्राप भ्रपने स्वतंत्र चिन्तन को प्रकाशित करने के लिए धार्मिक मान्यताभ्रो और नैतिक समस्याभ्रो पर चोटे किया

१ मिस्र के बादशाह 'फिरौन' से, जिसने घमगड़ के मारे खुदाई का दावा किया था श्रौर जिसे हजरत मूसा के शाप ने समाप्त किया।

करते है जिससे मित्र-मडली मे भ्रच्छी चहल-पहल हो जाया करती है। शायद इसी वजह से कोई ग्रापकी ग्रापत्तियों का उत्तर देने की जरूरत नहीं समभत। । ग्राप पिछले तीन सालो तक हिन्दस्तानी एकेडेमी के एक विशिष्ट सदस्य रहे मगर नये चनाव मे किसी कारण से न श्रा सके। यह तो उनके एकेडेमी पर गुस्सा होने का कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि खदा के फजल से ग्राप इतने तंगदिल नहीं है मगर शायद ग्रापकी श्चनुपस्थिति मे एकेडेमी ने सरासर नियमो का उल्लंबन और साम्प्रदायिक भावना को बल देना शरू कर दिया है और इसीलिए ग्रापका ग्राजाद कलम इधर दो-तीन महीनो से एकेडेमी की बिखया उधेडने मे लगा हुआ है। हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी का जन्म उर्द-हिन्दी दोनो भाषाय्रो को सशक्त श्रीर उन्नति करने के लिए हम्रा श्रीर दोनो ही भाषात्रों के कुछ विशिष्ट लोग उसके सदस्य बनाये गये। हिन्दी के विभाग में किसी मुसलमान लेखक को नामजद नहीं किया गया क्योंकि इस सूबे में हिन्दी का कोई मसल-मान लेखक नहीं है। उर्दू विभाग में दो-एक हिन्दू भी नामजद कर दिये गये इसलिए कि हजरत नियाज चाहे उनके ग्रस्तित्व से इनकार करे पर उर्दु में हिन्दुश्रो की एक ग्रन्छी-खासी सख्या है। एकेडेमी चुँकि एक साहित्यिक सस्था है जहाँ उसने तत्व चिन्तन, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति की श्रोर ध्यान दिया वहाँ साहित्य की भी उपेचा नहीं की और श्रग्रेजी के एक प्रसिद्ध नाटककार के कूछ नाटकों को दोनों भाषाश्रो मे प्रकाशित करने का निश्चय किया। हिन्दी अनुवाद मुक्तको सौपा गया, उर्दु श्रनुवाद मुंशी दया नरायन साहब निगम एडिटर 'जमाना' श्रौर मुशी जगत मोहन लाल साहब 'खाँ' को । हजरत नियाज उस वक्त एकेडेमी के मेम्बर थे । मगर तब उन्होने इन प्रस्तावों के विरोध में जबान खोलना किसी वजह से ठीक नहीं समभा। श्रब श्रापको यह श्रापत्ति है कि ग्रेंग्रेजी नाटको का श्रनुवाद क्यो किया गया भीर क्या इसके लिए मुसलमान लेखक न मिल सकते थे। भ्रापके खयाल मे कोई हिन्दू उर्दू लिख ही नही सकता चाहे वह सारी उम्र इसकी साधना करता रहे ग्रीर मुसलमान जन्म से ही उर्दू लिखना जानता है यानी उर्दू लिखने की योग्यता वह माँ के पेट से लेकर ग्राता है ! यह दावा इतना गलत, पोच, लचर श्रौर बेवकुफी से भरा हुश्रा है कि इसके जवाब की ज़रूरत नही। मै तो इतना ही कह सकता है कि जिस जबान के साहित्यकार इतने तंग-नजर, अपने घमंड में फुले हुए हो उसका खुदा ही मालिक है। मुसलमानो पर यह ग्राम एतराज है कि उन्होने हिन्दू शायरो ग्रीर लिखनेवालो का कभी सम्मान नही किया। यहाँ तक कि नसीम और सरशार भी उर्दू के बड़े लिखनेवालो के दायरे से बाहर कर दिये गये मगर ऐसी ढिठाई की हिम्मत ब्राज तक किसी ने न की थी। उसका सेहरा मिस्टर नियाज के सर है। मै यह मानने को तैयार हैं कि उर्द जबान पर निसबतन मुसलमानो के एहसान ज्यादा है लेकिन यह नहीं मान सकता कि हिन्दुश्रो ने उर्दू मे कुछ किया ही नही। ग्राज करोड़ो हिन्दू उर्द् पढते है, लाखो लिखते है, हजारो इसी जबान में साहित्य-रचना करते हैं चाहे किवता में, चाहे गद्य में, और उर्दू की हस्ती हिन्दुओं के सहयोग से कायम है। पंजाब के मुसलमान पजाबी लिखते ग्रीर बोलते है, बगाल के मुसलमान बगाली, सिन्ध के सिन्बी, गुजरात के गुजराती, मद्रास के तामिल। उर्दू बोलने-वाले हिन्दू या मुसलमान ज्यादातर इस सुबे मे है। कुछ पजाब श्रीर हैदराबाद मे। श्रगर इस बात की छानबीन का कोई सही तरीका हो कि कितने हिन्दू उर्दू बोलते है ग्रौर कितने मुसलमान तो मेरे खयाल मे दोनो की तादाद मे बहुत ज्यादा फर्क ननजर म्रायेगा। यह दूसरी बात है कि हजरत नियाज हिन्दुस्रो की उर्द को उर्द ही न कहे। इसी तरह हिन्दू भी मुसलमानो की उर्दू को उर्दू न समभे तो उसे दोषी नही ठहराया जा सकता। अगर मुसलमान उर्दू मे अरबी और फारसी लफ्ज ठूँम-ठूँम कर उसे इस्लामी रंग देना चाहता है तो हिन्दू भी उसमे हिन्दी स्रीर भाषा के शब्द दाखिल करके उसे हिन्दू रग देने का इच्छ्क हो सकता है। उर्दू न मुसलमान को बपौती हैन हिन्दू की। उसके लिखने भ्रौर पढने का हक दोनो को हासिल हे। हिन्दुस्रो का उस पर हक पहला है क्योंकि वह हिन्दी की एक शाखा है, हिन्दी पानी ग्रौर मिट्टी से उसकी रचना हुई है ग्रौर सिर्फ कुछ थोडे से ग्ररबी श्रीर फारसी शब्दों के दाखिल कर देने से उसकी ग्रसलियत नहीं बदल सकती, उसी तरह जैसे पहनावा बदलने से राष्ट्रीयता या जाति नही बदल सकती। हजरत नियाज चाहे जितनी ही ग्रांखे लाल-पीली करे मगर हिन्दू उर्दू पर अपने हक से अपना हाथ नही खीच सकता श्रीर न वह उसे ग्रपने ढग पर लिखने ही से बाज ग्रा सकता है उसी तरह जैसे मुसलमान उसे अपने ढग पर लिखने से बाज नहीं ब्राते । हिन्दू उर्दू का खून कर रहे हैं । उसी तरह हिन्दू भी कह सकता है मुसलमान उर्दू के गले पर कुन्द छुरी फेर रहे है। बटवारा इसी तरह हो सकता है कि मुसलमान लिखे, मुसलमान पढने वालो के लिए, हिन्दू लिखेगा हिन्दू पढनेवालो के लिए, मगर यह नही हो सकता कि हिन्दू उर्दू लिखने-पढने से बिल्कुल किनारा कश हो जायँ और मुसलमानो की लिखी हुई किताबे पढ कर अपना संतोष कर ले। वह इस गौण स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नही है और हर आन्दोलन जो उर्दू जबान की तरक्की के लिए अमल मे आये उसमे हिन्दू अपनी हैसियत से शरीक होने का हक रखते है और मुक्ते यकीन है कि हजरत नियाज जैसे तग-नजर लोगो को छोडकर ऐसे मुसलमान बहुत कम होगे जो हिन्दुम्रो के इस हक से इन्कार कर सके। एकेडेमी की जिस सब-कमेटी पर उर्दू अनुवादको का चुनाव करने का दायित्व है उसमे काफी तादाद मुसलमान साहबान की है। अगर वह लोग हिन्दुओं को इस हद तक नालायक नहीं समक्तते, जितना हजरत नियाज समक्ते हैं और कुछ हिन्दू लेखको की पिछली सेवाग्री या साहित्यिक रुचि का सम्मोन करना उन्हे उचित मालूम होता है तो किसी को शिकायत का मौका न होना चाहिए। मिस्टर निगम ने उर्दू की जो लिदमते की है उनसे इन्कार करना साहित्य के प्रति ऐसी निर्लज्ज कृतघ्नता है जो हजरत नियाज से ही मुमिकन है। कौन ग्रदाजा कर सकता है कि मिस्टर निगम ने 'जमाना' के प्रकाशन में कितने नुकसान उठाये हैं। उम पर खानदानी जायदाद ही नहीं लुटा दी बल्कि अपनी ज़िन्दगी भी उसकों भेट कर दी और आज एक तगदिल अखबारनवीस को यह कहने की हिम्मत होती हैं कि पच्चीस साल की इस साहित्यिक सेवा का कुछ मूल्य ही नहीं। हजरत खाँ उर्दू के सिद्धहस्त कि है। उनकी किवता के शायद हज़रत नियाज भी कद्रदाँ हो मगर आपकी कद्रदानी ज्यादा से ज्यादा जबानी जमाखर्च तक जा सकती है। रुपये पैसे का मौका आते ही वह कद्रदानी उडनछू होने लग जाती है। मैं हजरत नियाज को बडी ईमानदारी से मशिवरा दूँगा कि वह एकेडेमी के सदस्यों का चुनाव भाषा के आधार पर नहीं सप्रदाय के आधार पर करवाये। उस वक्त अगर कोई हिन्दू अनिकार हस्तचेप करें तो उसके पीछे लट्ट लेकर दौडे। लेकिन जब तक चुनाव भाषा के आधार पर है, और हिन्दू भी उर्दू लिखते हैं, उस वक्त तक वह हिन्दुओं को अमलों कद्रदानी के दायरें से बाहर नहीं रख सकते। मगर यह याद रहें कि सप्रदाय के आधार पर हद से हद एक तिहाई से ज्यादा रकम उर्दू के हाथ नहीं पड सकती। इस तिहाई में ऐतिहासिक महत्व और आन-बान सब कुछ शामिल है।

यहाँ तो हिन्दू लेखको के साथ यह कद्रदानी दिखायी जाती है उधर हिन्दुओं को हिन्दी के मुसलमान कियों से कितना सच्चा प्रेम हैं। रहीं म और जायसी आदि की किवता के नये-नये सस्करण प्रकाशित होते रहते हैं। उन्हें इतने ही शौक से पढ़ा जाता है जैसे सूर या तुलसी को। पाठ्यक्रम में उसे हिन्दू कियों के साथ-साथ जगह दी जाती है, हिन्दू या मुसलमान होने का किसी को खयाल ही नहीं आता। उद्दें के किसी हिन्दू शायर का कलाम किसी मुसलमान ने सग्रह किया हो इसकी मुफ्ते कोई मिसाल नहीं मिलती। हाल में हजरत असगर ने 'यादगारे नसीम' का संकलन किया है जिसका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। इस साहित्यक संकीर्णता और द्वेष की भी कोई सीमा है।

जमाना, दिसम्बर १६३०

#### नवयुग

ृ हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के प्रकोप से नवयुग का ग्रारम्भ हो रहा है, उसी भाँति जैसे नववर्ष का प्रारम्भ होलिका के प्रचएड ग्रानिकाएड से होता है। एक तरफ काँग्रेस की विकांग कमेटी प्रयाग में बैठी हुई गोलमेज परिषद् की शर्तो पर विचार कर रही थी, दूसरी ग्रोर काशी में विद्रोह की ग्राग धधक रही थी । ग्रौर ठीक उस समय जब काँग्रेस समभौते की स्वीकृति पर फैसला सुनाने जा रही थी, कानपुर में भीषण हत्या-काएड ग्रारम्भ हो गया। काशी की ग्रपेसा कानपुर का दगा कही ग्रधिक भीषण ग्रौर प्रस्यंकारी था। ग्रभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस हत्याकाएड से राष्ट्र

को कितनी चित पहुँची पर इसमे सन्देह नही कि हानि इतनी अधिक हुई है जो वर्षों मे प्री न होगी । एक सप्ताह तक कानपुर मे अराजकता का पूरा आधिपत्य रहा । सरकार श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसका दमन न कर सकी। बद्धि यह मानने को तैयार नहीं होती कि जो सरकार राजनीतिक ग्रान्दोलन का दमन करने में इतनी तत्परता से काम ले सकती है, इतनी ग्रासानी से गोलियाँ चलवा सकती है. वह इस अवसर पर इतनी अशक्त हो गयी कि उसकी उपस्थिति मे रक्त की नदी बह गयी और वह कुछ न कर सकी ! क्या खुफिया पुलिस केवल राजनीतिक प्रगति की जाँच करने के लिए ही है ? उसे जनता मे आन्दोलित होनेवाली भावनाओं का पहले से क्यो ज्ञान नही होता ? क्यो उसके कर्मचारी बारूद पर सोये रहते है और जब तक घडाका नहीं हो जाता उन्हें खबर नहीं होती ? सम्भव है सरकार की इस दलील में कुछ सत्य हो कि वह दगे को दबाने के लिए काफी शक्ति न रखती थी, पर साधारण बुद्धि जिस नतीजे पर पहुँची है वह यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने जान-बुभकर केवल यह दिखाने के लिए कि बगैर सरकारी सहायता के तुम लोग कुछ नही कर सकते, यहाँ तक कि शान्तिपूर्वक रह भी नहीं सकते और तुम्हें एक दूसरे को फाड खाने से बचाने के लिए एक तीसरी बलवान शक्ति का रहना अनिवार्य है, इस हत्याकाएड को रोकने की कोशिश नहीं की । उनका यह अभिप्राय पूरा हुआ या नही, हम नही कह सकते लेकिन इतना हम कह सकते है कि सरकार का जो कुछ रहा-सहा विश्वास था वह भी जनता के दिलो से उठ गया। जन साधारण को ऐसे काएडो को रोकने का एक ही उपाय सुभता है भ्रौर वह उत्तरदायित्वपूर्ण विधान है। यदि सरकार को भय होता कि ऐसी दुर्घटना उसे जड से उखाड देगी, उसके विरुद्ध ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा जिसमे उसकी सत्ता ही बाधा मे पड जायगी तो वह यो तटस्थ न रहती। एक मास के अन्दर काशी, मिर्जापुर, भ्रागरा भ्रादि स्थानो मे जातिगत वैमनस्य का इतना भयंकर रूप धारण कर लेना भ्रगर हमें कोई शिचा देता है तो वह यह है कि मुस्लिम भाइयो को अपने साथ न ले चलने मे हमने भूल की । यह सत्य है कि हमने उनकी सहायता के लिए सदैव हाथ फैलाये रखा, सदैव उनकी सहानुभृति की याचना करते रहे, लेकिन यह भी मानना पडेगा कि बगैर भ्रापस में कोई समभौता किये हुए सत्याग्रह ग्रान्दोलन का सूत्रपात कर देना हमारे मस्लिम भाइयो को अप्रिय ही नही लगा, उसमे कुछ सन्देह भी उत्पन्न किया। शायद म्रान्दोलन की मफलता ने उन्हें म्रोर भी भयभीत कर दिया हो। जिस काम मे हम शरीक नहीं होते. जिसकी सफलता की हमें कोई आशा नहीं होती, उसे सफल होते देखकर हमे स्वाभाविक रूप से कुछ चिढ होती है। मुस्लिम भाइयो मे इसी मनोवृत्ति ने श्रवश्य श्रसतोष पैदा किया ग्रीर यह श्रनुभव कि हिन्दुग्रो ने मुसलमानो के एक ग्रंश की सहायता से इतना बडा पडाव मार लिया, मुसलमानो को ग्रपनी ही दृष्टि मे परा-भूत कर दिया । इधर राष्ट्रीय ग्रान्दोलन की ग्राशातीत सफलता ने बहुत सम्भव है, हमे

भनम्र बना दिया हो, हम यह समभने लगे हो कि मुसलमानो की सहायता के बगैर भी हम बहुत कुछ कर सकते है। जो कुछ भी हो यह मानना पडेगा कि अभी पथगत द्वेष की हमारे समाज मे प्रधानता है और जब तक हम इस द्वेष और विरोध को मिटा न लेगे, हम राजनीतिक चेत्र में कदम नहीं बढा सकते। ऐसे ही दगे पहले सत्याग्रह भ्रान्दोलन के बाद हए थे। मगर दोनों में थोड़ा भ्रन्तर है। उस वक्त के सभी दगों का कारण धार्मिक था. मसजिद के सामने बाजा बजाना या कुर्बानी। इस समय जो दंगे हो रहे है उनके कारण राजनीतिक है। काशी मे एक विदेशी कपडे के व्यापारी की हत्या ने बारूद में स्नाग लगायी। कानपुर में मुसलमानो की दूकानें बन्द करवाने की चेष्टा ने पुत्राल में चिनगारी का काम किया। पुत्राल पहले से मौजूद था, केवल चिनगारी की कमी थी। हम खुद काँग्रेस मेन है। ग्राज से नही, हमेशा से। ग्रसहयोग में हमारा विश्वास है, मगर हम कहने से बाज नहीं रह सकते कि काँग्रेस ने मुसलमानो को ग्रपना सहायक बनाने की श्रोर उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। वह हिन्दू सहायता प्राप्त करके ही संतुष्ट रह गयी। भारत मे हिन्दू बाईस करोड है। बाईस करोड ग्रगर कोई काम करने का निश्चय कर ले तो उन्हे कौन रोक सकता है हिन्दु श्रो मे इसी मनोवृत्ति ने प्रधानता प्राप्त कर ली। मुसलमानो का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की गयी प्रवश्य पर बेदिली के साथ। काँग्रेस ने ऐसी सम्भावनाम्नो की श्रोर ध्यान नही दिया । यह उसी श्रदूरदिशता का परिग्णाम है । यह ठीक है कि पहले ही काँग्रेस के जिम्मेदार ब्रादिमयों को जेल में डाल देने से, जिनमें ऐसे मुसलमान नेताब्रो की सख्या काफी थी, जो मुसलमानो पर ग्रसर डाल सकते थे, बहुत कुछ जिम्मेदारी सरकार के सिर आ पडती है। लेकिन यह मानते हुए भी ठडे दल से विचार करने पर यह स्वीकार करना पडेगा कि कॉग्रेस प्रोग्राम मे वैमनस्य पैदा होने की सम्भावना होते हुए भी उसने मुस्लिम जनता का दिल हाथ में लेने का कोई उल्लेखनीय उद्योग नहीं किया और इस तरह से उसने विपिच्चियों को अपना अनर्थकारी प्रोपेगेएडा करने के लिए उपयुक्त चेत्र बना दिया। अपनी भूलों को स्वीकार कर लेने में हमें किसी प्रकार का संकोच न होना चाहिए क्योंकि उससे भविष्य के लिए हम सचेत हो जाते हैं। हमें यह देखकर सतीष होता है कि इन हत्याकाएडो के बाद अब आपस में मेल-जोल की श्रीर लोगो का ध्यान श्रधिक हो गया है। यदि हम पहले से ही सचेष्ट हो जाते तो क्यो यह अनर्थ होता । जिस तरह आज लोग गली-गली और महल्ले-महल्ले चक्कर लगा-लगाकर प्रेम का सदेश सुनाते फिरते है, उसी भाँति यदि पहले भी यह प्रोपेगेएडा किया जाता, तो यह नौबत क्यो ब्राती । हम तो यहाँ तक कहेगे कि किसी पर दूकान बन्द करने के लिए दबाव डालना भीर समाज के एक मुख्य भ्रंग का सहयोग प्राप्त किये बिना, पिकेटिंग करना भी वाछनीय न था। घर-घर घुमकर वही काम यदि उतनी सफलता से नहीं तो उतने खतरे के बगैर किया जा सकता था। यह कहना कि हमने सदैव विनय

श्रीर सौजन्य से काम लिया है, सत्य पर परदा डालना है। श्रीर जिद से जिद पैदा होती है। यह वही सब मवाद है जो इतने दिनो भीतर ही भीतर पककर श्रव इस रूप में प्रकट हुआ है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारा उद्धार है। हमें श्राशा है कि श्रव हम ज्यादा सयम, ज्यादा विचार, ज्यादा नम्रता से काम लेगे श्रीर हिन्दू मुस्लिम मैत्री को केवल राजनीतिक श्रावश्यकता न समभ्रेगे, बिल्क उसे श्रपने कर्म का एक तत्व बना लेगे। यदि ऐसा हुआ तो बुराई से भलाई पैदा हो जायगी श्रीर भविष्य में श्रानेवाली किठनाइयो पर हम सदैव के लिए विजयी हो जायगे।

मार्च १६३१

# मिर्जापुर कांफ्रेन्स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव

मिर्जापुर ने सबसे महत्व की जो बात की, वह थी श्री युस्फ इमाम के प्रस्ताव को स्वीकार करना । इसका अभिप्राय यह था कि काँग्रेसवालो को किसी साम्प्रदायिक कार्य मे प्रमुख भाग नहीं लेना चाहिए । इसका यह ग्राशय कदापि नहीं कि श्रार्य-समाज या ब्रह्म-समाज या अन्य अगिष्यत पथो के माननेवाले. काँग्रेस के फार्म पर हस्ताचर करते ही अपने-अपने धर्म को तिलाजिल दे दे। इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिकता के रूप मे जो राजनीतिक पाखड फैलाया जाता है. उससे काँग्रेसवाले कोई सरोकार न रक्ले। उदाहरण के तौर पर देखिए--ग्रार्य-समाज या ब्रह्म-समाज यदि काँग्रेस के मन्तव्य के विरुद्ध हिन्दू-हितो की रचा के लिए एक डेप्टेशन ले जायँ या कोई प्रस्ताव ही स्वीकृत करे, तो काँग्रेसवालो को उससे पृथक होना पडेगा। जहाँ तक शुद्ध धर्म का सबध है. कॉग्रेसवाले भी अन्य प्राखियों की भाँति स्वाधीन है, लेकिन ज्योही धर्म राज-नीति के चेत्र में कदम रक्खे, काँग्रेसवालों को उससे नाता तोड लेना चाहिए। काँग्रेस में दुर्भाग्यवश हिन्दू और मुस्लिम मनोवृत्तियों का अभी तक काफी जोर है। हिन्दू सभा के सैंकडो ही उपासक इस अन्दोलन को इस समय कमजोर देखकर काँग्रेस में आ मिले है और यहाँ भी वही जहरीला असर फैला रहे है। अगर काँग्रेस में इस मनीवृत्ति को प्रोत्साहन न मिलता. तो पथगत द्वेष कभी इतना भीषण रूप न धारण करता। हम से अधिकाश लोग अब भी कहने को तो काँग्रेसमैन है, इंक्लाब की चीख मारते है, भले का गीत गला फाड-फाड कर गाते है, लेकिन श्रदर देखिए, तो राष्ट्रीयता छ नही गयी। कानपर में अगर हिन्दुओं ने अधिक मुसलमानों को मारा, या मुसलमानों ने हिन्दुओ का वध करने मे बाजी मारी, तो वे संतुष्ट है। धर्म के सकीर्श चेत्र के बाहर उनकी निगाह नही पहॅचती . वह या तो हिन्दू है, या मुसलमान , हिन्दुस्तानीपन का भाव उनसे कोसो दूर है। वे लोग मौके की ताक मे है, ज्योही जनता को धर्म की ओर भुकते देखेंगे, तुरन्त काँग्रेस से निकल भागेंगे , क्योंकि उन्हें तो लीडरी चाहिए, चाहे काँग्रेस से मिले या हिन्दसभा मे, या मुसलिम लीग मे। हिन्दूसभा की लीडरी ज्यादा मूल्यवान है, क्यों कि रुचि भी तो उधर ही है। जब तक इस दूषित मनोवृत्ति का हम अत न कर देंगे, जब तक ग्रपना हिन्दू या मुसलमान होना भूल न जायेगे, जब तक हम ग्रन्य धर्मा-वलम्बियों के साथ उतना ही प्रेम न करेगे जितना निज धर्मवालों के साथ करते है, साराश यह कि जब तक हम पथजनित सकीर्खता से मुक्त न हो जायेगे, इस बेडी को तोडकर फेक न देगे, देश का उद्धार होना ग्रसम्भव है। कोई नही कहता कि ग्राप नमाज न पढे। नहीं, जो मनुष्य धर्म-भाव शून्य है, वह राष्ट्रीयता के भाव से भी शून्य रहेगा। पाँची वक्त नमाज पढिए, तीसो रोजे रखिए, देवताश्री की जितनी पूजा चाहे कोजिए. जितनी सच्या चाहे कीजिए, हवन की सुगध से देश को सुगधित कर दीजिए, मगर धर्म को राजनीति से गडबड न कीजिए नयोकि धर्म ईश्वर और मनुष्य के सबंध की वस्त् है। हम तो यहाँ तक कहते है कि अगर आपके धर्म मे कुछ ऐसी बातें है, जो राष्ट्रीयता की परीचा मे पूरी नही उतरती, सर्वदेशिक हितो मे बाधक होती है, तो उन्हे त्याज्य समिमए। काफिर श्रीर म्लेच्छ का हमारे वर्म से नामोनिशान मिट जाना चाहिए। वर्म इतना उदार हो जाना चाहिए कि यदि हमारा पुत्र या स्त्री किसी दूसरे धर्म को अनु-यायी हो जायँ, तो हमे जरा भी शोक या ताप न हो। इसकी एकता मे हमारे उद्धार की शक्ति है। हम इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करते है श्रीर श्राशा करते है कि काँग्रेस के साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाले लीडरो के दिल पर उसका भ्रच्छा भ्रसर पडेगा ।

#### शिक्ता प्रगाली में एक आवश्यक सुधार

साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का सुधार कैसे हो ? हमारे । विचार में इसका एक साधन हमारे शिचा-पाठ्य क्रम में थोडी-सी तबदीली है । अभी तक हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के रीति-नीति, विचार-ज्यवहार, साहित्य और दर्शन से कोरे रहते हैं और गत कई वर्षों से यह पृथकता और भी बढ़ती जाती है । अभी बहुत दिन नही गुजरे कि हिन्दू बड़े शौक से उर्दू-फारसी पढ़ते थे । बड़े-बड़े संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण भी अपने लड़कों को फारसी-उर्दू पढ़ाया करते थे पर गत पच्चीस-तीस वर्षों से परिस्थिति बहुत कुछ बदल गयी है । अब हिन्दू उर्दू-फारसी का नाम नहीं लेता और मुसलमानों में तो रहीम और रसखान अब कल्पनातीत हो गये । ज्यो-ज्यो यह पृथकता बढ़ती जाती है, हमारी धार्मिक कूपमंडूकता भी बढ़ती जाती है । इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक-दूसरे का साहित्य पढ़े, विचार समर्भे, उनके दृष्टिकोण को जानें । इस उर्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि हिन्दी-उर्दू नीचे से ऊँचे तक लाज़मी कर दी जाय । तीसरी कचा से बी० ए० तक दोनों भाषाएँ पढ़ायी जायें । भाषा के साथ-साथ एक-

दूसरे की सस्कृति का परिचय भी छात्रो को हो जायगा और राष्ट्रीय एकता की जड़ मजबुत होगी। लिपि और शब्द-भेद का भगडा भी आसानी से मिट जायगा। हरेक शिचित मनुष्य एक-सी सरलता से हिन्दी-उर्द् दोनो ही लिख-पढ सकेगा। फिर ग्राप चाहे अपनी दरख्वास्त जिस लिपि मे लिखे, उसे कोई आपत्ति न होगी। 'जबान' की समस्या को हल करने का इसके सिवाय दूसरा उपाय नही है। साहित्य का मन पर कुछ न कुछ ग्रसर होता हो है, ग्रगर ग्रँग्रेजी साहित्य पढकर हम स्वाधीनता की दहाई देते हुए भी ग्रँग्रेजी के गुलाम है, तो कोई वजह नही कि हिन्दी-उर्दू साहित्य का हमारे दिलो पर कोई ग्रसर न पडे। हमे विश्वास है कि इस उपाय से दोनो जातियाँ निकट तर हो जायेगी। कुछ समय हम्रा मौलवी हामिद उल्लाह स्रफसर ने 'लीडर' मे यह प्रस्ताव उपस्थित किया था और अगर 'लीडर' मे प्रकाशित पत्रो से जनता की रुचि का कुछ अनुमान किया जा सकता है, तो हम कह सकते है कि शिचित समदाय ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। हम नहीं कह सकते, उसका शिचा के प्रधिकारियों पर कुछ ग्रसर पडा या नही, पर हममे से हरेक का कर्तव्य है कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करे ग्रौर यदि ग्रभी नहीं, तो स्वराज्य काल में शिचा-पद्धति में, सबसे पहले यही सुधार किया जाय । कहा जा सकता है कि अँग्रेजी साहित्य पढकर तो हमारी अँग्रेजो से मैत्री नही हुई, फिर हिन्दी-उर्द पढकर हिन्दू-मुसलमान कैसे मित्र हो जायेगे। पजाब में हिन्दू विशेष रूप से उर्दू पढते-लिखते हैं, फिर भी मुसलमानो से उनका मेल नहीं. बल्कि वहाँ यह वैमनस्य ग्रौर भी उग्र रूप धारण किये हुए है। इसके जवाब मे कहा जा सकता है कि पजाब में भी वैमनस्य उसी वक्त से बढा है, जब से भाषा का भेद बढा । जिस दिन लिपि की समस्या हल हो जायगी उसी दिन वैमनस्य की जड कट जायगी। फिर अभी तक एकतरफी मुआमला है। हिन्दू तो उर्दू पढते है, पर मुसल-मान हिन्दी नही पढते। क्या तुलसी श्रीर सूर की मनोहर वाणी का कुछ भी श्रसर न होगा ? हिन्दू आदशों का कुछ भी आकर्षण न होगा ? एक दूसरे की सस्क्रति के गुरा बया अपना जादू न डालेगे ? हिन्द त्याग और बलिदान, मुसलिम भातुभाव और समता दिलो मे कुछ भी जागृति न उत्पन्न करेगी ? यो तो लडाई भाई-भाई श्रौर बाप-बेटे मे भी होती है पर सभी बाप एक भ्रोर भ्रौर सभी बेटे द्सरी भ्रोर खडे होकर लट्ठम लट्ठ नहीं करते । ऐसे व्यक्तिगत भगडे सामूहिक रूप नहीं धारण करते । भारतवर्ष में जो जातिगत द्वेष है, वह हमारी राजनीतिक पराधीनता के कारण है। उसका पूरा-पूरा दमन तो स्वराज्य से ही होगा, लेकिन जिस बीमारी ने वर्षो तक समाज को खोखला किया है, क्या उसे ग्राप एक-दो खराको में दर कर सकते है। साम्प्रदायिक विद्यालय जिस युग के स्मारक है, क्या वह युग समाप्त हो गया है ? जिस तरह विद्या मूर्खता से श्रेष्ठ है, चाहे विद्वानों में एक-एक शब्द पर लट्ठे ही क्यों न चल जाय, उसी भाँति दो जातियों मे परस्पर प्रेम पैदा करने का एक साधन एक दूसरे के साहित्य का पढना है, चाहे

#### हमारे नेताओं की बाते

कभी-कभी हमारे विचारशील नेता भी कोई मोलिक उक्ति निकालने की धुन में कटपटाँग बकने लगते है। मौलाना शौकत अली ने तो दीवाने मुल्ला का रूप घर लिया है। ग्रापने ग्रपने एक व्याख्यान में कहा- 'मै एक लाख गांधियों से अकेला लडने को तैयार हैं। —' एक द्सरे अवसर पर आपने लाख की सख्या को करोड तक पहुँचा दिया। हम नही समभते, इम तरह के उन्मत्त प्रलाप से मौलाना का मशा क्या है। यदि वह ग्रपने ग्रलौकिक बाहुवल का प्रदर्शन करना चाहते है तो ऐसे वाक्यों से उनकी दर्बलता ग्रौर भी प्रकट होती है। महात्मा गाधी की शक्ति उनके बाहुबल मे नहीं, उनके म्रात्मबल मे है, जिसने भारतीय सरकार तक को हिला दिया है भौर जो निकट भविष्य में मसलिम लीडरी भी उनके हाथों से छीन लेगी। जमाने का रुख कहे देता है जो लोग राष्ट्रीयता से द्रोह करेगे उन्हें मुँह का खानी पड़ेगी। वह दिन श्रब लदा जा रहा है. जब पथकता और मुसलिम हितो का सब्ज बाग दिखाकर मुसलिम जनता को ठगा गया था। श्रब जनता समऋने लगी है कि भारत में हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो एक ही नाव पर सवार है। डूबेगे तो दोनो साथ डूबेगे, पार लगेगे तो दोनो साथ पार लगेगे। कानपुर का दगा, हमे विश्वास है, हिन्द्-मुसलिम वैमनस्य का स्रतिम उच्छवास था। श्राज नेशनलिस्ट मुसलमान समस्त भारतवर्ष मे सगठित हो रहे है श्रीर शोझ ही दुनिया देखेगी कि पृथकता के उपासको मे सरकार के पिट्ठुयो के सिवा ग्रीर कोई नही है।

द्यार मौलाना शौकत अली ने इस प्रलाप से अपने को हास्यास्पद बना लिया है तो सरदार पटेल ने भी गुजरात मे एक दूसरे तरह के प्रलाप से अपनी अनम्रता प्रकट की है। आपने एक व्याख्यान मे फरमाया—भारत मे घोर सग्नाम खिडनेवाला है और जिन्हे अपनी जान प्यारी हो, उन्हे भारत से प्रस्थान कर जाना चाहिए। सरदार पटेल को चाहे जान प्यारी न हो, लेकिन और तो सभी मनुष्यों को अपनी जान प्यारी होती है और जिसकों जान जितनी ही प्यारी होती है, वह उस व्यवस्था को लाने में उतने ही उत्साह और त्याग से योग देता है, जिसमें जीवन अधिक सुखी हो। स्वराज्य के लिए हम इसीलिए लड रहे है कि हमें अपनी जान प्यारी है और हम उसे ऐसी परिस्थिति में देखना चाहते हैं, जहाँ वह स्वच्छन्द रूप से उन्नित कर सके। जो मर जाना ही अपने लिए शुभ समभता है, वह स्वराज्य में कदापि योग नहीं दे सकता। फिर सरदार साहब को जान प्यारी नहीं है, यह कौन कह सकता है। अभी दो साल पहले वह वकालत करते थे, विलायत कानून पढने गये थे, इसीलिए कि जान प्यारी थी। अगर दो साल से उन्हे विशेष जागृति हो गयी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन पर वह आज लाछन लगा रहे हैं कल उन्हें भी यही जागृति प्राप्त हो जाय। जिन

परिस्थितियों में ग्रापका ग्रधिकाश जीवन बीता है, उन्हीं परिस्थितियों में ग्रौर बहुत से लोग ग्राज ग्रपना जीवन काट रहे हैं। ग्रगर ग्राप उनसे पहले चौक पड़े, तो ग्रापको उन पर कटाच करने का ग्रधिकार नहीं है। ग्रापको चाहिए उन्हें ग्रपने पुरुषार्थ ग्रौर तप से सचेत करे, उन पर फिकरे चुस्त करके ग्राप उनका दिल दुखाने के सिवा ग्रौर कुछ नहीं कर सकते। फिर ग्राप यह क्यों समफते हैं कि स्वराज्य का ठीका ग्रापने ही लिया है। जिस तरह ग्राप स्वराज्य के इच्छुक हैं, उसी तरह ग्रौर लोग भी है। शायद ही कोई ऐसा ग्रधम प्राणी हो, जो स्वराज्य का प्रेमी न हो। ग्राप में ज्यादा शिक्त ग्रौर साहस है, ग्राप शस्त्र लेकर मैदान में ग्रा जाते हैं, लेकिन क्या जो ग्रादमी ग्राज ग्रौर गोली-बारूद ग्रौर वर्दी-कपड़े से ग्रापकी सहायता कर रहा है, वह किसी गिनती में ही नहीं काँग्रेस ने इस सग्राम में करोड़ों खर्च किया होगा। यह रुपये मरदार पटेल के घर से नहीं निकले, यह पिल्लिक ने प्रदान किये थे। इस घन के सिवा स्वराज्य का ग्रादोलन एक दिन भी न चल सकता। नम्रा योद्धाग्रों का श्रुगार है। डीगे मारना ग्रौर दूसरों पर ग्रावाजे कसना, उनकी शान के खिलाफ है।

ग्रप्रैल १६३१

# राज-कर्मचारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार

अनुचित पच्चपात तो सभी के लिए निंद्य है लेकिन राज-कर्मचारियों के लिए तो वह सर्वथा अच्चम्य है। अगर कोई हिन्दू अफसर व हिन्दुओं का पच्चपात करके मुसलमानों का अहित करता है, तो वह हिन्दुओं के साथ घोर अत्याचार करता है। उसी तरह कोई मुसलमान अफसर पच्चपात की धुन में हिन्दुओं का गला घोटे, तो वह इसलाम को बदनाम करता है। यह सच है कि ऐसे अफसरों को उनके मतवाले पूजने लगते हैं, उन्हें अपनी जाति का उद्धारक समक्तते हैं, मगर कर्मचारियों को सदैव मत-मतातर से ऊँचा रहना चाहिए। अनुचित पच्चपात करके वह यह सिद्ध कर रहे हैं कि अभी उनमें स्वराज्य की योग्यता नहीं आयों। हमारे विचार में तो जब कभी किसी अफसर को पच्चपात करते देखा जाय, तो समक्त लेना चाहिए कि वह भेदनीति का पालन कर रहा है और उसके जाल से हुमें बचना चाहिए।

ग्रप्रैल १६३१

### स्वार्थांधता की पराकाष्ठा

धर्मनिष्ठा को किस भाँति द्वेष के रूप मे बदला जाता है, इसकी एक मिसाल इसी प्रान्त के एक नगर मे मिली है। एक मुसलमान गुंडा कुरान शरीफ से एक वरक फाड और उसमे विष्ठा भरकर एक मसजिद मे फेक रहा था। सौभाग्य से रँगे हाथो ही पकड लिया गया और जनता ने उसकी मरम्मत भी खूब की, मगर यह संयोग की बात है कि उसका उद्देश्य पूरा न हुआ। धगर वह अपना काम कर जाता, तो निस्सदेह हिन्दुओ पर इसका इलजाम आता और सभव था, आपस मे दगा भी हो जाता। मुसलमान गुंडे ने क्यो यह नीचता की, इसका कारण सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि धार्मिक आधात पहुँचाकर किस भाँति हिन्दू-मुसलिम विरोध की आग भडकाई जातो है। यह तो कल्पना ही न की जा सकती थी कि किमी मुसलमान ने यह हरकत की होगी, हिन्दू ही पर शुबहा होता और हिन्दुओ से बदला लेने की चेष्टा की जाती। हम स्वार्थांध होकर इतने नीचे गिर सकते है।

ग्रप्रैल १६३१

# पृथक् और संयुक्त निर्वाचन

मुसलिम जमाग्रतों में समभौते की जो बातचीत देहली और भोपाल में चली थी, उसका जनाजा शिमला में उठ गया। शिमला क्या समभक्तर इस बातचीत के लिए चुना गया था, हम नहीं जानते, ग्रगर पिछलें अनुभव कुछ सिखा सकते हैं, तो शिमलें की ग्राब-हवा ऐसे प्रयत्नों के लिए अनुकूल नहीं कहीं जा सकती। न डाक्टर ग्रंसारी दबें न डाक्टर इकबाल। बातचीत ग्रनिश्चित समय के लिए बन्द हो गयी। ग्रब मुग्रामला भारत सरकार और गोलमेज के हाथ में हैं और उसका जो कुछ फल होगा उसके विषय में भी सफलता के साथ ग्रनुमान किया जा सकता है। हमारे विचार में एकाध मौके ऐसे पैदा हुए जब नेशनलिस्ट मुसलिमों को दंब जाना चाहिए था। मसलन् पाँच वर्ष पृथक् निर्वाचन के बाद मुसलिम जनता से निर्वाचन-विधि के विषय में ग्रादेश लेना कोई ऐसी बात न थी, जिस पर विचार न किया जा सकता, लेकिन नेशनलिस्ट ग्रब ग्रपने को इतना ग्रल्पसंख्यक नहीं समभते कि वह मुसलिम जीगवालों से दबें। दोनों को ग्रपनी शक्ति का विश्वास है। कम से कम इनंना तो सिद्ध ही हो चुका कि मुसलमानों की एक बडी जमात पृथक् निर्वाचन को देश के हित के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी हानिकर समभती है। मौलाना जफहल मुल्क ने हाल में इस समस्या को हल

करने के लिए एक सिद्धान्त मोच निकाला है। जहाँ हिन्दुग्नो को सख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ मुसलमानो को उनकी सख्या के ग्रनुसार वोट दिये जायँ। इसके उपरान्त उन्हें संयुक्त निर्वाचन में सिम्मिलित होने का श्रिष्ठकार भी दिया जाय। मुसलमानो का जिन सूबो में बहुमत हो, वहाँ हिन्दुग्नो के साथ यही बर्ताव करना चाहिए। जिन सूबो में दोनो की सख्याग्रो में थोडा ही अन्तर हो, वहाँ भी यही सिद्धान्त लागू हो सकता है। हमें इस विचार में कोई ग्रसंगित नहीं दीखती। हिन्दुग्नो को इस विषय में कदाचित् कोई ग्रापित न होगी लेकिन पहले हमारे मुसलिम भाई तो निश्चय कर लें।

जून १६३१

### गोलमेज़-परिषद् में गोलमाल

हमारे मसलमान भाइयों ने श्रांकिर वह कर ही डाला, जिसकी हमे शंका थी: पर यह समभकर कि शायद योरोप के नये वातावरण मे वह कुछ उदार हो जाये. हम उस शका को बहलाते रहे थे। महारमा गांधी जी भी यही समभकर गोलमेज मे सम्मिलित हए थे। अगर उन्हें यह मालूम होता, कि मुस्लिम मेम्बर वहाँ यह अड़गा लगायेगे. तो वह जाते ही क्यो । हालांकि ग्रभी तक महात्मा जी निराश नहीं हए है भीर हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, कि उनकी आशावादिता प्रवंचना न निकले, पर हमे सन्देह ग्रवश्य है। मुसलमानो ने बहुत दिन इस देश पर राज्य किया है ग्रीर ग्रब भी वह कई देशों में स्वराज्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी राजनैतिक बुद्धि पर कम से कम इतना विश्वास ग्रवश्य था कि इस ग्रवसर पर वह मुल्क का साथ देगे। मिस्न, तुर्की ग्रादि देशों के नेतास्रों ने मुस्लिम नैतास्रों से जो श्रापीलें की थी, उसने हमारे विश्वास को वृढ कर दिया था. पर भ्रब मालूम हुम्रा कि हमारा विश्वास मिथ्या था। हिन्दू बहुमत मे है। किसी हिकमत से भी उनकी संख्या घटायी नही जा सकती। उघर मुसलमान कोई ऐसी व्यवस्था न मंजुर करेंगे, जिसमें बहुमत से किसी हानि की सम्भावना हो। इसलिए भारत को जन्म-जन्मान्तर तक इसी पराधीनता की दशा मे रहना होगा। जनकी रचा के लिए भारत पर श्रंग्रेजो का शासन श्रनिवार्य है। नही हिन्दू मुसलमाना से पुरानी भ्रदावतें निकालेंगे, भ्रौर भारत मे उनका रहना मुश्किल कर देगे। तो क्या हिन्दू उस वक्त तक चपचाप बैठे रहे, जब तक उनका बहुमत घटते-घटते म्रल्पमत न हो जाय है इसके सिवा और कोई उपाय नहीं सुमता।

गोलमेज के मुस्लिम प्रतिनिधियों को हिन्दुश्रो पर विश्वास नहीं है, श्रेंग्रेजो पर विश्वास है। जिनसे उनका चोली-दामन का साथ है, जिनके साथ उनका भाईचारा

है, उन पर उन्हे विश्वास नही है। अग्रेजो पर उन्हे विश्वास है, जो उन पर शासन करते हैं।

यह हम कैं में कहें कि वे मुसलमान प्रतिनिधि स्वाधीनता के उतने ही इच्छुक नहीं है, जितने हिन्दू हैं। या वह देश का या अपनो जाति का नफा-नुकतान नहीं समफते, उनमें सभी शिचित हैं, विचारशील है। देश के दुर्भाग्य के सिवा हम इसे क्या कहे। शायद ईश्वर को यह मजूर नहीं है कि स्रभी भारत स्वाधीन हो, शायद स्रभी भारत ने स्राजादी का वह मूल्य नहीं दिया, जो देना चाहिए, और स्रभी उसे स्रौर बिलदान की जहरत है।

इंग्लैंड में श्राजकल नया निर्वाचन हो रहा है। उस निर्वाचन में कजरवैटिव दल के बहुमत पाने की ही सम्भावना है। मिस्टर रेमजे मेक्डोनेल्ड के पृथक् हो जाने से मज्रदल की शक्ति बहुत कुछ चीया हो गयी है। ग्रापस मे बिखरा हुन्ना मज्रदल कजरवेटिव दल को परास्त कर सकेगा, इसमें सन्देह है। रेमजे मेवडोनेल्ड का भाग्य भी श्रव उन्हीं लोगों के हाथों में हे, जो श्रव तक उनके विपन्ती थे श्रीर जिनके राजनैतिक विचार मेक्डोनेल्ड के विचारों से उतने ही भिन्न है, जितना प्रकाश ग्रन्थकार से । मैक्डोनेल्ड साहब ने अभी जो कुलाट मारी है, इससे सिद्ध कर दिया है कि वह सिद्धात के उतने प्रेमी नहीं, जितने न -- के। वह समय की गति देखकर अपने विचारो मे जलद-फेर कर सकते है, तो क्या श्रब वह कजरवेटिव दलवालो को श्रमसन्न करने का नैतिक साहस दिखा सकेंगे ? हमे इसमे सन्देह है । उन्होने महात्मा गांधी के यह कहने पर कि प्रतिनिधियों का चुनाव ही इस ढग पर हुआ है कि आपस मे किसी समभौते का होना सदिग्ध था, जो फटकार बतायो उससे उनके मानसिक परिवर्तन का कुछ पता चलता है। महात्मा जी ने एक सत्य बात कही थी। हाँ, वह कडवा सत्य था। यह कौन-सा न्याय है कि जिन मुसलिम नेताओं ने राष्ट्रीय सग्राम में कोई भाग नहीं लिया, जो बराबर सरकार के भक्त बने रहे, जिनके विषय मे यह कोई छिपी हुई बात न थी कि वे हिन्दुओं से विरोध रखते है, वह तो दर्जनो को सख्या मे भेज दिये गये, और वह मुस्लिम-इल, जिसने स्वाधीनता के लिए बलिदान किये, जो हिन्दुश्रो पर विश्वास रखता है, जिसकी सख्या, जितनी मुस्लिम लीग के नामलेवो की है, जिसकी शाखाएँ भारत के प्रत्येक भाग में है, उस दल का एक आदमी भी न भेजा गया ? एक आदमी छत छुडाने को भेज भी दिया गया, तो उसे बोलने का अवसर न दिया गया ! क्या यह समफते के लिए किसी सूदम बुद्धि की जरूरत है कि नौकरशाही ने यह चुनाव इसी इरादें से किया था कि गोलमेज मे विघ्न पड़े ग्रीर कोई बात तय न हो सके । पर महात्मा जी ने यह कह दिया, तो सभी भन्ना उठे। सर शफी गरज उठे, मैंक्डोनेल्ड साहब तडप उठे, यहाँ तक कि ग्रखतों के प्रतिनिधि कहलानेवाले डाक्टर ग्रम्बेदकर भी चीख पडे। एक अमेरिकन पत्र के सम्वाददाता ने तो यहाँ तक लिखा, कि मुस्लिम और अन्य अल्प

मतों के नेता महात्मा गांधी से विरोध भी करते हैं, तो सम्मान के साथ, पर डाक्टर अम्बेडकर तो असज्जनता कर बैठते हैं। क्यों न हो <sup>!</sup> हिन्दुओं से बदला लेने का इससे भ्रच्छा कौन-सा श्रवसर भ्रावेगा। भ्रग्रेज जाति उनका उद्धार करने पर भ्रामादा हो गयी है। हिन्दुग्रो से सारी पुरानी कसर ग्राज ही निकाल लो। डाक्टर साहब तो विद्वान म्रादमी है. क्या वह यह नहीं जानते कि विजेताम्रों ने हमेशा कमजोरों को दबाया है. यहाँ तक कि वही अग्रेज जाति जिन्हे वह अपना उद्धारक समक्त रहे है, अपनी पराधीन जातियो पर किस प्रकार शासन कर रही है ? अफ्रीकावालो से अग्रेजो की न्यायपरता की कथा पृछिए, रेडइएिडयन से पृछिए, ग्रास्ट्रेलिया के मावरियो से पृछिए, भारतवालो से पछिए। ग्रौर यह कोई दो-चार हजार साल पुरानी बात नही है, ग्राज भी हम जबरदस्त का ठेगा अपने सिर पर देख रहे हैं। पुराने जमाने में हिन्दुओं ने भी वहीं किया, तो उन्होने वही किया जो परम्परा से होता चला ग्राता है। लेकिन देखना यह है, कि हिन्द नेता ग्राज ग्रपने ग्रछत भाइयो के साथ भी वही पुराना व्यवहार कर रहे है. या उसमे कुछ परिवर्तन हुआ है। काँग्रेस ने राष्ट्र के स्वत्वो की जो घोषणा की है, उसमे हरेक भारतीय के समान श्रधिकार रखे है। किसी दल, मत या जाति को श्रयोग्य नही ठहराया। किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया। वोट का हक हरेक को दिया गया है। राज-पद पर भी सब का समान ग्रधिकार माना गया है। यह कहा जा सकता है कि म्रछ्त भाई मभी ऊँची जातियों से बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह शिचा मौर सम्यता में बहत पिछडे हए हैं, पर क्या यह बात स्वराज्य हो जाने पर नहीं कही जा सकती। उस वक्त प्रगर यहाँ की स्वराज्य सरकार इनके साथ प्रन्याय करती तो उन्हे शिकायत करने का, ध्रान्दोलन करने का मौका था । इस वक्त तो वह पृथक्ता का राग म्रलापकर हमारे शत्रुम्रो का साथ दे रहे है। हिन्दू मन इतने नादान नही है, कि वह अपने ही देह के एक अंग को अपग करके समार मे अपना श्रस्तित्व बनाये रखने का स्वप्न देख सके । हजारो साल की गुलामी ने अब उन्हें सुफ्ता दिया है, कि अपने कुछ भाइयों को नीच बनाकर उन्होंने अपना ही जीवन संकट में डाल दिया है, और उनका उद्धार अब इसी मे है, कि उन भाइयो को बरावर के अधिकार दे और उन्हे वास्तव म ग्रपना भाई समभें । लेकिन ग्रगर इस वक्त डाक्टर साहब ने मसलमानी, ईसाइयो, ऐंग्लोइएडयनो के साथ विशेष श्रधिकार पर जोर दिया, तो यह राष्ट्र क्या होगा, लडैतिथो का श्रखाडा होगा। भारत का उद्धार ग्रब इसी मे है कि हम राष्ट्र-धर्म के उपासक वने, विशेष अधिकारों के लिए न लडकर, समान अधिकारों के लिए लडे। हिन्दू या मुसलमान, अछत या ईसाई बनकर नही, भारतीय बनकर संयुक्त उन्नति की श्रोर ग्रग्रसर हो, ग्रन्यथा हिन्दु मुसलमान, ग्रछ्त ग्रीर सिक्ल सब रसातल को चले जायेंगे।

ग्रगर सम्प्रदाय-वादियों ने भीर उनकी पीठ पर हाथ फेरनेवाले साम्राज्यवादी

अग्रेजो ने समका है, कि राष्ट्रीय भारत गोलमेज के गोलमाल से हताश हो जायगा, तो वह गलती पर है। इस पराधीनता ने भारत की आत्मा को जगा दिया है, और वह श्रव किसी शक्ति के रोके नहीं रुकती। धर्म का सम्बन्ध मनुष्य से श्रीर ईश्वर से है। उसके बीच मे देश. जाति और राष्ट्र किसी को भी दखल देने का श्रधिकार नहीं। हम इस विषय मे स्वाधीन है। हम मसजिद मे जायँ या मन्दिर मे हिन्दी पढे या उर्दू, धोती बाँधे या पाजामा पहने, हम स्वाधीन है, लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्र को भिनन-भिन्न दलो मे विभक्त करना, ईश्वर ग्रौर मनुष्य के सम्बन्धो को राष्ट्रीय मामलो मे घसीट लाना, राष्ट्रीय-भारत कभी गवारा न करेगा। भारत ने बहुत कुछ तो समभ लिया है और जो कसर है वह भी अब समभता है, कि सम्पूर्ण भारत का हित एक है, उसमे कोई भी विभिन्तता नही है। मरकारी नौकरियों के लिए अभी तक शिचित समाज के मन में मोह है। वहीं मोह, वहीं लोभ, इस विभिन्नता का कारण है। लेकिन अगर अभी वह समय नहीं आया तो अब उसके आने मे देर नहीं है, जब वास्तविक राष्ट्र शिचित-समाज की सकीर्ण स्वार्थपरता के विरोध में विद्रोह करेगा। मुट्टी भर पढे-लिखे म्रादिमियों को कोई म्रधिकार नहीं, कि वह म्रपने हलूए-मॉडे के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र का जीवन सकटमय बनावे। वह जमाना ग्रा रहा है, जब भारत के किसान, भारत के दुकानदार, भारत के मजूर, खुद अपना नफा-नुकसान समभेगे और अपने हितो का शिचित समुदाय के पैरो-तले कुचला जाना गवारा न करेगे। शिचितो ने जीवन के पिछमी, नकली, श्राडम्बरमय ग्रादशौं की गुलामी करके भारत को सर्वनाश के गर्त मे ढकेल दिया है। भारत का एक सुशिचित व्यक्ति आज जरूरतो का ऐसा गुलाम हो गया है, कि उसे जीवित रखने के लिए कम से कम पचास मजुरो और किसानो को मरना चाहिए। इसी माडम्बरमय जीवन के निर्वाह के लिए तरह-तरह के ढोग रचे जाते है, धर्म की श्राड ली जाती है, संस्कृति का रोना रोया जाया है, विशेष श्रधिकार का भूत खडा किया जाता है, भाषा श्रीर लिपि श्रनेक कल्पित विभिन्नतायों की दूहाई दी जाती है, केवल इसलिए कि शिचितो का खटमली-जीवन ग्रानन्द से व्यतीत हो। वह बँगलो मे रहे, मोटरो पर सैर करे, ऋँग्रेजो से हाथ मिलावे ग्रीर योरोप की सैर करे। हाँ, वह समय ग्रब दूर नहीं है, जब भारत इस नकली आदर्श से, विद्रोह करेगा और पृथक्ता के मकडी के से जाल को छिन्न-भिन्न कर देगा।

श्रक्टूबर १६३१

# हिन्दू-मुस्लिम एकता

दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मैल कैसे हो। मैली चीज पर कोई रग नहीं

चढ सकता, यहाँ तक, कि जब तक दीवाल साफ न हो, उस पर सीमेट का पलास्तर भी नहीं ठहरता । हम गलत इतिहास पढ-पढ कर एक-दूसरे के प्रति तरह-तरह की गलतफह-मियाँ दिल मे भरे हुए है, श्रौर उन्हे किसी तरह दिल से नही निकालना चाहते, मानो उन्ही पर हमारे जीवन का ग्राधार हो । मुसलमानो को ग्रगर यह शिकायत है कि हिन्दू हम से परहेज करते है, हमे अञ्चत समभते है, हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहते, तो हिन्दुयो को यह शिकायत है, कि मुसलमानो ने हमारे मन्दिर तोडे, हमारे तीर्थ-स्थानो को लूटा, हमारे राजाग्रो की लडिकयाँ ग्रपने महल मे डाली, ग्रीर जाने क्या-क्या उपद्रव किये । हिन्दू-मसलमानो के ग्राचार ग्रीर धर्म की हँसी उडाते हैं, मुसल-मान हिन्दुग्रो के ग्राचार श्रौर धर्म की । विजयी जाति पराजितो पर जो सबसे कठोर श्रावात करती है, वह है, उनके इतिहास को विषैला बना देना। प्राचीन, हमारे भविष्य का पय-प्रदर्शक हुग्रा करता है। प्राचीन को दूषित करके, उसमे द्वेष ग्रीर भेद ग्रीर कीना भरकर, भविष्य को भुलाया जा सकता है। वही भारत मे हो रहा है। यह कान हमारे अन्दर ठ्रंस दी गयी है, कि हिन्दू और मुसलमान हमेशा से दो विरोधी दलो वभाजित रहे है, हालाँकि ऐसा कहना सत्य का गला घोटना है। यह बिलकुल गलत है, कि इसलाम तलवार के बल से फैला। तलवार के बल से कोई धर्म नही फैलता, श्रोर कुछ दिनो के लिए फैल भी जाय, तो चिरजीवी नहीं हो सकता। भारत में इस-लाम के फैलने का कारण, ऊँची जातिवाले हिन्दुस्रो का नीची जातियो पर स्रत्याचार था। बौद्धों ने ऊँच नीच का, भेद मिटाकर नीचों के उद्धार का प्रयास किया, ग्रौर इसमें उन्हें ग्रच्छी सफलता मिली, लेकिन जब हिन्दू धर्म ने फिर जोर पकड़ा, तो नीची जातियो पर फिर वही पुराना ग्रत्याचार शुरू हुग्रा, बल्कि ग्रौर जोरो के साथ। ऊँचो ने नीचो से उनके विद्रोह का बदला लेने की ठानी । नीचो ने बौद्ध-काल मे भ्रपना ग्रात्म-सम्मान पा लिया था। वह उच्चवर्गीय हिन्दुग्रो से बराबरी का दावा करने लगे थे। उस बराबरी का मजा चलने के बाद, ग्रब उन्हे ग्रपने को नीच समभाना दुस्सह हो गया। यह खीच-तान हो ही रही थी कि इसलाम ने नये सिद्धान्तो के साथ पदार्पण किया । वहाँ ऊँच-नीच का भेद न था । छोटे-बडे, ऊँच-नीच की कैद न थी। इसलाम की दीचा लेते ही मनुष्य की सारी अशुद्धियाँ, सारी अयोग्यताएँ, मानो धुल जाती थी। वह मसजिद में इमाम के पीछे खडा होकर नमाज पढ सकता था, बडे से बडे सैयद-जादे के साथ एक दस्तरलान पर बैठकर भोजन कर सकता था। यहाँ तक कि उच्चवर्गीय हिन्दुओं की दृष्टि में भी उसका सम्मान बढ जाता था। हिन्दू ग्रछत से हाथ नहीं मिला सकता, पर मुसलमानो के सूप्य मिलने-जुलने में उसे कोई बाधा नहीं होती। वहाँ कोई नहीं पछता, कि ग्रमुक पुरुष कैसा, किस जाति का मुसलमान है। वहाँ तो सभी मुसल-मान है। इसलिए नीचो ने इस नये धर्म का बड़े हर्ष से स्वागत किया, भीर गाँव के गाँव मुसलमान हो गये । जहाँ वर्गीय हिन्दुग्रों का ग्रत्याचार जितना ही ज्यादा था, वहाँ यह विरोधाग्नि भी उतनी ही प्रचएड थी, श्रीर वही इसलाम की तबलीग भी खूब हुई। कश्मीर, श्रासाम, पूर्वी बगाल श्रादि इसके उदाहरए हैं। श्राज भी नीची जातियों में गाजी मियाँ श्रीर ताजियों की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी दृष्टि में इसलाम विजयी शत्रु नहीं, उद्धारक था। यह है इसलाम के फैलने का इतिहास, श्रीर श्राज भी वर्गीय हिन्दू श्रपने पुराने सस्कारों को नहीं बदल सके हैं। श्राज भी छूत-छात श्रीर भेद-भाव को मानते श्राते हैं। श्राज भी मन्दिरों में, कुश्रों पर, सस्थाश्रों में, बड़ी रोक-टोक है। महात्मा गांधी ने ग्रपने जीवन में सबसे बड़ा जो काम किया है, वह इस भेद-भाव पर कुठाराधात है। वर्गीय हिन्दुश्रों में जो एक सूच्म-सी ऊपरी जागृति नजर श्राती है, इसका श्रेय महात्मा जी को है।

तो इसलाम तलवार के बल से नहीं, बल्कि अपने धर्म-तत्वों की व्यापकता के बल से फैला। इसलिए फैला, कि उसके यहाँ मनुष्यमात्र के अधिकार समान है। अब रही सस्कृति । हमे तो हिन्दू ग्रौर मुस्लिम सस्कृति मे कोई ऐसा मौलिक भेद नही नजर श्राता । श्रगर मुसलमान पाजामा पहनता है, तो पजाब श्रौर सीमा प्रान्त के सारे हिन्दू स्त्री-पुरुष पाजामा पहनते है । श्रवकन मे भी मुसलमानी नही रही। रहा चौका-चूल्हा । पंजाब मे चौके-चूल्हे का भगडा, हिन्दुय्रों में भी नहीं है, ग्रौर शिचित समाज तो कही भी चौके-चुल्हे का कायल नहीं । मध्यप्रान्त के मुसलमान भी हिन्दुस्रों की ही भाँति चौके-चुल्हे की नीति का व्यवहार करते है। हिन्दू-मुस्लिम भेद के लिए, यहाँ भी कोई टिकाव नहीं मिलता। हमारे देवता अलग है, उनके देवता अलग। पुराखों में देवता को चाहे कुछ कहा जाय, हम तो प्रतिमा को ही देवता मानते है। शिव और राम, श्रीर कृष्ण श्रीर विष्णु जैसे हमारे देवता है, वैसे ही मुहम्मद, श्रली श्रीर हसैन श्रादि मुसलमानो के देवता या पूज्य पुरुष है। हमारे देवता जैसे त्याग, श्रात्मज्ञान, वीरता धौर संयम के लिए ब्रादर श्रीय है, उसी भांति मुस्लिम देवता भी है। अगर हम श्री रामचन्द्र को स्मरणीय समभ सकते है, तो कोई कारण नही, कि हर्सैन को उतना ही श्रादरखीय न समभे । हम मन्दिरों में पूजा करने जाने हैं, मुसलमान मसजिदों में, ईसाई गिरिजाघरो मे । मगर कोई जैनी या श्रार्य-समाजी मन्दिर मे पूजा करने नही जाता । क्या इसलिए हम जैनियो या र्टान्सम्हिते को अपने से पृथ्व समभते हैं ? सिख भी हमारे मन्दिरो मे नही जाते। उनके गुरुद्वारे अलग है, पर इसलिए हम सिक्खो से लडने नहीं जाते । यो तो हिन्दू-हिन्दू में, जाति-जाति में, वर्ग-वर्ग में भेद है ग्रीर उन भेदों पर हम लडने लग जाये, तो जीवन नरक-तुल्य हो जाय। तो जब हम इन भेदो को भूल जाते है, तो मसजिद मे नमाज पढना क्यो ग्रापत्ति की क्यत समभी जाय। महात्मा गांधी तो गिरजा मे भी प्रार्थना कर लेते है। यहाँ भी हमे हिन्दू-मुस्लिम भेद के लिए कोई आधार नहीं मिलता। तो क्या वह गऊ हत्या में है ? या शिखा में ? या जनेऊ में ? जनेऊ तो श्राज कम से कम श्रस्ती फीसदी हिन्दू नही पहनते, श्रीर शिखा भी

श्रव उतनी व्यापक वस्तु नही है। हम किसी हिन्दू को इसलिए ग्रहिन्दू नहीं कह सकते, कि वह शिखाधारी नहीं है। बंगाल में शिखा का प्रचार नहीं। रही गऊ-हत्या। यह तो मालूम ही है कि अरब में गायें नहीं होती। वहाँ तो ऊँट और घोडे ही पाये जाते हैं। भारत खेती का देश है. भीर यहाँ गाय को जितना महत्व दिया जाय उतना थोडा है। लेकिन ग्राज कौल-कसम लिया जाय तो शायद ऐसे बहुत कम राजे-महराजे या विदेश मे शिचा प्राप्त करनेवाले हिन्दू निकलेगे जो गौमास न खा चुके हो। ग्रौर उनमे से कितने ही आज हमारे नेता है, और हम उनके नामो पर जयघोप करते है। अछूत जातियाँ भी गौमांस खाती है. भ्रौर भ्राज हम उनके उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमने उनके मन्दिरों में प्रवेश के निमित कोई शर्त नहीं लगायी और न लगानी चाहिए । हमे अख्तियार है, हम गऊ की पूजा करे, लेकिन हमे यह अख्तियार नही है, कि हम दूसरो को गऊ-पूजा के लिए बाध्य कर सके। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, कि गौमास-भिचयो की न्यायबुद्धि को स्पर्श करे। फिर मुसलमानो मे अधिकतर गौमाम वही लोग खाते है, जो गरीब है. श्रीर गरीब श्रधिकतर वही लोग है. जो किसी जमाने में हिन्दुश्रों से तग श्राकर मुसलमान हो गये थे। वे निः:- नारा से जले हुए थे श्रीर उसे जलाना और चिढाना चाहते थे। वही प्रवृत्ति उनमे भ्रव तक चली आती है। जो मुसलमान हिन्दुत्रों के पड़ोस में देहातों में रहते हैं, वे प्राय गौमास से उतनी ही घुणा करते हैं जितनी साधारण हिन्दू । इसलिए यदि हम चाहते है कि मुसलमान भी गौभका हो, तो उसका उपाय यही है कि हमारे और उनके बीच मे धनिष्ठता हो. परस्पर ऐक्य हो। तभी वे हमारे धार्मिक मनोभावो का मादर करेगे। वहरहाल इस जाति-द्वेप का कारण गौहत्या नहीं है। श्रौर उर्दृ-हिन्दी का भगडा तो थोडे-से शिचितो तक ही महदूद है। अन्य प्रान्तो के मुसलमान उर्द्र के भक्त नहीं और न हिन्दी के विरोधी है। वे जिस प्रान्त मे रहते है, उसी की भाषा का व्यवहार करते है। साराश यह, कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का कोई यथार्थ कारण नहीं नजर खाता। फिर भी वैमनस्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हममें बहत कम ऐसे महानुभाय है, जो इस वैमनस्य के ऊपर उठ सके। खेद तो यह है, कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रवृत्ति से खाली नही है। और यही कारण है, कि हम एकता-एकता चिल्लान पर भी, उस एकता से उतने ही दूर है। जरूरत यह हे कि, जैसा हम पहले कह चुके है, कि हग गलत इतिहास को दिल से निकाल डाले श्रीर देश-काल को भली भाँति विचार करके ग्रपनी धारसाएँ स्थिर करे। तब हम देखेंगे, कि जिन्हें हम ग्रपना शत्रु रामभते थे, उन्होने वास्तव मे दलितो का उद्घार किया है। हमारे जात-पाँत के कठोर बन्धनो को सरल किया है, और हमारी सम्यता के विकास में सहायक हए है। यह कोई छोटी श्रीर महत्वहीन बात नही है कि १८५७ के विद्रोह में हिन्दू-मुसलमान दोनो ही ने जिसे श्रपना नेता बनाया, वह दिल्ली का शिक्तहीन बादशाह था। हिन्दू-मुसलमान नृपितयो मे पहले भी लडाइयाँ हुई है, पर वह लडाइयाँ धार्मिक द्वष के कारण नही, स्पर्धा के कारण थी, उसी तरह जैसे हिन्दू राजे आपस में लडा करते हैं। उन हिन्दू-मुस्लिम लडाइयो में हिन्दू सिपाही मुसलमानो की श्रोर होते थे, श्रौर मुसलमान सिपाही हिन्दुश्रो की श्रोर।

प्रोफेसर मुहम्मद हबीब श्रॉक्सन ने ग्रपने 'मघ्यकाल मे हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध' नाम से इस विषय पर एक विद्वतापूर्ण लेख लिखा है, जिसका एक ग्रंश हम नकल करते है—

'कहा जाता है, कि हिन्दुग्रो को घोडे पर सवार होने, तीर चलाने ग्रौर जुलूस निकालने तथा स्नान ग्रौर पूजा-पाठ का निषेच था, पर यह किम्बदन्तियाँ मौलिक प्रमाखो के गलत मुताला (ग्रध्ययन) से पैदा हुई है। उस जमाने का हिन्दू मजहब सगठित ग्रौर शिक्तशाली था। उसके साथ मुसलमान बादशाह इसलिए रवादारी बरतते थे, कि इसके सिवा दूसरी राह न थी। उनके लिए साम्प्रदायिक संघर्ष का फल तबाही के सिवा ग्रौर कुछ न होता। यह विचित्र बात है, कि मध्यकालीन इतिहास के राजनैतिक या ऐतिहासिक साहित्य में हिन्दू-मुस्लिम द्वन्द्व का कोई छोटे से छोटा प्रमाख नही मिलता। लेकिन इसका कारख यह नहीं है, कि हिन्दू इसके लिए तैयार न थे। नहीं ! वह तो ग्रपनी रख प्रियता के लिए बदनाम थे। लेकिन उस काल की किसी लडाई में भी हम सेनाग्रो को साम्प्रदायिक ग्राधार पर लडते नहीं पाते। ग्रफगानी सिपाहियों का एक दस्ता तराइन को लडाई में राय पिथौरा के नीचे लडा था। मुसलमानो की एक पैदल सेना ने पानीपत की लडाई में मराठों की मदद की थी। ग्रसली हिन्दू-मुस्लिम लडाई तो वास्तव में कभी हई हो नहीं।

नवम्बर १६३१

### साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषगा

कंजरवेटिव गवर्नमेन्ट की साम्प्रदायिक मताधिकार विषयक विज्ञाप्ति ने हिन्दुओं को बहुत ग्रसन्तुष्ट कर दिया है ग्रीर पंजाब के सिक्ख लोग तो सत्याग्रह करने का विचार कर रहे हैं। ऐमा कोई विख्यात हिन्दू या सिक्ख नेता नहीं है, जिसने ग्रपना रोष न प्रकट किया हो। इसका कारण यही है कि इन महानुभावों ने ग्रपने-ग्रपने हिस्से के विषय में जो ग्राशाएँ बाँघ रखी थी, वह विफल हो गयी। विफ्राल ग्राशाएँ ही ग्रसन्तोष उत्पन्न किया करती है। वास्तव में वहीं हुग्रा, जिसका एक तरह से हमें विश्वास था। गवर्नमेट के लिए इसके सिवा और क्या साधन था कि वह ग्रपना ग्रस्तित्व बनाये रखने के लिए किसी एक प्रमुख दल की शरण ले। सिक्ख इतने शक्तिशाली नहीं है, हिन्दू

इतनें लचीले नही है। ऐसी दशा में मुसलमानों के सिवा श्रौर किस पर गवर्नमेन्ट की निगाह पड़ती।

× × ×

सरकार की दशा उस हारे हुए योधा की-सी है, जो एक खाई से दूसरी खाई में पीछे हटता हुआ अन्त को अन्तिम खाई में पहुँच जाता है। उस खाई के बाद सपाट मैदान है। या तो वह शत्रु को इस खाई में गिरा दे, या स्वयं अपने प्राण्य दे दे। इस अवस्था में वह विवश होकर अपने टूटे-फूटे शस्त्रों का प्रहार करता है। गवर्नमेट किसी नीति से हमें हमारे अधिकारों से बंचित नहीं रख सकती थी, अतएव उसने अपना वहीं टूटा-फूटा शस्त्र निकाल लिया है, जिसका नाम है—डिवाइड एएड रूल।

× × ×

पर विजयी शत्रु पर शस्त्र का कोई असर न होगा। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रात, सी० पी० और आसाम में मुसलमानों को ज्यादा मताधिकार मिल जाने से परिस्थित में कोई अन्तर नहीं पडा। मुसलमानों का अल्पमत बहुमत न बन सका, लेकिन न्याय दृष्टि से देखिए, तो इन दोनों प्रान्तों में बहुमत मुसलमानों ही को मिलना चाहिए। मुसलमान काफी सगठित है। यदि उन्हें बहुमत न दिया जाता, तब भी अपनी सख्या के कारण उन्हें बहुमत मिल जाता। पंजाब में सिक्खों और हिन्दुओं को मिलाकर भी मुसलमानों की सख्या अधिक है। अगर मुमलमानों में इतनी कमजोरी है कि वे जनरल निर्वाचन से डरते हैं, तो वे दया के पात्र है। हमारा उन पर रोष करना व्यर्थ के लिए मनो-मालिन्य बढाना है। अन्य प्रान्तों में मुसलमानों को जो वेटेज (अतिरिक्त अधिकार) दिया गया है इससे बहुमन पर कोई असर नहीं पडता। पजाब में हिन्दुओं और सिक्खों को वेटेज देने से मुसलमानों की प्रधानता गायब हो जाती है। ऐसी दशा में इम उनके सिर कोई इलजाम नहीं रख सकते।

× × ×

फिर यह क्यो समफ लिया जाय कि मुसलमानो में बहुमत से हिन्दू या सिक्खों के हितों की हानि होगी। मुसलमानो का भारत पर कई सिंदयो तक राज रहा है। अगर मुमलमान उस जमाने में हिन्दुओं को न कुचल सके, तो श्रब इसकी कोई सभावना नहीं रही। मुसलिम काल में इसकी काफी मिसाले मिलती है कि मुसलमानों के साथ हिन्दुओं ने सहयोग किया है। आज भी हिन्दू रियासतों में मुसलमान बडे-बडे पदों पर है। यह मिण्या अम है और इसे मन से निकाल डालने ही में देश का कल्या गु है।

× . × ×

इस वक्त हमारा कर्तव्य है कि मुसलमानो की सफलता पर उन्हें बधाई दें। मनोमालिन्य श्रीर द्वेष बढाने से किसी की भी भलाई नहीं हो सकती। प्रतियोगिता में एक खिलाडों के जीतने पर शेष खिलाडियों का कर्तव्य यहीं होती है कि वे खुद हारते हुए भी जीतनेवाले को मुवारकवाद दे ग्रौर फिर उससे दूसरे मुकाबले मे जीतने का उद्योग करते रहे। जीतनेवाला इसलिए क्यो बुरा समक्ता जाय कि वह जीत गया। इस मनोवृति मे मिक्ख या हिन्दू भी बेटेज पाकर मुसलमानो मे वही भय पैदा करेंगे, जो इस समय स्वयं उनके ग्रन्दर है। ग्रविश्वास से विश्वास नही पैदा हो सकता। हमारी लडाई मुसलमान भाइयो से नही है, गवर्नमेट से है। ग्रापस मे लडने से गवर्नमेट की जीत होगी। उसकी हार इसी मे है कि हम डिवाइड एगड रूलवाली नीति को मफल न होने दे।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

साम्प्रदायिक भेद की नीति ही ग्रापत्तिजनक है। गवर्नमेट भारत को राष्ट्र नहीं समभती। हम ग्रपने व्यवहार से उसे ऐसा समभने का ग्रवसर भी नहीं देते। वह भारत को सम्प्रदायों की दृष्टि से देखती है। ग्रतएव साम्प्रदायिक मताधिकार के लिए हम इतने इच्छुक हो, यह तो गवर्नमेट की ही दृष्टि का समर्थन है। हमें यह दिखाना है—कि तुम वाहे हमें कितने ही टुकडों में बाँटो, हम परवाह नहीं करते। हम एक राष्ट्र है। इस भेद-नीति से हमारी राष्ट्रीयता को कुचलना संभव नहीं है।

२२ ग्रगस्त १६३२

### अब हमें क्या करना है

मताधिकार-सम्बन्धी सरकारी घोषणा निकल गयी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कह दिया कि अब वह उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं। हाँ, यदि भारतवाले आपस में कोई समभौता करके इस घोषणा के विरुद्ध कोई बात तय कर लेगे, तो सरकार को उसके मानने में आपत्ति न होगी, लेकिन इस घोषणा से राष्ट्र के भिन्न-भिन्न दलो और सप्रदायों में जो परस्पर विरोधी भावनाएँ पैदा हो रही है, उनने हमें भय हो रहा है कि कही इतिहास अपने को फिर न दुहरावे और वही १६२६-२७ वाली परिस्थित न उत्पन्न हो जावे। यदि ऐसा हुआ, तो राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व सकट का सामना होगा। हम मुँह से चाहे कितना ही कहे जायँ, कि हमें मुसलमानो और अपने प्री शिक्त से इस घोषणा की निन्दा और विरोध करेगे तो स्वभावत मुसलमानो और अपने प्री शिक्त से इस घोषणा की निन्दा और विरोध करेगे तो स्वभावत मुसलमानो और अन्य दलों को जिनके साथ कुछ रिआयत की गयी है, बुरा लग्नेगा और वे भी अपने नव प्राप्त अधिकार को स्वरित्त रखने के लिए जी जान से उद्योग करेगे। नतीजा यह होगा, कि देश दो भागो में विभक्त हो जायगा। एक और सरकार और मुसलमानो तथा अछूतो का बडा हिस्सा होगा, दूसरी और हिन्दू और सिक्खों का सम्पूर्ण भाग। इस नये अछूतो का बडा हिस्सा होगा, दूसरी और हिन्दू और सिक्खों का सम्पूर्ण भाग। इस नये

संघर्ष का म्रन्त क्या होगा, यह तो कोई ज्योतिषी ही जाने, पर देश मे जो भीषण परि-स्थिति उत्पन्न होगी, उसका म्रनुमान करने के लिए विशेष कल्पना की जरूरत नहीं। कानपुर म्रौर बम्बई में हम उसका नमूना देख चुके हैं।

इसलिए इस समय हमे बडी दूरदिशता श्रीर बुद्धिमत्ता से काम लेना पडेगा। दुनिया की निगाहे हमारी तरफ लगी हुई है। यदि हमने मताधिकारो के लिए आपस मे लडाई ठान ली. तो मानो हम प्रत्यच रूप से सरकार की इस दलील का समर्थन करेंगे. कि भारत मे राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। जहाँ एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से इतना सशक है, वहाँ राष्ट्रीयता कहाँ। सरकार हमे भिन्न सप्रदायों के रूप में देखती है। हम क्यो श्रपने को उस रूप मे देखे। स्वराज्य से हमारा उद्देश्य यही तो है कि भारत का शासन भारतवासियों के हित की दृष्टि से किया जाय। जब मुसलमानों को कुछ प्रविकार ग्रधिक मिल जाते है, तो हमे क्यो तुरत यह विचार होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। कारण यही है, कि हम मुँह से चाहे राष्ट्रीयता की दुहाई दे, दिल मे हम सभी सप्रदाय-वादी है और हरेक बात को सप्रदाय की ग्रॉखों से देखते है। क्या यह सत्य नहीं है, कि जब कोई साम्प्रदायिक दगा हो जाता है, तो हम तुरन्त यह जानने के लिए उत्सूक हो जाते है कि उस दगे में कितने हिन्दू हताहत हुए और कितने मुसलमान । अगर हिन्दूओ को सख्या श्रधिक होती है, तो हम कितने उत्तेजित हो जाते है। इसके विपरीत श्रगर मुमलमानो की सख्या अधिक होती, तो हम आराम की साँस लेते है। यह मनोवृत्ति राष्ट्रीयता का गला घोटनेवाली है। हमे इस मनोवृत्ति का मुलोच्छेद करना पडेगा, ग्रन्यथा हमारा राष्ट्र मधुर स्वप्न ही रहेगा। जब हम साप्रदायिक भावो पर विजय नही पा सके, तो हम मुसलमानो से क्यो ग्राशा रखते है, कि वे ज्यादा उदार हो जायेँ। यह वही साप्रदायिक मनोवृत्ति है, जो इस समय देश के इस सिरे से उस सिरे तक नगा नाच कर रही है ग्रौर विदेश में हमें हास्यास्पद बना रही है ग्रौर मजा यह है, कि ग्रभी किसी के फरिश्तो को खबर नही कि कौसिलों को ग्रधिकार मिलेंगे—ग्रभी तो केवल जगहों की सख्या का मामला है ।

हम यह क्यो भूल जाते हैं कि व्यवहारिक शासन में साप्रदायिक प्रश्न बहुत कम ऋाते हैं। कुरबानी और बाजे के भगड़े, ग्रथवा हिन्दी-उर्दू का मामला ही शासन के मुख्य ग्रग नहीं है। शासन के ग्रस्सो फी सदी काम ऐसे हैं, जिनमें हिन्दू-मुसलिम सवाल पैदा ही नहीं होता। वह श्रधिकाश सामाजिक और आर्थिक होते हैं। फिर यह भी मनो-वैज्ञानिक सत्य हैं, कि जिम्मेदारी न रहने की दशा में हम जिन बातों का विरोध करते हैं, उन्हीं बातों का, जिम्मेदारी श्रा जाने पर समर्थन करने लगते हैं। हमें ग्राशा रखनी चाहिए कि मुसलिम दल ने जिन साप्रदायिक माँगों के लिए श्रब तक जोर दिया है, उनके जिए ग्रब वे श्राग्रह न करेंगे।

यह हम नही कहते, सरकार को घोषणा निर्दोष है। उसका साप्रदायिक म्राधार

ही आपित्तजनक है। उसमें कतर-ज्योत करके हम उसका रूप नहीं बदल सकतें। हिन्दुओं और सिक्खों को दस-पाँच जगह और मिल जाने से वह कम आपित्त जनक न रहेगा, लेकिन उसका संप्रदायित्व कैसे मिटेगा ? क्या हिन्दू अथवा सिक्ख आदोलन से ? इससे तो परस्पर द्वेष की आग और भी भडकेगी और राष्ट्र घातक भावनाएँ और भी प्रबल होगी। इसका केवल एक ही उपाय है—साप्रदायिक मनोवृत्ति का शमन। जिस दिन हम इस मनोवृत्ति को त्याग देगे, उसी दिन मुसलमानों में भी उसका हास हो जायगा। अब आनेवाले बरसों में इसी साप्रदायिकता से संग्राम करना है—निवान विश्वास, वैर्य और सेवा के शस्त्रों से। इसी में राष्ट्र का कल्याएं है।

२६ ग्रगस्त १६३२

### हिन्दू सभा की निष्क्रियता

हिन्दू-सभा का अधिवेशन दिल्ली में हुआ अवश्य, पर उसका होना न होना दोनो बराबर । भ्रधिवेशन क्या हुआ, केवल रस्म निभाई गयी । कार्यकर्ताग्रो ही मे उत्साह न था, तो जनता में कहाँ से होता। कुछ इस तरह का तमाशा सा हुआ जैसे कोई देहातियो के सामने भ्रामें जी मे बात करें। जनता हिन्दू-सभा को केवल नाम से जानती है। उसका कोई काम उसने नहीं देखा। दो एक बार सभा ने कुछ कर दिखाने का इरादा भी किया. पर सामने खतरा देखकर बैठ रही। ऐसी संस्था के लिए जो केवल काउंसिलो मे जगहो ं के लिए भागड़ती रहें, जनता के हृदय में कोई स्थान नहीं। ग्रब वह किसी सस्था की दृढता श्रीर सत्यता की परीचा उसके नेताश्रो के त्याग से करती है। जहाँ त्याग नही, वहाँ कुछ नही । ऐसी निर्जीव सस्थाम्रो से वह कोई म्राशा नही रखती भ्रौर न उसमे सम्मिलित होती है। हाँ, थोडा-बहुत चदा भले ही दे देगी। देश के सामने इस समय सबसे बडा प्रश्न समाज से ऊँच-नीच, छ्त-ग्रछ्त के भेद को मिटाना है। ग्राज ग्रावेश मे कुछ मदिर खोल दिये गये. भीर दो एक जगह भेद-रहित भोज कर दिये गये, इससे यह कदापि न समभाना चाहिए कि यह भाव हिन्दू समाज से निकल गया। अभी तो केवल बीज पडा है। फल-फल लगने तक बडे-बडे साधन करने पडेगे, गोडना, सीचना, जानवरो से बचाना यह सभी क्रियाएँ पड़ी हुई है। जरा भी बेपरवाई या असावधानी हुई श्रीर पौधा सूखा। हिन्द-सभा ने इस महत्वपूर्ण विषय को स्पर्श तक न किया। प्रस्तावों से काम चलता तो मन तक भारतवर्ष स्वर्ग बन चुका होता । प्रस्तावो का मृत्य तब है, जब उसके पीछे क्रिया शक्ति हो । हिन्दू-सभा ने इस शक्ति का कोई परिचय नही दिया । हिन्दू जाति के सामने उसने कोई ग्रादेश, कोई प्रोग्राम श्रसली सूरत मे नही रखा। सभव है कि उसके नेताम्रो के मन में कूछ मौर हो पर वहाँ तो "चुप, चुप" की पालिसी की दृहाई फिर

रही थी। वह जमाना गया, जब ''चुप-चुप'' की नीति से जनता सन्तुष्ट हो जाती थी। अब तो वही सस्था जीवित रह सकती है, जो त्याग और बिलदान की भावना लिये चेत्र में आये। जिनमें यह भावना नहीं, उन्हें खामखाह सभाएँ करने की कोई जरूरत नहीं। ''शेर गुफतन चे जरूर ?''

प्र प्रकटूबर १६३२

### मौलाना शौकतत्रमली की गहरी सूम

मौलाना शौकतम्रली ने हाल मे एक बडे मारके की बात कही है, जैसा वह श्रकसर कहा करते है। श्राप फरमाते है कि यदि हिन्द्जाति से जात-पाँत का भेद-भाव मिट जाय भीर नौ भरब का राष्ट्र-ऋण चुका दिया जाय, तो वह पृथक् निर्वाचन से दस्तबरदार हो जायंगे । इन दोनो बातो का पृथक् निर्वाचन से क्या संबंध है, यह हमारी समभः मे नहीं ग्राता । यह तो ऐसा ही है कि यदि हिन्दू मूर्ति-पूजा छोड दे ग्रीर रसूल पर ईमान लावे, तो वह पृथक् निर्वाचन छोड देगे। जात-पाँत का भेद, तो खैर एक ऐसा प्रश्न है, जिसे हिन्दू जाति खुद तय कर सकती है, लेकिन यह नौ ध्ररब का ऋग्रा कौन चुकावे । क्या यह भी हिन्दु ग्रो ही को चुकाना चाहिए ? ऋण सरकार ने लिया था. सरकार ने खर्च किया । सरकार उसे श्रदा करेगी । इसका ग्रभी फैसला होना बाकी है कि इसका कौन-सा भाग भारत की भावी सरकार को स्वीकार करना पडेगा ग्रौर कौन-सा भाग ब्रिटिश-सरकार को । लेकिन मौलाना साहब का फरमान है कि हिन्दू यह कर्जा चुका दे। इन दामो तो सम्मिलित निर्वाचन लेना शायद ही हिन्द-जाति को मंजुर हो। पृथक् निर्वाचन को मुसलिम भाई चाहे ग्रभी कई साल ग्रपने लिए ग्रक्सीर समभते रहे, लेकिन एक दिन ग्रावेगा, जब वह देखेगे कि इस पृथक्ता से उन्हें लाभ नही, बहुत हानि हो रही है। ग्रन्पमतवाला समुदाय बहुमत मे सम्मिलित रहकर सारे बहुमत को ग्रपनी मुद्री में कर सकता है। वह ग्रपना संगठित दबाव डालकर बहुमत को जिस तरफ चाहे घुमा सकता है, नचा सकता है, पृथक हो जाने से उसके प्रभाव का चेत्र बहुत तग हो जाता है। हिन्दुओं में जैसी फूट और प्रतिद्वद्विता है, उससे मुसलिम जाति बहुत बडा फायदा उठा सकती थी। हिन्दू कभी इतने संगठित हो सकेगे कि एकमत होकर मुसलमानो का बहिष्कार कर दे, यह असम्भव है। भिन्न-भिन्न राजनैतिक-दल रहेगे ही । मुसलमान उनके • अन्दर रहकर जो कुछ चाहते, लेते, जो कुछ चाहते करा सकते। श्रलग जाकर उन्होने यह सुनहरा श्रवसर खो दिया है श्रौर इसके लिए उन्हे पछताना पडेगा। अगर यह समका जाता हो कि हिन्दू अपने स्वार्थ से पथक निर्वा-चन को हटाना चाहते हैं, तो उन पर अन्याय है। हिन्दू जानते हैं कि मुसलमानो से मिलने मे उनकी सरासर हानि है। फिर भी वह मिलना चाहते हैं। किसलिए १ केवल इसीलिए कि वह भारत को सयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते है ग्रौर उस एकता के लिए अपने को मिटा देने पर भी तैयार है।

५ श्रक्टूबर १६३२

# मुसलिम सर्व-दल-सम्मेलन

जिस वक्त यह पक्तियाँ लिखी जा रही है, लखनऊ मे वह महत्वपूर्ण मुसलिम-सर्व-दल सम्मेलन हो रहा है, जिसकी सफलता भारत के राष्ट्रीय जीवन मे प्रेम की स्फर्ति डाल देगी। राष्ट्र-विच्छेद की जो क्रिया गोलमेज सभा मे शुरू हुई थी ग्रीर जिसे प्रधान मत्री मि० रैमजे मैकडोनल्ड के बँटवारे ने पूरा कर दिया था, वह भारत-प्राख गाधी के तप के वरदान से इस तरह छिन्न-भिन हो गयी, जैसे रवि-ज्योति से कुहरे के बादल फट जाते है। उसी पावन तप का यह वरदान है कि हिन्दू नमाज की नसो मे समाया हुमा भेद-भाव भौर उसके प्राणो में घुसी हुई म्रस्पृश्यता मब मध-विश्वास भौर मुर्खता का स्राश्रय खोजती फिरती है। यह सत्य है कि जन्म-जन्मान्तरो का कोढ एक बार के गगा स्नान से नहीं मिट सकता लेकिन जिस वेग से परिष्कार की घारा चल रही है, वह बहुत ही ग्राशा-जनक है। ग्राज हम हन्दूधर्म के ग्राचार्यों को राष्ट्रीयता के इस ग्रदम्य प्रवाह में बहते देख रहे हैं, वह ग्रपने सामने सारी विघृन-बाघाग्रो को बहाये लिये जाता है। यह उस तप का पहला वरदान था। उसका दूसरा वरदान जो पहले से कही ज्यापक और युगातर उत्पन्न करनेवाला है, यही मुसलिम सम्मेलन है। वह मौलाना शौकतग्रली, जो गत पाँच-छह साल से हिन्दू जाति के सामने ग्रास्तीने चढाये खडे थे, ग्राज उस वरदान के प्रताप से राष्ट्रीयता के उपासक बने नजर ग्राते है। वह भी भारत का सर्वदल सम्मेलन हो था, जिससे असतुष्ट होकर मौलाना विरोधियो के कैम्प मे चले गये थे। वह सम्मेलन भी लखनऊ मे ही हुआ था। इतने दिनो तक प्रतिकूल वातावरण के अनुभव के बाद हमारा वह मुसलिम नेता फिर हमारी श्रोर प्रेम से हाथ बढा रहा है । कई साल पहले का वह मगलमय दृश्य हमारे सामने श्रा रहा है, जब महात्मा गाघी श्रौर दोनो श्रली भाई एक ही प्लेट-फार्म पर खडे नजर श्राते थे। श्राज स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदग्रली की ग्रात्मा स्वर्ग मे बैठी हुई बिछुडे भाइयो के इस मिलन पर खुश हो रही होगी। वह अमर शब्द किसे भूल सकते हैं, जो गोलमेज सभा के अव-सर पर उनके मुख से निकले थे-

> ''या तो मैं स्वराज्य लेकर जाऊँगा, या यही मेरी कन्न बनेगी।'' इन शब्दों में स्वदेश-प्रेम का कितना ऊँचा आदर्श था और वह प्रतिज्ञा कितनी

सच्ची निकली । ऐसी वीर भ्रात्माभ्रो के लिए श्रन्ति नान्नोल मुसलिम सम्प्रदाय-वादियों में क्या श्राकर्षण हो सकता था। ग्राश्चर्य यही है कि इतने दिनो मौलाना कैसे उनके बीच मे रहे। यहाँ हमे भीष्मपितामह का वह कथन याद ग्राता हे, जो उन्होने दर्योधन के पत्त मे लडते समय अपनी सफाई देते हुए कहा था। वीर श्रात्माएँ कुछ दिनों के लिए चाहे विचलित हो जाय, लेकिन उनकी अन्त प्रेरणा एक न एक दिन अवस्य उन पर काबु पा लेती है और उन्हें पुराने कार्य-चेत्र की श्रोर घसीट लाती है। जमैयत्ल उलेमा ग्रोर मुसलिम राष्ट्रीय दल तो पहले ही एकता का हामी था, श्रव मौलाना शौकतम्रलो के सहयोग से खिलाफत पार्टी का सहयोग भी मिल गया, जो इन दोनो दलो से ज्यादा प्रभावशाली है। श्रव केवल मुसलिम कान्फ्रेस दल इस सम्मेलन से अलग है, जिसके नेता डा० सर इकबाल, डा० शफाश्रत ग्रहमद खाँ ग्रादि है। इस दल ने सम्मेलन मे शरीक होने से इकार कर दिया है। वह कहते है हिन्दुस्रो की स्रोर से शुरूत्रात होना चाहिए। इससे उनका क्या श्राशय है, यह तो वही जाने। हिन्द्श्रो ने तो केवल बचनो से ही नही, कर्म से सिद्ध कर दिया कि वह राष्ट्रीयता के हितार्थ हरेक समफौते के लिए तैयार है। क्या विश्व किव डा० ठाकुर, प० मदन मोहन मालवीय, डाक्टर सर तेजबहादूर सप्र म्रादि ने बिना किसी म्राधार के ही बातचीन शुरू की थी ? मगर उम दल के इकार का रहस्य वाइसराय के उस तार मे है, जा उन्होने मौलाना शौकतग्रली के तार के जवाब में दिया था। या उस पैगाम में जो सर ग्रागाखाँ ने मुसलिम कान्फ्रेस के नेताग्रो के नाम फास से भेजा था। इस दल का विश्वास साम्प्र-दायिक नीति है। राष्टीयता को वह स्रभी तक सतर्क स्रांखो से देखता है स्रौर एकता के हरेक ग्रायोजन की उपेचा करता है। मौलाना शौकतग्रली ने लखनऊ पहुँचने पर उस दल के नेता श्रो को जो खरी-खरी बाते सुनायी है, वह उनके स्वभावानुसार ही है। वह भ्रपने मनोभाव नीतिज्ञो की भाषा मे नही व्यक्त करते। उनकी भाषा भ्रौर भाव दोनो ही उनके डील-डौल की तरह तेज भीर ललकार से भरे होते है-

"मुसलिम जनता शांति चाहती है। वह समफौता करने की इच्छुक है। वह कुछकर दिखाना चाहती है। इस समय मुसलमानो मे तीन दल है—एक वह जो, काँग्रेस श्रीर हिन्दुश्रो का मुँह देखता है, दूसरा वह, जो शिमला के इशारे पर नाचता है। इन दोनो के बीच मे मुसलमानो की बहुत बड़ी सख्या उनकी है, जो सम्मान के साथ समफौता चाहते हैं। उनके लिए एकता बड़े महत्व की चीज है श्रीर इस सम्मेलन का यही उद्देश्य है। मैं न काँग्रेसी हूँ, न मुसलिम राष्ट्रीय दल का मेम्बर हूँ। मैं तो केवल सेवक हूँ। वे सज्जन भी, जिनका मुक्से मतभेद है, यह स्वीकार करेगे कि मैने श्रीर मेरे सहकारियों ने मुसलिम हितो के लिए मुसलिम कान्फ्रेस से कही श्रीष्ठक सेवाएं की है। मुसलिम लीग का तो कहना ही क्या जो मर चुकी है, श्रीर सर मुहम्मद याकूब चाहे कितने ही शोबदे करे, उसमे जान नहीं डाल सकते। मैं मुसलमानो को काँग्रेस या शिमला का

मुँह ताकते नहीं देख सकता । हम मुसलमानों में सच्चा नागरिक जीवन चाहते हैं, और यह भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट और हिन्दूजाति, दोनों के साथ न्याय और आदर का व्यवहार करे।"

लेकिन वाइसराय ने कह दिया है कि जब तक मुसलमान एकमत होकर आपस में कुछ निश्चय न करेगे, वह प्रधानमंत्री के निर्धिय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।

श्रव देखना यह है कि दस-पाँच व्यक्तियों के न श्राने से ही काफेस का महत्व कम हो जाता है, या उसमें हरेक प्रान्त श्रीर दल के मुसलिम प्रतिनिधि इतनी कसरत से श्राते हैं कि थोड़ से व्यक्तियों के न ग्राने से उसके महत्व में कोई कमी नहीं ग्राती। शिया पार्टी संयुक्त निर्वाचन के पच्च में श्रपना मत दे चुकी है। राष्ट्रवादी मुसलमान, जमैंयतुल उलेमा, खिलाफत पार्टी, यदि यह सभी पार्टियाँ एक बात निश्चित कर दे, तो ग्रवश्य ही जनमत का दबाव इतना श्रधिक हो जायगा कि थोड़े से व्यक्तियों की उपेचा की जा सकेगी। फिर जिस मुसलिम कान्फेस दल के प्रधान डा० सर इकबाल है, उसी के उपप्रधान मौलाना शौंकतश्रली श्रीर राजा साहब सलेमपुर है, जो इस सम्मेलन के पच्च में है। बात यह है कि मुसलिम-कान्फेस-दल में पजाबी मुसलमानों का बहुमत है श्रीर पजाबी मुसलमानों को इस बटवारे में जो बहुमत प्राप्त हो गया है, उसे वे लोग छोड़ना नहीं चाहते।

समकौते के लिए अब तक कई विधान उपस्थित किये गये हैं, पर हमारी समक में स्थायी विधान वही हैं, जिसका आधार प्रत्येक प्रान्त की सख्या पर हो। वेटेज अर्थात् संख्या से अधिक वोट का मिलना बिलकुल बन्द कर दिया जाय और वोट का अधिकार हरेक बालिंग मर्द-औरत को दे दिया जाय। इस तरह हरेक प्रान्त में सप्रदायों की वोट-संख्या उसकी आबादी के अनुसार ही होगी। इस तरह पजाब के छप्पन फी सदी मुसल-मानों को छप्पन फीसदी मेम्बरिया मिल जायेंगी और चूंक किसी प्रान्त में वेटेज का नियम न रहेगा, पजाब के हिन्दू या सिक्ख, मुसलिम बहुमत को स्वीकार करेंगे। बगाल और पजाब में मुसलमानों की दो तिहाई सख्या रहती हैं। अन्य प्रान्तों में केवल एक तिहाई। जब वेटेज के परित्याग से दो तिहाई मुसलमानों का हित हो सकता है, तो केवल एक तिहाई के हित के लिए दो तिहाई के सिर वेटेज क्यों लाद दिया जाय? हमें आशा है, इन प्रश्नों पर यह सम्मेलन साफ-साफ निर्णय कर सकेगा। तभी वह कोई स्कीम सर्व-सम्मित से हिन्दुओं के सामने रख सकेगा। जब तक मुसलमान खुद किसी एक बात पर एकमत नहीं हैं, हिन्दुओं के सामने रख सकेगा। जब तक मुसलमान खुद किसी एक बात पर एकमत नहीं हैं, हिन्दुओं के सामने कोई प्रस्ताव रखना समय का अपव्यय ही हैं।

नोट—यह लिखा जा चुका था कि खबर ग्रायी, लखनऊ में सम्मेलन न होगा, क्योकि उपस्थित नेताग्रो ने संयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया, ग्रीर हिन्दुन्नो से बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। सम्मेलन ने मि० जिन्ना की शेष तेरह शर्तें बहुमत से स्वीकार की । ...—सम्पादक

### राष्ट्रीयता की विजय

लखनऊ के मुसलिम सम्मेलन ने एक मत से सयुक्त निर्वाचन स्वीकार कर लिया । बहुमत से नही, एकमत से । एकता की इच्छा सभी उपस्थित नेताग्रो मे इतनी प्रबल थी कि इसका निर्णय करने के लिए सम्मेलन का बाकायदा जलसा करने की ज रुरत ही न पड़ी। गाधी के तप में कितनी महान शक्ति है। प्रधान मंत्री के बंटवारे ने समस्त राष्ट्र मे निराशा फैला दी थी। ऐसा मालुम होने लगा था, कि श्रब दस-बारह बरस साम्प्रदायिकता का राज रहेगा। साम्प्रदायिकता ग्रपने मोरचे से पीछे हटना तो दर किनार, श्रौर आगे कदम बढाती चली आती थी और अत मे उसने हिन्दू-समाज के उस किले पर छापा मारा, जो ग्राज हजारो साल से ग्रांधी ग्रौर तुफान का सामना करता चला स्राता है। ऐसा जान पडता था, कि पुरानी फसले इस नये युग के शस्त्रों के सामने खडी न रह सकेगी। जब एक जगह दीवार टूट गयी, तो फिर शत्रुग्री के घुस आने मे क्या देर लगती है। शत्रु ने लक्ष्य भी उसी स्थान पर किया था, जो सबसे कम-जोर है. लेकिन गांधी की तपस्या ने पाँसा पलट दिया और न-जाने कितनी दैवो-शक्ति लेकर सामने आ खडी हुई। देखते-देखते हवा बदल गयी और आज शत्रुम्रो से घिरी हुई राष्ट्रीयता अपने मोरचे से निकल कर साम्प्रदायिकता का सहार कर रही है। पुना मे उसने पहली विजय पायी, मगर लखनऊ मे उसने जो विजय प्राप्त की है, उसमे तो साम्प्रदायिकता के नीचे जैसे सूरग लगाकर उसे उडा ही दिया। हिन्दुश्रो की श्रोर से मुसलमानो की जो शका थी, उसे पुना के समभौते ने निर्मूल सिद्ध कर दिया। मुसलमानो ने देखा हिन्दू एकता के लिए कहाँ तक उत्सर्ग करने पर तैयार है। उन्होने देखा कि हिन्दू जाति राष्ट्रीयता की आड मे अपना अधिकार और प्रभुत्व बढाने की इच्छुक नही है, बल्कि सच्ची लगन भ्रौर पवित्र सकल्प से उसका म्रावाहन कर रही है। पूना का समभौता उनकी नेकनियती श्रौर न्याय-परता का ज्वलतः प्रमाख था, जिसके सूद्ढ ग्राधार पर ही राष्ट्रीयता निर्माण की जा सकती है। इस प्रमाण ने अविश्वास और सन्देह की दूर कर दिया, विश्वास उत्पन्न हुन्ना और म्राज हम देख रहे है कि मौलाना शौकतम्रली, डाक्टर जियाउद्दीन, हाफिज हिदायत हुसेन, राजा सलेमपुर श्रादि नेता, जो भेद-भाव के स्तम्भ समभे जाते थे, श्राज राष्ट्रीयता का स्वागत करने के लिए खडे हैं। श्रव हमे ज्ञात हुन्ना कि मुसलिम नेता केवल हलके स्वार्थवश, या व्यक्तिगत दुर्भाव के कारए। हम से पृथक् न थे, बल्कि उनमे भी राष्ट्रीयता की उतनी ही सच्ची लगन थी, उनकी नीयत भी उतनी साफ थी, केवल उन्हे •हमारी नेकनीयती पर विश्वास न था, केवल वे राष्ट्रीयता को हिन्दुशो के अधिकार प्रेम का परदा समभते थे। अब यह परदा हट गया भौर दुनिया ने देख लिया कि भारत एक राष्ट्र है, अन्य राष्ट्रों की ही भाँति अनेक भेदों के होते हुए भी एक राष्ट्र है। धर्म ग्रौर संस्कृति के ग्रलग होने पर भी एक राष्ट्र है। मौलाना शौकतग्रली ने विजय के उल्लास में एक वक्तव्य में कहा है—'हम पन्द्रह दिनों में भारत को संयुक्त राष्ट्र देखेंगे।' ग्रौर हमें विश्वास है, उनकी यह पेशगोई सच्ची निकलेगी।

ग्रब तक साम्प्रदायिक मुसलिम पार्टी का यह दावा था कि राष्ट्रवादी मुसलमान संख्या में बहुत थोड़े हैं, श्राम मुसलमान उनके साथ नहीं है। लखनऊ सम्मेलन ने उस दावे को बातिल सिद्ध कर दिया। ऐसी कोई मुसलिम सस्था नही है, जिसके प्रतिनिधि इस सम्मेलन मे न शरीक हुए हो, यहाँ तक कि जिस मुमलिम काफ्रीस को मुसलमानो का सोलह ग्राने प्रतिनिधि कहा जाता है, उसके तीन पिछले सभापति, वर्तमान उपसभा-पति ग्रौर मंत्री तक ग्राये थे। जमैयतूल उलमा, राष्ट्रीय मुसलिम दल ग्रौर ग्रहरार दल का तो कहना ही क्या। यह तो पहले ही से सयुक्त निर्वाचन के समर्थक है। इसलिए श्रव यह कहना कि मुसलिम बहुमत पृथक निर्वाचन के पत्त में हैं, सत्य की श्रांखों में धूल भोकना है। फिर भी शिमला-पार्टी या इकबाल-पार्टी के गिने-गिनाये नेता अपनी विसि-याहट को मिटाने के लिए इस सम्मेलन के प्रिनिविवन को स्वीकार नहीं करते। इकवाल-पार्टी के एक प्रमुख नेता डा॰ शक्षाग्रत ग्रहमदखाँ ने फरमाया है-इस सम्मेलन मे भ्रधिकाश मुसलिम सस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं शरीक थे। डाक्टर ने उन सस्थाओं के नाम बताने की कृपा नहीं की, जिनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में न आये हो. वास्तव मे ऐसी संस्थाम्रो का म्रस्तित्व उनके कल्पना-जगत से बाहर भ्रौर कही नही है। हॉ, यह बहुत सभव है, अपनी लाज रखने के लिए इस अवसर पर ऐसी सस्थाएँ खडी कर दी जायें। ऐसा पहले भी किया गया है श्रीर श्रव भी किया जायगा, लेकिन इन चालों से भारत के राष्ट्रीय प्रवाह को नही रोका जा सकता। इकबाल-पार्टी को बहत जल्द मालुम हो जायगा कि भ्रव उसकी पुश्त पर कोई शक्ति नही है। उसकी कलई खुलते ही सरकार भी उससे मुँह फेर लेगी, यह निश्चित है। इस पार्टी को उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसलिम जनता को उन्होने बहुत सब्ज बाग दिखाये है, पर वह जनता श्रव उनके चकमें में न ग्रायेगी।

सम्मेलन ने स्व० मौलाना मुहम्मदम्रली के सिद्धात को हिन्दुश्रो से समभौते का श्राधार माना है। इस सिद्धात का तत्व यह है कि सयुक्त निर्वाचन मे मुसलमानो की जगहे स्वरिद्धात कर दी जायँ श्रीर हरेक हिन्दू या मुसलमान उम्मेदवार के लिए दूसरे सम्प्रदाय के कुछ वोट श्रानिवार्य कर दिये जायँ। ऐसी दशा मे वही हिन्दू मेम्बर प्रतिनिधि चुना जा सकेगा, जिस पर मुसलमानो को भी विश्वास हो। इसी तरह वही मुसलमान उम्मेदवार चुना जायगा, जो हिन्दुश्रो का विश्वासपात्र होगा। हिन्दू-द्रोही मुसलमान या मुसलिम-द्रोही हिन्दुश्रो के लिए तब व्यवस्थापक सभाश्रो मे एक दूसरे के विश्द्ध जहर उगलने का कोई प्रलोभन न रह जायगा श्रीर सच्चे राष्ट्रवादी हिन्दू श्रीर मुसलमान मेम्बर ही राष्ट्र के प्रतिनिधि हो सकेगे। हमे श्राशा है, श्रानेवाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेलन

मे इस सिद्धात को एक मत से स्वीकार कर लिया जायगा। ग्रापस के ग्रविश्वास को मिटाने के लिए इससे उत्तम दूसरा उपाय नही है। इसी व्यवस्था की सफलता पर अवैध सयुक्त निर्वाचन का दार-मदार है, जो राष्ट्रीयता का ध्येय है।

सम्मेलन ने मि॰ जिन्ना की चौदह शर्तों में पथक निर्वाचन के सिवा श्रौर तेरह शर्तों को भी हिन्दु-मसलिम समभौते का ग्राधार माना है। मि० जिल्ला की वह शर्तें केवल श्रापस के ग्रविश्वास के कारणा पेश की गयी थी। ज्योही यह ग्रविश्वास दूर हो गया, उनकी कोई ज़रूरत न रह जायगी। सिंघ को पथक सुबा बनाने की माँग का कारण केवल अविश्वास है। लेकिन जब सिंघ की ग्रामदनी ही इतनी नहीं है कि वह अपना खर्च सँभाल सके, तो हमारे विचार मे उसको पृथक होने का कोई हक नही है। दूसरे प्रान्तों की सहायता के भरोसे अलग होना तो वैसा ही है, जैसे एक भाई अपने दूसरे भाइयो से म्रलग तो हो जाय, पर खाना खाते समय उन्ही के साथ जा बैठे। नौकरियो के लिए भी जाति या सप्रदाय को कैंद नीति के विरुद्ध है। यहाँ तो योग्यता ही को प्रधानता मिलनी चाहिए। सरहदी सूबे मे मुसलिम बहमत ने ग्रभी हाल मे योग्यता की शर्त को स्वीकार करके यपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। कोई वजह नही है कि सम्पर्ण राष्ट्र मे यही नीति क्यो न स्वीकार कर ली जाय। फिर इस वक्त जो सरकारी नौकरियो पर लोग इतना टूट रहे है, इसका एकमात्र कारण है कि सरकारी पदो का वेतन बहुत बढ गया है। उसी लियाकत का भ्रादमी कोई दूसरा काम करके इतने रुपये नहीं कमा सकता। जब देश मे जिम्मेदार हुक्मत होगी, तो यह लुट न रहेगी, श्रौर लोग दूसरे काम करके उतना ही धन कमा सकेगे, जितना सरकारी नौकरी मे । तब पदो के लिए इतनी छीना-भपटी न होगी। हमे ग्राशा है कि ग्रानेवाले हिन्दू-मुसलिम सम्मेलन मे दोनो तरफ से सद्भाव श्रीर शुभ कामना की स्पिरिट दिखायी जायगी श्रीर किसी बात पर इतना न ग्रडा जायगा कि ग्रापस मे रजिश हो जाय।

ईश्वर से हमारी यही कामना है कि हिन्दू मुसलिम समभौता सफल हो श्रौर 'भारत एक राष्ट्र श्रौर एकात्मा होकर अपने श्रम्युदय के पथ पर श्रग्रसर हो।

२६ ग्रक्टूबर १६३२

### स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद्अली का फ़ारमूला

लखनऊ की कान्फ्रेन्स तथा वर्तमान हिन्दू-मुसलिम सिंध चर्चा में स्व॰ मौलाना मुहम्मदग्रली के प्रस्ताव तथा मुसलिम कान्फ्रेन्स की तेरह शर्तों का जिक्र बार-बार हुग्र है। मौलाना मुहम्मदग्रली के प्रस्तावों के ग्रनुसार कौंसिलों या एसेम्बली के किसी भो उम्मेदवार के लिए दो ग्रावश्यक शर्तें होगी—

- १— वह दूसरे सम्प्रदाय ( मुसलमान के लिए हिन्दू जाति ) के कम से कम दस फीसदी मत प्राप्त करें।
  - २- ग्रपने सम्प्रदाय के कम से कम चालीस फी सदी मत प्राप्त करे।
- ३— यदि कोई उम्मीदवार सजातीय निर्वाचको का चालीस फीसदी मत प्राप्त न कर सके, तो निर्णय बहमत के अनुसार हो।
  - मि० जिन्ना की प्रस्तावित मुसलमानो की तेरह माँगे निम्नलिखित है-
  - १- सरकार का भावी शासन फेडरल होना चाहिए।
  - २- ग्रवशिष्ट ग्रधिकार प्रान्तो को मिलने चाहिए ।
  - ३ बिलोचिस्तान में सुधारों को चालू किया जाय।
  - ४-- सिंघ का विच्छेद।
  - ५ सीमा प्रान्त को समान ग्रधिकार।
  - ६ पजाब ग्रौर बंगाल मे मुसलमानो का स्थिर बहुमत।
  - ७- फेडरल एसेम्बली मे मुसलमानो का एक तिहाई प्रतिनिधित्व ।
  - मुसलिम अल्पसंख्यको का आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व ।
- ६— व्यवस्थापिका सभाग्रो मे कोई एक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा बिल पेश न हो ग्रौर प्रस्ताव पास न किया जाय, जिसके विरोध मे उस समुदाय के तीन चौथाई सदस्य हो।
  - १० धार्मिक और सस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्रता की रचा।
- ११ प्रान्तीय या सघ सरकार के मित्रमन्डल मे दो तिहाई मन्त्री मुसलमान हो ।
- १२— सरकारी नौकरियो मे योग्यता को देखते हुए मुसलमानो को नौकरियो का कम से कम अनुपात नियत कर दिया जाय। श्रौर
- १३ शासन विधान में कोई भी परिवर्तन तब तक न किया जाय, जब तक फेडरेशन को बनानेवाले सब दलों की सहमति न हो।

इन्ही शर्तों को जनवरी १६२६ में आगा खाँ की भ्रध्यचता में ग्राल इंडिया मुस्लिम कान्फ्रेंस ने पास किया था। इन्ही शर्तों को लखनऊ कान्फ्रेंस ने स्वीकृत किया है।

२६ ग्रक्टूबर १६३२

#### राकता-सम्मेलन

प्रयाग में एकता-सम्मेलन की तैयारियाँ हो रही है। मौलाना शौकतग्रली प्रयाग श्राकर महामना मालवीय जी से कुछ श्रावश्यक बातचीत करके बम्बई गये है श्रीर

380

वहाँ से सम्मेलन मे शरीक होने के लिए जल्द लौटेगे। नेता ब्रो के पास बुलावे भेजे जा चुके हैं। कई नेता दूर प्रान्तो से सम्मेलन के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ऐसे ब्रवसर पर महात्मा जी का प्रयाग मे मौजूद होना श्रनिवार्य था। एकता के सबसे बड़े मित्र महात्मा जी है। महात्मा जी ही वह व्यक्ति है, जिन पर हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, सभी जाति वालो का विश्वास है। इस सम्मेलन मे महात्मा जी का होना महत्व की बात ही नही, श्रनिवार्य है। यदि यह सम्मेलन महात्मा जी के सभापतित्व मे होता, तो इसकी सफलता की सम्भावनाएँ बहुत बढ जाती। यही सोचकर मौलाना शौकतग्रली ने वाइसराय से महात्मा जी को छोड़ देने की प्रार्थना की थी, लेकिन वाइसराय ने उन्हें भी वही जवाब दिया, जो पहले सर शिव स्वामी ऐयर को दे चुके है। वह इसके सिवा ग्रौर कुछ नही है, कि जब तक महात्मा गांधी ग्रान्दोलन न बन्द कर देगे, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। ग्रतएव हमें महात्मा जी की ग्रनुपस्थित में सम्मेलन के ग्रसफल होने का सन्देह हो रहा है श्रीर ऐसे समय पर जबिक देश एकता के लिए जोर मार रहा है, वाइसराय का यह जवाब बहुत ही निराशाजनक है। जिस समय लार्ड विलिग्डन कैनाड़ा के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कैनेडियन क्लब में एक स्पीच देते हुए कहा था —

"यदि हम भारत को अपने मामलों को तय करने का अधिकार प्राप्त करने और भारतवासियों को अपने घर का स्वामी होने में सहायता देने की सच्ची इच्छा प्रकट करें, तो भारत बहुत बरसो तक यह इच्छा करेगा, कि हम वहाँ रहें, लेकिन याद रखना चाहिए, कि पूर्व बडे वेग से बदल रहा है और भारत ने बराबरी का दरजा हासिल करने का निश्चय कर लिया है।"

जब हम लार्ड विलिग्डन के श्रीमुख से निकले हुए इन शब्दो पर विचार करते है, तो इनके इस इकार पर दूख होता है।

लेकिन एक ग्रोर तो एकता के सफल होने मे यह बाधाएँ खडी है, उधर साम्प्रदायिकता के पच्चपाती पत्रो का पेट फूल रहा है कि कही सचमुन दोनो जातियों में मेल न हो जाय। दोनो सम्प्रदायों के लडते रहने में ही उनका मान ग्रौर प्रभाव है। सम्भव है वे सच्चे दिल से एकता में हानियाँ ही हानियाँ देख रहे हो। यह भी सम्भव है कि उनकी शकाएँ ठीक हो, लेकिन यह तो सभी को मानना पडेगा, कि मेल फूट से कहीँ मगलकारी है, श्रौर इस ग्रवसर पर जब मेल के ग्रायोजन किये जा रहे है, किसी की जबान या कलम से ऐसी कोई बात न निकलनी चाहिए, जो सत्भाव की जगह द्वेष ग्रौर विश्वास की जगह ग्रवश्वास उत्पन्न करे। यहाँ हम सहयोगी उर्दू "कर्मवीर" के एक सम्पादकीयलेख का यह ग्रश नकल करके दिखायेंगे कि साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को किस तरह उत्तेजित किया जा रहा है—

''यह क्या हो रहा है ? हमारी आँखें बेकारी के जमाने मे क्या देख रही है। क्या पुराना इतिहास अपने-आप को दोहरा तो नही रहा है ? क्या पहले लखनऊ-पैक्ट ने हिन्दुास्तन की मिट्टी पलीद नहीं कर रक्खी, जो श्रव उस इतिहास को दोबारा हराने की जरूरत है। कहते हैं मौलाना शौकत श्रली ने हिन्दू लीडरों से कहा कि लड-भिडकर भी देख लिया, कुछ बनता नजर नहीं श्राता, इसलिए हिन्दू-मुसलिम एकत ही करनी चाहिए। जमाने का करिश्मा देखों, जो चन्द माह पहले बम्बई-जैसे खूबसूरत नगर को श्रपने स्वदेशवासियों के रक्त से रिजत देखना चाहते थे श्रीर लिज्जत न थे, श्रव इतना उछल रहे है।"

सहयोगी यह दिखाने की श्रसफल चेष्टा कर रहा है कि मालवीय जी, सर तेजबहादुर सन्नू, महात्मा गान्धी थ्रादि पथ-भ्रष्ट हो गये है और केवल वही भारत को सच्चे रास्ते पर ले जा रहा है। दो भाई यदि ग्रापस में लड़ने-भिड़ने भ्रौर मुकदमेबाजी करने के बाद चेत जॉय भ्रौर भ्रापस में समभौता करने का इरादा कर ले, तो क्या गड़े मुरदे उखाड़कर उन्में मेल न होने देना किसी ऊँची मनोवृत्ति का पता देता है? समभौता करते समय हमें पिछलो बातों को भुला देना पड़ता है, गुस्से में हमारे मुँह से क्या-क्या ग्रनाप-शनाप बाते निकल गयी, हमने किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा की, यह सारी कटुताएँ विस्मृत कर देनी पड़ती है। हम सदिच्छा के साथ, ईश्वर पर भरोसा करके प्रेम का हाथ फैलाते हैं। समभौते की यही एक सूरत है। यदि हम श्रविश्वास करते रहेगे, तो दूसरा पद्म भी हमारे ऊपर श्रविश्वास करता रहेगा। ऐसी दशा में मेल कहाँ से श्रायेगा।

सहयोगी ग्रागे लिखता है-

"हमारे लिए तो पहले ही सम्प्रदायवादी ग्रौर राष्ट्रवादी मुसलमानो मे कोई ग्रन्तर न था। केवल श्रांखो का घोखा था। श्रव यह घोखा खुलकर सामने ग्रा गया लखनऊ-सम्मेलन इसी मानी मे तो कामयाब कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता का दम भरनेवाले मुसलमान भी साम्प्रदायिकता की गदी नाली मे बह गये, लेकिन हिन्दुस्तानी दृष्टिकोण से लखनऊ-सम्मेलन ग्रसफल ही नहीं रहा, बल्कि उसने साम्प्रदायिकना की जड़ों को ग्रौर मजबूत कर दिया है। निस्संदेह यह सम्मेलन राष्ट्रवादी मुसलिम दल की मौत थी। उसे लखनऊ ही मे दफन कर दिया जाय, तो ग्रच्छा है।"

जब कुछ हिन्दू रामाचार-पत्र इस तरह जहर उगल रहे है, तो एकता सम्मेलन की सफलता के विषय में हमें सन्देह है।

३१ ग्रक्टूबर १६३२

### आशा का केन्द्र

प्रयाग का एकता-सम्मेलन इस समय हमारी राष्ट्रीय भ्राशा का केन्द्र बना हुआ

हैं। सम्पूर्ण भारत ही नहीं, सम्पूर्ण ससार उसकी तरफ ग्राशा तथा भय की निगाहों से देख रहा है। उसके सामने बड़े महत्व के प्रश्न है—ऐसे प्रश्न, जिन्हें महात्मा गान्धी भी नहीं सुलभा सके, जिन्होंने कितने दिनों से भारत के भाग्य को संकट में डाल रखा है। भारत का भविष्य उन्ही प्रश्नों के साहस-पूर्ण निर्णय पर मुनहसर है। ग्रब देखना है कि हमारे नेता राजनैतिक बुद्धिमत्ता से काम लेकर उसे सुलभाने में सफल होते हैं या सकीर्णता ग्रौर ग्रविश्वास के ग्रन्थकार में पडकर पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस उद्देश के सामने महात्मा जी को भी हार माननी पड़ी, उसको प्राप्त करना ग्रासान नहीं है। भारत इस परीचानि से निकल कर ही ग्रपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की कल्पना ही दिल को कमजोर कर देती है। ग्रापस में ग्रभी तक एक को दूसरे पर जो ग्रविश्वास है, ग्रभी तक दिलों में जो स्वार्थ घुसा हुग्रा है, ग्रभी तक जो ग्राभिमान समाया हुग्रा है, उसे देखकर हम कभी-कभी निराश हो जाते है। लेकिन यह सोचकर कि राष्ट्र के प्रति जिस जिम्मेदारी को हम जैसे ग्रनाड़ी भी महसूस करते है, क्या उसे हमारे नेता उससे कही ज्यादा गहराई के साथ न महसूस करते होगे. हमारी हिम्मत बँध जाती है।

वास्तव मे जो कुछ मत-भेद है. वह केवल शिचित समुदाय के अधिकार और स्वार्थ का है। राष्ट्र के सामने जो समस्या है, उसका सम्बन्ध हिन्द, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी से है। बेकारी से सभी दूखी है। दरिद्रता सभी का गला दबाये हुए है। नित नयी-नयी बीमारियाँ पैदा होती जा रही है। उसका वार सभी सम्प्रदायो पर समान रूप से होता है । कर्ज की डल्लत में सभी गिरफ्तार है । ऐसी कोई सामाजिक आर्थिक, या राजनैतिक दुरवस्था नहीं है, जिससे राष्ट्र के सभी ग्रग पीडित न हो। दरिद्रता, बोमारी, श्रशिचा, बेकारी, हिन्द् श्रीर मुसलमान का विचार नहीं करती। हमारे किसानी के सामने जो बाधाएँ है, उनसे हिन्दू और मुसलमान दोनो ही पीडित हैं। राष्ट्र का उद्धार इन समस्याश्रो के हल करने से होगा । कितने मेम्बर हिन्द है, कितने मुसलमान, कितने ईसाई, कितने सिक्ल-किस पद पर मुसलमान पहुँच गया है, किस पर हिन्दू, किस पर सिक्ख, यह तो बिलकुल गौ ए बाते है, लेकिन इन्ही गौ ए बातो को प्रधान समका जा रहा है भ्रौर थोडे से व्यक्तियों के हित पर राष्ट्र का बलिदान किया जा रहा है। हमे अधिकार की इसलिए जरूरत नहीं है कि थोड़े से शिचित आदिमियों को मोटी-मोटी ग्रसामियाँ मिले ग्रीर वह शान से जीवन व्यतीत करे, बल्कि इसलिए श्रीर केवल इमलिए कि हम राष्ट्र को सूखी और सन्तुष्ट कर सके, शिचा का प्रचार कर सकें, कृषको की हालत सुधार सके, बेकारी की बला दर कर सके। देश मे ऐसा वातावरख पैदा कर सके कि छोटे से छोटे ग्रादमी को भी रहने को भोपडे ग्रौर भोजन के लिए रोटी की कमी न रहे, बड़े से बड़े ब्रादमी छोटे से छोटे ब्रादमी पर भी अत्याचार करके बेदाग न बच सके, सूद के नाम से गरीबो को लुटा न जा सके, ग्रदालतो मे न्याय अधिक मँहगा और संदिग्ध न हो, पूँजीपित मजूरो का रक्त चूसकर मोटेन हो सके, जमीदार अपने असामियो पर मनमानी न कर सके, राज कर्मचारी रिश्वत का नाज़ार न गर्म कर सके, तरह-तरह के नये व्यवसाय खोले जाँय। हम अधिकार चाहते हैं—राष्ट्र-सेवा के लिए। अगर हमारे सामने यह आदर्श है, तो आपस मे समभौता होने मे कोई स्कावट नही हो सकती। अधिकार जहाँ सेवा की जगह हुकूमत और भोग का रूप धारण कर लेता है, वही अविश्वास और भ्रम उत्पन्न होता है।

हमे यह न भुलना चाहिए कि यह बीसवी सदी है। साम्प्रदायिकता बहुत थोडे दिनो की मेहमान है। भारत के सिवा कदाचित् संसार मे उसे ग्रौर कही शरण नही मिल सकती, इसीलिए वह निराशाजनित शक्ति के साथ इस श्राधार को पकडे हुए है। आनिवाला युग आर्थिक सम्राम का युग होगा। हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है, इसे कोई पूछेगा भी नही । पूछ उन्ही की होगी, जिनमे चरित्र है, साहस है, सेवा-भाव है, श्रष्यवसाय है। इस धँसतो हुई जीर्रा दीवार को हम थ्नियो से नहीं बचा सकते। उसके दिन पूरे हो चुके । साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को हमे इच्छा के बल से दबाना पडेगा। धन्य है वह ग्रात्माएँ, जो समय के ग्रनुकूल चलती है। पडित मदनमोहन मालवीय के नाम से मुसलमान का बच्चा-बच्चा जलता था। मौ० शौकतभ्रली हिन्दू-मात्र के जानी दुश्मन समभे जाते थे, लेकिन आज मालवीय जी हिन्दू मुसलिम एकता के उपासक है और मौलाना साहब इत्तहाद के ग्रलमबरदार । क्या हम हवा का रुख भी नहीं देख सकते ? स्व० सर श्रलीइमाम मुसलिम लीग के जन्म-दाताश्रो मे थे, जिसने पहले-पहल पृथक्ता का बीज बोया । उन्ही सर म्रलीइमाम ने राष्ट्रीय मुसलिम सम्मेलन की सदारत की ग्रौर सयुक्त निर्वाचन का समर्थन किया। मालवीय जी हिन्दू-सभा के जन्मदाता है। यही वह सस्था है, जिससे मुसलमान भ्रातिकत है, पर श्राज वही मालत्रीय जी इस एकता-सम्मेलन की म्रात्मा है। केवल इसलिए कि इन महानुभावो ने समय की गति को पहचाना ग्रौर ग्रन्त मे ग्रपनी नाम्प्रदाधिक मनोवृत्ति पर विजय पायी।

हमारा हमेशा से यह खयाल रहा है, कि एकता के विषय मे पहले हिन्दुम्रों को हाथ बढाना होगा। वह सख्या मे, धन मे, शिक्षा मे, मुसलमानो से बढे हुए हैं। मुसलमान भान भ्रल्प संख्यक हैं। उन्हें हिन्दुम्रों से भ्राशिकत होने के लिए भ्राधार हो सकते हैं। उन्हें यह सुबहा हो सकता है, कि हिन्दू संगठित होकर उनको हानि पहुँचा सकते हैं। हिन्दुम्रों के लिए ऐसी शका करने का कोई कारण नहीं है। यदि इस दिशा में भी उन्हें मुसलमानो से दबाये जाने की शका है, तो यह उनकी बहुत बडी दुर्बलता है। इस भय को दिल से निकाल डालना होगा। यह समभना भ्रन्याय है, कि कर्तव्य, नीति श्रौर विचार पर हिन्दुम्रों ही का ठीका है और जिन प्रान्तों में हिन्दू कम है, वहाँ मुसलमान उन पर जुल्म करेगे। सीमा प्रान्त में मुसलमानों ने जिस राष्ट्रीय भ्रादर्श का परिचय दिया है, वह ऐसी शंकान्रों को शान्त करने के लिए काफी है। भ्रभी हाल में सीमाप्रान्त

की व्यवस्थापक सभा ने, जिसमे अधिकाश साम्प्रदायिक मनीवृत्ति के मुसलमान ही है, यह निश्चय किया है, कि राजपद के लिए योग्यता ही एक शर्त है, हिन्दू और मुसलमान की कोई कैंद नहीं।

मुसलमान भाइयो से हमारा यही निवेदन है, कि ब्राप तेरह-चौदह शर्तों के गुलाम न बनिये। सिंध प्रान्त को अलग करने को माँग न तो दरदिशता है, न ने ि उपान। बेशक श्रलग हो जाने पर वहाँ श्रापका बहुमत हो जायगा, लेकिन इसके लिए श्रापको कितना भारी मल्य देना पडेगा ! केवल साम्प्रदायिक भावकता को प्रसन्न करने के लिए आप प्रान्त पर डेढ करोड का बोभ लाद रहे है। आप उस प्रान्त में से इतना धन केवल टैक्स लगाकर ही निकाल सकते है श्रीर टैक्स का भार ग्रधिकतर मुसलमानों ही पर पडेगा, क्योंकि मुसलमानो की आबादी ज्यादा है। फिर नये प्रान्त मे आपको वह अधिकार अभी न मिल सकेंगे जिन्हे बर्बा प्रान्त के साथ रहकर आप भोग रहे है। धनाभाव के कारण शासन का खर्च भी परा न कर सकेंगे, तो उन विभागों के लिए धन कहाँ से आयेगा, जिन पर जनता की सूख-शान्ति का दारमदार है। शिचा, स्वास्थ्य, सहयोगिता, कृषि-सूधार, आदि विभाग मर मिटेगे। पजाब ग्रौर बगाल की समस्या को हल करने का एक-मात्र यही उपाय है. कि ग्रन्य प्रान्तो मे श्राप Weightage से दस्तबरदार हो जायें। यदि म्राप उन प्रान्तो मे, जहाँ म्रापकी सख्या कम है, Weightage लेगे, तो आपको उसी नीति से पजाब और बगाल मे श्रत्पसंख्यक जातियों को जायद निर्वाचनाधिकार देने पहेंगे। ग्राप उससे किसी दलील से नहीं बच सकते। वेटेज को छोडने से आपकी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। अल्पमत थोडी सख्या से हो, या कुछ बडी सख्या से हो, अल्पमत ही रहता है। हाँ, उससे पंजाब श्रीर बगाल की समस्या हल हो जायगी। वहाँ की ग्रल्पसख्यक जातियाँ फिर जायद निवचिन माँगने का साहस न कर सकेगी।

हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, कि वह हमें सन्मार्ग दिखाये श्रौर हम साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की श्रोर श्रग्रसर हो सके।

७ नवम्बर १६३२

#### राकता-सम्मेलन

यद्यपि मौलना शौकतस्रली और कई अन्य नेता प्रयाग से चले गये हैं, पर एकता सम्मेलन बराबर जारी है। बंगाल, पजाब और सिघ यह तीन समस्याएँ लोहे के चने थी। बगाल की समस्या तो करीब-करीब हल हो चुकी है, केवल पजाब और सिंध की समस्याग्रो का हल होना बाकी है। एक दिन पहले ऐसा भय होता था कि सिध की चट्टान पर मम्मेलन की नाव टकराकर टूट जायगी, पर सिध के हिन्दुग्रो ने इस श्रवसर पर जिस दूरदिशता ग्रौर राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है, वह प्रशसातीत है। हिन्दू नेताग्रो ने सिन्ध का ग्रलग होना स्वीकार कर लिया है, ग्रगर सिम्मिलित निर्वाचन मुसलमानो-द्वारा स्वीकृत हो जाय ग्रौर हिन्दुग्रो के लिए वही रिग्नायते दे दी जाँय, जो मुसलमानो को हिन्दू प्रधान सूबो मे प्राप्त है। सिन्ध ग्रपना खर्च ग्राप नही निकाल सकता। इसका हल यो किया गया है, कि सरकार से सहायता लेकर इस कमी को पूरा किया जाय। सालाना कमी ग्रस्सी लाख की होगी। जब सरकार पवास करोड के लगभग सेना पर खर्च करती है, तो उसे सिन्य के लिए ग्रस्मी लाख की सहायता देने मे ऐसी कोई बडी ग्रडचन न पडेगी। ग्रब केवल पजाब का मामला शेष है। हम ग्राशा करते है, इस विषय मे भी इसी दूरदिशता से काम लिया जायगा।

१४ नवम्बर १६३२

# करांची महिला सम्मेलन : लेडी अब्दुलकादिर का भाषरा

यह देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, कि साम्प्रदायिकता की हवा ने हमारी महिलाओं पर बहुत कम ग्रसर किया है। प्रयागस्थ एकता-सम्मेलन के नेताओं को कई महिला-सस्थाओं ने साम्प्रदायिकता को मिटा देने का श्रादेश दिया था। उसी तरह के भाव कराची-महिला सम्मेलन में लेडी श्रब्दुलकादिर ने प्रकट किये है। श्राप बुड्ढों से तो इतनी उदारता की श्राशा नहीं रखती, इनके लिए ग्रब किसी नयी बात को सीखना उतना ही कठिन है, जितना किसी पुरानी बात को भुलाना, लेकिन श्रानेवाली सन्तान को इस छूत से बचाना होगा, श्रतएव श्रापने श्रपनी बहनों को सलाह दी है, कि श्रपने बच्चों में राष्ट्रीय भावनाश्रों ही का सचार करें श्रीर किसी तरह के भेद-भाव उनमें न पैदा होने दे। हमें श्राशा है, हमारों माताएँ ग्रौर बहने इस ग्रादेश को उसके सच्चे श्रर्थ में ग्रहण करेंगी श्रीर उनके द्वारा सच्चे भारतीय राष्ट्र का जन्म होगा।

१४ नवम्बर १६३२

# सिंध का समभौता

प्रयाग के एकता-सम्मेलन के विषय मे आशा और निराशा बँधती तथा नष्ट

होती रहती है। एक भ्रोर सम्मेलन हो रहा है, महामना पिएडत मदनमोहन मालवीय, मौलाना अबुलकलाम आजाद, शेख अब्दुलमजीद तथा श्री विजयराघवाचारियर रोज पन्द्रह बीस घएटे तक लगातार परिश्रम कर समभौते का मस्विदा तैयार करना चाहते है। दूसरी स्रोर कलकत्ते मे मि० चैटर्जी तथा दिल्ली से एसेम्बली के सदस्य मि० वी० दास सम्मेलन सम्बन्धी अपनी असामयिक घोषणाश्रो से तथा सर मुहम्मद इकबाल श्रोर मि० गजनवी ऐसे "साम्प्रदायिकता की दीवाल पर चढकर ऊँचे उठनेवाले" राजनीतिज्ञो की प्रार्थनाम्रो से उसकी विफलता की भी गुंजाइश दीखती है, किन्तु भारत की राजनैतिक परिस्थित इस समय इतनी डॉवाडोल है, तथा उसके सामने समस्याग्रो की इतनी भरमार है, कि यदि वह इसी प्रकार सम्मेलन करता और ग्रसफल होता जावेगा, तो उसका सर्वनाश विशेष दूर नहीं है। एसेम्बली में मि० दास की सेवाग्री की सराहना करते हुए भी, हम अपने सामने के सबसे ताजे पत्रों में, सम्मेलन के प्रति उनकी निन्दात्मक तथा इलाहाबाद के बाद पुन दिल्ली में - े करने की सलाह की भर्सना किये बिना नही रह सकते। यह तो किसी बात को न होने देने का उपाय है। सम्मेलनो मे प्रत्येक दल अपने स्वार्थ को उग्रतम रूप मे पेश करता है, जितनी माँगे पेश की जाती है, उनका श्रर्थाश भी तो नहीं मिलता । फिर, मॉग पेश करते ही नाउम्मेद हो जाना, निरी जल्द-बाजी है। एकता-सम्मेलन की जो थोडो बहुत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तथा हमे स्वय इस विषय मे जो निजी बाते ज्ञात है, उनसे यह स्मष्ट है, कि हिन्दुश्रो ने अपनी श्रोर से श्रौर मुसलमानो ने भी अपनी श्रोर से श्रधिक से श्रधिक खीचातानी करने मे कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी, किन्तू इसके लिए किसी की निन्दा करना तब सभव था, जब किसी की जिद्द से समभौते की दीवाल चकनाचूर हो जाती, पर ग्रभी तक के समाचारो से यह प्रकट है, कि उभयपत्त ने अधिक से अधिक सहलियत से काम लिया है और इसी प्रकार की प्रवृत्ति के परिखाम-स्वरूप अन्त में सिन्ध के प्रश्न पर काम-चलाऊ समभौता हो ही गया, इसलिए, समुचा राष्ट्र इन निस्पृह तथा असीम साहस से परामर्श करनेवाले सम्मेलन-सदस्यों के प्रति कृतज्ञता से विनयावनत है, बधाई देता है।

सिन्ध का समभौता काम चलाऊ है, यह लिखते भी हमको सकोच नही होता । समभौता करनेवालो ने ही इसे दस वर्ष के लिए प्रयोगात्मक बनाया है तथा आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए, निर्वाचन आदि के विषय मे विचार करने के लिए, इस माह के अन्त मे सिन्ध मे ही सम्मेलन कर, निर्णय करने का निश्चय किया गया है, किन्तु इस दितीय सम्मेलन मे कोई ऐसा प्रश्न विचारार्थ नही रखा गया है, जिससे समभौते की मूल बातो पर आधात, हो सके। किस प्रकार से खर्च की कमी पूरी की जाय, यह कार्यक्रम तथा योजना बनाने की बात है, पर यह तय कर लेना कि निर्वाचन सयुक्त होगा, निर्वाचको की योग्यता दोनो धर्मवालो के लिए समान होगी, मित्र-मडल मे कम से कम एक हिन्दू रहेगा, धर्म, तथा समाज की एकता तथा समानता, पहले ही स्वीकार

कर ली जावेगी, कौन्सिल में सैतीस प्रतिशत हिन्दू मेम्बर होगे, एक तिहाई सरकारी नौकरियाँ हिन्दुओं के लिए सुरचित रहेगी तथा साठ प्रतिशत नौकरियों पर नियुक्त प्रतिस्पर्धा की परीचाओं द्वारा होगी, बहुत बडी बात है। यहाँ समूची योजना देने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बाते बतला देने से पाठकों को यह स्पष्टतया मालूम हो जायेगा कि हिन्दू-हितों को रचा के लिए इतनी गुजाइशें काफी है। बहुत-सी बाते केवल कोरे कागज से ही, समभौता करने से तय नहीं हो सकती। यदि अविश्वास का भूत ही मंडराता रहा, तो हरेक को एक दसरे के काम में खराबी और नीयत में शुबहा मालूम होगा, पर जब दो समुदाय एक साथ ही एक देश के सुखदु ख के जिम्मेदार होगे, जब दोनों का हित उस प्रान्त की समृद्धि तथा प्रगति के साथ जुडा रहेगा, तब पारस्परिक विरोध उतना कभी नहीं रह सकता और इस समय सिन्ध के समभौते में जो अधूरापन मालूम होता है, वह क्रियात्मक रूप में शासन-विधान को काम में लाने से दूर हो जावेगा।

यह ग्रच्छा होता—शायद सरल होता—यदि हमारे पारस्परिक समभौते को प्रशस्त बनाने के लिए सरकार यह ऐलान कर देती कि वह केन्द्रीय शासन में जिम्मेदारी देगी, या कहाँ तक देगी, हमें ग्रधिकार कहाँ तक या किस सीमा तक मिलेगा—यह न मालूम रहने के कारण ही ग्राज इतनी गडबड मची हुई है। एक प्रकार से हम ग्रन्थकार में ही पैतरे बदल रहे है। इसीलिए, द्वितीय गोलमेज के ग्रवसर पर महात्मा जी ने साफ कहा था कि यदि सरकार हमारा हित चाहती है, तो पहले बतला दे कि वह कहाँ तक हमें ग्रधिकार देगी, पर सरकार की ग्रोर से केवल बुभौवल बुभायी जा रही है। सिन्ध का मसला ग्रभी तक एकता-सम्मेलन में इसीलिए नहीं तय हो रहा था कि सिन्धी हिन्दू चाहते थे—हमें तभी बम्बई से पृथक् किया जावे, जब केन्द्रीय सरकार में जिम्मेदार शासन मिल जावे। मुसलमान किसी प्रकार की शर्त नहीं चाहते थे।

किन्तु, ईश्वर की कृपा से यह बाधा दूर हो गयी और समफौता हो गया। भ्रव, भ्राशा है कि पजाब तथा बगाल का भी प्रश्न हल हो जावेगा। इसी के साथ ही, क्या सम्मेलन उडीसा की समस्या को भी निपटा देगा? यह प्राय पूर्णत न्याय सगत है कि जब बम्बई से सिन्ध को अलग किया जा रहा है, तो बिहार से उडीसा को भी पृथक कर एक प्रान्त बना दिया जावे तथा उसको भी अलग कौसिल प्राप्त हो जावे। सिन्ध के शासन में खर्च की जितनी कमी है, उतनी उडीसा के लिए नही। उडीसा की जनसङ्या बहुत समय से अपने पृथक्तव की चेष्टा कर रही है तथा अभी तक बिहार के साथ रहने से उसकी उन्नति में जो बाधा पहुँची है, वह इसी प्रकार दूर हो सकती है।

श्राशा है, हमारा श्रगला श्रक प्रकाशित होने तक एकता-सम्मेलन पूर्णत सफल होगा।

२१ नवम्बर १६३२

# रकता के विरुद्ध सम्प्रदायवादियों का शोर-गुल

यह तो मालूम ही था कि एकता-सम्मेलन के निर्णय को, भेद-भाव के आश्रय में पलनेवाले लोग पसन्द न करेंगे। उधर तो एकता-सम्मेलन हो रहा था, इधर टोडियों में दौड-धूप मची हुई थी कि किस तरह जल्द से, जल्द उसका विरोध करके खुशनूदी का सेहरा सिर बाँध लिया जाय। लेकिन इस सबसे ज्यादा खेदजनक पृथकतावादी मुसलमानों का वह षड्यत्र है, जिसे हमारे राष्ट्रीय मुसलिम सहयोगी ''हकीकत'' ने खोला है। सहयोगी लिखता है—

"मालूम हुम्रा है कि प्रयाग-एकता-सम्मेलन के बाद से दलबन्द मुसलमानों में गहरी साजिश हो रही है कि सम्मेलन के फैसलों के विरुद्ध मुसलमानों में श्रादोलन शुरू किया जाय। इन्हीं महानुभावों की दौड धूप और प्रयास से मौलाना शौकतम्रली को महात्मा जी से यरवदा जेल में मिलने की मनुपति नहीं दी गयी थी। इस काम के लिए तीन चार मुसलिम समाचार-पत्रों को मिला लिया गया है। मुसलमानों को इस साजिश से होशियार रहना चाहिए। ये लोग न मुल्क के दोस्त है, न भ्रपनी कौम के। केवल स्वार्थ के बन्दे हैं. चाहे राष्ट्र सम्मान को कितना ही बड़ा भ्राधात पहुँच जाय।"

इसके बाद की खबर है कि मुसलिम लींग श्रौर मुसलिम कान्फ्रेंस तथा जमैंयतुल उलमा कानपुर के पचास सभासदों ने दिल्ली में जमा होकर प्रयाग के निर्णय का विरोध किया श्रौर शेख श्रब्दुल मजीद तथा श्रन्य राष्ट्रीय मुसलमानों ने इस सभा में सम्मिलित होना उचित न समका, क्यों कि यहाँ लोंग पहले से प्रयाग का विरोध करने का फैसला कर चुके थे। प्रयाग में हिन्दुश्रों को यह शिकायत है कि मुसलमानों के साथ तरफदारी की गयो, श्रौर वहाँ मुसलमानों का दूसरा दल कह रहा है कि उसकी माँगे पूरी ही नहीं हुई। देखे लखनऊ के मुसलिम सर्व दल सम्मेलन में क्या फैसला होता है। एकता के शत्रु तुले बैठे हुए है कि एकता का श्रन्त कर दिया जाय। देखना यह है कि मुसलिम जनता क्या कहती है। खेद यही है कि ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना शौकत श्रली नहीं है।

२८ नवम्बर १६३२

#### राकता

एकता बड़ा मधुर शब्द है। इसके प्रत्येक अचर में वह जादू हैं, जो किन की कल्पना अथवा अन्वेषक की बुद्धि से परे है। एकता अथवा एकरूपता में कोई अन्तर नहीं है। यह समूची सृष्टि उस परमात्मा की इच्छा के परिग्णाम-स्वरूप उत्पन्न हुई है। उसने कल्पना की कि वह अनेक हो जावे और उसी कल्पना के विकार से यह माया-जाल

बना, पर सृष्टि की प्रत्येक रचना मे, परमात्मा के साथ साम्य तथा सद्रुपता क अन्तिनिहित आभास रहता है। प्राणी विवेक की शरण लेकर अविवेक से निरन्तर युद्ध करता रहता है। सबके साथ अपनी सत्ता को मिलाने की चेष्टा उसी एक विश्वात्मा मे सिम्मिलित कर लिये जाने का प्रयास है, जिससे विलग हो जाने से यह भेद-भाव प्राप्त आ था।

पृथ्वी की धूल से उत्पन्न गर्द हवा से ऊपर उड जाती है, पर वह चेष्टा नीचे ही गिरने की करती है। बीज से उत्पन्न फल पुन पृथ्वी पर गिरकर बीज रूप हो जाना चाहता है। समुद्र से प्राप्त वर्षा जल से प्रवाहित सरिता पुन समुद्र के साथ साकार होना चाहती है। सिह तथा सिहनी की सन्तान भी, कुछ समय तक अपने भोज्य जीवो के साथ खेलकर उनके साथ अपने साम्य का सुख लूटकर उन्हें खा जाते है। पेट तो भरना ही होगा, चाहे वह अपने सम्बन्धी को ही खाकर क्यो न भरे।

तब मनुष्य की एकता के प्रति अनुरक्ति के लिए क्या कहा जावे। आज जो लड रहा है, जो भगड रहा है, जो ग्रापस में एक टुकडे के लिए कपट-जाल कर दूसरे के सत्यानाश पर तुला हुग्रा है, वह भी ग्रपनी इस तृष्ति से सुखी नही है। लडना किससे श्रीर क्यो, भगडा किससे श्रीर क्यो ? जब सब एक है, जब सब एक दूसरे के सुख-दुख के जिम्मेदार है, जब एक के पैर में कॉटा चुभने से दूसरे के जी में कसक पैदा हो जाती है, जब एक की वेदना दूसरे के सुख के स्वर को भग कर सकती है, तब विरोध किसका ? जो बाल-बच्चेवाला है, वह दूसरे के बच्चे के दुख को कैसे नहीं समभेगा ? जिसके घर-द्वार है वह दूसरे के घर को फंक कर कब तक सुखी हो सकेगा? ग्रसल मे जो दु ख है वह हमारी नियत मे नही, हमारे ग्रविवेक मे है। हमको किसी ने बहका रखा है, कि दूसरे का अपहरण तुम्हारा सुल है, दूसरे का अभाव तुम्हारी विजय । पर इस प्रकार उमेंग के दास हो जाने से, कितने दिन, किस प्रकार हम अपना कल्याख कर सकते है ? असल मे हम शान्ति चाहते है, सुख चाहते है, प्रेम चाहते है, पर जब हमारे स्वार्थ को जरा भी ठेस लगती है, जब हमारे हित को जरा भी भ्रांच लगती है, हम व्याकुल हो उठते हैं भ्रौर लडने लगते है, पर यह युग इस प्रकार लडने से हमें सर्व सुखी नहीं कर सकता । योरोप तथा ग्रमेरिकावालों के पास अपना भगडा इतना-नहीं है। एक प्रकार से वह परम सुखी है, पर भरे पेट में शरारत सुफती है और श्रव वे पराये के भगड़े को अपना बनाकर रात-दिन का कलह पैदा कर लेते है, इसलिए एकता का प्रश्न एक दैवी प्रश्न है श्रीर जिसे सुख की चाह हो, यदि वह सर्वस्व प्राप्त करके एकता प्राप्त करने की लालसा करेगा, तो वह उसे कभी प्राप्त न होगी। दैवी वस्तुम्रो मे दैवी वृत्ति चाहिए। यदि हिन्दु मुसलमान से एकता प्राप्त करना चाहता हे, तो उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि न तो वह मुसलमान से जो चाहता है वह पूरा पा सकता है और न मुसलमान जितने की आशा करता था, वह कभी पूरी होगी।

यदि हम भारतीय वास्तव में एकता के प्रेमी है, तो हमको इस महान् सत्य को ध्यान में रखना होगा। प्रयाग में एकता-सम्मेलन हो गया। मालवाय जी ने अपने जीवन की बाजी लगाकर इसे सफल बना दिया। जिस प्रकार नेहरू-रिपोर्ट पंडित मोती लाल नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा कार्य था, उसी प्रकार प्रयाग का एकता सम्मेलन मालवीय जी के जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इस सम्मेलन में क्या बाते तय हो गयी, उन्हें दुहराने की जरूरत नहीं है। जो हुआ, सो हुआ, जहाँ तक हो गया, इस समय को अवस्था को बेखते हुए काफी और अच्छा है। शिकायत की गुजाइशे है, और दोनो तरफ से है, पर यदि एकता करनी है, तो वह ''दे-ले'' कर ही हो सकती है। वह बड़ी महागी चीज है, तपस्या से प्राप्त होती है। तपस्या के लिए त्याग चाहिए। इसीलिए प्रयाग की इस सफलता को त्याग की ही सफलता समक्षनी चाहिए। ऐसे अवसर पर हिन्दू तथा मुसलमानों की ओर से, स्वय डा० मुजे ऐसे बड़े नेताओ द्वारा भी, प्रयाग के निर्णय के विरुद्ध प्रचार देखकर हमें बड़ा खेद और आश्चर्य होता है। यदि उन्हें एकता करनी नहीं है, तो और ही बात है। यदि करनी है, तो इसका क्या तात्पर्य कि एक महान् कार्य के महान् प्रसाद को चुर्ण-विचर्ण किया जावे।

श्रभी, गोलमेज का ताजा समाचार है कि मुसलिम प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया है कि वे हिज हाइनेस सर प्रागाखाँ की श्रधीनता में मिलकर, एक साथ श्रौर एक सम्मित से कार्य करेगे। तीसरी गोलमेज में सरकार ने चुन-चुनकर एकता-विरोधी मुसलिम प्रतिनिधि बुलाये हैं। भारत से रवःना होने के पहले ये प्रतिनिधि खुले शब्दों में प्रयाग-सम्मेलन की दिल्लगी उडाकर गये हैं। श्रव जब वे यह देखेंगे कि यहाँ एकता सचमुच हो गयी, तो उनकी श्रात्मा को कितनी ठेस लगेगी, पर जब वे यह देखेंगे कि उस एकता के समर्थक केवल वही हैं, जो प्रयाग में उस समय मौजूद थे, तो उनको कितना श्रानन्द प्राप्त होगा? हिन्दू महासभा की बैठक के समय हमने देखा था कि उसके सभापित श्री केलकर केवल डा० मुन्जे के राग में राग मिला कर श्रपने व्यक्तित्व को कुछ भी कष्ट न देते थे। वही मि० केलकर इस समय लन्दन में गोलमेजियों में है। यदि डा० मुन्जे की ग्रावाज उनके कानो तक पहुँच गयी श्रौर उन्होंने श्रपना मत प्रयाग के निर्णय के विरुद्ध दे दिया, तब एक श्रोर होगे उनके खिलाफ श्री केलकर, दूसरी श्रोर होगे सर मुहम्मद इकबाल। तब तो खुब प्रयाग का निर्णय कार्यान्वित होगा।

यदि सरकार वास्तव मे भारत का हित चाहती है, तो उसे तुरत प्रयाग के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिस प्रकार उसने पूना-पैक्ट को मान लिया था। उस समय पूनापैक्ट के विरोधी भी थे, पर उसने उनकी परवाह न की थी। इसी प्रकार इस समय भी उसकी नेकनीयती की परीचा है, यदि वह परीचा मे पास हो गयी तो उसने ग्रागामी पचास वर्षों के लिए भारतीय बैभव पर पुन ग्रिधकार दृढ करने का रास्ता पार कर लिया।

हमे तो सबसे पहले ग्रपने भाइयो से विनय करना है। इस समय प्रयाग मे जो हो गया, वही गनीमत है। एकता के मनोरम-स्वरूप को देखने के लिए ग्राइये, हम लोग प्रयाग से प्राप्त देवी "एकता" के चरणों में सिर भुकाये।

२८ नवम्बर १६३२

# समभौता या हार

प्रयाग के एकता-सम्मेलन मे जो कुछ तय हुआ है उस पर हम मे से बहुतो मे मतभेद हैं। मुसलमानो मे कुछ सस्थाएँ उसे मुसलमानो की हार बतलाती हैं। उसी तरह हिन्दुओं मे जो लोग साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के मनुष्य है वह इसे हिन्दुओं की शिकस्त कहते हैं। श्रौर दोनो ही अपनी-अपनी जगह पर ठीक ही कहते हैं। समभौता वास्तव मे हार है, भगर वह हार जिसमे दोनो तरफ की हार होती हैं। श्रौर दोनो तरफ की हार को हम दोनो तरफ की जीत कहे तो किसी का कोई नुकसान नहीं। हार सापेचिक हैं। जहाँ जीत का श्रानद नहीं वहाँ हार का दुख कहाँ ?

एकता सम्मेलन के प्रतिनिधि खूब समभते थे कि देश मे ऐसे लोगो की कमी नहीं है, जिन्हे उनका कार्यक्रम सतुष्ट न कर सकेगा। यह जानते हुए उन्होंने इस सम्मेलन का ग्रायोजन किया था, लेकिन साम्प्रदायिकता पर विजय पाने का उनके पास समभौते के सिवा ग्रौर क्या साधन था? जो लोग इस समभौते से ग्रसतुष्ट है, वे भी तो इस गुत्थी के सुलभने की दूसरी विधि नहीं बता सकते। सम्मेलन मे ऐसे-ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रीयता के नाम पर बड़े-बड़े बिलदान किये है, बड़े-बड़े कष्ट भेले है, बिल्क यो कहना चाहिए कि ग्रपने ग्राप को मिटा दिया है। उन पर ग्राप चाहे जो इल्जाम लगाये, साम्प्रदायिकता या भेद भाव का इलजाम नहीं लगा सकते। ऐसे लोग जब सम्मेलन मे एक निश्चय कर चुके तो ग्राराम कुरसीवाले राजनीतिज्ञों का उन पर ग्राचेप करना जले पर नमक छिड़कना है।

भेदभाव राष्ट्र के लिए ग्रहितकर है। यह हम भी उतना ही समभते है जितना ये ग्रालोचक। ग्रगर हम इस भेदभाव को जड से मिटा सकते तो कहना ही क्या था।

लेकिन जब ग्रपनी पूरी शक्ति लगाकर देख लिया कि इस दुश्मन को हम उखाड नहीं
सकते तो हमारे पास इसके सिवा ग्रीर क्या साधन था कि इससे समभौता किया जाय।

बहुत दिनो का जीर्ख रोगी बिस्तर पर पडा कराह रहा है। ग्रगर वह ग्राशा करें कि कोई धनक्तरी ग्राकर छू मंतर से उसे एक चएा या एक दिन में चगा कर देगा श्रौर वह पूरी तरह स्वस्थ हो जायगा तो यह समक्ष लेना चाहिए कि उस रोगी के जीवन की घडियाँ गिनी हुई है। अगर उसे स्वास्थ्य लाभ करना है तो उसे एक-एक खुराक दवा खानो पडेगी, पूरे पथ्य से रहना पडेगा। तब कही महीनो में जाकर वह इस काबिल होगा कि चल फिर सके। एकता सम्मेलन का समभौता वही दवा है। वही धापदधर्म है। इसे किसी और रूप में देखना हमारा भ्रम है।

विकित्सा के दो भेद है, एक इलाज बिल-मिस्ल, दूसरा इलाज बिलजिद । गर्मी को गर्म हवाग्रो से जीतना पहली रीति है । गर्मी को ठडी दवाग्रो से जीतना दूसरी रीति है । एकता सम्मेलन का समम्भौता वही इलाज बिल-मिस्ल है । प्रचड साम्प्रदायिकता को उसने हलकी साम्प्रदायिक ग से जीतने की चेष्टा की है । ग्रव तक हमने इलाज बिल-जिद का व्यवहार किया था । उसमें हमें सफलता नहीं हुई ।

हम यह नहीं कहते कि इस उपचार से लाभ ही होगा। कोई धनवतरी निश्चय के माथ नहीं कह सकता कि अमुक दवा से जरूर फायदा होगा। हमें इस श्रौषिध के पथ्यापथ्य का विचार करके सेवन करना चाहिए। अगर इससे फायदा हुआ तो वाह-वाह नहीं दस या पाँच साल के बाद हमें पूरा श्रिषकार होगा कि किसी दूसरी चिकित्सा की परीचा करे।

सम्मिलित निर्वाचन स्वय एक चीज है जिससे बहुत कुछ मनोमालिन्य श्रौर गलतफहिमियाँ दूर हो जायेगी। इस निर्वाचन में वहीं सज्जन उत्तीर्ण होगे जो हिन्दुश्रो श्रौर मुसलमानो, दोनो ही के विश्वासपात्र होगे। हिन्दू किसी ऐसे मुसलमान को बोट न देगा जिस पर उसे विश्वास न हो। इसी तरह सयुक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। जब दोनो सम्प्रदायों के श्रादमी एक दूसरे पर विश्वास करना सीख जायेगे तो सयुक्त निर्वाचन का व्यवहार होने लगेगा।

हम मानते हैं सिंध और सरहद के हिन्दू अल्पमत में है। तो क्या मद्रास और सी ० पी० और सयुक्त प्रदेश के मुसलमान अल्प संख्या में नहीं है ? आप मुसलमानों को जो सरचारा हिन्दू प्रधान प्रान्तों में दे रहे हैं, यदि वहीं संरचारा आप को मुसलिम प्रधान प्रान्तों में मिल रहा हैं तो हम नहीं समक्तते इसमें हाय-हाय करने की क्या बात है।

फिर, क्या साम्प्रदायिकता उसी को कहते हैं जो धर्म और आचार पर आधारित हो। वह भी तो साम्प्रदायिकता ही हैं जो राजनैतिक सिद्धातो पर आधारित होती है। अगर हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या सोशलिस्ट और डिमाक्रेट एक दूसरे की पूजा करते हैं। उनकी आपस की लड़ाइयाँ भी उतनी भयकर, उतनी ही रक्तमय होती है। बल्कि उससे कुछ ज्यादा। यह विभिन्नता तो किसी न किसी रूप मे उस समय तक रहेगी जब तक एक नये युंग का उदय न होगा, जब सब एक दूसरे को भाई समभेगे, स्वार्थ और भेद का अन्त हो जायगा। वह समय निकट भविष्य मे आता नजर नही आता। अभी तो आपके सामने कढ़ाव से निकल कर चूल्हे मे ही गिरने की सभावना है। वर्तमान साम्प्रदायिकता के बाद उस साम्प्रदायिकता का युग आनेवाला है जो राजनीति

प्रधान होगी, जब श्रम श्रौर पूजा का भीषण सग्राम छिडेगा। इस साम्प्रदायिकता मे तो कुछ सहिष्णुता है। वह साम्प्रदायिकता तो साम्हिक स्वार्थ की उपज होगी श्रौर यह मानना पडेगा कि स्वार्थ धर्म से कम घातक नहीं है।

यह सारी लडाई मुद्री भर शिचित ब्रादिमयों की है जो ब्रोहदे ब्रौर मेम्बरियो के लिए एक दूसरे को नोच रहे हैं। इस समुदाय से ग्रलग जो राष्ट्र है वहाँ न कोई हिन्दु है न मसलमान । वहाँ सब किसान है, या मजदूर जो एक-से दरिद्र, एक-से पिसे हए. एक-से दलित है। ग्रातीं भीर नमाज, हिन्दी भीर उर्दू की समस्याएँ वहाँ है ही नही। ग्रगर दो चार हिन्दू या मुसलमान ग्रोहदेदार कम या ज्यादा हो गये तो इससे राष्ट्र पर कोई ग्रसर नही पडता । कोई राजपर्द्धात साम्प्रदायिक हितो के सामने चल कर इस बीसवी सदी में सफल नहीं हो सकती। यह शका करना हिमाकत है कि जिन प्रान्तो में मुसलिम बहुमत होगा वहाँ बड़े जोर शोर से गऊ हत्या होने लगेगी, या मन्दिर तोड दिये जायेगे, या हिन्दुस्रो की चोटी रखने की मुमानियत कर दी जायगी, या उनके जनेऊ तोड डाले जायेगे। या हिन्दू किसानो से ज्यादा लगान लिया जायगा, मुसलिम किसानो से कम, या हिन्दू मजुरो को कम मजुरी दी जायगी, मुसलिम मजुरो को ज्यादा, या हिन्दू श्रो के लिए शिचा का द्वार बन्द कर दिया जायगा। न यही होगा कि मुसलमानो को अस्पताल मे दवा मिले, और हिन्दुओं को दुरकार दिया जाय। आज भी हम देखते है कि हिन्दु श्रो के नौकर मुसलमान है, मुसलमानो के नौकर हिन्दु है। सिक्खो के राज मे भी बड़े-बड़े स्रोहदो पर मुसलमान थे, मुसलमानो के राज मे बड़े-बड़े स्रोहदो पर श्रक्सर हिन्दु। इसलिए जो सज्जन एकता सम्मेलन को हिन्दु श्रो की पूरी हार कहते है, इसे Abrect Surrender कह कर निन्दनीय बताते है, उनसे हमारा यही निवेदन है कि ग्रगर ग्रापके पास एकता का सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों से कोई बेहतर प्रस्ताव हो तो उसे पेश कीजिए। ग्रीर ग्रगर नहीं है तो चुपके से बैठिये। जो काम ग्राप से नहीं हो सकता उसे जब दूसरे अपने ढग पर करते है तो उन्हे बदनाम न कीजिए, व्यर्थ की फिलासोफी न बघारिये। इसे सब स्वीकार करते है कि साम्प्रदायिकता को मिटाना है। इसकी युक्ति सोचिए। श्रब तक राष्ट्र के सामने एकता के जितने प्रस्ताव ग्राये, उनमे सबसे ज्यादा जनमत इसी समभौते को मिला है, श्रीर हम अपनी पुरी शक्ति से उसकी रचा करेगे।

५ दिसम्बर १६३२

#### प्रयाग सम्मेलन

प्रयाग के एकता सम्मेलन मे बगाल के प्रश्न ने बड़ी रुकावट डाल दी है।

सिन्ध, पजाब ग्रौर संयुक्त निर्वाचन ग्रादि जिटल प्रश्न तो किसी तरह तय हुए, लेकिन बंगाल के हिन्दू श्रव ज्यादा दबना नहीं चाहते। बंगाल में मुसलमानों का बहुमत हैं। मुसलमान ग्रंपनी इक्यावन फीसदी जगहें सुरिच्चित रखना चाहते हैं। बंगाल में श्रग्रेजों श्रौर श्रधंगोरों को उनकी जन संख्या से कही ज्यादा वोट दे दिये गये हैं। निन्द-मन्तिम समभौते में श्रग्रेजों की जगहें घटाकर मुसलमानों तथा हिन्दुश्रों की जगहें बढा दी गयी थी, पर श्रव ऐसा मालूम हुग्रा है कि श्रंग्रेज ग्रंपनी एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मुंसलमानों की इक्यावन फीसदी पूरी करने के लिए बगाल के हिन्दुश्रों को अपने हिस्से से दो जगहें देने का प्रश्न उठा है। बगालों हिन्दू भी श्रवें हुए हैं, पर हमें श्राशा है कि वह एक जरा-सी बात के लिए एकता सम्मेलन का जीवन सकट में न डालेंगे श्रौर सम्मेलन के शत्रुश्रों को बगलें बजाने का श्रवसर न देंगे। श्रल्पमतवालों के लिए चाहें वे हिन्दू हो या मुसलमान, बहुमत पर विश्वास रखने ग्रौर उनसे सहयोग करने के सिवा ग्रौर कोई उपाय नहीं है। इस सहयोग की नीति से, वह बहुमत पर उससे कही ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, जितना वह ग्रपनी सख्या में दो एक जगहें बढाकर कर सकते हैं। दिसम्बर १९३२

# मुस्लिम जनता में एकता सम्मेलन का समर्थन

मुसलिम सम्प्रदायवादियों को एकता से विरोध होना चाहिए था ग्रौर हो रहा है पर ग्रब मुसलिम जनता उनके पीछे नहीं चलना चाहती। दिल्लों के कुछ सरकारी वजीरों ग्रौर खान बहादुरों ग्रौर खान बहादुरों के उम्मेदवारों ने ग्रापस में मिलकर चुपके से इस ग्राश्य का एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि उन्हें एकता सम्मेलन के फैसले ग्रस्वीकार है पर उसी दिल्लों के उत्साही मुसलिम युवकों ने उस जलसे की कार्यवाही पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया है—

"प्रयाग एकता सम्मेलन का फैसला मुसलमानो के लिए प्रधानमंत्री के नादिरशाही फैसले से कही बढ़कर है। नामनिहाद मुसलिम काफ्रेस, मुरदा लीग ने जिसके साथ कानपुरी जम्मैयत का दुमछल्ला लगा हुआ है, मुसलमानो के नाम पर एकता का जो विरोध किया है और अपने एक जलसे में जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह किसी तरह भी मुसलमानो के लिए मान्य नहीं है। इन थोड़े से स्वार्थ सेवियों की यह नीति मुसलिम युवकों की दृष्टि में देश-द्रोह है।"

राष्ट्र की भावी आशा हमारे युवक ही है, और हमारे लिए परम सतोष की बात है, कि प्रायः हरें क अवसर पर मुसलिम युवको ने साम्प्रदायिकता की उपेचा कर के राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। इस सद्भावना की जितनी प्रशसा की जाय कम है।

पटना में भी मौलाना शफी दाऊदी ने एक जलसे में एकता सम्मेलन के विरोध में मुसलिम जनता को सगठित करने की चेष्टा की, पर वहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी और जलसे में बहुमत से सम्मेलन के समर्थन का प्रस्ताव मजूर हो गया। हमें आशा है, अब एकता के विरोधियों को मालूम हो गया होगा, कि मुसलिम जनता उनके साथ नहीं है। मौलाना शौकतअली ही को वह अपना नेता समभती है और अब उसे इस रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें अब अपनी तकदीर ठोक लेनी चाहिए और जिस लीडरी का अब तक वे स्वप्न देख रहे हैं, उसके नाम को रो लेना अब मुनासिब हैं। १२ दिसम्बर १६३२

# मिर्जापुर का दंगा

श्राज के दो वर्ष पहले, मिर्जापुर जिले के रैया नामक ग्राम में हिन्दू-मुसलिम दगा होने के समाचार मिले थे। कहा गया था कि मुसलमान जमीदार के एक बछवा मार देने के कारण बात बढी थी श्रौर दगा हो गया था। जो हो, पुलिस ने लगभग एक सौ श्रादमियों की चालान कर दी थी श्रौर दो वर्ष तक बनारस जिला जेल में वे सडते रहे। दौरा जज मि० मेडले की इजलास में मुकद्दमा होता रहा श्रौर एक श्रपराधी जेल के भीतर ही मर गया। बहुत से छोड दिये गये श्रौर सा। को फाँसी तथा तेइस को कालेपानी की सजा दी गयी। इन श्रमागों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो श्रपील की थी, उसका फैसला २३ जनवरी को सुना दिया गया। यह फैसला कई दृष्टियों से इतना महत्वपूर्ण है कि निस्सकोच यह कहना पडता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी गणना होगी। विद्वान तथा श्रादरणीय न्यायाधीशों ने सभी श्रमियुक्तों को निरपराध कहकर छोड दिया श्रौर न्याय की जरा-सी भूल से जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर पहुँच चुके थे, वे बच गये। हाईकोर्ट के इस फैसले से हमको उसकी निष्पन्नता के प्रति श्रद्धा हो गयी है।

फैसले में कई बाते विचारणीय है। ग्रादरणीय न्यायाधीशो ने इस विषय में तीन मुख्य बातों का पता लगाया है—१—सरकारी गवाहों ने शपथ लेकर भूठी गवाही दी है, ग्रत वे दरोगहल्फी के ग्रपराधी है। २—पुलिस ने मुकद्दमा बनाने की ही चेष्टा की, सत्य की तह में पैठने, तथ्यातथ्य के जाँच की नहीं। ई—जिस न्यायाधीश ने सज़ा दी उसको उदारता पूर्वक मामले की जाँच करनी चाहिए थी क्योंकि दगो के मामले में बहुत से निरपराध तथा निर्दोष भी अक्सर फँस जाया करते है। इन बातों के ग्रतिरिक्त मुकद्दमें में कई रोचक बातों की विचित्रता की ग्रीर ग्रादरणीय न्यायाधीशों ने ध्यान

श्राकृष्ट किया है। एक तो यह कि पुलिस ने जिन लोगों की चालान की तथा जिनके पास लाठियाँ—हथियार पाये गये, उनके मालिकों का, हथियार के श्रसली मालिकों का पता नहीं लगाया। घटना के प्रत्यच्च दिश्यों ने जितने लोगों की शिनाख्त की तथा उनकों दगे में भाग लेते देखा था उनकी संख्या नवें तक है। एक श्रादमी का नवें श्रादिमयों को पहचानना—बलवें के समय—श्रसभव है। इसके श्रलावा यह फेहिरिस्त घटना के दो दिन बाद गवाह ने दो थी।

तोसरी बात यह कि बलवे का जो नेता वतलाया जाता है वह "शुकुल" अभागा सत्तर वर्ष का एक ऐसा बूढा है, जिसके विषय में सिविल सर्जन की रिपोर्ट बडी करुण है। अस्तु इस विषय में हम अपनी कोई सम्मित न देकर न्यायाधीश महोदयो द्वारा बतलायी गयी उन तीन बातों की ओर पाठकों का घ्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिनको यदि हम कभी अगने आप कहते तो कानूनी-अडचन में पड जाते, पर अब उनका महत्व बहुत अधिक हो गया है और हमारा प्रान्तीय सरकार से तथा वाइसराय महोदय से और उनकी सरकार से अनुरोध है कि इस पर विशेष घ्यान दिया जावे तथा शीझ ही उसी के आधार पर काम हो। न्यायाधीश महोदयों की सलाह है—

१—पुलिसवालो को चाहिए कि सिर्फ ग्रपना मुकद्दमा बनाने के लिए ही प्रमाख इकट्ठा न किया करे, बल्कि सत्यासत्य की पूरी छानबीन किया करे।

२—मरकारी वकील को चाहिए कि उनके पास जितने प्रमाण हो, चाहे वे कथित ग्रपराधी के हिन के हो क्यों न हो, ग्रदालत के मामने रखे, चाहे उनके रखने से ग्राराधी छट भी जावे।

३—मुकद्मा करनेवाले मैजिस्ट्रेट को अपराधियो के लिए भी चिन्ताशील होना चाहिए इत्यादि ।

श्राशा है जिनके लिए यह सलाह दी गयी है, वे उसका श्रादर करेंगे श्रीर इस बात को न भूलेंगे कि पुलिस का काम किसी पत्त को लेकर लड़ना नहीं है। पर उसे निष्पत्त होकर तथ्यातथ्य का निर्णय करना चाहिए। सरकारी वकील भी शायद श्रपने को एक पत्त का श्रादमी समभते है, श्रीर उनको चिन्ता होती है कि यदि श्रपराधी छूट जावेगा तो उनकी बदनामी होगी, नौकरी पर श्रा बनेगी। मुकद्दमा करनेवाले मिन्ट्रेट के लिए हम कुछ नही लिखना चाहते। पर यह श्रवश्य है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश से श्रपना कर्तव्य जानकर, श्रव वे श्रीर भी दृढ़ता के साथ श्रपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

म्रादरणीय न्यायाधीशो ने एक भ्रौर विशेष बात बतलायी है। उनका कहना है, कि भारतीयो की ''शपथ'' के प्रति श्रद्धा उठती जा रही है भ्रौर वे भ्रदालत में भूठी शपथ लेते हैं भ्रौर यहाँ तक तो कह ही देते हैं, कि ''भ्ररे सच बोलो, क्या भ्रदालत में हो।'' श्रदालत इस विषय में भ्रत्यधिक कार्य के कारण दरीग हल्की के पर्याप्त मुकद्दमें

भी नहीं चला पातो । इस समस्या का न्यायाश्रीश महोदय कोई ठीक निदान नहीं बतला सकते हैं, पर हम यह जानता चाहते हैं, िक इस प्रकार शपथ को भ्रष्ट करने का दोष क्या किसी तीसरे को नहीं हैं ? यदि दगे के मामले में बहुत से सरकारी गवाह इसके अपराधी थे तो पुलिस की इसमें कुछ जिम्मेदारी है या नहीं ? श्रदालत को छोड यदि इस मुहक्में के ग्रधिकारी इस ग्रोर ध्यान दे तो कुछ विशेष लाभ हो।

३० जनवरी १६३३

# पंजाब के हिन्दू मुसलमानों में समभौता

हमे समाचारों में यह खबर पढ़कर बड़ा हर्ष हुन्ना कि पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों में भ्रव समभौते की सूरते पैदा हो गयी है और सयुक्त निर्वाचन के भ्राधार पर समभौते की शतें तय हो गयी है। हाँ, अभी हरेक जाति की जगहें उसकी जनसख्या के भ्रनुसार, स्वरचित रहेगी। हम तो जगहों का धार्मिक भ्राधार पर स्वरचित किया जाना ठीक नहीं समभते। लेकिन जब हम देखते हैं कि भ्रन्य राष्ट्रों में धर्म का विरोध न होने पर भी राजनैतिक दलबन्दियों में किसी तरह की कमी नहीं हुई भौर भ्रापस में दगे होते रहते हैं, तो हम समभते हैं धर्म के भ्राधार पर जगहों का स्वरचित हो जाना भी क्यों न स्वीकार कर लिया जाय। सतीव की बात है कि इस समभौते में सर फजले हुसेन का मुख्य हाथ है, इसलिए उसे मुसलमान बड़ी खुशी से मंजूर कर लेगे। हम तो संयुक्त निर्वाचन का मजूर हो जाना ही शुभ समभते हैं।

द मई १**६३३** 

# कानपुर-दंगा-रिपोर्ट

डा० भगवानदास ग्राजकल वानप्रस्थ-जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने ग्रपना समूचा जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति के ग्रध्ययन, वास्तिवक भारतीयता के विकास तथा प्राचीन भारतीय पाण्डित्य का ज्ञान कराने में बिताया है। वे बड़े नर्म विचार के साधु हैं, किंतु भारतीय नौकरशाही की उच्छृद्ध लता के कीरण वे काँग्रेस में शामिल हो गये ग्रीर युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के सभापित भी रह चुके है। उन्होंने जेल यात्रा भी की है। इसी प्रकार पं० सुन्दरलाल उन ब्रह्मचारी तथा दृढव्रती पृष्ठषों में से है, जो केवल ग्रध्ययन को ग्रपना सर्वस्व मानते हैं, जो ग्रध्ययन करना ही ग्रपने जीवन का

उद्देश्य समफते हैं, किन्तु जिन्होने यह भी देख लिया कि दासता की दशा में अध्ययन भी स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो सकता। अतएव वे काँग्रेस के फएडे के नीचे केवल दासता से 'वचने' के लिए चले आये।

डा० भगवानदास कानपुर-दगा-समिति के सभापित तथा पं० सुन्दरलाल मन्त्री थे। इस समिति के विषय में समाचार-पत्रों में काफी लिखा जा चुका है। इसका उद्देश्य भी हमें मालूम है। श्रौर यह भी मालूम है कि इसकी छह सौ पन्ने की मोटी रिपोर्ट को युक्त-प्रान्तीय सरकार ने 'ग्रनिधकारपूर्ण-समाचारपत्र' कहकर 'जब्त' कर लिया है। रिपोर्ट में वास्तव में क्या 'खुराफात' है, यह हम नहीं कह सकते। हमने रिपोर्ट का कुछ ग्रश कानपुर के 'प्रताप' तथा 'वर्तमान' में छपा देखा था। जिस समिति के ग्रध्यच तथा मत्री उपर्युक्त व्यक्ति हो, उस समिति की रिपोर्ट वास्तव में बहुत ही सूचनापूर्ण ग्रौर 'ठएडे मिस्तष्क' की उपज होगी, इममें हमें सन्देह नहीं था, पर रिपोर्ट का प्रकाशित ग्रश देखकर हमारा यह दृढ विश्वास हो गया कि वास्तव में यह बडी सुन्दर चीज है, सरस है, सूचनापूर्ण है, उपदेश-प्रद है।

पर, ऐसी भ्रच्छी वस्तु को हम देख भी न सके भ्रौर सरकार ने एक भ्रजीब कानून का पुछल्ला लगाकर रिपोर्ट दबा दी । इस विषय मे डा॰ भगवानदास की जो भ्रपील हमारे प्रान्त के भारतीय गवर्नर तथा होम मेम्बर के नाम प्रकाशित हुई है, उसमे हम भी भ्रपने को शामिल करते हैं भौर ब्रिटिश राज्य, भारत भ्रौर हिन्दू-मुगनिम हित के नाते ही उनसे प्रार्थना करते है कि तुरन्त रिपोर्ट पर से बन्धन हटा ले, भ्रन्यथा 'नौकरशाही की जडता' भ्रौर भी प्रकट हो जायगी तथा यह प्रकट हो जायगा कि सरकार क्या चाहती है ?

१४ मई १६३३

#### पाकिस्तान की नयी उपज

डा० सर मुहम्मद इकबाल पिच्छिम मे मुसलिम राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। अब उनके भी एक उस्ताद निकल आये है। वह 'पािकस्तान' के नाम से एक मुसलिम साम्राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। इस पािकस्तान मे कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त और अफगािनस्तान आदि सिम्मलित होगे और वह भारतवर्ष से बिलकुल पृथक् होगा। आविष्कारक महोदय का कथन है, कि इन प्रान्तो मे तीन करोड मुसलमान आबाद है, जो हालेंन्ड, स्पेन, बेलजियम आदि देशो से अधिक है। उधर ईरान, तुर्किस्तान, शाम, इराक, मिस्न, तुर्की मुसलिम रियासतें पहले ही से है। यह पािकस्तान

सूबा उनके साथ मिल गया, तो एक महान मुसलिम साम्राज्य का उदय हो जायगा और इसलाम के इतिहास में जो बात पहले कभी न हुई थी, वह हो जायगी । बात तो बहुत अन्छी है, पर कुछ कारण ही तो है कि अभी तक तुर्की और ईरान में मेल नहीं हो सका। मेल का जिक्र ही क्या, अभी थोड़े दिन पहले वैमनस्य हो गया था। फिर अफगानिस्तान क्यों नहीं तुर्की से जा मिलता । और तुर्किस्तान को अफगानिस्तान से मिलने में कौन बाधक हो रहा है । अगर धर्म ही राष्ट्रों को मिला दिया करता तो जर्मनी और फास और इटली आदि राष्ट्र कब के मिल चुके होते। भारत के पत्रों में इस बात पर बड़ों हलचल मच गयी है। हम समभते है कि जब तक पाकिस्तान का जन्म होगा, दुनिया का रुख और हो चुका होगा।

१४ मई १६३३

### तपस्वी और महातमा

हम भारतीयों की प्राचीन परम्परा के अनुसार तप के बिना कोई महात्मा नहीं होता और महात्मा हुए बिना कोई तपस्वी नहीं होता। एक प्रकार से ये दोनो शब्द पर्यायवाची है। इसीलिए जब महात्मा गांधी को भारतीयों ने 'महात्मा' की उपाधि दी थी, उसी समय तैतीस करोड भारतीयों ने उनकी महत्ता का अनुमान लगा लिया था। अतएव गांधी जी का अद्भुत साहस के साथ इतना बड़ा उपवास निभा ले जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन पक्तियों के छपने तक उनके उपवास के ग्यारह दिन सकुशल पूरे हो जायेगे। ईश्वर की कृपा से शेष दिन सकुशल बीत जांबेगे। और तब, नवीन-भारत की नव-आशा गांधी के सम्मुख देश की सबसे पहली समस्या होगी—देश की राजनैतिक-प्रतिष्ठा तथा काँग्रेस की महत्ता को प्रतिपादित करना। ईश्वर करे गांधी जी इस दिशा में अपने उपवास की तरह ही सफल होवे।

इसी अवसर पर हम मौलाना शौकत अली को उनके ऐक्य-स्थापन के प्रयास तथा मालवीय जी इत्यादि कॉग्रेसी नेताग्रों से परामर्श कर सरकार से सुलह कराने के प्रयास के लिए बधाई देते हैं श्रीर आशा करते हैं कि मौलाना सफल होगे श्रीर एक दिन ऐसा भी आवेगा जब वे बड़ी सफलतापूर्व क यह कह सकेंगे कि 'यदि मैने घोर साम्प्रदायिक बनकर जनता का आदर खो दिया था, तो उसे फिर से प्राप्त भी कर लिया था।'

२२ मई १६३३

# हज़रत मुहम्मद की पुराय-स्मृति

गत शुक्रवार ता॰ ७ जुलाई को काशी के टाउनहाल मे इसलाम-धर्म के प्रवर्तक हजरत महम्मद के जन्मोत्सव के उपलच्च में जो जलसा हुग्रा, वह एक यादगार जलसा था। काश ऐसे अवसर श्रीर सुलभ होते। उपस्थित जनता में हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनो ही थे। सभापति का आसन श्री डा० अब्दूलकरीम ने लिया था। बोलनेवालों मे मौलाना ग्राजाद सुभानी, पडित सुन्दरलाल जी ग्रौर काशी के मौलाना ग्रब्दुलखैर साहब थे, पर मुख्य वक्तृता पडिन सुन्दरलाल जी की थी । ग्रापके व्याख्यान मे विद्वत्ता के साथ इतनी शिष्टता. इतनी श्रद्धा और इतनी सन्चाई भरी हुई थी कि मुसलमानो का तो कहना ही क्या, हिन्दू-जनता भी मुग्य हो गयी। इतनी मदियो नक एक साथ, पड़ोस मे रहने पर भी, हिन्दू श्रीर मुसलमान एक दूसरे के धार्मिक-सिद्धान्तो श्रीर सच्चाई से इतने ग्रपरिचित है कि सुन्दरलाल जी के कथन ने बहतेरे हिन्दू श्रो को चिकत कर दिया होगा। जिस तरह भ्रव तक मुसलमानो ने हिन्दुश्रो को काफिर समभ कर उनके विषय मे ग्रब ग्रौर ज्यादा जानने की जरूरत न समभी, उसी भाँति हिन्दुश्रो ने भी इसलाम के विषय में कूछ गलत धारगाएँ बना ली है, ग्रौर "रगीलारसूल" के ढग की पुस्तके पढने से ये गलत धारखाएँ भ्रौर भी पत्थर की लकीर हो गयी है। इन मभी मिथ्या धारणाम्रो का पडित जो ने इतने प्रभावोत्पादक शब्दों में निराकरण किया कि बहुतों के हृदय से वे धारखाएँ निकल गयी होगी। यह भ्राम तौर पर कहा जाता है कि इसलाम धर्म तलवार के जोर से फैला और यह कि हजरत मुहम्मद ने अपने सम्प्रदाय को ग्राज्ञादी है कि काफिरो को कत्ल करना ही स्वर्गकी कुजी है, पर पडित जी ने बताया कि यह बाते कितनी गलत श्रीर द्वेष पैदा करनेवाली है। हजरत मुहम्मद ने कभी किसी पर हमला नही किया। उनके जीवन में ऐसी एक मिसाल भी नहीं मिलती, कि उन्होने प्रचार के लिए या विजय के लिए किसी पर फौजकशी की हो। जब भी कभी उन्होने तलवार उठायी तो शत्रुग्रो से प्रपनी रचा करने के लिए ग्रौर वह भी उस हालत मे जब ग्रौर किसी तरह शत्रु अपने ग्रन्याय से बाज न श्राया। कत्ल करने की जगह उन्होने सदैव चमा की । यह कहा जा सकता है कि चमा उनके जीवन का मुख्य तत्व ंथा। मक्कावालो के जुल्म से तग ग्राकर वे मदीना चले गयेथे। जब तेरह वर्ष बाद उन्होने फिर मक्का पर विजय पायी तो सारा मक्का भय से काँप रहा था कि न जाने कितनो बडी श्राफत श्रानेवाली है, पर हजरत ने सबको चमा कर दिया, हालाँ कि वे चाहते, तो मक्का मे कतले श्राम करा सकते थे। यह दियो, ईसाइयो सभी के साथ उनका यही व्यवहार रहा। वे बराबर यही कहा करते थे कि मै खुदा की तरफ से उसकी दया भीर प्रेम का पैगाम लेकर स्राया है, कत्ल करने नही । यही शब्द हजरत ईसा ने भी कहे थे। मगर ऐसे दया और चमा की मूर्ति पर लोगो ने किस बुरी तरह कालिमा पोतने की चेष्टा की है। द्वेष फैजानेवाले यहाँ तक कहते है कि हजरत मुहम्मद बडे विलासी थे. हालाँकि सत्य यह है कि उनका जीवन सच्ची साधना श्रीर तप का जीवन था। उनके जीवन काल में ही इसलाम ने वैभव प्राप्त कर लिया था और हजरत जितना भोग-विलास चाहते. कर सकते थे, पर उन्होने प्रजा के घन को हमेशा ग्रपने परिवार के लिए त्याज्य समभा । वे अपने हाथो अपने कपडे सीते थे, अपने जते गाँठते थे और कभी-कभी ग्रभाव के कारण यहाँ तक नौबत ग्रा जाती थी कि ग्रापको पेट मे पत्थर बाँघ लेना पडता था. जिसमे चाधा के कारणा पेट में दर्द न होने लगे। इसी सम्बन्ध में हजरत महम्मद की ग्यारह स्त्रियो का जित्र किया जाता है भीर कहा जाता है कि हजरत कितने विलासी थे। ग्रौर भोले-भाले हिन्दू ग्रज्ञान के कारण उन लोगो के भुलावे में ग्राकर. जिनकी रोटियाँ साम्प्रदायिक वैमनस्य पर चलती है, इसी महान् स्रनर्थ को सत्य मान लेते है। पच्चीस वर्ष की अवस्था तक हजरत अविवाहित रहे, हालाँकि उस समय आप व्यापार में कूशल हो चुके थे ग्रौर किसी सृत्दरी के साथ विवाह कर सकते थे। पच्चीस वर्ष की अवस्था मे आपने खदैजा से विवाह किया, जिनके वह सेवक थे। हजरत खदैजा की उम्र उस वक्त पैतालीस वर्ष की थी और वह विधवा थी। भ्रगर यह कहा जाय कि हजरत ने खुदैजा से केवल घन के लोभ से विवाह किया, तो यह सरासर अन्याय है। घन का लोभ केवल धन के लिए नही, उससे भोग करने के लिए होता है। यदि हजरत खुदैजा के धन से हजरत मुहम्मद को भोग की इच्छा होती, तो वे साल दो साल बाद ही नयी-नयी शादियाँ करने लगते । मगर हजरत ने पच्चीस वर्ष तक खुदैजा के साथ एक पत्नीव्रत का पर्ग्यरूप से पालन किया। पचास वर्ष की ग्रवस्था के बाद ही उनकी दूसरी शादियाँ हुईं। ऐसे महा-त्यागी के विषय मे, जिसने पच्चीस वर्ष की भ्रवस्था में पैतालीस की भ्रधेड स्त्री से विवाह किया भीर पच्चीस वर्ष तक उसके साथ सच्चे पत्नीव्रत का पालन किया, भ्रन्याय भीर धार्मिक द्वेष की पराकाष्ठा है। पचास वर्ष की म्रवस्था के बाद म्रवश्य हजरत ने कई शादियाँ की, पर हरेक शादी किसी न किसी घार्मिक या सामाजिक या राजनैतिक कर्त्तव्य के अधीन हुई। उस समय जब दो कबीलो मे भगडा हो जाता था, तो सिध के समय जीते हुए दल को हारे हुए दल की कन्या से विवाह करके सिघ की मजबूती का विश्वास दिलाना पडता था । जीता हम्रा व्यक्ति यदि विवाह से इकार करे, तो हारनेवाले को उसकी नीयत की सफाई पर विश्वास ही नही आता था। एक महिला के विषय मे यही बात हुई। जब हारे हुए दल ने अपनी कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया, तो हजरत ने भ्रपने सहाबा में हरेक से उस कन्या के साथ विवाह करने का आग्रह किया, पर जब कन्या के कुरूपा होने कारण कोई राजी न हम्रा, तो मजब्र होकर हजरत ने उस कन्या को खुद ग्रपना महल बना लिया। क्या यह भोग लिप्सा है ? यह उस जुमाने की एक प्रथा का पालन है, और कुछ नही।

जरा उन कठिनाइयो का अनुमान कीजिए, जिनके अन्दर हजरत को अपने जीवन

का महान् उद्देश्य पुरा करना पडा । कुरैश ग्ररबो का एक शक्तिशाली कबीला था, पर श्ररव मे जो सामाजिक बुराइयाँ मौजूद थी, वह सब इस कबीले मे भी थी। जहाँ बात-बात पर खुन की नदी बह जाती थी, जहाँ लडिकयाँ जन्म के समय ही मार डाली जाती थी, जहाँ मुर्तियो के सामने मनुष्य तक का बलिदान होता था, जहाँ शराब पानी की तरह पी जाती थी, जहाँ हर घर का ग्रलग देवता था श्रीर जब दो खानदानों में लडाई होती थी, तो जीतनेवाला-दल हारनेवाले के देवता ह्यों को भी उठा ले जाता था श्रीर उसे तोड-फोड डालता था, हारनेवाले दल के लोग गुलाम बनाकर बेच दिये जाते थे भौर उनकी स्त्रियाँ जीतनेवालो के लूट का माल समभी जाती थी, ऐसी सामाजिक परि-स्थितियों में हजरत का जन्म हम्रा। राजनैतिक दशा यह थी कि म्ररब के एक तरफ ईरान का यधिकार था, दूसरी तरफ रूस के ईसाई बादशाह का, ग्रौर तीसरी तरफ हब्श के ईसाई बादशाह का, केवल बीच का भाग स्वाधीन था। श्रीर इस स्वाधीन भाग की वह दशा थी, जो हमने ऊपर बयान किया है। ऐसी प्रतिकृल परिस्थितियों में सत्य का प्रचार करना ग्रौर भ्रन्त को उसी भन्कड जाति से एक बलशाली धर्मसख्या ग्रौर साम्राज्य का निर्माण करना क्या कोई साधारण काम था ? श्रौर क्या यह काम किसी विलासी, श्चर्य-लोलुप मनुष्य द्वारा हो सकता था? महानु काम महानु पुरुषो द्वारा ही होते है। छोटे-छोटे व्यक्ति तो छोटे-छोटे काम हो कर सकते है।

यह भी ध्यान रखने की बात है कि हजरत मुहम्मद ने कही भी नये धर्म के प्रवर्तन का दावा नहीं किया। उन्होंने बार-बार कहा है कि मैं प्राचीन निबयों के धर्म को ही पुनर्जीवित करने ग्राया हूँ। उन्होंने बार-बार कहा है कि हरेक धर्म का सम्मान करों, क्योंकि सब धर्मों की तह में केवल एक सच्चाई है। किसी धर्म की उन्होंने निन्दा नहीं को। जब हजरत एक राज्य के श्रिधकारी हो गये श्रौर वह तलवार के जोर से जनता को मुसलमान बना सकते थे, तब भी उन्होंने हरेक धर्म को अपने मतानुसार उपासना करने की स्वाधीनता दे दी थी। यहाँ तक कि मूर्ति-पूजको पर भी कोई बन्धन न था श्रौर हरेक धर्म के पिवत्र स्थानों की रचा करना मुसलिम सरकार ग्रपना कर्तव्य समक्षती थी।

यह है उस ऋषि की जीवन कथा, जिसके नाम पर आज आधी दुनिया सिर भुकाती है। उसके त्याग की कथा अद्भुत है। जो एक राज्य का स्वामी था, वह खजूर की चटाई पर सोता था। एक बार उनकी पीठ पर बोरिये का निशान देखकर किसी ने आज्ञा माँगी कि वहाँ एक गद्दा बिछा दिया जाय। हजरत ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि मैं आराम करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। सचय का यह हाल था कि अन्तिम सस्कार के समय हजरत की जिरह पौने दो मन जौ पर गिरो रक्खी गयी थी। जिस पुरुष का सारा जीवन इस तरह की तपस्या में गुजरा हो, और जिसने सामर्थ्य होने पर भी उस तपस्या में अन्तर न पड़ने दिया हो, उसके प्रति हमें श्रदा और प्रेम होना

चाहिए। कितने खेद की बात है कि ऐसे महापुरुष पर भूठे प्राचिप लगाकर हम द्वेष बढाते है।

यह है उस व्याख्यान का साराश, जो प० सुन्दरलाल जी ने उस दिन इस इसलामी 'लेटफार्म से दिया। हमारा ख्याल है कि ऐसे सम्मेलनो और जलसो से, जिसमे हमारे पूज्यों के विषय में अ. रर श्रोर प्रेम के भाव प्रदिशत किये जाँय, इससे दोनो जातियों में प्रेम श्रीर सहिष्णुता की स्पिरिट पैदा हो सकती है और उसका यही एक मार्ग है। इस वक्त हमारे सामने इसी धर्म के द्वेष को मिटाना सबसे बड़ा काम है।

१७ जुलाई १६३३

# इसलाम का विष-वृक्ष

श्रभी हाल में इस नाम की एक पुस्तक साहित्य-मएडल देहली ने प्रकाशित की है। इसके लेखक है, श्री चतुरसेन जी शास्त्री। शास्त्री जी यशस्वी लेखक है, उनकी शैली मे भ्रोज है, भ्राकर्षण है, तेज है, पर दुर्भाग्यवश वह कभी-कभी इन गुणो का दुरुप-योग किया करते है। थोडे से धन श्रौर थोडे से यश के लोभ से ऐसी रचनाएँ कर डालते है, जिनसे सनसनी के साथ देश में साम्प्रदायिक द्वेष को उत्तेजित करने की मनोवत्त साफ भलकती है। ऐसी जहरीली पुस्तके बिकती ज्यादा है, इसमे कोई सन्देह नही। मसलमानो ने हिन्द्ग्रो पर जो श्रत्याचार किये, उसका विषद श्रौर एकागी विस्तार दिखाकर साम्प्रदायिक मनोवृत्तिवाली हिन्दूजनता मे मुसलमानो के प्रति द्वेष बढाया जा सकता है। यह ऐसा मुशकिल काम नहीं, लेकिन क्या इस द्वेष को भडकाना एक यशस्वी श्रौर जिम्मेदार लेखक की मर्यादा के श्रनुकूल है ? दोष सभी धर्मों मे निकाले जा सकते है। क्या हिन्दु-धर्म दोषो से खाली है ? ग्रपने-ग्रपने समय मे प्रभुता पाकर श्रत्याचार भी सभी जातियों ने किये हैं, लेकिन उन गयी बीती बातों को कीने की तरह पालना और उनका प्रचार करके जनता मे द्वेष फैलाना, राष्ट्र को सर्वनाश की भ्रोर ले जाना है। "रगीला रस्ल" के ढग की पुस्तकों से देश का क्या कल्याए हो सकता है? "इसलाम का विष-वृत्त" के पृष्ठ तैतालीस पर क़ुरान में लिखी हुई बातों के विषय में कहा गया है कि कुरान के अनुसार-

- (१) खुदा श्रादमी को बहकाता है।
- (२) खुदा सबसे बडा कपटी है।
- (३) खुदा ने प्रत्येक शहर मे पापियो के सरदार छोड रखे है, ताकि वे लोगो को बहकाते और घोखा देते रहे।
- (४) खुदा घात मे लगा रहता है।

#### (५) बिहिश्त मे शराब पीने को माँस खाने को, तथा सत्तर हूरें श्रीर लोडे मौज करने को मिलेंगे।

हम नहीं समभते कि इस तरह की लचर, वेबुनियाद, धोखे में डालनेवाली बातों के प्रचार का इसके सिवा और क्या उद्देश्य है कि हिन्दुओं में इसलाम और मुसलमानों के प्रति घृणा और द्वेष पैदा किया जाय। ऐसी मनोवृत्तिवालों से ईश्वर इस देश की रचा करे!

इसके आगे चल कर शास्त्री जी ने इविन. एलिफस्टन आदि योरोपियन लेखको की रचनाम्रो के उद्धरण देकर इस मत का समर्थन करने की चेष्टा की है कि महम्मद मनुष्य जाति का भयानक शत्रु था स्रौर यह कि कूरान में मुर्खता के सिवा स्रौर कुछ नहीं है। योरोप के इतिहासकारों ने इसलाम को इसलिए कलकित किया कि वे युनान भ्रौर बल-कान म्रादि देशो से तूर्कों को निकालना चाहते थे। इसलाम का प्रभुत्व उनकी माँखो मे काँटे की तरह खटकता था। उनके कथन को प्रमाख मानकर, यहाँ नकल करना किसी तरह भी स्तुत्य नही कहा जा सकता। हम स्वय सम्प्रदायो के वकील नही है। धार्मिक कट्टरता से भूमडल को जितनी यातनाएँ भोगनी पडी है, उनसे इतिहास के पोथे भरे पडे हैं। इस लिहाज से क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या हिन्दू सभी समान रीति से अपराधी है। उनमे से किसी एक धर्म को छाँट लेना और सारी बुराइयाँ उसी मे दिखाना, अस्वस्थ श्रौर पचपात-पूर्ण मन का परिचय देता है। यह पुस्तक इसलाम का इतिहास है। किसी जाति या धर्म का इतिहास लिखना बुरा नही, यदि निष्पच होकर, पूरे अध्य-यन ग्रीर खोज से, सत्यासत्य पर पुरा विचार करने ग्रीर उसके साथ सौजन्य का पालन करते हुए लिखा जाय । इस पुस्तक का नाम ही बतला रहा है कि इसकी रचना किस भाव की प्रेरणा से हुई है, और पुस्तक के कवर पर जो रगीन चित्र दिया है, वह तो लेखक के विषेले मनोभाव की नगी तस्वीर है। यह इसलाम का विषवृत्त रूपी मन है। इस पुस्तक मे अधिकाश उन्ही अग्रेजी इतिहासो से नकल किया गया है, जिनमे मुसल-मानो के प्रति काफी ढेंष ग्रौर ईर्ष्या का भाव भरा हमा है, जैसे "बर्नियर" ग्रौर मनूची श्रादि । वही बादशाहो के महल के श्रदर की बाते, मीनाबाजार के कपोलकल्पित किस्से, इस पुस्तक के आधार है। न जाने किस प्रमाख से पुष्ठ एक सौ तीन पर लिखा गया है कि मुगल बादशाह साँप पालते थे, श्रौर जिस सरदार से उन्हे शंका होती थी, उसे साँप से डसवा देते थे, या जहरीले कपडे पहना कर उसकी जीवन-लीला समाप्त कर देते थे। हम कहते है मान लो यह ठीक भी है, तो इससे क्या ? उस मध्य-काल की घार्मिक कट्ट-रता या एकाधिपत्य में क्या जुही होता था ? हिन्दुस्रों के राजा भी तो विष कन्याएँ रखते थे और उनके द्वारा भ्रपने शत्रुभो को यमराज के घर भेज देते थे। भ्राज उन बातो पर आचीप करने का क्या अर्थ है ?

श्रीचतुरसेन जी हमारे मित्र है। वह विद्वान है, मनस्वी है, उदार है, हम उनसे

प्रार्थना करते है कि ऐसी जटल ग्रौर द्रोहभरी रचनाएँ ि खकर, ग्रपनी प्रतिभा को ग्रौर हिन्दी भाषा को कलकित न करे ग्रौर राष्ट्र मे जो द्रोह ग्रौर हेष पहले से ही फैला हुग्रा है, उस बारूद में ग्राग न लगावे।

२४ जुलाई १६३३

# संयुक्त पार्लामेंटरी कमेटी के सामने भाई परमानन्द का बयान

भाई परमानन्द ने जाइट पालिमेटरी कमेटी के सामने जो जोरदार बयान दिया भीर सरकार की साम्प्रदायिक नीति का जितने स्पष्ट शब्दों में प्रतिवाद किया, उससे किसी भी हिन्दू या मुसलमान राष्ट्रभक्त को असन्तुष्ट न होना चाहिए। जहाँ दो ही मुख्य जातियाँ है, वहाँ अगर एक के साथ जरा भी पचपात किया जाता है, तो दूसरी जाति को उसकी कसर पूरी करनी पडती है। सर जान साइमन श्रीर फेचायज कमेटी श्रीर मि॰ रामजे मैकडोनाल्ड सभी ने खुले शब्दों में साम्प्रदायिकता की निन्दा की, पर यह सब कूछ होते हुए भी सारी व्यवस्था साम्प्रदायिकता के ग्राधार पर कर डाली गयी। जो लोग ग्रपने लिए पृथक् निर्वाचन न चाहते थे, उन्हें भी पृथक् निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया । उस वक्त तो सरकार जैसे साम्प्रदायिकता को खोज-खोजकर पुरस्कृत करने पर तुली हुई थी। नतीजा यह हुम्रा कि हिन्दुम्रो का पचहत्तर फीसदी बहुमत बयालीस फी-सदी का अल्पमत बना डाला गया । यह राजनीति का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी राष्ट्र की व्यवस्था ऐसी न होनी चाहिए कि उसका बहुमत ग्रत्पमत की ग्रवस्था को पहुँच जाय। इसी सिद्धान्त पर पजाब ग्रीर बगाल में हिन्दुग्रों को श्रल्प-संख्या में होने पर भी वह रिम्रायत नही दी गयी, जो म्रन्य प्रान्तो मे म्रल्पसख्यक मुसलमानो को दी गयी, इसलिए कि उन दोनो प्रान्तो में हिन्दुस्रो के साथ थोडी-सी रिम्रायत भी मुसलमानो को म्रल्पमत कर देती थी, पर हिन्दू-प्रधान प्रान्तों में मुसलमानों को कुछ अधिक मताधिकार देने पर भी हिन्दू बहुमत मे बाधा नही पडती थी, लेकिन फेडरल एसेम्बली मे इस सिद्धात का जरा भी सम्मान न किया गया श्रीर हिन्दू बहुमत इतने श्रल्पमत मे कर दिया गया कि वह बिलकुल पंगु हो गया है। मुसलमानो की जन-सख्या का भारतीय श्रीसत १।५ स कुछ ही अधिक है, पर कॉग्रेस ने उन्हें तीस फी-सदी जगहें देना स्वीकार कर लिया, हालांकि वह पृथक् निर्वाचन को स्वीकार न करती थी और भ्राज तक वह साम्मिलित निर्वाचन के सिद्धात पर जमी हुई है। मुसलमानों के लिए यह बड़ी भारी विजय थी, श्रीर जब सरकार ने देखा, कि कॉग्रेस मुसलमाना को तीस फीसदी मताधिकार देकर उनका सहयोग प्राप्त कर लेना चाहती है, तो उसने तीस को बढा कर तेतीस फी-सदी कर दिया। इस तरह इस नीलाम की बोली मे मुसलमानो का मूल्य बढता गया। हिन्दुओ

ने राष्ट्रीयता के ऊँचे ग्रावर्श पर, एक सम्मिलित ग्रीर समुन्नत भारत देखने की उत्कट इच्छा से इस फैसले का बिलकुल विरोध न किया। यहाँ तक कि पडित जवाहरलाल नेहरू ग्रीर महात्मा गाधी ने तो मुसलमानो को सादा चेक दे देने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त भी हिन्दू यह न समभते थे, कि वे इतने ग्रल्पमत मे रख दिये जायेगे। शायद कुछ ग्राशा भी बनी हुई थी, कि सरकार काँग्रेस से कुछ समभौता कर लेगी ग्रीर सम्मिलित निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जायगा, या व्यवस्था मे कुछ ऐसी शर्ते रख दी जायेगी कि दस या बीस वर्ष बाद स्वायत रीति से पृथक् निर्वाचन की जगह मम्मिलित निर्वाचन का बर्ताव होने लगेगा।

लेकिन इसी बीच में राजनीति ने पलटा खाया और असहयोग आन्दोलन फिर जारी हो गया। सुफेंद कागज ने पृथक् निर्वाचन को स्थायी मानकर हिन्दुओं को पचहत्तर फीसदी से गिराते-गिराते बयालीस फीसदी तक पहुँचा दिया। और इस अनुपात का व्यवहार धीरे-धीरे राजपदों में प्रवेश करता हुआ म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों में भी अपना आसन जमा लेना चाहता है। शायद कोई मुसलमान यह बर्दाश्त न करेगा कि खुले मुकाबले के इम्तहानों में प्रथम श्रेणी के मुसलमानों को पीछे डालकर दूमरे और तीसरे दर्जे के हिन्दुओं को जगहे दी जाय, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है और आये दिन हिन्दु उम्मेदवारों को अपने हिन्दू होने का तावान देना पड रहा है। हमारा खयाल है कि हिन्दुओं के प्रति सरकार की जो वक्र-दृष्टि है उससे फायदा उठाकर बैमनस्य को और मजबूत किया जा रहा है। और हमें आशा है, मुसलिम-नेता इस नीति को हिन्दुओं को उनके जायज हक से वंचित करने के लिए काम में न लायेगे।

हम स्वय साम्प्रदायिकता के समर्थक नहीं है। हमारा दृढ विश्वास है कि ज्योज्यो हमारा राजनैतिक विकास होगा, साम्प्रदायिकता मिटनी जायगी और आर्थिक
समस्याएँ उसका स्थान लेती जायेगी। तब देश का संगठन राजनैतिक और नागरिक
ग्राधारो पर होना निश्चित है। लेकिन इस बीसवी सदी में भी वश और जाति-भेद
मिटा नहीं है, और किसी दिन भी बरसात में सूखी जमीन से निकल ग्रानेवाले मेढकों
को मॉति गित और व्वित प्राप्त कर सकना है। ग्रतएव इस साम्प्रदायिक नीति को
छोछडे खिला-खिलाकर मोटा करने में हम मगलमय भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे
है। ग्रगर हिन्दू मुसलमानों को ग्रसन्तुष्ट रखकर शासन को नहीं चला सकते, तो यह
भी मानना पड़ेगा कि मुसलमान भी हिन्दुग्रों को ग्रप्रसन्न रखकर ग्रोर उनके ग्रात्माभिमान को दलित करके शासन नहीं चला सकते। दस-पाँच ग्रच्छी-ग्रच्छी जगहे पा
जाने से किसी जाति का उद्धार नहीं हो जाता, लेकिन जब यह जगह एक ग्रग से छीनकर
दूसरे ग्रग को दे दी जाती है तो इससे सम्पूर्ण जाति में ग्रसन्तोष और विद्रोह ग्रोर ईष्या
फैलती है वह बड़ी भयकर होती है। दुर्भाग्य से जैसे मुसलमानों की बड़ी सख्या ग्रपना
मुसलमान होना नहीं भूल सकती, उसी भाँति हिन्दुग्रों में भी ऐसे ग्रादिमयों को कमी

नहीं है जिन्हें अपना हिन्दूपन उतना ही प्यारा है। हिन्दुओं ने अभी तक काँग्रेस के प्रभाव से साम्प्रदायिक नेताओं की बाते नहीं सुनी है, लेकिन जब एक - २५ े नेता अकाट्य दलीलों और प्रमाणों से हिन्दू जनता को यह दिखाता है कि तुम्हारे स्वाथों का खून किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विचारवाले भी उसकी बाते सुनने और उन पर विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं। हम भाई जी के इन शब्दों को दोहराना चाहते है कि 'सरकार ने भारत में साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया है और किसी दिन इस वृक्ष का फल भारत और भारतीय सरकार दोनों ही के लिए घातक होगा।'

४ सित्रबर १६३३

## कुरान में धार्मिक रोक्य का तत्व

इन साम्प्रदायिक उन्माद के दिनों में धार्मिक लडाइयां केवल धर्मग्रन्थों का ठीक-ठीक अर्थ न समभने ही के कारए बहुचा हो जाया करती है। श्रीर अकसर यह होता है कि हम अपने ही धर्मग्रथो के अर्थ का अनर्थ कर डालते है। गीता पर पचासो ही टीकाएँ छपी हैं। सबो मे कुछ न कुछ मतभेद है। इसी तरह कुरान की भी कितनी ही तफसीरे मौजूद है। सर सैयद ग्रहमद ने जब कुरान की तफसीर की, तब मौलवियो के कट्टर समुदाय में बड़ी हल-चल मची ग्रौर सर सैयद को काफिर कहा गया। मौलवी भीर पडित साम्प्रदायिक वातावरण में रहने के कारण कुछ तंग खयाल हो जाते हैं, भीर धर्म के वाह्य लच्चणो और गौण बातो को तात्विक प्रश्नो से बढा देते है। एक कट्टर पंडित की दृष्टि में ठाकूर जी को प्रात काल जल चढाना या गगा स्नान करना किसी बीमार को अस्पताल पहुँचा देने से कही अधिक महत्व की बात है। इसी तरह मौलवियो की निगाह में भी रोजा और नमाज आदिमियों की खिदमत से कही बढकर है। इसका नतीजा यह है कि ग्राज सम्प्रदायों में ग्रापस में घोर सग्राम छिडा हुग्रा है जो ग्रकसर दगो के रूप मे प्रकट हो जाता है। हालाँकि वास्तव मे धार्मिक तत्व सभी धर्मों मे एक है। कुरान पर तरह-तरह के ब्राचिप किये जाते है। कहा जाता है, उसमे गैर मुसलिमो को कत्ल करने की तालीम दी गयी है। इसके प्रमाण मे आयतें पेश की जाती है। मगर जब कोई विद्वान, शुद्ध भाव से साम्प्रदायिकता से ऊँचा उठकर उन्ही झायनो का विवेचन करता है तो हमे मालूम होता है कि हम कितनी गलती पर थे। इसी तरह की एक तफ़सीर मौलाना भ्रबुल कलाम भ्राजाद ने की थी। मौलाना भ्राजाद किस कोटि के विद्वान है, यह कहने की जरूरत नही । समस्त ससार के मुसलमान उनकी विद्वता के कायल है श्रौर लाखो ही उन्हें अपना पीर मानते है। उसी तफसीर के एक ग्रश का अनुवाद हिन्दी में हुआ है, जिसे महामना बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी निगरानी मे

प्रकाशित कराया है। उस अनुवाद को पढकर हमारा जो सर्व धर्मों की एकता का पुराना विश्वास था वह पक्का हो गया। उस परिच्छेद का एक अश हम यहाँ नकल करते है जिससे प्रकट हो जायगा कि कुरान पर किये आचिप कितने भ्रम-पूर्ण है—

''यह महान् तत्व (धार्मिक ऐक्य) कुरान के सदेश की सबसे पहली बुनियाद है। कुरान जो कुछ बतलाना ग्रौर सिखलाना चाहता है, सब इसी पर ग्रवलम्बित है। ग्रगर इस तत्व से नजर फेर ली जाय तो कुरान के सदेश का सारा ढाँचा छिन्न-भिन्न हो जाता है, परन्तु ससार के इतिहास की ग्राश्चर्यजनक प्रगति मे यह भो एक विचित्र घटना है कि कुरान ने तत्व पर जितना ग्रधिक जोर दिया था, उतनी ही संसार की दृष्टि इससे फिरी रही। यहाँ तक कि ग्राज कुरान की कोई भी बात ससार की दृष्टि से इस दर्जे छिपी हुई नही है जितना यह महान् तत्व। यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के बाहरी प्रभाव से ग्रलग होकर कुरान को पढ़े ग्रौर उसके पृथ्ठों में स्थान-स्थान पर इस महान तत्व के ग्रकाट्य ग्रौर स्पष्ट एलान देखे ग्रौर फिर ससार की ग्रोर दृष्टि डाले, जिसने यह समफ रक्ला है कि कुरान भी ग्रन्य धार्मिक सम्प्रदायों की तरह एक सम्प्रदाय मात्र है तो वह ग्रवश्य हैरान होकर पुकार उठेगा कि या तो मेरी निगाह मुक्तको घोला दे रही है या ससार सदा बिना ग्रॉखे खोले ही ग्रपने फैमले दे दिया करता है।''

इस भूमिका के बाद कुरान की वही आयते और अनुवाद दिये गये है जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है। पूज्य बाबू भगवानदास जी ने भी सब धर्मों को एकता सिद्ध कर दो है, पर अज्ञान का ऐसा आतक छाया हुआ है कि सम्प्रदाय-भक्त सज्जन इन ग्रन्थों को पढने का कष्ट नहीं उठाते और स्वाध्याय तथा विचार-विनिमय से जो मानसिक विकास होता है उससे विचत रहते हैं।

नीचे हम केवल एक भ्रायत का तर्जुमा देते है जिससे इस शका का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है कि इसलाम भ्रन्य मतवालो के कत्ल की तालीम देता है—

"फिर ग्रगर यह लोग तुमसे इस बारे में भगड़ा करें तो ऐ पैंगम्बर तुम जनसे कहों कि मेरी ग्रौर मेरे अनुयायियों की राह तो ईश्वर के आगे बदगी में सिर भुका देना है ग्रौर हमने सिर भुका दिया है। फिर धर्म-ग्रन्थवालों से श्रौर ग्रिशिक्षित लोगों से पूछों कि तुम भी परमात्मा के आगे भुकते हो या नहीं। ग्रगर वे भुक गये तो (सारा भगड़ा खत्म हो गया श्रौर) उन्होंने राह पा ली। श्रगर वे मुंह मोडे तो फिर जिन लोगों को ईश्वर-भिक्त को ऐसी स्पष्ट बातों से भी इन्कार है, उनके साथ बाद-विवाद श्रौर कलह करने से क्या लाभ तुम्हारे जिम्में जो कुछ है वह यही है कि सत्य का सदेश पहुँचा दो। बाक़ी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से बन्दों का हाल छिपा नहीं है।"

११ सितम्बर १६३३

# भाई परमानन्द जी का भाषरा

भाई परमानन्द जी ने हिन्दू-सभा के ग्रधिवेशन मे ग्रपने सदारती भाषणा मे जहाँ भौर बहुत-सी बाते कही, वहाँ जनता से ग्रपील की कि वह राष्ट्रवादी पत्रो का वहिष्कार करे ताकि इन सिर फिरो को होश भ्रा जाय। बड़ी भ्रच्छी भ्रीर कारगर सलाह है भ्रीर भाई जी ही के दिमाग से ऐसी सलाह निकल सकती थी। सरकार भी तो यही करती है। वह अखबारवालो पर कोई मकदमा चलाने का सिरदर्द नही लेना चाहती। बस सीधा-सा नुसखा है-जमानत । जिस पत्र से एक बार जमानत माँगी गयी, उमके होश-हवास ठिकाने स्रा जाते है स्रौर राष्ट्रीयता की जो थोडी-सी गर्मी दिमाग पर चढ़ी होती है, वह ठढी हो जाती है। भाई जी की सलाह के अनुसार अगर गाहक ऐसे राष्ट्रवादी पत्रो का पढना ही बन्द कर देगे, तो उनका जीवन ही समाप्त हो जायगा। फिर देश मे जितने पत्र रह जायेगे, वह भाई जी के इशारो पर चलेगे। तब देखिए कैसी बहार होती है और अखबारों में कैसी-कैसी सनसनीदार खबरे छपती है। कुछ ऐसा क्रम हो गया है कि जब राष्ट्रवाद दबता है, तो भेदभाव उठता है ग्रौर बारी-बारी से दोनो ग्रवस्थाएँ अपना भोग भोगती है। १६२५ से २७ तक भेदभाव का प्राधान्य रहा और भारत मे शायद ही ऐसा कोई नगर या कस्बा बचा होगा. जहाँ हिन्दू मुसलिम दगे न हुए हो। काँग्रेस के कितने ही नेता श्रौर स्वय सेवक हिन्दू-सभा मे दाखिल हो गये। १६२६ मे राष्ट्रवाद फिर उठा । भेदभाव उतने दिनों कोने में दबका पड़ा रहा । अब राष्ट्रवाद का जोर कम हो चला है, तो भेदभाव का उठना लाजिम ही था। हम भाई जी को इलजाम नहीं देते, न हम शफाग्रत ग्रहमद खाँ श्रीर मौलाना शफी दाऊ दी को ही इलजाम देते है। राष्ट्रवाद को तो इन दोनो दलो को एक प्लेटफार्म पर लाना है। देखिए वह समय कब माता है। म्रगर वह मादर्श ही रह जाय तो भी एक ऊँचा मादर्श है. जिसके लिए जिया और मरा जा सकता है। राष्ट्रवाद का भावी प्रोग्राम इसी भेदभाव को मिटाना है। जब तक यह भाव नही मिटता, न स्वराज्य होगा ग्रीर न डोमिनियन स्टेटस ग्रीर न कुछ । भाई परमानन्द जी की यह नीति, कि हिन्दुस्रो को स्रग्नेजो से मेल करके मसल-मानो को परास्त करना चाहिए, बच्चो की-सी बात मालूम होती है। जागा हम्रा राष्ट्र कभी अपने को गुलामी की दशा मे रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिन्दुओं को यह वजा शिकायत है कि वोटो के बटवारे मे उनके बहुमत को ग्रल्पमत बना दिया गया। स्रोकिन इसका इलजाम राष्ट्रवादियो पर नही, उन्ही भेदवादियो पर है, जो ग्रपने स्वदेश-बन्धग्रो पर विश्वास नही कर सकते । जब तक हममे यह हिन्द्रपन श्रोर मुसलिमपन रहेगा, तीसरी शक्ति को अपना प्रभुत्व जमाये रखने के लिए किसी बात की ज़रूरत नही, इसके सिवा कि कभी हमे खुश कर दे, कभी उसे। जिस दिन यह मनोवृत्ति मिट जायगी, उसी दिन स्वराज्य ग्रा जायगा। राष्ट्रवाद चाहे ग्रीर कोई उपकार न कर सके,

देश में खून-खच्चर तो नहीं कराता, कुछ ऐसे लोगों को एकत्र तो करता है जो राष्ट्र को सम्प्रदाय के ऊपर समक्षते हैं। वहीं बुनियाद है जिस पर राष्ट्र का भवन खडा होगा। जब तक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न ग्रग एक दूसरे के ग्रहित पर ग्रपना हित निर्माण करते रहेगे, राष्ट्र का पतन होता चला जायगा। भाई जी का यह खयाल कि स्वराज्य के लिए मुसलमानों के सहयोग की जरूरत नहीं, ग्रौर हिन्दू केवल ग्रपने बल से उसे प्राप्त कर सकते हैं, गौरव-पूर्ण होने पर भी यथार्थ की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। बेशक हिन्दु श्रो ने मुसलमानों की बादशाही मिटा दी थी तो क्या मुसलमानों ने हिन्दु श्रो का राज्य नहीं मिटा दिया था। पुरानी ग्रदावतों को पालते रहना स्वस्थ मनोवृत्ति नहीं हैं, ग्रौर उसका परिणाम वहीं होगा, जो फूट का होता है।

३० अक्टूबर १६३३

# हिन्दू सभा की नाराज़ी

पिडत जवाहर लाल नेहरू ने काशी मे हिन्दू सभा पर जो म्राचिप किये थे, उसने सभा मे बडी हलचल पैदा कर दी है। भाई परमानन्द जी से लेकर डा॰ हिगोरानी तक हरेक ने भ्रपने बयान प्रकाशित कराके इस आचिप का प्रतिवाद किया है। हमे इससे बहस नही। सभव है पिडित जी ने गलती की हो भौर हिन्दू सभा सच्चाई पर हो, पर भाई जी ने पिडित जी के हिन्दू न होने का जो फतवा दिया है उसके खिलाफ भ्रावाज उठाना जरूरी है, क्योंकि वह फतवा पिडित जी को ही नही पर उस तरह के विचार रखनेवाले सभी सज्जनों को हिन्दू दायरे के बाहर कर देता है। क्या हिन्दू भ्रादर्श यही है कि भ्रन्यायी हिन्दू राजाओं की प्रशंसा की जाय और उन्हे भ्रपनी मुसलिम प्रजा को कुचलने में सहायता दी जाय हिर्दू आप भ्रांसा को जो भ्रधिकार दिये गये है, उनका विरोध किया जाय ने जो सरकार हिन्दुओं के साथ भ्रन्याय कर रही है, उसके तलवे सहलाये जाँय न मुसलमानों की घृण्यित साम्प्रदायिकता की भ्रांखे बन्द करके नकल की जाय न सूदखोरी से किसानों की रचा के लिए जो सरकारी नियम बनाये जाँय, उनका विरोध किया जाय न भ्रगर हिन्दू होने का यही भ्रथ् है, तो पिडित जी ही नही, उनके साथ बहुतसे लोग हिन्दू दायरे से बाहर हो जाने में भ्रपना कल्याण समभ्रेगे।

२७ नवम्बर १६३३

### मुसलिम लीग का ऋधिवेशन

ग्रभी भाई परमानन्द ने ग्रजमेर मे हिन्दू सभा की ग्रीर से जो कुछ कहा, वही मुसलिम दृष्टिको ए से मुसलिम-लीग के सभापित श्री हाफिज हिदायत हुसेन ने दिल्ली में फरमाया । दोनो महानुभाव राष्ट्रीयता के पक्के समर्थक है, दोनो ही ब्रिटिश सरकार के कदमो से चिमटे रहना चाहते है, दोनो अपने स्वार्थों की रचा के लिए सरकार का मुँह ताकते है, दोनो नौकरियो श्रौर मेम्बरियो की वेदी पर राष्ट्रीयना को बिल देना चाहते है। मगर फर्क यही है कि जहाँ मुसलिम-लीग अपने उद्देश्यो मे सफल होती चली जा रही है, हिन्दू-सभा के लिए अन्धकार ही अन्धकार है, क्योंकि मुमलिम लीग की नीति राजनैतिक सिद्धातो के अनुकुल है, हिन्दू सभा की नीति उसके प्रतिकृल। राजगत्ता प्रत्पसख्यक समुदाय का प्रोत्साहन देकर बहुसख्यक समुदाय को दबाये रख सकती है। अगर वही प्रोत्साहन वह बहुमत को भी देने लगे, तो बहुमत इतना शिक्तशानी हो जायगा कि वह ग्रल्पमत के लिए ही नही, राजसत्ता के लिए भी भारी हो जायगा। बहुमत को सहारा देकर कोई भी सरकार समान परिस्थितियो मे श्रपनी जड खोदना स्वीकार न करेगी। राजसत्ता का प्रस्तित्व ही बहुमत को दवाये रखने मे है। उसे किसी तरह भी शक्ति संचय नही करने दे सकती। मुसलमान श्रगर शक्तिशाली होकर सिर उठाना भी चाहे, तो सरकार हिन्दुस्रो की सह।यता से उन्हे बहुत जल्द काबू मे ला सकती है। हिन्द्-बहुन्त ग्रगर शक्तिशाली हो जाय, तो मुसल-मानो की सहायता मे भी नही दबाया जा सकता। ग्राश्चर्य है कि हिन्दू सभा के नेता इतनी मोटी-सी राजनैतिक नीति नहीं समभते । मुसलमानो को थोडे से अधिकार या वोट ज्यादा दे देना हिन्दु श्रो को असनुष्ट करके ही रह जायगा । हिन्दू बहुमत के लिए तो स्वराज्य हो जायगा, श्रौर पूर्ण स्वराज्य। इसलिए हिन्दू सभा की चील-पुकार से राजसत्ता अपने निर्दिष्टमार्ग से हट जायगी, यह समभना ही राजनैतिक ज्ञान-शुन्यता का परिचय देना है। इसका अगर कोई उपाय है तो यही कि देश की राष्ट्रीय मनोवृत्ति को पुष्ट किया जाय, ग्रौर साम्प्रदायिकता ग्रौर उसकी पोषक शक्तियो का सयुक्त हिन्दू-मुसलिम-राष्ट्रीयता से सामना किया जाय। यह विश्वास करना कि मुमलमानो मे राष्ट्रकियों का बिल्कुल स्रभाव है, सत्य से मुँह फेरना है। हाँ, ऐसे लोग उनमें कम है, पर यह कमी हमेशा न रहेगी। सरकार के पास मुसलमानो को सतुष्ट करने के लिए जितने साधन है, वह थोडे दिनो में समाप्त हो जायेंगे। वही शक्तियाँ जो हिन्दू-युवको मे काम कर रही है, मुसलमानो मे भी जोर पकडेगी। कोई जाति सदैव आश्रित बनकर नही रह सकती। शिचा के साथ उसका स्वाभिमान भी जागृत होगा भ्रौर वह राष्ट्रीयता का महत्व समभेगी। इसी शक्ति के सगठित हो जाने पर हमारे भविष्य का दारोमदार है। लेकिन ग्रगर साम्प्रदायिक शक्तियाँ यो ही जोर पकडे रही तो समक्र लेना चाहिए कि भारत अनन्त काल तक स्वराज्य का स्वप्न ही देखता रहेगा। यह खयाल कि हिन्दू-जाति अपने ही बल से स्वराज्य प्राप्त कर सकती है, शेखिनल्ली की-सी बात है। शिवाजी और रनजीतिंसह का समय अब नही है। आठ करोड मुसलमान जिनकी संसार की सबसे बडी शिक्त मदद कर रही हो, गीदड-भभिकयो से नही परास्त किये जा सकते। हिन्दू-सभा की वर्तमान नीति दिन-दिन मुसलमानो में संदेह और रोष बढानी जायगी, उनकी साम्प्रदायिक भावनाओं को दृढ करती जायगी, जिसका अर्थ है कि सरकार की शिक्त दिन-दिन बढती जायगी और भारत एक कदम भी आगे न बढ सकेगा। अगर इस नीति से हिन्दू सभा का वह सफलता मिलने की कोई सम्भावना होती तो एक बात थी। मगर सरकार के चरणो पर सिर भुका कर वह कुछ नही पा सकती। एक की पीठ ठोककर, चार के मुकाबिले में खडा किया जा सकता है। चार की पीठ ठोकना तो एक का कचूमर ही निकाल देगा और तब क्या चारो उस पीठ ठोकनेवाले ही पर न टट पडेंगे।

हाफिज जी ने अपने भापण में वही पुरानी बाते दुहरा दी है जो हम लीग के प्लेटफार्म से बराबर सुनते आये हैं। वही माँगे हैं, वही विशेष व्यवहार का मवाल हैं, वही हिन्दुओं के अन्याय का रोना है। मुसलिम जाित के लिए आप ऐसे प्रतिबन्धों का होना लाजभी समभते हैं, जिनसे ये अपने ''पूर्व इतिहास, अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति'' की रचा कर सके। लेकिन इसके साथ ही आपने मुसलमानों को यह भी समभाया कि ''प्रतिबध चाहे कितने ही दृढ क्यों न हों, उनसे सहायता नहीं मिल सकती, जब तक मुसलमान सगठित होकर अपने पैरो खडा होना न सीखेंगे।'' मगर हाफिज जीभी रिजर्व बैंक और अठारह पेस के अनुपात के प्रश्न पर राष्ट्रीय विचार प्रकट करने से अपने को न रोक सके। यहाँ साम्प्रदायिकता के लिए गुजाइश ही न थीं। सभव है भविष्य में ऐसी और भी बातें निकल आये।

इधर "पानइसलामिज्न" की काफी चर्ची हुई थी। खबर उडी थी कि "पाकि-स्तान" का नया सूबा या नया राज बनाने की तैयारियाँ हो रही है, जिसमे काश्मीर, सिंध, पजाब, सरहद और अफगानिस्तान मिला लिये जायेगे। इस चर्ची का उद्गम कहाँ था, यह कोई नहीं कह मकता। शायद इग्लैंड में इस तरह का हौवा खडा किया गया, जो हिन्दू मुमलिम विरोध को और सजग कर दे और वह अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। ज्वाइट कमेटी में भी इस पर काफी चहल-पहल रही। हाफिज जी ने इस विषय में जो कुछ कहा है, उससे आशा है, भयभीत होनेवालों को सन्तोष हो जायगा—

''मैं जानता हूँ कि पजाब में मुसलिम-स्वत्वों के विरुद्ध ''पानइसलामिज्म'' श्रौर श्रफगान हमले का हौवा खड़ा किया गया है पर यह मेरी समक्क में, वहम है। राज-नैतिक पानइसलामिज्म, जिसका श्रथं है कि मुसलमानों का एक संयुक्त राज्य स्थापित किया जाय, कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसका ध्रादर्श यही है कि इसलाम सभी जातियों और वर्गों के सयोग का आधार है, जो भौगोलिक बाधाओं को स्वीकार नहीं करता। इसका ध्राशय यह कभी नहीं रहा कि मुसलमान सदा मक्का की भ्रोर मुँह और भारत की स्रोर पीठ किये रहता है। यह स्पष्ट समफ लेना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का स्वार्थ भारत की ही समस्याओं पर केन्द्रित है, भारत के बाहर के प्रश्नों पर नहीं, और मुसलमान भी उसी तरह भारतीय राष्ट्र का एक ग्रंग है, जैसे कोई अन्य जाति। यह भूत केवल मुसलमानों के प्रति योरोप और भ्रमेरिकावालों में भय और द्वेष उत्पन्न करने के लिए रचा गया है।"

बात यह है कि हिन्दू सभा और मुसलिम लीग दोनो में ऐसे लोग भरे हुए है, जो या तो सरकारी नौकर या पेशनर है। उनका मस्तिष्क नौकरियो और जगहो के सिवा कुछ सोच ही नही सकता। किसान और मजदूर के लिए उनके पास कुछ नही है, कोई निर्माणकारक स्कीम नही है, कोई क्रियात्मक उद्धार की नीति नही है। उन्हें नौकरी चाहिए, जिसका मतलब यही है कि विदेशी राज्य के साथ मिलकर गरीबो पर शासन करना, उनका सब से बड़ा आदर्श है। उन जगहों की संख्या भी बराबर बढ़ती रहनी चाहिए, वेतन और तरिक्कयाँ भी बराबर बढ़ती जायँ, चाहे टैक्स और लगान देनेवाले खर्च के बोफ से पिस ही क्यों न जायँ। हाफिज जी ने भी मुसलमानो की सबसे बड़ी माँग यहीं नौकरी बतलायी। आप फरमाते हैं—

"नौकरी केवल रोटी का प्रश्न नहीं है, यद्यपि यह प्रश्न भी उपेचाणीय नहीं है, बल्कि देश श्रीर जाति की सेवा श्रीर प्रभाव का प्रश्न है। मुसलमानों में बेकारी बढ रहीं हैं श्रीर मैं फौज श्रीर पुलीस में विशेषकर उनकी संख्या बढाने पर जोर देता हूँ, जिसकी मुसलमानों में विशेष प्रवृत्ति है।"

फौज मे क्या इसलिए कि तरिक्कयाँ जल्द मिलती है भ्रौर पुलीस मे शायद इस-लिए कि वहाँ भ्रामदनी खूब होती है । भ्रागे चलकर हाफिज जी फरमाते हैं—

"इसलिए यह परमावश्यक है कि भारतीय, प्रान्तीय और नहारन सभी विभागों के ग्रधीन जगहों पर मुसलमानों को वहाँ की व्यवस्थापक सभाग्रों में मुसलिम मेम्बरों की सख्या के श्रनुपात से जगहें दी जायँ, श्रौर यह श्रनुपात रिवाज पर न छोड़ा जाय, बल्क व्यवस्था का श्रग बना दिया जाय । फौज श्रौर पुलीस में उनकी सख्या श्रिधक रहनी चाहिए। उसी श्रनुपात से मुसलमान मिनिस्टरों की नियुक्ति भी कानून में श्रा जानी चाहिए।"

अगर हिन्दू सभा हाफिज जी के सामने यह प्रस्ताब रखे कि मुसलमानो श्रौर हिन्दु श्रो से जितना कर, लगान और टैक्स वसूल हो, उसी अनुपात से हिन्दू श्रौर मुसलिम आदमी नौकर रखे जायें तो हाफिज जी क्या जवाब देंगे ?

४ दिम्बर १६३३

# डा० इक़बाल का जवाब पंडित जवाहरलाल को

डा० इकबाल ने पडित जवाहरलाल नेहरू का जवाव देते हुए फरमाया है कि सर श्रागा खाँ ने महात्मा गांधी को हिन्दू-मुसलिम समभौते की जो शर्न पेश की थी, उन पर मेल करने को मसलिम जाति म्राज भी तैयार है। म्रगर १६३१ मे वे शर्ते भारत की राष्ट्रीयता के अनुकृत न समभी गयी तो ग्राज वह क्यो कर ग्रनुकृत हो सकती है। हमारी साम्प्रदायिक सस्थाएँ हमेशा थोडे-से पढे-लिखे समाज के हित को ही प्रधान समभ कर चलती है। किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रीय दिष्ट-कोए से विचार करना, उनके लिए ग्रसह्य होता है। साधारण हिन्दू या मुसलिम जनता की ग्रोर उनमे से किसी का ध्यान नही जाता, जो भ्राधिक और भौतिक बाधाग्रो का समान रूप से शिकार हो रही है। जब तक नौकरियो श्रीर मेम्बरियो का यह मोह बना रहेगा, जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा पथ-प्रदर्शक बना रहेगा, भ्रौर उसको हम साम्प्रदायिकता की श्राड में छिपाये रहेंगे, तब तक मेल होना मुश्किल है। जब तक हम श्रपने इतिहास श्रीर संस्कृति श्रीर ऐसे ही दूसरे ढकोसलो पर राष्ट्र के वास्तविक सिद्धातो को होम करते रहेगे, उस वक्त तक यो ही सघर्ष होता रहेगा । उसका ग्रसली फैमला तभी होगा, जब जनता खुद श्रपना भला-बुरा सोचने के लायक होगी श्रीर थोडे से स्वार्थ-भक्त नेताश्रो के पीछे आँखे बन्द करके चलना छोड देगी। जब तक आरती और नमाज और गऊ-रचा श्रौर कूरबानी श्रौर बाजे के मसलो पर जनता मे उत्तेजना फैलाना श्रसभव न हो जायगा, उस वक्त तक यह मेल-जोल का मसला हल न होगा। ग्रीर जब तक एक तीसरी पार्टी दोनो तरफ के पहलवानो को प्चारा देती रहेगी, तब तक साम्प्रदायिकता श्रपना काम करती जायगी। यभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि अफ्रीका में अग्रेजो और बोग्ररों में इतना द्वेष था कि दोनों में खन की नदी बह गयी, पर स्वराज्य मिलते ही दोनों एक हो गये। इसी तरह कैनाडा मे भी अग्रेज और फ्रेच जातियों में खुब लडाइयाँ होती रही, लेकिन ग्रब स्वराज्य पा जाने पर उनमे कोई मतभेद नही नजर श्राता। राष्ट्र-प्रेमियो के सामने इस वक्त सबसे ज़रूरी काम यही है कि जनता के दिल से पाखड, श्रंधविश्वास श्रीर नुमायशी धार्मिकता के भावो को दूर किया जाय श्रीर वह श्रपने सच्चे भौर नकली हितैषियो को पहचानना सीखे।

११ दिसम्बर १६३३

# साम्प्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय

पिछले श्रक मे हमने डा॰ सर मुहम्मद इकवाल के उस बयान की चर्चा की थी,

जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान ग्राज भी हिन्दुग्रों से समभौता करने को तैयार हैं अगर हिन्दू उनकी सारी शतें मान लें, और उसके साथ हो आपने महात्मा गांधी की उस सलाह को ग्रमानुषीय कहा था, जो उन्होंने हरिजनों को हिन्दू-समाज से पृथक न करने के विषय में दी थी ग्रौर हिन्दू-मुमलिम समभौता न होने का सारा इलजाम महात्मा गांधी पर रख दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बयान के जवाब में अपना बयान प्रकाशित कराया है. जिसमें भ्रापने साम्प्रदायिक समस्या के हरेक पहल पर विचार करने की चेष्टा की है, और यह सिद्ध कर दिया है कि वह विख्यात चौदह प्रश्न, जिनके श्राधार पर ही मसलमान हिन्दुओं से समभौता करने को तैयार हैं श्रीर थे केवल मट्टी-भर शिचित मसलमानों से ही सम्बन्ध रखते हैं। साधारण मुसलिम जनता को उनसे कोई लाभ नहीं । ग्रोर शिचित मुसलमानों में भी ऐसे व्यक्तियों की काफी संख्या है, जो उन चौदह प्रश्नों का समर्थन नहीं करते, अर्थात् सम्मिलित निर्वाचन के समर्थक हैं। ऐसी दशा में किसी मुसलिम पार्टी को मसलिम जाति की भ्रोर से बोलने का श्रधिकार नहीं है। भ्राज भी मुसलमानों में कई संस्थाएँ हैं, जो मुसलिम प्रतिनिधि बनने का दावा करती हैं, पर उनके दावे केवल जवानी हैं. उनमें से किसी ने भी मुसलिम जनता की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं प्राप्त किया है। मुसलिम जनता क्या चाहती है, इसके जानने का एकमात्र यही उपाय है कि व्यापक से व्यापक निर्वाचन द्वारा मुसलिम माँगें निर्धारित की जायें श्रीर तब हिन्दू जाति को वह निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा ! उसकी किसी सिद्धांत से भी वह उपेचा नहीं कर सकती। संभव है मुसलिम जनता इन चौदह बातों ही को स्वीकार कर ले, क्योंकि जनमत की बागडोर शिचित समुदाय के हाथों में रहती है, पर जब सभी दलों और विचारों के नेता मुसलिम जनता के सामने ग्रा-ग्राकर ग्रपने दिष्टकोण रखेंगे, उस वक्त जनता खुद ग्रपने लिए कोई न कोई मार्ग चुन लेगी। तब वह संयुक्त मुसलिम जाति की माँग होगी और ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो उसका ग्रनादर कर सके, लेकिन ऐसा प्रस्ताव किसी मुसलिम संस्था की श्रोर से नहीं किया गया।

बात यह है कि ग्रभी तक काँग्रेस के सिवा ग्रौर किसी राजनैतिक संस्था ने जनता का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की। वे ग्रधिकार चाहती हैं, नौकरियाँ चाहती हैं ग्रौर ऐसे साधन चाहती हैं, जिनसे वे जनता को ग्रपने स्वार्थ का यंत्र बना सकें। जनसाधारण के हित का उन्हें कभी विचार ही नहीं ग्राता।

वे जानती हैं कि जनता के सामने जाकर इन्हें जनता के हित के प्रस्ताव करने पड़ेंगे और जनहित का समर्थन करने में बहुत संभव है कि वे सरकार के कृपापात्र न बने रह सकें। यही कारण है वे जनता के सामने जाते डरत्ती हैं। ग्रगर ग्राज मुसलिम लीग या मुसलिम कांफेंस ग्रपने चौदह प्रश्नों को लेकर जनता के सामने जाय, तो कदाचित् वह उन्हें ठुकरा दे। गुजरात या तामिल की मुसलिम जनता को उर्दू-लिपि से क्या प्रेम हो सकता है, सिंध बम्बई में रहे या पंजाब में साधारण जनता को उससे कोई दिलचस्पी

नहीं हो सकती। उसे तो उन्ही प्रश्नों से रुचि होगी, जो उसकी म्राधिक समस्याम्रों को हल कर सके, जिनसे वह जीवन-सम्राम में सफल हो सके।

जो लोग अपनी संस्कृति या सम्याना की रचा की दुहाई दिया करते है, उन्हें पडित जवाहरलाल ने बडे सारगींभत शब्दों में उत्तर दिया है, जो हम यहाँ नकल करते हैं—

''लेकिन सस्कृति के इस भेद का साम्प्रदायिक समस्य । सेक्या सम्बन्ध है ? भारत में सास्कृतिक या वशगत भेद मौजूद है, लेकिन इन भेदो का सम्प्रदायों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । ग्रगर कोई ग्रादमी किसी दूसरे मत में चला जाय, तो इससे उसके वशगत या जीवगत सस्कार नहीं बदल जाते, न उसका सास्कृतिक ग्राधार ही बदल जाता है । सस्कृति राष्ट्रीय वस्तु है, धार्मिक नहीं । ग्रौर नयी परिस्थितियाँ ग्रतर्राष्ट्रीय जाति-विभाग का ही विकास कर रही है । पूर्वकाल में भी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे पर ग्रमर पडता था, लेकिन राष्ट्रीय-प्रग्णाली ही प्रधान रहती थीं । भारत, ईरान, चीन ग्रादि प्राचीन देशों में ऐसा ही हुग्रा है ।

"मुसलिम संस्कृति क्या है ? यह सेमिटिक ग्ररबी सस्कृत है या ग्रार्य-ईरानी सस्कृति, या दोनो का सिम्मश्रण है ? ग्ररव सस्कृति कुछ दिनो के उत्थान के बाद पीछे पड गयी, लेकिन उसके उत्थान काल मे भी, ईरानी सस्कृति को उस पर छाप पड गयी थी। भारत पर उसका बिलकुल प्रभाव न पडा। ईरानी सस्कृति इसलाम के पहले की है, ग्रीर यह इतिहाम का एक विचारणीय प्रश्न है कि यह ईरानी-सस्कृति हजारो वर्षो से ग्रपनी ग्रस्तित्व बनाये हुए हे। ग्राज भी ईरान ग्रपनी सास्कृतिक जागृति के लिए पूर्व इसलाम काल की ग्रोर ग्रांखे उठा रहा है। निस्सदेह इस ईरानी संस्कृति की भारत पर छाप पडी ग्रीर भारत ने भी उस पर ग्रपना रग जमाया, लेकिन फिर भी भारत की प्राचीन संस्कृति भारत मे प्रधान रही ग्रीर बाहरवालो पर उसकी छाप पड गयी।

"ग्राज भारत में मुसलिम ग्रौर हिन्दू जनता में कोई वशगत या सास्कृतिक भेद नाम को भी नहीं है। ऊँचे दरजे के मुट्ठी-भर मुसलमान भी जो ग्रपने को देश से बिलकुल ग्रलग समभते हैं, भारत के रग में रँगे हुए हैं ग्रौर केवल ऊपर ही ऊपर उन पर ईरान का ग्रसर पड़ा है। क्या उनमें से कोई भी ईरान या टर्की या मिस्र या ग्ररब में जाकर वहाँ की परिस्थितियों में ग्रधिक प्रसन्न होगा?"

यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि "सस्कृति" क्या है हिमारे इस ख्याल में संस्कृति के दो रूप है, एक वाह्य जगत से सबध रखनेवाली, दूसरी प्रन्तर्जगत से। वाह्य संस्कृति का सम्बन्ध भाषा, पहनावा, शिष्टाचार शादी-व्यवहार ग्रादि से है, ग्रान्तरिक सम्बन्ध धार्मिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक विचारों से। इस कसौटी पर मुसलिम सस्कृति को कसिये तो मालूम होगा कि प्रत्येक प्रान्त में हिन्दू ग्रीर मुसलिम जनता की भाषा एक है, पहनावा एक है, शादी-व्याह की परिपाटी भी एक है। ग्रवध या

बुदेलखड के किसी मुसलिम या हिन्दू किमान में ऐसा कोई झन्तर न मिलेगा, जो एक को दूसरे से अनग कर सके। और झातरिक विभिन्नता तो इससे भी कम है। जीवन के विषय में दोनों का दृष्टिकोए एक है, दोनों धार्मिक है, दोनों ही भाग्यवादी है, दोनों ही शान्नि प्रिय है, दोनों हो सतोपी है। देहातों के मुसलमान भी जात-पाँत के बधनों में उसी तरह बॅथे हुए है, जैमें हिन्दू। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही में समान है। फिर ममक में नहीं माता, वह कौन-सी मुमलिम संस्कृति है, जिसको इतना महत्व दिया जाता है। देहातों में तो त्योहार और रीति-रिवाज भी एक से हो गये है। मुसलमान होली खेलते हैं, और रामलीला देखते हैं, और हिन्दू मुहर्रम में ताजिये रखते हैं और मनौतियाँ करते हैं। हाँ इधर कुछ दिनों से दोनों भ्रोर से मौलवी और पडित साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। अन्त में जवाहरलाल जी ने अपने बयान में कहा है—

''बहरहाल डा॰ सर मुहम्मद इकबाल को यह मालूम हो जाना चाहिए कि अगर दोनो जातियों में से कोई भी, चाहे वह बडी हो या छोटी, साम्राज्यवाद से मेल करना चाहती है तो भारत की राष्ट्रीयता उमका निरन्तर विरोध करती रहेगी।''

१८ दिसम्बर १६३३

# भाई परमानन्द की संदेह दृष्टि

भाई परमानन्द को मुसलमानों में कट्टरता श्रोर देश द्रोह के सिवा कुछ नजर ही नहीं श्राता । जो एल्लम-राना पृथकता-प्रेमी है, उनका तो श्रापकों भय नहीं, श्रापको राष्ट्र प्रेमी मुसलमानों श्रीर जमैयतुल उलमा से विशेष भय है, क्यों कि ये लोग दोस्त बनकर दगा दे रहे हैं। श्रापकों खयाल में सभी मुमलमानों में मिली भगत है, दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे है, केवल हिन्दुश्रों को श्रांख में धूल भोकने के लिए अलग- अलग दल बन गये हैं। इसका जवाब इसके सिवा श्रीर क्या है कि जैसे श्राप दूसरों को देखते हैं, वैसे ही दूसरे भो श्रापकों देखते हैं श्रीर ऐसे मुसलमान कम नहीं है, जो काँग्रेस को भी हिन्दू सभा का एक शिगूफा समभते हैं।

१ जनवरी १६३४

# मुसलिम छात्रों से

बंबई मुसलिम स्टूडेंट्म यूनियन मे बम्बई-सरकार के अर्थसचिव सर गुलाम

हुसेन हिदायतुल्लाह ने जो भाषण दिया, उसे पढकर ऐसा कौन-सा राष्ट्रप्रेमी है, जिसका दिल ग्रानन्द से खिल न उठेगा। इस साम्प्रदायिक हो-हल्ले के युग मे वह भाषण व्यापक ग्रन्थकार मे एक दीपक के समान है। मुसलिम-नेताग्रो मे ऐसे सज्जन उगलियो पर गिने जा सकते है, जो देश की समस्याग्रो पर राष्ट्र की दृष्टि से देखते हो। ग्रापने छात्रो को ग्रात्मिनर्भरता का महत्व दर्साते हुए यह बहुत सत्य कहा कि "बात-बात मे ग्रपने समुदाय के लिए विशेष रिग्रायतो की हाँक लगाना ग्रपमान जनक है। हमे ग्रपने पैरो पर खडा होना सीखना चाहिए। हमे केवल ग्रपनी योग्यता के बल पर ग्रागे बढना चाहिए, ग्रौर इसी तरह हम ग्रपने सामुदायिक कलक को घो सकेगे।"

श्रागे चलकर श्रापने कहा-

"हमारा धर्म हमे ऐक्य की शिचा देता है, अपने सम्प्रदाय मे ही नहीं, दूसरों के साथ भी। सच तो यह है कि इन्हीं साम्प्रदायिक भेदों से हमारा पतन हुआ है। हम सब बराबर हानि उठा रहे है। हमें अपने ही हितों के विचार से मिल जाना चाहिए। इन भेदों का कारण है अविश्वास और सन्देह। हम दूसरों के दृष्टिकों से नहीं देखते।"

इसके बाद श्रापने श्रपने सहधिमयों की इस शंका का समाधान किया कि हिन्दू उन पर श्रिधिकार जमाना चाहते हैं। पापने जोर देकर कहा कि यह शंका निस्सार है, ''क्योंकि सख्या के हाथों में शक्ति नहीं होती, बिल्क मस्तिष्क के हाथ में होती है।'' काश मुसलमानों में ऐसे समदशीं सज्जनों की संख्या इतनी कम न होती।

२२ जनवरी १६३४

# काश्मीर में फिर दंगा हुन्रा

पहले दंगे के बाद काश्मीर में नया विधान हुआ और हमारा खयाल था कि नयी ज्यवस्था जनता की शिकायतों को दूर करेगी और वहाँ सुख और शान्ति का राज्य हो जायगा, लेकिन इधर जो समाचार आ रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि जनता इस ज्यवस्था से भी सतुष्ट नहीं है। जब घरों से स्त्रियों और बालकों के जत्थे निकलते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि जनता को विशेष कष्ट है, नहीं औरते मैदान में न आती। वास्तविक दशा क्या है, और क्यों जनता ने यह आदोलन उठाया है, इस पर इन समाचारों से कोई प्रकाश नहीं पडता। बस इतना ही मालूम होता है कि जनता न पुलीस पर हमला किया और पुलीस ने उन पर गोलियाँ चलायो। गोलियाँ चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन यह सुशासन नहीं है। सुशासन तो वह है कि जनता सुखी और

सन्तुष्ट हो। वह समय ग्रब नही रहा कि केवल कागजी सुवारों से जनता का सतुष्ट कर दिया जाय। जनता ग्रस्तियार चाहनी है जिससे वह ग्रपनी तकलीकों को दूर कर सके। १२ फरवरी १६३४

# सर्वदल सम्मेलन का विरोध

सर्वदल सम्मेलन को हमने पहले भी बेवनत की शहन है समक्ता था श्रौर श्रव भी ऐसा ही समक्तते हैं। सफेद कागज का सबसे ग्रापत्ति-जनक भाग उसकी साम्प्रदायिकता है। उस पर सर्वदल सम्मेलन के सचालक जबान नही खोलना चाहते। तो ग्रव ऐसी श्रौर कौन-सी बात रह गयी है, जिस पर भारत की सभी प्रमुख राजनैतिक सस्थाश्रो ने श्रपना मत न प्रकट कर दिया हो। सरकार जो व्यवस्था कर रही है वह यह जानकर कर रही है कि इससे भारतवालों को सतोष न होगा। उसे मुसलमानो, जमीदारो श्रौर सरकारी नौकरों के सहयोग से भारत की राजनीतिक प्रगति को रोकना है, श्रौर वह ऐसी कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकती जिससे उसकी शक्ति रत्ती-भर भी कम हो। उसने तो इस व्यवस्था से श्रपने को श्रौर मजबूत बनाने का प्रयत्न कर लिया है। राजनीति के श्राचार्यों ने एक स्वर से कह दिया है कि यह व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से भी गयी-गुजरी है। ऐसी दशा में सर्वदल सम्मेलन के प्रस्ताव सरकार पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। सरकार पर दबाव डालने का उसके पास क्या साधन हे। इस जमाने में उन्हीं प्रस्तावों को सुनवायों होती है, जिनकी पुश्त पर शक्ति हो। खाली प्रस्तावों से कुछ नहीं होता।

१२ फरवरी १६३४

# साम्प्रदायिकता ऋौर स्वार्थ

इस सघर्ष के युग में हर किसी को गिरोहबन्दी की सूभती है। जो गिरोह बना सकता है, वह जीवन के हर एक विभाग में सफल है, जो नहीं बना सकता, उसकी कही पूछ नही—कही मान नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने जात और अपने प्रान्त की दुहाई देते हैं। अगर हम बंगाली है, और हमने दवाओं की दूकान खोली है, तो हम हरेक बगाली से आशा रखते हैं कि वह हमारा ग्राहक हो जाय, हम बगालियों को देख कर उनसे अपनापन का नाता जोडते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रान्तीय भावना की

शरण लेते हैं। अगर हम हिन्दू है और हमने स्वदेशी कपड़ों की दूकान खोली है, तो हम अपने हिन्दुत्व का शोर मचाते हैं और हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता को जगा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अगर इसमें सफलता न मिली, तो अपनी जाति विशेष की हाँक लगाते हैं। इस तरह प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता की जड़ भी कितनी ही अन्य बुराइयों को भाँति हमारी आर्थिक परिस्थिति से पोपक रस खीचकर फलती-फूलती रहती है। हम अपने ग्राहकों को विशेष सुविधा देकर अपना ग्राहक नहीं बनाते, सभव है उसमें हमारी हानि हो, इसलिए जातीय भेद की पूँछ पकड़ कर बैतरखी के पास पहुँच जाते हैं।

१६ फरवरी १६३४

# साम्प्रदायिकता का ज़हर महिलास्रों में

दिल्ली के रिसाला "श्रसमत" में एक मुसलिम महिला लिखती है—गत वर्ष की मर्दुमशुमारी बतला रही है कि सात करोड मुसलमानों में मुश्किल से साढ़े चार लाख शिचित है, जिनमें अग्रेजी जाननेवाले करीब दो लाख है और फारसी, उर्दू आदि जाननेवाल ढाई लाख। मुसलमानों के स्कूल और कालेज आप उगलियों पर गिन सकेंगे, लेकिन हिन्दुओं की असख्य युनिवर्सिटियाँ कायम है। लगभग सभी सरकारी स्कूलों और कालेजों में हिन्दू प्रोफेसर है। उनकी शिचा अच्छी है, इसलिए सभी सरकारी ओहदों पर हिन्दू भरे हुए है। जज, पुलिस किमश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डाक्टर, इजीनियर, बैरिस्टर, कोई ऐसा आला पेशान होगा, जिसमें हिन्दू कसरत से न मौजूद हो।"

देवी जी को यह भ्रम कदाचित् साम्प्रदायिक पत्रो के पढ़ने से हो गया है।
मुसलमान हिन्दुश्रो से ज्यादा शिचित है, सरकारी श्रोहदो पर भी मुसलमान कसरत से
है, हिन्दुश्रो से कही ज्यादा। पुलिस श्रीर माल मे तो एक तरह से उन्हों का साम्राज्य
है। श्रामदनी के सारे विभागो पर उन्हों का कब्जा है। हाँ, डाकखाना या क्लर्की जैसे
रखे-सूखे विभागो में हिन्दू ज्यादा है, इसलिए कि मुसलमानो ने इधर घ्यान ही न दिया,
क्योंकि यहाँ मूखा वेतन था श्रीर काम श्रांखफोड श्रीर गरदन तोड। मगर ग्रब इन
विभागो में भी यह कमी पूर्ष होती जा रही है।

२६ मार्च १६३४

# साम्प्रदायिक बँटवारा

सामप्रशायिक वेंटवारे का प्रश्न बड़ा जटिल है, और बार-बार चेब्टा करने पर भी उसे हल नहीं किया जा सका। मुसलमानों को जो कुछ मिल गया है, उसमें वह रत्ती भर भी कम नही करना चाहते । ग्रब काँग्रेस क्या करे <sup>२</sup> ग्रगर वह इस बँटवारे मे हाथ लगानी है, तो हिन्दु-सभा इस प्रश्न को लेकर स्वयं मैदान मे आ जाती है. और हिन्द्रभो की साम्प्रदायिक चेतना को भड़का कर स्वराजिस्टो या काँग्रेसी उम्मेदवारो की सफलता मे बाधक हो जाती है। इस वन्त वह चेतना चाहे बलवती न हो. लेकिन चनाव के समय वह अपने जबडे और पंजे निकाल कर भयानक बन जायगी। लेकिन कॉग्रेस की विजय अपने आदर्श पर जमे रहने मे है, चाहे उसकी हार ही क्यो न हो जाय। उसके लिए हरेक भारतीय भारतीय है, वह दाढीवाला है या चोटीवाला, पुराणवाला है या कुरानवाला इससे उसे कोई प्रयोजन नही। अगर वह एक बार इस सिद्धात को स्वीकार कर लेगी. तो फिर जात-पाँत के इस दलदल मे उसके लिए पाँव रखने का ठिकाना न मिलेगा। ब्राह्मण ग्रपनी जन सख्या के ग्रनुपात से ग्रपना हिस्सा मॉगेगे, चत्री स्रपना, वैश्य स्रपना, शृद्ध स्रपना। वह किस-किस वर्ग को संतुष्ट कर सकेगी ? उसके लिए सभी भारतवासी बराबर है, चाहे वह किसी सम्प्रदाय के हो। अगर हिन्दू सभा साम्प्रदायिकता के बल पर उसको परास्त कर सकती है, तो कोई मुजायका नहीं, उसकी जीत इसी हार मे है।

२१ मई १६३४

# सरकारी नौकरियाँ श्रीर साम्प्रदायिकता

भारत सरकार के गृहविभाग ने सरकारी नौकरियों के बँटवारे के संबंध में, अभी-अभी जो विज्ञिष्त प्रकाशित की है, उससे उसकी नीयत का ठीक-ठीक पता लग जाता है। साम्प्रदायिकता के नाम पर, मुसलमानों के लिए पच्चीस प्रतिशत स्थान सुरिच्चत कर दिये गये है। हमारी समभ में तो इसका अर्थ यही है कि सरकार हमारी राष्ट्रीय प्रगति को कुचलने का प्रयत्न कर रही है। वह नहीं चाहती कि हममें जीवन आ जाय। इस प्रकार साम्प्रदायिकता का पोषण्य करके वह हमारी राष्ट्रीयता को हवा में उडा देना चाहती है। सरकार का यह एख बड़ा भयावह है। राष्ट्र के लिए यह कितना खतरनाक सिद्ध होगा, इसकी कल्पना करते ही महान खेद होता है, लेकिन सरकार को इसकी क्या परवाह है। उसे तो राष्ट्रीयता छिन्न-भिन्न करनी है। प्रत्येक समभदार व्यक्ति ने स्पष्ट शब्दों में नौकरियों के साम्प्रदायिक विभाजन का विरोध किया है। किन्तु सरकार तो

श्रपनी ही मनमानी करती है। हम उसके इस रुख को घातक समभते हैं। इसका यह श्रर्थ नहीं कि हम मसलमानों की उन्नति के विरोधी है। हमें उनके लिए पच्चीस प्रतिशत स्थानो के सूरिचत होने पर भी खेद नही है, खेद है, इस सार्यशयिक मनीवृत्ति पर, जिससे राष्ट्रीयता का गला घट रहा है। नौकरियों के इस प्रकार विभाजन से क्या होगा? साम्प्रदायिक द्वेष की मनोवृत्ति पनपेगी, धर्मान्धता बढेगी, हृदय ईर्घ्यालु होगे, योग्यता का मृत्य गिर जायगा । मृत्य रहेगा, साम्प्रदायिकता का । उसी का भयानक ताएडव दृष्टिगोचर होगा, और यह राष्ट्र के लिए कितना घातक हो सकता है, यह किसी भी समभदार व्यक्ति की समभ से बाहर की बात नहीं है। प्रत्येक समभदार व्यक्ति इस दृष्टकोण का विरोध करेगा ग्रीर चाहेगा कि नौकरियाँ सम्प्रदाय के नाम पर नही, योग्यता के नाम पर दी जायें। फिर चाहे उसमे मसलमानो के हाथ पच्चीस के बजाय पचास प्रतिशत ही क्यो न लग जायँ, किसी समक्रदार को इससे दुख न होगा। लेकिन इस प्रकार साम्प्रदायिक ग्राधार पर नौकरियो का विभाजन किया जाना खतरनाक है। इस प्रकार की नियुक्तियों से न तो हिन्दु श्रो ही को लाभ हो सकता है, न मुसलमानों को ; बल्कि इससे दोनों के बीच स्थायी मतभेद और विरोध की नीव पडेगी। हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार का यह प्रयोग, केवल राष्ट्रीय हित को खतरे मे डालने के लिए ़ही हुआ है। हिन्दू और मुसलमानो का एक होना वह पसन्द नही करती श्रीर इसी कामना से उसने राष्ट्रीय जीवन मे इस साम्प्रदायिक विष का इजेक्शन किया है।

जुलाई १६३४



# छूत - अछूत

#### महान तप

कल यरवदा जेल मे वह महान तप भारम्भ होगा, जिसकी कल्पना से ही रोमाच हो जाता है। भारत की तपोभूमि में इससे पहले भी बडी-बडी कठिन तपस्याएँ की गयी है, लेकिन यह तपस्या ग्रभूतपूर्व है। भारत के इतिहास मे ही नही, संसार के इतिहास में भी इसकी नजीर न मिल सकेगी। ज्ञान के लिए, मोच के लिए, प्रभुता के लिए, श्रौरों ने भी तप किये है, पर राष्ट्र के लिए प्राणों की श्राहृति देने का संकल्प महात्मा गाधी ही की कीर्ति है। वह सेवा-यज्ञ जो आज से चालीस वर्ष पहले दिचाए प्रक्रिका मे हुमा था, उनकी यह पूर्णाहुति है। घन्य हो महात्मा ! राष्ट्र की सेवा मे तुम पहले ही ग्रपना सर्वस्व ग्रर्पण कर चुके थे। एक प्राण रह गया था। उसे भी राष्ट्र ही की भेंट करने जा रहे हो। एक समय दशीचि ने भी राष्ट्र की रचा के लिए प्राणो का बलिदान किया था। हम अपनी अश्रद्धा के कारण उसे पौराणिक कथा समके बैठे थे, पर आज तुमने उस प्राचीन मर्यादा को, उस प्राचीन ग्रादर्श को, उस प्राचीन ग्रात्मोत्सर्ग को, पुनर्जीवित कर दिया। इस छल प्रपंच के युग में तुमने सत्ययुग की प्रतिष्ठा कर दी श्रौर दिखा दिया कि सतयुग और कलजुग केवल हमारे चित्त की वृत्तियाँ है। श्रीरंगा ऐयर ने केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में इस सकल्प की भ्रालीचना करते हुए सत्य ही कहा है कि कृष्ण भगवान ने भारत का उद्धार करने के लिए तुम्हारा रूप घारण किया है। राष्ट्र पर इस समय जो सकट पड़ा हुआ है, उसका मोचन तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। राष्ट्र की नौका साम्प्रदायिक भँवर मे चक्कर खा रही थी। समस्त देश इन परिस्थितियो को देख-देख कर निराश ग्रौर हताश हो रहा था। कही-कही साम्प्रदायिक द्वंद्व छिड गया था। राष्ट्र के मूल तत्व को हम भूल से गये थे। गोलमेख फिर कैसे हो, उसमे कौन जाय, आदि गौण बातो मे पडे हुए थे। उसी समय यरवदा जेल की ऊँची चारदीवारियो को भेदती, सरकार की गोपन नीति को चीरती हुई तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा की ग्रावाज, ग्राकाशवाखी-सी, हमारे कानो मे ग्राती है, ग्रौर सारा देश सचेत हो जाता है, हमारी मुरफाई हुई आशा फिर लहलहा जाती है, हमारी निर्जीव देह मे जान पड जाती है। हमारी आँखे खुल जाती है और हम देखते है कि जब राष्ट्र ही न रहा तो स्वराज्य कहाँ, जब सस्कृति ही न रही, तो हमारा अस्तित्व ही कहाँ। भारतीय राष्ट्र का आदर्श मानव शरीर है जिसके मुँह, हाथ, उदर और पाँव ये चार अग है। इनमें से किसी एक अंग के विच्छेद हो जाने से देह अपग या निर्जीव हो जायगी। हमारे शूद्र भाई इस देह रूपी राष्ट्र के पाँव ही कट जाँय, तो देह की क्या गित होगी? इस अग विच्छेद की थोडी-बहुत पीडा प्रत्येक व्यक्ति को हुई। लेकिन वह हृदय, जो सारे भारत की चेतना का केंद्र है, इस पीडा से विकल हो उठा। उसे मर्मा तक वेदना हुई और उसका चीत्कार संयम और अहिंसा के बंघनों को तोडता हुआ निकल आया। आज वह चीत्कार समस्त भारत के वायुमडल में प्रतिघ्वनित हो रहा है। वह नश्तर की भाँति हमारे दिलों में चुभा जा रहा है। हम सिर थाम कर उस व्यथा का अनुभव करते हैं और अपनी परवशता पर रो उठते हैं। आज हम इतने बेकस और बेबस है, कि उस वेदना का अनुभव करके भी, हृदय से निकलनेवाली आह सुनकर भी, छुरी को पाँव से अलग नहीं कर सकते।

हम स्वीकार करते है, शूद्रों के साथ हमने अन्याय किया है। हमने उन्हें जी भर कर रौदा, कुचला, दला। इस ग्रन्थाय ने जिस हृदय को सब से ज्यादा दुखी किया है, वह उसी तपस्वी का हृदय है, जिसने ग्रपना जीवन दलित भाइयो की सेवा मे ही व्यतीत किया है। ग्राज वह देखता है कि उसके जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना भूल में मिली जा रही है। उसने जिस राष्ट्रीय एकता का भवन खड़ा करने के लिए एक-एक कंकड जमा किया था, वह सारी सामग्री उसकी ग्रॉखों के सामने बिखरी जा रही है। मानो उसका जीवन ही निरर्थक हुआ जा रहा है। क्या हमारी ब्रिटिश सरकार उस वेदना का अनुभव कर सकती है। उस अन्याय के प्रायश्चित्त-स्वरूप वह क्या कुछ न करता, वह यहाँ तक राजी है कि दलितों के लिए शिचा ग्रीर जायदाद की कोई शर्त न रखो, उनके हरेक बालिग स्त्री-पुरुष को निर्वाचन का ग्रधिकार दे दो, शेष हिन्दू-समाज के लिए निर्वाचन की जितनी कडी शर्तें चाहे लगा दो, पर ग्रछ्तो को हिन्दुश्रो से ग्रलग न करो. क्योंकि इससे केवल हिन्दू समाज की ही चित न होगी, अछतो का अस्तित्व ही न रहेगा। हम कल्पना नही कर सकते कि इससे ज्यादा न्याय ग्रौर क्या किया जा सकता है। ऐसा विचार उसी ग्रात्मा से निकल सकता है, जो श्रख्तो की सेवा वितन करते-करते स्वयं ग्रछूत भावना से ग्रोत-प्रोत हो गया है। हम किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम नही जानते, जिसने इस एकाग्रता, इस प्रेम ग्रीर इस उत्सन्ह से दलित-समाज की सेवा की हो। महात्मा उन व्यक्तियों में है, जो दलितों के उद्धार में ही हिन्दू जाति के उत्थान भीर उत्कर्ष का रहस्य छिपा हुम्रा देखते है, जो हिन्दू जाति के मुख से मन्याय के इस कलंक को मिटा देने के लिए अपने प्राणो को भी अर्पण कर देने को तैयार है। जिस पौदे को उन्होंने तीस साल तक ग्रपने रक्त से सीचा, उस पर कुठाराघात होते देखकर वह कैसे शान्त बैठे रहते ! यदि उन्हे ग्रणु भर भी यह विश्वास होता कि इस विच्छेद से ग्रछूतों के उपकार की संभावना है, तो सब से पहले वह इसका स्वागत करते । सारा हिन्दू-समाज एक तरफ होता, पर वह ग्रकेले, न्याय के बल पर, इस निर्णय को स्वीकार करते । राजनैतिक स्वार्थ का मार्ग यदि न्याय-मार्ग से पृथक हो, तो महात्मा जी वह ग्रन्तिम व्यक्ति है, जो उस मार्ग पर ग्रग्नसर होगे । वह देखते है कि दलित समाज का जीवन हिन्दूजाति पर इतना ग्रवलित है कि सरकार चाहे कुबेर का कोष लेकर भी ग्राये तो उनकी रचा नहीं कर सकती ।

दलितो के उद्धार का सबसे उत्तम साधन है-सम्मिलित निर्वाचन । यही उनके उत्थान का मूलमत्र है। उनमे शिचा-प्रचार होते ग्रभी बहुत दिन लगेगे। उनमे कालगति से जो कुसस्कार भा गये है उनका परिशोध भी समय लेगा। हिन्दू जाति मे न्याय-भावना को व्यापक रूप से जगाने में भी बहुत दिन लगेगे। शिचित-समाज में तो ऊँच नीच का भाव बहुत दूर हो चुका है। हाँ, ग्रभी उसने क्रियात्मक रूप नही धारण किया, लेकिन अनुदारों की सख्या अभी बहुत ज्यादा है। ग्रामों में अभी इस उदारता का, इस जाग्रति का, प्रकाश नहीं फैलने पाया । ये सभी साधन छ मासवाले रास्ते है । नि कटतम मार्ग सयुक्त निर्वाचन ही है, जिसके सम्मुख यह भेद-भाव, यह भिन्नता, यह गर्व ठहर नहीं सकता । उस निर्वाचन मे ऐसे अनुदार व्यक्तियो के लिए स्थान ही नही है, जिन पर दलित समाज को विश्वास न हो, जिनसे इसे भलाई की श्राशा न हो, जिन्हे वह श्रपना सच्चा हितू न समभता हो। हमे विश्वास है कि ग्रगर श्राज किसी गाँव के चमार या पासी या मुसहर से जिज्ञासा की जाय, तो वह हिन्दू जाति से ग्रलग होना कदापि स्वीकार न करेगा । वह हिन्दू-समाज मे रहकर ग्रपना उद्धार चाहता है, हिन्दू-रामाज से निकल कर नहीं । हमारे देखते-देखते कितनी ही जातियाँ, जो पहले नीच और दलित थी, श्राज भ्रपने संस्कारों को बदलकर जनेऊ पहन रही है, भ्रपने भ्राचरण सुवार रही है, भ्रखाद्य पदार्थों का परित्याग कर रही है। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका यह पतन ग्रज्ञान और भ्राचरण-हीनता ही के हाथों हुमा। यह क्रिया बडे जोरो के साथ जारी है। वे मब सन्ध्या करते है, श्राद्ध करते है, धर्म ग्रन्थो का श्रष्ट्ययन करते है। वे श्रव श्रपनी सेवा का गौरव समभ्रते लगे है। उनके देवता वही है जो सब हिन्द्रम्रो के है। भ्रादर्श वही है, विश्वास वही है, दिष्टिकोण वही है । हिन्दूत्व उनके ग्रणु-ग्रणु मे भरा हुग्रा है। उसे भ्राप उनके भ्रन्दर से निकाल नहीं सकते। एक समय था, जब कूलीनता के मतवाले हिन्दु भ्रो को दलितो की बिलकूल परवाह न थी। वे ईसाई हो जाँय, मुसलमान हो जाँय, हिन्दुग्रो के कान पर जूँ नही रेगती थी, पर श्रव हिन्दू समाज इतना चेतना-शून्य नही है। दलितो के लिए ग्रब मन्दिर खुलते जा रहे है, कुन्नो पर भी वह रोक-टोक नहीं रही। कटुरता बडा कष्ट-साध्य रोग है, लेकिन लच्चण कह रहे है कि उसका ग्रासन उखड गया है। पृथक् निर्वाचन से इस स्वाभाविक क्रिया के मार्ग में ऐसी बाघा श्रा खड़ी हुई है, जो रोग श्रौर रोगी दोनो ही का श्रन्त कर देगी। इसी बाघा को हरने के लिए महात्मा जी श्रपने प्राखों को भेट चढाने जा रहे हैं।

श्रव हमारा क्या कर्तव्य है ? यो ही भाग्य को रोकर, श्रपने कुदिन को कोसकर, बैठे रहेंगे ? कदापि नहीं। महात्मा जी के इस वज्जनिर्घोष ने सारे देश में तहलका डाल दिया है। घर-घर में यही चरचा है। समस्त देश एक स्वर से कह रहा है—हम राष्ट्र की इस ग्राशा को ग्रपने जन्म-जन्मान्तरों के तप के इस वरदान को, ग्रपने प्राणों के प्राण गांधी को, यो बलिवेदी पर न चढने देंगे। हम ग्रपने उन श्रखूत भाइयों को जो हमसे क्ष्ठ गये हैं, मनायेंगे, उनके चरणों पर गिरकर मनायेंगे। हमें विश्वास हैं डा० श्रम्बेडकर ग्रौर मि० श्रीनिवासन भी राष्ट्र की इस याचना को श्रस्वीकार न करेंगे। हमारी नौका को भँवर से निकालकर पार ले जानेवाला श्रकेला गांधी है। उसी में वह सामर्थ्य है, वह देवत्व है, वह ऐश्वर्य है। हमें विश्वास हैं वह ईश्वर के दरबार से हमारे उद्धार का बीडा लेकर श्राया है, हम उम दिन का इन्तजार कर रहे हैं, जब वह स्वाधीनता का वरदान लाकर जीर्ण श्रौर निराश माता की भेट करेगा। क्या सामर्थ्यवान गांधी भी विधि की इस गित को टाल सकता है ? नहीं, नहीं, नहीं। ।

१६ दिसम्बर १६३२

# हमारा कर्तव्य

समकौता हो गया। छूत-प्रछूत सभी नेताग्रो ने मिलकर बम्बई के गवर्नर के पास ग्रपना लिखित समकौता पेस कर दिया था श्रौर ब्रिटिश श्रौर भारत सरकार के पास भी सूचना कर दी गयी थी, ग्राज ता० २६-१-३२ का तार है कि भारत मत्री ने उसे मजूर कर लिया।

उस महान् आत्मा के भ्रनशन व्रत ने, उसकी तपस्या ने, केवल सात दिनों में यह दिखला दिया कि वास्तव में तपस्या कितनी बलवती होती है। उस महान् आत्मा की तपस्या ने, ब्रिटेन के महान् राजनीतिज्ञों के द्वारा तैयार की हुई उस सुदृढ दीवार को, जो हिन्दू भ्रछूतों को अलग करने के लिए बड़े गहन कौटिल्य के सीमेट से तैयार की गयी थी, विष्वस्त कर दिया। छूत-भ्रछूत का वह मसला, जो आगामी गृह-युद्ध का सकेत कर रहा था, और इसी के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जिसकी नीव को दृढ किया था, हल हो गया।

महात्मा जी की तपस्या ने हमारे एक महान् संकट को भ्रवश्य ही टाल दिया है, किन्तु हमने भ्रभी भ्रपने कर्तव्य का पूरा निर्वाह नही किया। भ्रभी हमारे सामने बहुत बड़ा कर्तव्य खड़ा हुया है। हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा, जब हम देश के वर्तमान य्राक्ष्तपन को जड़मूल से नष्ट कर देंगे। यदि हम उस पिवत्रातमा से, महान् म्रात्मा से सच्ची श्रद्धा रखते है, भिक्त रखते है, स्नेह करते हैं, तो हमारा प्रधान कर्तव्य है कि हम उसके हृदय की माँगो को पूरा करे। इन सात दिनो के समय में जो कुछ हुम्रा, वह अभूतपूर्व है। सारे संसार में यह सात दिन भुलाये नहीं जा सकते—ऐतिहासिक हो गये। विश्व का कोई भाग ऐसा नहीं, जहाँ इन सात दिनों के प्रतिपल में, प्रतिचाण में म्रात्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्ची सहानुभूति महात्मा जी को न ग्राप्त की गयी हो।

पर, अभी कुछ ऐसे प्राणी भी इस ससार में है जिन्हे, अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं सूभता। महात्मा जी के प्राण भने ही चले जाँय, उन्हें परवा नहीं। वे अपना ढकोसला नहीं छोडेंगे, वे अपना धर्म जरूर बचायेंगे और मन्दिरों में अछूतों को नहीं प्रवेश करने देंगे।

पर धर्म वस्तुत बुद्धिग्राह्म नहीं, हृदयग्राही है। हम से भ्रलग वह कोई चीज नहीं है। वह एक ऐसी चीज़ है कि जो भ्रपने हृदय में से ही विकसित होती है। वह सदा हमारे भ्रन्तर में ही है।

यह युग, प्रकाश का युग है। इसमे भ्रब भ्रन्थकार नही रह सकता। वह दिन श्रव नहीं रहे, जब धर्म के नाम पर लोग काशोकरवत लिया करते थे। श्रव विवश होकर युग-धर्म के अनुसार ही चलना पडेगा। श्रक्त इसीलिए तो श्रक्त है कि वे जन-समाज क स्वास्थ्य के लिए उनके घरो की सफाई करते है, उनकी सेवा करते है। उनमे श्रौर ग्रछ्तो मे क्या अन्तर है ? जैसे वे मनुष्य है, ग्रछ्त भी है। यदि ग्रछ्त उनके घर का मल-मूत्र साफ करते है, तो वे भी तो इस कार्य से विचत नही है। वे भी तो रोज सुबह सबसे पहले यही काम करते हैं। बाल-बच्चों के घर में प्राय सभी वर्ण की स्त्रियों को यह कर्म करना पडता है। रोग-काल मे भी मल-मूत्र उठाने का काम प्राय घर के ही लोग करते है। उस समय कोई मेहतर घर मे से मैला उठाने नही स्राता ! फिर क्यो इस दुविचार का पोषण किया जाता है, क्यो अपने ही हाथो अपने पैरो को काटने की कोशिश की जाती है ? क्या कोई भी वर्णाश्रम ग्रपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि वास्तव मे यह छुत्राछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है ? नहीं, कोई भी यह नहीं कह सकता। एक स्वार्थ ही इसका कारण है। पर याद रहे, यह इस समय का स्वाथ, वर्ष दो वर्ष चाहे उनकी छाती को ठडा भले ही कर दे, पर ग्रागे वह उनकी पुरानी से पुरानी, दृढ से दृढ बुनियाद को भी उखाड फेकेगा। वे स्वार्थ के जिस सुन्दर खिलौने से बच्चो की तरह ख़िलवाडकर रहे है, वह ग्रसल मे डायनमाइट है, जो उनकी सात पुश्तों को ध्वस्त कर डालेगा । इसे दूर फेक देना चाहिए, वर्नी फिर पश्चाताप का भी समय न मिलेगा। स्वार्थ त्याग को हिन्दू-धर्म मे एक यज्ञ कहा गया है।

ऐसे समय मे देश के उदारचेता, बुद्धिमान युवक समाज को प्रशीर नहीं हो

जाना चाहिए, कोध मे नही भर जाना चाहिए। ऐसे समय महात्मा जी का सत्याग्रह-मंत्र ही एक उपाय है। कोध मे तो हिसा ग्रीर उसका परिखाम सर्वदा हानिकर है। ऐसे समय देश के प्रत्येक समक्षदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पहले ग्रपने ग्रापके हृदय से ऊँच-नीच ग्रीर छुग्राछ्त के भावो को विनष्ट कर दे।

एक-एक व्यक्ति यदि सचमुच अपने हृदय से श्रख्रुतपन की थोथी भावना निकाल देगा, तो वह सबके हृदय से धीरे-धीरे दूर हो जायगी—इसमे सन्देह नही।

प्रत्येक युवक को महात्मा जी का यह वचन याद रखना चाहिए जो एक बार उन्होंने कहा था कि—

''श्रम्पृश्यता या छुश्राछूत श्रगर हिन्दू-धर्म मे हो, तो मुक्ते कहना पडेगा कि उसमे शैतानियत भरी हुई है, धर्म नही। पर मेरा दृढ विश्वास है कि हिन्दूधर्म मे यह सब कुछ नही है। जब तक प्रत्येक हिन्दू अपने चमार भगी श्रादि भाइयो को भी श्रपने सगे भाई की तरह हिन्दू न समभ्रेगे, तब तक मैं उन्हें हिन्दू ही नहीं समभूँगा। मनुष्य तिरस्कार श्रीर दया इन दो चीजो के साथ नहीं रह सकता।''

देश के प्रत्येक समभदार व्यक्ति का कर्नव्य इस समय यहां है कि महात्मा जी के इन वचनो पर घ्यान दे, विचार करे और उन्हें ग्राचरणा में लाकर देश के और धर्म के कलंक को दूर करे।

उन्हें महात्मा जी की यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हिन्दू-धर्म पर से यह कलक दूर न करके उसी से चिपटे रहेगे, तब तक वे कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकते।

इस समय देश के प्रत्येक सच्चे हिन्दू का घ्यान केवल इसी स्रोर होना चाहिए कि वह जी-जान से महात्मा जी की मन्तेतातना की पूर्ति मे ग्रपनी शक्ति लगा दे । ऐसा न हो कि उनकी उदासीनता से महात्मा जी को फिर ग्रपने पर सकट उपस्थित करना पड़े !

२६ सितम्बर १६३२

## काशी का कलंक

महात्मा गांधी के अनशन-न्नत से देश भर में अस्पृष्योद्धार का जो व्यापक आन्दोलन चल रहा है, उसमें देश के सभी सनातनप्रमी शार्मिल है। अगर यह कहा जाय कि इस नवीन जाग्रत आन्दोलन में जो शरीक हो रहे है या हुए है, वे सनातनधर्मी नहीं है, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि सनातनधर्मी जनता इस देश में है ही नहीं, अथवा यदि है भी, तो जँगलियो पर गिन लेने योग्य, क्योंकि गाँव-गाँव और नगर-नगर में जो

सभाएँ हो रही हैं या हुई हैं, उनमें समस्त स्थानीय जनता ने एक स्वर से अछुतों को हृदय से अपनाने की घोषणा की है। यदि ऐसा करनेवाले सब के सब आर्यसमाजी या काँग्रेसघर्मी हैं, तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि देश में ग्रब सनातनधर्मी का हिमायती एक व्यक्ति भी नहीं है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, सनातनधर्म श्राज भी जीवित है श्रीर श्रागे भी श्रनन्तकाल तक रहेगा। किसी के नष्ट करने से न तो वह नष्ट होगा, श्रीर न किसी के रचा करने से वह स्रचित रहेगा। ईश्वर ही उसकी रचा करता है, करेगा श्रीर कर सकता है। फिर भी काशी के कुछ मुट्टी-भर पंडित यह चाहते हैं कि सनातनधर्म की रचा का काम ईश्वर से ज़बर्दस्ती छीन लिया जाय । बाहर की जनता समभती है कि काशी में कुछ बड़े धर्मनिष्ठ ग्रीर शास्त्र-पारंगत तथा पुरायात्मा पंडित मौजूद हैं, जो हिन्दू धर्म के तत्व श्रीर रहस्य को सूचम रीति से समभते हैं तथा संकट के समय उसकी रचा का जूपाय करते हैं, किन्तु काशी की जनता खूब जानती है कि सनातनधर्मी और वर्णाश्रम धर्म के नाम पर होहल्ला मचाकर देश की सामाजिक जागृति श्रीर राजनीति के प्रगति में वाधा पहुँचाने ग्रीर रोड़े ग्रटकानेवाले काशीस्य पंडित कितने पानी में हैं। काशी की जनता यह भी देखती है कि वे लोग शास्त्रों के बल पर कहाँ तक हिन्दू जाति की रचा कर रहे हैं --विधिमियों के ब्राक्रमणों से कहाँ तक हिन्दुश्रों को बचा रहे हैं ब्रौर राजनीतिक संग्राम में हिन्द्ग्रों के प्रधिकारों का किस प्रकार संरच्चण कर रहे हैं। हिन्दू महासभा के विरोध में जो ब्राह्म ख-सम्मेलन काशी में किया गया था, श्रीर जो स्रभी तक हिन्द-महासभा तथा काँग्रेस की जड में कुल्हाडी मारने में ही तत्पर हो रहा है, वह भी काशी के एक पंडित के दिमाग की ही उपज है, और सारे भारत के हिन्दू, आँखें फाड़कर यह देख रहे हैं कि हिन्दू-महासभा द्वारा हिन्दु भी का अधिक हित हो रहा है, या बाह्म ख-महासम्मेलन द्वारा । प्रस्तुत ग्रान्दोलन द्वारा ही यह सिद्ध हो गया कि हिन्दू जाति की रचा करने में कौन अधिक समर्थ है---काँग्रेस दल या शास्त्र-व्यवसायी दल? सरकारी साम्प्रदायिक निर्णय-द्वारा करोड़ों ग्रद्धत भाई हिन्दूसमाज से ग्रलग हुए जा रहे थे—उन्हें वर्णाश्रम-स्वराज्य संघ ने क्यों नहीं बचा लिया ? श्रीर जब महात्मा जी श्रपने प्राणों का बलिदान करके उन्हें बचाने लगे, तो वर्णाश्रम श्रीर संनातनी कहे जानेवाले काशी के कुछ शास्त्रीप-जीवी पंडितों ने महात्मा जी को सार्वजनिक सभा में भ्रपशब्द तक कह डाले, किन्तु सूर्य पर थूकनेवाले की दुर्दशा सबको मालूम है। जिस काशी में धर्म की घ्वजा गाड़कर शास्त्र की वेदी पर पंडित लोग बैठे हुए हैं, उसी काशी में उनकी बात सुननेवाला कोई नहीं है। उनके साथ कितनी जनता है और महात्मा जी के ग्रान्दोलन में कितनी जनता है, यह विलकुल स्पष्ट है। फिर भी न जाने दो-चार पंडितों को कैसी सनक सवार है कि श्रांधी में गृड़ी उड़ाने का उपहासास्पद दुस्साहस कर बैठते हैं। संयुक्तप्रान्त का दौरा करते समय महात्मा गांधी विगत वर्ष काशी में भ्राये, तो केवल शास्त्रामिमानी पंडितों ने ही काले भंडे दिखाकर उनका स्वागत किया था। उस समय महात्मा गांघी के स्वागत ग्रौर

व्याख्यान में कितने काशी निवासी एकत्र थे, तथा काले फराडो के साथ कितने थे यह देखने से ही स्पष्ट हो गया कि काशी में हो इन धर्मप्राण पंडितों के सच्चे साथी कितने है। महात्मा जी समस्त भारत मे घुम ग्राये थे, पर कही भी किसी सनातनी ने उनका ग्रपमान नहीं किया था. किन्तू काशी ने ग्रपने सिर कलक ले ही लिया । इससे यही सिद्ध हम्रा कि भारत में और कही कोई सनातनी है ही नहीं, केवल काशी में ही मुट्टी भर बच गये है। अगर काशी के सिवा अन्यत्र भी कही सनातनियो का नाम-निशान होता, तो ग्रन्य स्थानो मे भी महात्मा जी को काले भड़े दिखाये जाते, या ग्रपशब्द कहे जाते. किन्तू दूख है कि सनातनधर्म के साथ-साथ काशी को भी कलंकित करनेवाले थोडे-से हठधर्मी बनारस मे बच गये है, जो व्यर्थ ही दूसरे का शकून बिगाडने के लिए अपनी नाक कटा रहे है। वे लोग "दुलह की चाची" और "अपने मुँह मियाँ मिटठु" बनना चाहते है, पर नहीं बन पाते, श्रौर कभी बन भी नहीं सकते । इस समय जब कि सारे देश मे प्रछतों को ग्रपनाने ग्रौर गले लगाने की धुम मच रही है, तब वे लोग मुश्किल से सिर्फ काशी में ही कूल सौ के करीब है,--नक्कारखाने में तूती की ग्रावाज सूनाने का हौसला बाँघे हुए है। वे अखुतो को हिन्दू मानते है-बन्धु और वात्सल्यास्पद कहते है, मगर कोई सामाजिक ग्रधिकार नहीं देना चाहते, मदा उन्हें दलित ग्रौर पतित ही बनाये रखना चाहते है । तो, अब उपाय यह है कि जो हिन्दु महात्मा गाधी को हिन्दु-जाति का सच्त्रा रचक समभता है, वह इस बात की प्रतिज्ञा करे कि महात्मा जी के प्राख्य प्यारे ग्रख्त जिस मन्दिर मे न जाने पावेगे. उसमे हम भी नही जायेगे, स्रौर जो शास्त्राभिमानी पंडित या पुजारी या पंडा महात्मा जी को धर्म-द्रोही श्रौर ग्रहिन्द्र कहेगा, उसको किसी प्रकार का दान या पूजा-चढावा नही देगे। जो लोग श्रछ्तो को हिन्दू बनाये रखते है श्रीर इसी में हिन्दू-जाति का सच्चा कल्याण समभते हैं, वे प्रतिज्ञापूर्वक ग्रछतो के लिए श्रलग मन्दिर बनावे और धर्मप्राण पंडे पुजारियो को पैसे और दिच्या देकर अपमान खरीदने से बचे रहे। यदि विश्वनाथ जी का मन्दिर ग्रष्ट्रतो के लिए नही खुलेगा, तो ग्रष्ट्रत भाइयो के साथ मिलकर करोड़ो हिन्दू इसी काशी में दूसरे मदिर का निर्माण करके उसी मे विश्वनाथ का ग्रावाहन-पूजन करेंगे, क्योंकि विश्वनाथ किसी एक जाति या सम्प्रदाय के देवता नहीं है, वह तो प्राणी मात्र के पिता और नाथ है, उन पर सबका दखल-कब्जा बराबर-बराबर है। ग्रब ऐसे ही ग्रान्दोलन की जरूरत है ग्रौर यह शोघ्र ही उठनेवाला भी है। मब शास्त्रीलोग म्रपना शास्त्र लेकर बैठे रहे म्रीर केवल उन्ही से दान-दिचारा पाने की ग्राशा रखे, जो उनकी बात मानें। बस । ग्रागे की बात ग्रगली बार फिर।

५ अक्टूबर १६३२

# हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न

एक बार फिर सरकार ने अपने व्यवहार से भारत को एहसान के नीचे दबा दिया है। पूना के समफौते को तत्काल स्वीकार करके उसने सहृदयता का परिचय दिया था और ठीक उस वक्त, जब उसने मौलाना शौकतअली को महात्मा गांधी से यरवदा में मिलने का अवसर न देकर समस्त भारत में असनोष और निराशा का वातावर ए उत्पन्न कर दिया था, हरिजनों के उद्धार के विषय के महात्मा जी को लिखा पढ़ी करने और मिलने-मिलाने की अनुमति देकर फिर देश को अनुगृहीत किया है। इतने महान और युगान्तरकारी आन्दोलन को जेल के अन्दर से सचालित करना कठिन है, यह सभी समभ सकते है। और यदि सरकार ने इस अवसर पर महात्मा जी को मुक्त कर दिया होता, तो कहना ही क्या था, लेकिन सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम उसके कृतज्ञ है।

महात्मा जी ने सबसे पडले हरिजनो के मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न लिया है। भारत धर्म-प्रधान राष्ट्र है श्रौर ग्राज भी धर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पढे-लिखे समाज मे चाहे धर्म केवल ढोग रह गया हो श्रीर मन्दिर प्रवेश को चाहे वे एक व्यर्थ-सी बात समभते हो, ग्रौर वास्तव मे समभते भी है, लेकिन जनता ग्रभी तक ग्रपने धर्म को और अपने देवताओं को प्राणों से चिपटाये हुए है। उत्तर भारत में तो कुछ देवता ऐसे भी है, जिनके पुरोहित हमारे हरिजन भाई ही है। जिस गाॅव मे चले जाइये, चमारो या भरो के पुरवे मे आपको किसी नीम के वृत्त के नीचे दस-बीस मिट्टी के बडे-बडे हाथी, लाल रगे हए एक जगह रखे हए मिलेगे। वही एक त्रिशुल भी गडा होगा। एक लाल पताका भी पेड़ से बंधी होगी। यह देवो का स्थान है, इस चबूनरे का पुजारी कोई वमार, पासी या भर होगा । वर्णवाले हिन्दू स्त्री-पृष्ठ बडी श्रद्धा से देवी के चबूतरे पर जाते है, वहाँ बतासे, धृप-दीप, फुल-माला चढाते हैं। जब वर्णवाले हिन्दुश्रो को हरिजनों के इन देवता श्रो की उपासना करने श्रीर हरिजनो को श्रपना पुरोहित बनाने मे शर्म नहीं भारी-पृणा का भाव तो वहाँ किसी तरह ग्रा ही नहीं सकता-तो हम नहीं समभते कि हरिजनो के हिन्दू-मन्दिरों में आ जाने से कौन-सा ग्रधर्म हो जायगा। डा॰ ग्रम्बेडकर ने महात्मा जी से इस विषय में मतभेद प्रकट करते हुए कहा है कि ग्रछतों को मन्दिर-प्रवेश की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी इस बात की कि साधारण हिन्दू उनसे सज्जनता का व्यवहार करे. ग्रीर उन्हे ग्रपने बराबर समभे, लेकिन इसका प्रमाण क्या होगा कि हिन्दू किसी अछत से सज्जनना का व्यवहार कर रहा है। खाने-पीने की सम्म-लित प्रथा ग्रभी तक हिन्दुग्रो में ही नहीं है, ग्रब्ध्तो के साथ कैसे हो सकती है। शहरो के दो-चार सौ ब्रादिमियों के ब्रब्धूतों के साथ भोजन कर लेने से यह समस्या हल नहीं हो ' सकती । शादी-ब्याह इससे भी कठिन प्रश्न है। जब एक ही जाति की मिन्न-भिन्न शालाग्रो मे परस्पर शादी नहीं होती, तो ग्रछूतों के साथ यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। ये दोनो ही प्रश्न ग्रभी बहुत दिनों में हल होगे, ग्रथीत्—उस समय जब हिन्दू-जाति भेद-भाव को मिटा देगी। इस तरह की कैदे ईसाइयों ग्रौर मुसलमानों में भी है। खान-दानी मुसलमान कभी ग्रपनी लड़की का विवाह किसी नीचे मुसलमान—धुने, जुलाहे, मेहतर—से करना पसन्द न करेगा, चाहे वह कितना ही शिचित ग्रौर धनी क्यों न हो। ईसाइयों में भी कुछ इसी तरह की पाबन्दियों है। हाँ, इन दोनों मतो के ग्रनुयायी, चाहे किसी श्रेणी या पेशे के हो, बिना किसी रोक-टोक के मसजिदों ग्रौर गिरजाघरों में जा सकते है। भाईचारे या बराबरी का यही एक व्यवहार है, जो ग्रन्य धर्मों में प्रचलित है ग्रौर इसी एक व्यवहार के हिन्दू-धर्म में न होने से इस धर्म के माथे पर इतना बड़ा कलक लगा हुग्रा है।

हिन्दू-समाज में इस विषमता के सब से बड़े समर्थक हमारे शास्त्रोपजीवी लोग है। वे अभी तक यही पुरानी लकीर पीटते जाते हैं कि समृतियों में कही इस तरह की समानता का प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जब वेदान्त कहता है कि सम्पूर्ण ब्रह्माड में केवल एक आत्मा व्याप्त है, तो एसमें इस तरह का भेद कहाँ से आ सकता है। यह ठीक है कि हरिजनों में अभी बहुत-सी गंदी आदते है—वे शराब पीते हैं, गंदा काम करते है और मुरदार खाते हैं, लेकिन हिन्दू-समाज ज्योही उन्हें अपने अन्दर स्थान देगा, ये सारी बुराइयाँ आप ही आप मिट जायेगी। अभी तो हरिजन समक्रता है कि वह हिन्दुओं से पृथक् है, वह जो चाहे करे, जो चाहे खावे, इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पडता, लेकिन जब वह हिन्दुओं में आदर का स्थान पा जायगा, तो स्वभावत उसकी रचा करेगा।

श्रतएव मन्दिर प्रवेश का प्रश्न इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका हल जल्द न किया गया, तो भय है कि महात्मा जी फिर न अनशन शुरू कर दे, क्यों कि महात्मा जी के लिए इस विश्वास को दिल से निकाल डालना असभव है कि हिन्दू-शास्त्रों ने श्रस्पृश्यता का श्रारोपण किया है। श्रगर यही हिन्दू-धर्म है जिसका श्रव उन्हे परिचय मिल रहा है, तो जैसा उन्होंने स्वय कहा है, उनके लिए जीवन में कोई श्रानन्द न रह जायगा। देखे, हिन्दू-समाज इसका क्या जवाब देता है।

१४ नवम्बर १६३२

# त्र्रष्ठूतों को मंदिरों में जाने देना पाप है

'वाइमराय की सेवा में डेपुटेशन जा रहा है' वर्गाश्रम स्वराज्य-संघ का श्रान्दोलन मगल के दिन सच्या-समय काशी की गर्द-भरी सडको पर वह दृश्य देखने मे श्राया, जो हिन्दू-जाति के लिए लज्जाजनक ही नहीं, हास्यास्पद भी था। दो-ढाई सौ सस्कृत-पाठशालाग्रों के छात्र हाथों में लाल ऋएडे लिये, एक जुलूस के रूप में यह हाँक लगाते चले श्रा रहे थे—

"अछूतो को मन्दिरो मे जाने देना, पाप है।"

हाँक का पहला ग्रंश एक ग्रादमी के मुख से निकलता था, और दूसरा ग्रश सैंकडो कंठो से कोरस के रूप मे निकल रहा था, लेकिन उन ग्रावाजो मे उत्साह न था. भिक्त न थी, अनुराग न था। ऐसा जान पडता था जैसे कोई जीर्ख रोगी मत्यशस्या पर पड़ा हुम्रा कराह रहा है। जुलूस के पीछे एक जोड़ी थी, जिस पर कई वाचस्पति ग्रीर मार्तग्ड फुलो के हारो से लदे, विद्या के निर्जीव भार से दबे, गर्वोन्नत भाव से बैठे हुए थे। विद्या का अभिमान उन्हे घरती पर पाँव न रखने देता था, जैसे कोई सेना-पति अपने सैनिको को पहली पंक्ति मे खडा करके आप सबके पीछे निश्चिन्त बैठा हम्रा हो । या, यो कहिए कि यह महानुभाव उस बरात के दूल्हे थे, जिसे अपने पद की गरिमा जमीन पर पाँव न रखने देती थी। इस नाजुक मौके पर भी जब उनके विचार में हिन्दू-धर्म पर चारो श्रोर से श्राक्रमण हो रहे है, वे श्रपनी महानता को नही भूल सकते। इधर महात्मा गाधी को देखिये। साबरमती से डाडी की तरफ प्रस्थान कर रहे है। श्रागे ग्राप है, पीछे उनके सिपाही है। रुपने उत्सर्ग से ग्रपने सैनिकों मे उत्सर्ग की शिवत का सचार करते हुए चले जा रहे है। इन फीटन-आरोही मार्तएडो मे एक पुरी के श्री १०८ शकराचार्य भी थे। इस निवृत्ति की उस प्रवृत्ति से तुलना की जिए। वह ससार की सबसे महान शका के सत्मने, न्याय के वल और आत्मा के विश्वास के साथ, एक जाति के उद्धार के लिए अग्रसर हो रही है, और यह न्याय को पैरो से कुचलती, भ्रात्मा की भ्रांखो पर परदा डाले हुए, जाति के दलित भ्रौर पीडित भ्रंग को ठोकरे मार रही है। फिर क्यों न धर्म का संसार में हरास हो, क्यों न रूसवाले धर्म को ग्रफीम का नशा समभ्ते, क्यो न गिरजे ढाये जायँ, श्रौर धर्म को कलकित करनेवाले इन स्तम्भो का समाज से बहिष्कार कर दिया जाय। विद्या श्रगर श्रादमी को उदार बनाती है. उसमे सत्य श्रौर न्याय के ज्ञान को जगाती है, उसमे इन्सानियत पैदा करती है, तो वह विद्या है --- अगर वह अभिमान बढाती है, स्वार्थपरता की वृद्धि करती है तो वह अविद्या से भी बदतर है। ऐसी विद्या से मूर्खता हजार गुनी श्रच्छी। धर्म का मूल । तत्व श्रात्मा की एकता है। जो श्रादमी इस तत्व को नही समभता, वह वेदो श्रौर शास्त्रो का पडित होने पर भी मुर्ख है, जो दुखियों के दुख से दुखी नहीं होता, जो म्रन्याय देखकर उत्तेजित नही होता, जो समाज मे ऊँच-नीच, पवित्र-ग्रपवित्र के भेद को बढाता है, वह पडित होकर भी मूर्ख है।

हमारे पास अग्रेजी मे छपा हुग्रा, वाइसराय के नाम एक मेमोरियल, वर्णाश्रम सघ का, श्राया है। उस पर बडे-बडे तर्क चूडामिण्यो और विद्यावाचस्पितयों के हस्ता-

चर है। वाइसराय से फरियाद की गयी है कि वह हिन्दू मदिरों की श्रख़तों से रचा करे। वाहरे मार्तरहो । क्यो न हो, कितनी दूर की सुभी है। श्रव भी ग्रगर वाइसराय की खुशन्दी का परवाना न मिले, तो यह ग्राप लोगो का दूर्भाग्य है। ग्रापकी सेवा मे दूसरे व्यवस्था लेने भ्राया करते थे। ग्रापका फतवा बडे-बडे मसलो को हल कर दिया करता था ग्रौर ग्राज ग्राप एक धर्म के विषय को लिये वाइसराय के पास, कुत्तो की तरह दम हिलाते दौडे हुए, चले जा रहे है। वह भ्रापकी विद्या कहाँ गयी ? स्राप हिन्दू-समाज को अपने तर्कों से, प्रमाखो से, अपने धर्म-ज्ञान से क्यो नही उस रास्ते पर लाने में सफल हो रहे है, जिसे भ्राप सीघा रास्ता समभते है। क्यो ग्रापको इसका विश्वास नही है कि हिन्दू जनता श्रापका समर्थन करेगी ? इसलिए कि ग्राप मे श्रात्म-विश्वास नही है, स्वार्थ-लिप्सा भ्रौर ग्रभिमान ने भ्रापकी ग्रात्मा को दुर्बल बना दिया है। यह वही हिन्दू-जाति है, जो ग्रापके चरखों की रज माथे पर लगाकर ग्रपने को धन्य मानती है, जो श्राप की बातो को ब्रह्म-वाक्य समभती है, मगर ग्राज ग्रापकी, उसकी नजरो मे, ग्रणु-मात्र भी प्रतिष्ठा नहीं है। हो सकता है, थोडे से अर्धशिचित धनवान मारवाडियों के दिल में म्राज भी म्रापके प्रति श्रद्धा हो, पर जिसे शिचित समाज कहते है, उसकी नजरो मे ग्रापकी कोई प्रतिष्ठा नही है, ग्रौर कोई सम्प्रदाय शिचितो की ग्रवहेलना करके जीवित नही रह सकता । हिन्दू समाज की ग्रीर राष्ट्र की जो वर्तमान ग्रधोगित हो रही है, उसके जिम्मेदार श्राप ही जैसे लोग है, श्रौर हिन्दुजाति श्रव श्रापके पीछे श्राँखे बन्द करके चलने पर तैयार नहीं । आपने आठ करोड हिन्दूश्रो को मुसलमान बना दिया । यह छ करोड श्रछ्त भी श्राप ही के विद्यावास के बेधे हुए है, क्या हिन्दू-धर्म को संमार से मिटा कर ही दम लेगे - ग्रापको ग्रपना हित भी नही नजर ग्राता ?

क्या मदिरों के पुजारियों ग्रौर मठों के महतों से हिन्दू जाति बनी हुई है ? पूजा करनेवालें भी रहेगे, या पूजा करानेवालें ही मदिरों को स्थायी रखेंगे ?

एक वह जातियाँ है, जो दूसरो को अपने में मिलाकर फूली नहीं समाती। आज एक चमार मुसलमान हो जाय, सारा मुसलिम-समाज उसका स्वागत करेगा, लेकिन यह मेमोरियलबाज लोग, जो हिन्दूजाित के रचक होने का दावा करते हैं, यह भी नहीं सह सकते कि कोई बाहर का आदमी उनके देवताओं के दर्शन कर सके। अछूत के पैसे तो आप बेधडक ले लेते हैं, अछूत कोई मंदिर बनावे, आप दल-वल के साथ जायेगे, मन्दिर में देवता की स्थापना करेगे, तर माल खायेगे—हाँ, अछूत ने उसे छुआ न हो—विच्या लेगे, इसमें कोई पाप नहीं, न होना चाहिए, लेकिन अछूत मंदिर में नहीं जा सकता, इससे देवता अपवित्र हो जायेगे। अगर आप्कृ देवता ऐसे निर्वल हैं कि दूसरों के स्पर्श से ही अपवित्र हो जाते हैं, तो उन्हें देवता कहना ही मिथ्या है। दवता वह हैं, जिसके सम्मुख जाते ही चाडाल भी पवित्र हो जाय। हिन्दू उसी को अपना देवता समक सकता है। पिताों का उद्धार करनेवाले ठाकुर ही हमारे ठाकुर हैं, जो

पतितों के दर्शन-मात्र से पनित हो जायें, ऐमे ठाकूर को हमारा दूर ही से नमस्कार है।

कहा जाता है कि अछूतो की आदते गदी है, वे रोज स्नान नही करते, निषिद्ध कर्म करते है, आदि । क्या जितने सछूत है, वे रोज स्नान करते है, क्या काश्मीर और अल्मोड़ा के ब्राह्मण रोज नहाते है ? हमने इसी काशी में ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, जो जाड़ों में, महीने में एक बार स्नान करते हैं। फिर भी वे पवित्र हैं। यह इसी अन्यायं का प्रायश्चित्त हैं कि ससार के अन्य देशों में हिन्दू-मात्र को अछूत समभा जाता हैं। फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते। इसी काशी में हजारों मदसेवी ब्राह्मण—और वह मी तिलकधारों—निकल आयेग, फिर मां व ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के घरों में चमारियों हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आती, किन्तु अछूत नित्य स्नान करता हो, कितना ही आचारवान् हो, वह मन्दिर में नहीं जा सकता। क्या इसी नीति पर हिन्दू धर्म स्थिर रह सकता है ? इस नीति के कुफल हम देख चुके, अब सावधान हो जाना चाहिए।

हमारी समफ मे नही ब्राता हम किस मुँह से यह दावा कर सकते है कि हम पित्र ब्रौर अमुक अपित्र है। किसी ब्राह्मण महाजन के पास उसी का भाई ब्राह्मण असामी कर्ज माँगने जाता है, ब्राह्मण महाजन एक पाई भी नही देना, उस पर उसका विश्वास नही है। वह जानता है, इसे रुपये देकर इससे वसूल करना मुश्किल हो जायगा। उसी ब्राह्मण महाजन के पास एक अछूत असामी जाता है और बिना किसी लिखा-पढी के रुपये ले ब्राता है। ब्राह्मण को उस पर त्रिश्वास है। वह जानता है, यह बेईमानी नही करेगा। ऐसे सत्यवादी, सरल हृदय, भित-परायण लोगो को हम अछूत के नाम से पुकारते है, उनसे घृणा करते है, मगर हमारा विश्वास है, हिन्दू-समाज की धार्मिक चेतना जागृत हो गयी है, अब वह ऐसे अन्यायो को सहन न करेगा। राष्ट्रो के जीवन का रहस्य उसकी समफ मे ब्रा गया है, वह ऐसी नीति का साथ न देगा, जो उसके जीवन की जड काट रही है।

२१ नवम्बर १६३२

## महात्मा जी का उपवास

गुरुवयूर की एक सार्वजिनक सभा में भाषण देते हुए श्री केलप्पन ने यह सूचित किया था, कि महात्मा जी का एक पत्र उनके नाम ग्राया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, कि ग्राप दो जनवरी से उपवास करने के लिए तैयार हो जाग्रो। श्री केलप्पन ने जिस साहस से गुरुवयूर के मन्दिर को ग्रिख्तों के लिए खुलवा देने के लिए उपवास करने का निश्चय किया था, जिस साहस से वे कई दिन तक लगातार उपवास करते रहे, उसकी

जितनी प्रशंसा की जावे, थोडी हैं। उस समय जमोरिन ने जिद्द कर मन्दिर न खोलने में जो ग्रहम्मन्यता तथा जडता दिखलायी थी, उसको जितनी निन्दा की जावे थोडी है। उस समय, महात्मा जी के मना करने से श्री केलप्पन ने ग्रनशन तोड दिया था। महात्मा जी ने इतने समय तक इस बात की प्रतीचा की थी, कि किसी प्रकार जमोरिन को ग्रक्ल ग्रा जावेगी। महामना मालवीय जी, श्री राजगोपालाचारी ग्रीर श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा श्रीमती गांधी ने भी इम दशा में भरसक कोशिश की थी, कि जमोरिन ग्रपनी जिद्द तोड दें, लेकिन जमोरिन ने कुछ भी न किया। जहाँ तक हम कानून जानते हैं किसी देवालय पर किसी का भी हक नहीं है। ग्राखिर गुक्तयूर मन्दिर के जमोरिन होते ही कौन हैं। फिर भी, एकबार जब महात्मा जी ने केलप्पन को इसी काम के लिए मना कियाथा तो यह उनके लिए फर्ज हो जाता है, कि वे पुन उपवास करने के समय श्री केलप्पन का साथ दें। महात्मा जी की इस दार्शनिकता को जरा हम किठनाई से समक्त सकते हैं, पर इस श्रीर घ्यान देना जरूरी है। ग्रब, क्या हम भारतीय इतना गिर गये हैं कि विश्व की एक विभूति जमोरिन की जिद्द के कारण बिलदान हो जावे। ईश्वर हमारे ग्रीहंसात्मक ग्राग्रह में बल दें।

५ दिसम्बर १६३२

# हरिजन बालकों के लिए छात्रालय

नागपुर में हरिजन बालको के लिए भ्रलग एक छात्रालय बनाया गया है। इससे तो भ्रछूतपन मिटेगा नहीं, भ्रौर दृढ होगा। उन्हें तो साधारण छात्रालयों में बिना किसी विचार के स्थान मिलना चाहिए।

५ दिसम्बर १९३२

# दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में ऋछूत मेम्बर

दिल्ली म्युनिसिपैलिटी मे दो मेम्बरो का स्थान खाली हो गया था। उसके लिए उम्मेदवार खंडे हुए थे। नेशनिलस्ट दल ने दोनो जगहो के लिए दो ग्रखूत भाइयो को खंडा कर दिया। जनमत का ऐसा दबाव पड़ा कि सभी हिन्दू उम्मेदवार बँठ गये श्रौर दोनों श्रखूत उम्मेदवार बिना मुकाबले के चुन लिए गये। श्रगर श्रब भी किसी को संदेह हो कि हिन्दू श्रपने दिलत भाइयो के साथ न्याय करना नही चाहते, तो यह उसका श्रन्याय है। महात्मा गांधी के श्रनशन ने जो जागृति पैदा की है, उसने हिन्दू समाज मे क्रान्ति

पैदा कर दी है और हमे विश्वास है कि वह समस्त हिन्दू जाति का एकीकरण करके ही शात होगी।

१६ अक्टूबर १६३२

# कानपुर युनिसिपल चुनाव

कानपुर के म्युनिसिपल चुनाव पर जहाँ हम नागरिको को इसलिए बधाई देते हैं, कि उन्होंने दोनो महिलाओं को बहुमत से अपना प्रतिनिधि चुना, वहाँ हमें उनसे यह शिकायत भी है, कि उन्होंने दोनो हरिजन भाइयों के साथ अन्याय किया। हरिजन उम्मोदवारों के मुकाबले में जो महाशय खड़े हुए थे, उन्हें देश की परिस्थिति का विचार करके खुद बैठ जाना चाहिए था। यदि वे इतना त्याग नहीं कर सकते थे, तो वोटरों को हरिजनों के पच में वोट देना चाहिए था, पर कानपुरवालों ने अपनी अनुदारता का प्रमाख देना ही श्रेय की बात समभा। राष्ट्र को उनके इस व्यवहार से कितना बड़ा धक्का पहुँचा है, कदाचित् इसका वे अनुमान नहीं कर सकते। अभी पूना का समभौता हुए बहुत दिन नहीं बीते। जब अभी से हरिजनों की ज्येचा की जाने लगी, तो इसका नतीजा यहीं होगा, कि वह स्थानीय बोर्डों में भी अपना बँटवारा कराने के लिए खोर देंगे और कौन कह सकता है, उनकी वह माँग न्याय-संगत न होगी।

१२ दिसम्बर १६३२

# हमारे युवकों का कर्तव्य

महात्मा गांधी ने काशी विश्वविद्यालय के भ्रष्ट्यापक श्री । एन ० मेनन के एक पत्र का जवाब देते हुए लिखा है—

"प्रियवर, मैं कह सकता हूँ कि अगर छात्रों की ओर से जमोरिन के नाम एक पत्र भेजा जाय, जिस पर उन सभी छात्रों के हस्ताचर हो जिनका हरिजनों के उद्धार में विश्वास है, तो यह इस बात का उज्ज्वल प्रमाण होगा कि भावी राष्ट्र इस काले दाग को मिटाने के लिए कितना तुला हुआ है। क्या ही अच्छी बात हो कि हिन्दू-विश्वविद्यालय की तरह सभी विद्यालयों के छात्र ऐसा ही करें।"

हमे पूर्ण विश्वास है, कि हमारे छात्र इस आदेश को शिरोधार्य करेगे। हमे यह भी विश्वास है कि अधिष्ठाताओं की और से अगर इस शुभ कार्य में प्रोत्साहन न मिलेगा, तो कम से कम कोई बाधा न खडी की जायगी।

१२ दिसम्बर १६३२

#### पावन तिथि

१८ दिसम्बर भारत के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रखा जायगा। यह उस पावन पर्व का दिन था, जब हिन्दू-समाज ने व्यावहारिक रूप से उस तत्व को स्वी-कार कर लिया, जो सभी धर्मों का मुल तत्व है, और वह है---मनुष्य-मात्र की समता। बौद्ध ग्रीर ईसाई. इसलाम ग्रीर सिखं, सभी मजहबों में, जहां तक उनका समाज से सम्बन्ध है (Universal Brotherhood) को ही आधार माना गया है। बल्कि यों कहा जा सकता है कि धर्मों की सुष्टि का यही उद्देश्य था। इसी एक व्यवस्था में सारे ग्राध्या-त्मिक और नैतिक, दैहिक और मानसिक सिद्धांत समाविष्ट हो जाते हैं। जब मानव-समाज में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, का भेद बढ़ा, एक नये धर्म का उदय हुआ। संसार में जितने धर्म हैं, उनमें यही एक तत्व है, जो सब में पाया जाता है। उनमें तरह-तरह के भेद हैं, भाँति-भाँति को व्यवस्थाएँ हैं-कहीं मांस वर्जित है, कहीं मदिरा वर्जित है. कहीं इनमें से एक भी वर्जित नहीं, कहीं एक ही ब्याह की व्यवस्था है, कहीं चार की, कहीं अनेक की, लेकिन इस भाईचारे के विषय में सभी एकमत हैं। इसका कारख यही है, कि इस तत्व की उपेचा करके । समाज में शान्ति नहीं रह सकती। या तो किसी नये धर्म की सुष्टि होगी, या कोई भयंकर विप्लव हो जायगा। फैंच-क्रान्ति इसी विषमता की फरियाद थी, रूस की कान्ति भी इसी भेद-भाव का रुदन था। मनुष्य-मात्र में जो एक आत्मा व्याप्त है, वह इस विषमता को सहन नहीं कर सकती।

#### दैवी सम्पद

हिमारे जितने पर्व हैं, वे सभी किसी आध्यात्मिक विजय की यादगार हैं। १६ दिसम्बर को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जो पावन पर्व मनाया गया, वह हिन्दूजाित के पुनरुत्थान का यज्ञ था। एक समय आयेगा, जब होली और दीपावली, विजयादशमी और रचा-बन्धन की भाँति सारे भारतवर्ष में घर-घर यह उत्सव मनाया जायगा। रचा-बन्धन ब्राह्मणों का पर्व है, विजयादशमी चित्रयों का, दीपावलो वैश्यों का, होली शूदों का, लेकिन यह 'हरिजन-दिवस'' समस्त हिन्दूजाित का पर्व होगा। यह वर्ण भेद को मिटाकर एकता के भावों को जगाने और पालनेवाला होगा। क्या आध्यात्मिक और क्या सामाजिक दृष्टि से कोई भी पर्व इसकी बराबरी कर सकता है? यह चिरकाल तक उस विजय की याद दिलाता रहेगा, जो देवी शक्तियों ने आसुरी मनो-वृत्तियों पर पायी। पृथकता और विच्छेद आसुरी मनोवृत्ति है। एकता और प्रेम देवी सम्पद हैं। ऊँचे कुल के विद्वान, प्रतिष्टित, प्रभावशाली सज्जनों को भाड़ और टोकरी लेकर हिरजनों के घर और मुहल्लों की सफाई करते देखकर राष्ट्र की आत्मा फूली न समायी होगी। हिरजन बालकों के साथ सजातीय बालकों को हिल-मिलकर खेलते देख-

कर ईश्वरो ने भी ग्राशीवाद दिया होगा । बुद्ध ग्रीर शंकर, रामानुज ग्रीर चैतन्य, दया-नन्द श्रौर गोविदर्सिह की ग्रात्माग्रो ने स्वर्गधाम से जो शभेच्छाएँ की होगी. जिन ग्रादशौँ के लिए उन्होने ग्रपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, उन्हे फलते-फुलते देखकर उन्हे जो म्रानन्द हुम्रा होगा, उसकी कल्पना से हमारे राष्ट्र-जीवन मे कितनी शक्ति ग्रौर स्फूर्ति का सचार होगा, इसे कौन कह सकता है। हिन्दू जाति ने इस चिरकालीन कलक को घो डालने के लिए जितने उत्साह भ्रौर विचार से काम लिया है, वह साबित करता है, कि उसकी जीवन धारा चाहे अवरुद्ध हो गयी हो पर सूखी नही है। लेकिन जिन हरि-जनो को हमने सदा श्रस्पृश्य समभा, जिनके साथ हमने सदा श्रमानुषीय व्यवहार किया, यदि उनके प्रति इतने प्रदर्शन मात्र से हम सन्तुष्ट हो जाँय तो इससे उनमे वह श्रात्मिक जागृति कदापि न उत्पन्न होगी जो उनके ग्रध पतन की प्रगति को रोक सके । हमको दिल से यह भाव सम्पूर्णतः निकाल डालना होगा कि हम उनसे ऊँचे है। हमने केवल पशुबल से उनके अधिकारो का अपहरख कर लिया है। हम उनसे बलवान हो सकते है, पर ऊँचे कदापि नही। बल नैतिक दृष्टि से उच्चता का बोधक नही। उच्चता, परोपकार, सेवा नीयत की सफाई और त्याग मे है। इस कसौटी पर कसा जाय तो हिन्दू जाति को मालूम हो जायगा कि उसका बडप्पन का दावा कितना भ्रममुलक है। वह समय थ्रा रहा है जब हम समभेगे कि ससार का सूख भोगना ही बडप्पन की दलील नही है, बल्कि सेवा ही वास्तविक वडप्पन है।

#### धर्म भेद नहीं सिखाता

समस्त देश जमोरिन से गुरुवयूर का मिंदर खोलने की प्रार्थना कर रहा है, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे है, डेपुटेशन पर डेपुटेशन ग्रौर तार पर तार भेजे जा रहे है, पर जमोरिन पर ग्रभी तक कोई ग्रसर होता नजर नहीं ग्राता। ग्रभी तक वहाँ जितनी सम्मितयों की गणना की गयी है, उससे यही मालूम होता है कि बहुमत हरिजनों के प्रवेशाधिकार के पच्च में है। किसी-किसी फिक्रे में तो नब्बे फीसदी पच्च में है। विपच्च में सबसे बड़ी संख्या छब्बीस फीसदी है। फिर भी जमोरिन ग्रडे हुए है। महात्मा गांधी ग्रौर श्रीकेलप्पन के उपवास की सभावना दिन-दिन बढ़ती जाती है, पर जमोरिन टस से मस नहीं हो रहे है। उधर वर्णाश्रम मद्य भी जोर बाँधे हुए है, ग्रौर वायसराय से फरियाद कर रहा है कि विधिमयों से हिन्दू धर्म की रच्चा कीजिए, किन्तु हिन्दू जाति का ख़ किघर है यह खुली हुई बात है। थोडे से शास्त्रोपजीवी लोगों को छोड़कर सारा हिन्दू-समाज हरिजनों के मान्दिर प्रवेश के पच्च में है। इस विषय में हिन्दू-समाज से इतनी उदारता की ग्राशा न की जाती थी, लेकिन यह तो हमारी समक्ष में ग्राता है कि हिरिजनों में ग्रिधिकाश ग्रखाद्य वस्तुग्रों का व्यवहार करते है, गंदे रहते है ग्रौर हम ग्रमने संस्कारों के कारण इच्छा रहते हुए भी उनसे मिल नहीं सकते। मगर जब इस भेदभाव

को धर्म शास्त्रो से सिद्ध किया जाता है, तब हम श्रघीर हो जाते हैं श्रौर धर्म शास्त्रा स हमारी श्रद्धा उठ जाती है। महात्मा गाधी कहते है—-

"ग्रस्पृश्यता को बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। वह सत्य का, श्रिहंसा का विरोधी धर्म है, इसलिए धर्म ही नहीं। हम ऊँच श्रीर दूमरे नीच है, यह विचार ही नीच है। जिस ब्राह्मण में शूद्र का—सेवा का—गुण नहीं, वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो वहीं है, जिसमें चित्रय के, वैश्य के श्रीर शूद्र के, सब गुण हो श्रीर इनके श्रितिरक्त ज्ञान हो। शूद्र ज्ञान से सर्वथा रहित अथवा विमुख नहीं होते। उनमें सेवा प्रधान है। वर्णिश्रम में तो भगी, चाण्डाल श्रादि तर गये हैं। जो धर्म ससार-मात्र को विष्णु समान जानता है, वह श्रत्यज को विष्णु-रहित कब मान सकता है!"

जो घर्मशास्त्र, श्रहकार, दंभ श्रौर ऊँच-नीच का भेद सिखाने है, वह मान्य नहीं हो सकते। यह भेद ही ईश्वर-विमुख है श्रौर हमे विश्वास नहीं श्राता कि घर्मशास्त्र कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते है, जो सर्वथा ग्रन्याय संगत श्रौर सर्वात्मा की व्यापकता का विरोधी हो। श्रवश्य ही ऐसी बार्ने हिन्दू धर्म द्रोहियों ने पीछे से बढा दी है। या तो वह चिपक है, श्रथवा उनका श्रर्थ ठीक नहीं किया जा रहा है। फिर महात्मा जी ही के शब्दों मे—

"जैसे-जैसे समय गुजरता जाता है, अस्पृश्यता का भी नाश होता जाता है। रेलो, सरकारी स्कूलो, तीर्थ-स्थानो और अदालतो मे इसके लिए स्थान नही है, और मिलो तथा दूसरे बडे कारखानो मे अन्त्यजो से कोई परहेज नही रखा जाता। गीता मे भी यही कहा गया है। समदर्शी के लिए ब्राह्मण, श्वान, अन्त्यज सब एक से है।"

श्रव वह समय नही रहा कि शास्त्र में जो कुछ मिले, उसे ब्रह्मवाक्य समक्त लें। सम्भव हैं, जिस समय उन स्मृतियों की रचना हुई हो उस समय ऐसे विचारों की जरूरत रही हो, लेकिन शास्त्र भी उसी दशा में मान्य है, जब वे सत्य की कसौटी पर पूरे उतरें। कोई समय था जब हिन्दू धर्म में गोमेंघ ही नहीं, नरमेंघ भी जायज था, पर श्राज हम धर्म के नाम पर भी नरमेंघ करना घृणित समक्तते हैं। हम यह मानते हैं—जहाँ बुद्धि का प्रवेश नहीं, वहाँ विश्वास ही हमारा श्राश्रय हैं, लेकिन जिन बातों के सत्यासत्य को हम बुद्धि से पहचान सकते हैं, जो मानवता, न्याय, श्राहंसा श्रीर सत्य के प्रतिकूल हैं, उन्हें हम शास्त्रोक्त मानकर व्यवहार में नहीं लाना चाहते। श्रपने को ऊँचा श्रीर किसी दूसरें को नीचा समक्तना, ऐसी निकृष्ट स्वार्थपरता हैं, जिसका जरूरत पडने पर चाहें हम व्यवहार करें, पर उसे शास्त्रोक्त कह कर उसका समर्थन नहीं कर सकते। यो तो जरूरत पडने पर हम चोरी भी करते हैं, भूठ भी बोलते हैं। श्रापदकाल में चोरी करना या भूठ बोलना भी श्रधमं नहीं माना जाता, लेकिन हम चोरी या भूठ की प्रशंसा नहीं कर सकते। भद्रता का मुख्य लच्चण हैं—विनम्रता। हम किसी सभा में जाते हैं, तो श्रविकारी होने पर भी सबसे उँचा श्रासन नहीं ग्रहण करते, घर के स्वामी होने पर भी सबसे

पहले और सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते। पुरानी स्मृतियों में ब्राह्मण को प्राण्यदगढ़ देना शास्त्र-विरुद्ध था। ईसाइयों में जब पोप की प्रधानता थी, तो पादिरयों को प्राण्यदगढ़ नहीं दिया जाता था। पादिरयों के मुकदमें उनकी अपनी श्रदालत में फैसले होते थे, लेकिन उस धर्मान्धता के दिन बिदा हो गये। श्रव तो धर्म, न्याय और नीति की कसौटी पर कसा जाता है। अगर वह बुद्धि-सगत है तो मान्य है, अन्यथा हम उसकी परवाह नहीं करते। इसी बुद्धि-सगतता को सतुष्ट करने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने कितनी ही धर्म व्यवस्थाओं को, धर्म-कथाओं और धर्म प्रथाओं के नये अर्थ निकाले हैं और निकल रहे है।

#### मंदिर प्रवेश ही इस समस्या को हल करेगा

हरिजनो की समस्या केवल मंदिर प्रवेश से हल होनेवाली नही है। उस समस्या की श्रायिक बाधाएँ धार्मिक बाधायों से कही कठोर है। श्राज शिचित हिन्दू-समाज मे ज्यादा से ज्यादा पाँच फी सदी रोजाना मंदिर मे पजा करने जाते होगे। पाँच फी सदी न कहकर अगर पाँच फी हज़ार कहा जाय तो उचिन होगा। शिचित हरिजन भी मन्दिर प्रवेश को कोई महत्व नही देते। हरिजनो के अपने देवता घलग है। मन्दिर प्रवेश का श्रधिकार पाते ही वे अपने देवताश्रो को उठाकर दरिया मे न फेक देगे। हिन्दू जाति उन्हें यह ग्रधिकार देकर केवल अपना कलक दूर करेगी, उसी तरह जैसे मृतक-श्राद्ध करके हम केवल अपनी श्रात्मा को शान्त करते है। मृत श्रात्मा को उससे लाभ होता है, इसके निश्चय करने का हमारे पास न कोई साधन है न इच्छा। ग्रसल समस्या तो ग्राधिक है। यदि हम अपने हरिजन भाइयो को उठाना चाहते है तो हमे ऐसे साधन पैदा करने होगे जो उन्हे उठने मे मदद दे। विद्यालयो मे उनके लिए वजीफ करने चाहिए, नौकरियाँ देने मे उनके साथ थोडी-सी रियायत करनी चाहिए । हमारे जमीदारो के हाथ मे उनकी दशा सुधारने के बड़े-बड़े उपादान है। उन्हे घर बनाने के लिए काफी जमीन देकर, उनसे बेगार लेना बन्द करके, उनसे सज्जनता और भलमनसी का बरताव करके वे हरिजनो की बहुत कुछ कठिनाइयाँ दूर कर सकते है। समय तो इस समस्या को आपही हल करेगा, पर हिन्दू जाति अपने कर्तव्य से मुँह नहीं मोड सकती।

२६ दिसम्बर १९३२

## सनातन धर्म का प्रचार

शुद्ध सनातन धर्म क्या है, यह विषय विवादास्पद है। जो भ्रपने को सनातन धर्म का प्राण्य भी कहते है, वे स्वयं इस विषय में चिन्तित है कि वेद श्रीर शास्त्र द्वारा स्वतः धर्म की व्याख्या अनेकानेक प्रकार से की गयी है और इसी कारण विदुर ने महाभारत में साफ लिख दिया है कि —

''धर्मस्य तत्व निहित गुहाया, महाजनो येन गत सपन्था ।''

जब महाजनो द्वारा प्रदर्शित हथ ही माननीय है तो ''महाजन'' कौन है, किसे समभता चाहिए, यह शंका होती है। केवल पोथी-पत्रे के पडित को ही महाजन नहीं कहा जा सकता। स्मृतिवाक्य तो इस विषय में स्पष्ट ही है कि—

श्रग्रेभ्य ग्रान्थिन श्रेष्ठा , ग्रन्थिभ्यो घारिगोवरा : घरिभ्यो ज्ञानिन श्रेष्ठा , ज्ञानिभ्यो व्यवसायिन. ॥

अर्थात् सबसे श्रेष्ठ ''व्यवसायी'' है, अपने ज्ञान को व्यवसाय रूप मे कार्याविन्त करनेवाला ही वास्तविक पिएडत है, महाजन है, ज्ञाता है, आचार्य है। यदि पिएडत-समुदाय यह कहते है, कि हर दशा में ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना गया है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समक्षे गये तथा वे मनुस्मृति का यह श्लोक रट डालते हैं कि—

> भूताना प्रािखन श्रेष्टा, प्रािखनाम् बुद्धिजीवन । बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मखा स्मृता ॥ । मनु०१, १७।

तो उन्हे यह भी याद रखना चाहिए कि—इसी के श्रागे मनु भगवान् ने लिखा है—

बाह्मरोषु च विद्वासो, विद्वत्सु कृत बुद्धय । कृतबुद्धिषु कत्तांत., कत्तृयु ब्रह्मवादिन ॥

ब्रह्मवादी सबसे श्रेष्ठ हैं । फलत: जो व्यवसायी हैं, और ब्रह्मवादी हैं, वहीं सबसे श्रेष्ठ हैं, केवल त्रिपुण्ड फटकारे, दूसरे का दिया हुआ खाकर पेट फुलाये, अशिष्ठ, वेद का पण्डित नहीं । इन कसौटियों में कसने पर तो भारत में एक भी ऐसा पंडित नहीं दीख पड़ता जो महात्मा गांधी की तरह "महाजन" हो, माननीय हो । हमारी सम्मित में महात्मा जी जिस प्रकार देश भर के लिए सबसे बड़े महाजन हैं, इसी प्रकार काशों के लिए सबसे वड़े महाजन डा॰ भगवानदास हैं, और सनातनधर्म के अनुसार यही सवथा उचित हैं, कि काशीवासी पोपडम के पुजारी, पाखण्ड के समर्थकों की किचित् भी परवाह न कर, इन्हीं के बतलाये पथ पर चलें और केवल मन्दिर इत्यादि ही हरिजना के लिए न खोल दें, किन्नु अपने हृदय का मंदिर भी हरिजनों के लिए खोल दें।

हमें हर्ष है कि यह बात हमें काशी की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं हैं।

तारीख को वाइसराय से यह प्रार्थना करने के लिए कि बे हरिजनों के मन्दिर प्रवेश
के ग्रिधिकार सम्बन्धी बिल को एसेम्बली तथा कौसिल में पेश करने दे। काशी टाउनहाल
में डा॰ भगवानदास के सभापितत्व में जो महती सभा हुई थी, उसमें जनता का, पन्द्रह
हजार की भीड का, हरिजनों के प्रति ग्रनुराग स्तुत्य तथा सराहनीय था। उस सभा में

काशी के चित्रो में मुफ्त भोजन कर, कितपय उच्छृ खल सस्कृत के विद्यार्थियों ने गडबड पैदा करने की कोशिश की थी। "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित" को माननेवाले इन ग्रिशिष्टों ने पहला विरोध ढेला बरसा कर किया। फलत दो-चार के मस्तक से खून बह निकला। जब जनता उत्तेजित होकर इन्हें भर्ती कर डालना चाहती थी, इनकी बात सुनना तो दूर रहा, डा० भगवानदास ने जनता को शान्त कर, तीन ग्रस्पृश्यता-निवारण के विरोधियों का व्याख्यान कराया। ये व्याख्याता स्वयं ग्रपने समर्थकों के उजहुपन से घबडा रहे थे। जनता ने बार-बार भडकाये जाने पर भी सभापित की ग्राज्ञा का पालन किया। ग्रन्त में, जब प्रस्ताव घोर "हर्ष-ध्विन" के साथ पास हुग्रा तो वास्तविक विधिमयों ने पुन कोलाहल मचाया।

ग्रस्तु, चाहिए तो यह था, कि ''ग्रिंघिकाश की मूर्खता'' पर दु ख प्रकट करके, सनातनी समय की प्रतीचा करते जब वे अपनी बात का प्रभाव पैदा कर सके, किन्तु ढेले या उन्डे का प्रश्रय इघर धर्म के प्रचार के लिए वे ले रहे है, यह कहाँ की धार्मिकता है ? किस शास्त्र का वचन है ? काशी के अधिकाश सस्कृत-छात्र ''परद्रव्येषु लोष्टवत्'' समभकर मुफ्त का भोजन-आराम तो किया करते ही है, क्या वे पराये प्राण् को ''लोष्टवत्'' समभको है ? सहिष्णुता तथा गम्भीरता क्या शास्त्र से उठ गयी ? यही नही, वे व्यर्थ के भूठे ग्राचेपो को चिल्लाकर, भूठी नोटिसे बाँटकर क्या हमे यह भी रास्ता वतला रहे है, कि कलियुग मे सनातन धर्म का प्रचार भूठ बोलकर करना चाहिए ? क्या वे वेद तथा धर्म को साची देकर कह सकते है, कि वे ग्रपनी पराजय का जो कारण बतलाते है, सत्य है ? जिन्हे इस बात पर सचमुच यकीन हो, कि ग्रस्पृथ्यता हमारे समाज का एक गुण है, वे ''यत्ने कृते यदि न सिद्धित कोत्रदोष ''—यत्न करे। व्यर्थ भूठ या दगेबाजी की बातें क्यो करते है। कम से कम, यह तो हम जानते है, कि इस उपयोगी प्रस्ताव के नब्बे प्रतिशत विरोधी इतने ग्रबोध है, कि वे जानते ही नहीं कि ग्रस्पृथ्यता की समस्या क्या है।

२३ जनवरी १६३३

# त्रस्पृश्यों की महत्वाकांक्षा

हमारे पास कलंत-आश्रम, जफराबाद के हरिजन-सेवक श्री हरिजन दास कलन्त का एक पत्र ग्राया है जिसमे वे यह लिखते है कि, 'ग्राज मै वर्षों से हरिजनो की सेवा मे ही ग्रपना प्राग्ण लगा रहा हूँ। मेरा यह ग्रनुभव है कि हरिजन मन्दिर-प्रवेश के लिए इतने उत्सुक नही है जितना ग्रपनी ग्रार्थिक दशा को सुधारने के लिए। वे चाहते है कि भ्रपने गृह-उद्योग द्वारा वे स्वतत्र हो जावे । उनकी माली हालत सुधरे । इसलिए हम चाहते है कि मशीनरी की उत्पत्ति पर कर लगा दिया जाये । गृह-उद्योग तभी पनपेगा भ्रौर हम तभी सुखी हो सकेंगे।

'याज मे प्रकाशित श्री परिपूर्णानन्द के 'हरिजनो की सेवा' के कार्यक्रम का समर्थन करते हुए भी, वे लिखते हैं कि हरिजन यही सवने बड़ी सेवा समभते हैं। कलन्त जी ने हमारे पास महात्मा जी के नाम एक प्रपील भी भेजी हा। यह अपील हरिजनो की ओर से हो है। इसमें लिखा गया है कि जौनपुर (प्रयाग) में गत रिववार को हरिजनो ने अपनी महती सभा में श्री भगवान सूर्य के सभापितत्व में यह निश्चय किया कि वे उच्च वर्णों के मन्दिरों में नहीं जाना चाहते। इससे विरोध बढता है और विरोध ही मानवी आजादी को नष्ट करता है। 'हम इस समय सबसे बड़ी बात जो चाहते हैं वह यह है कि आप (महात्मा जी) हमारी जरा भी चिन्ता न कर अपना स्वास्थ्य ठीक रखे (भगवान सूर्य हमारे दाता है।' इस अपील में भी गृह-उद्योग को महत्ता प्रदान की गयी है।

हरिजनों के इन उदार विचारों के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। फिर भी, वे चाहे या न चाहे। हम उन्हें मन्दिर प्रवेश का श्रिधकार देना ही चाहते हैं। रह गयी गृह-उद्योग की बात। इस विषय में उनके विचारों का हम समर्थन करते हैं। जब उनके पास पैसा होगा तो भोजन—यह ब्राह्म श्रीर भिच्चु-विष्ठ भी उनको उन्नत मानने लगेगे। २३ जनवरी १६३३

# मन्दिर प्रवेश और सरकार

हमें तो यह समाचार पढ़कर विश्वास ही नहीं हुम्रा कि वाइसराय महोदय ने मद्रास कौसिल में श्रीयुत सुब्बरायन को "मन्दिर-प्रवेशाधिकार" सम्बन्धी विल पेश करने का श्रधिकार नहीं दिया। श्रीयुत सुब्बरायन ने कौसिल में इस श्राशय का प्रस्ताव भेजा था कि जितने सार्वजनिक मन्दिर है, सब में सभी जाति के हिन्दुश्रों के प्रवेश का प्रधिकार दिया जावे। भारत-सरकार के श्रस्सी (भ्र) धारा के श्रनुसार मद्रास सरकार ने वाइसराय के पास इस बात की स्वीकृति के लिए कि यह कानून पेश करने की इजाजत दी जावे या नहीं, इसे भेजा था धौर २३ जनवरी का सम्वाद है कि वाइसराय ने स्वीकृति नहीं दी। श्रीयुत रंगाश्रय्यर ने एक प्रस्ताव एसेम्बली में पेश्र करने के लिए भेजा था, जिसके श्रनुसार "भारत से जाति-पाँति की बाधाये एकदम उठा दी जानी चाहिए।" इस प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत मिल गयी है तथा एक महीने की नोटिस की बाधा के श्रनुसार २३ फरवरी तक यह प्रस्ताव एसेम्बली में विचारार्थ पेश हो जावेगा।

मि० एय्यर के प्रस्ताव के समान्तर कई प्रस्ताव िम० एस० सी० मित्रा, श्रीगया प्रसाद सिंह, श्रीदास ग्रादि के नाम से भी बडी कौसिल में पेश होनेवाले है।

वाइसराय ने मद्रास कौसिल में जिस प्रस्ताव को पेश न होने की आजा दी है, उसका कारण यह है कि यह विषय प्रान्तीय दृष्टि से विचार करने योग्य नही है। मद्रास में बहुत से ऐसे मन्दिर है, जहाँ बाहर से यात्री दर्शन करने जाते हैं। भ्रत उन मन्दिरों के साथ भारत भर का सम्बन्ध है। इसके भ्रतिरिक्त भ्रभी इस विषय में जनमत बिना जाने सरकार कुछ नहीं करना चाहती। बड़ी कौंसिल में जिस बिल का पेश होने की इजाजत दी गयी है वह भ्रधिक व्यापक है तथा उसमें प्रान्तीय सकुचितता नहीं है। इसके भ्रतिरिक्त बड़ी कौंसिल में भी, सरकार, इस बात की पूरी चेष्टा करेगी, कि काफी समय तक इस पर विचार करने के बाद हिन्दूमत सगठित हो सके। इसके भ्रलावा, घाइसराय की यह भी घोषणा है कि एक प्रस्ताव पेश होने देने की इजाजत देकर भीर एक को न देकर सरकार अपने को किसी पण्त या विपन्न का नहीं व्यक्त करना चाहत॥ वहीं किया जा रहा है, जो उचित था।

इस विषय मे, प्रथम इसके कि हम अपनी राय जाहिर करे, "लीडर" पत्र के दिल्ली-स्थिति विशेष सवाददाता का इस "वाइसरायी फरमान" पर विचार दे देना जिवत होगा। जस निर्भीक सवाददाता के मतानुसार सरकार अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन को काँग्रेस की एक राजनैतिक चालबाजी समभती है तथा जसके विचार में अस्पृश्यता निवारण का शोर मचाकर काँग्रेस अखूतो को अपने पन्जे में कर, कौसिलों में जनको अपने साथ रखने की चाल खेल रही है। वाइसराय के मन्दिर-प्रवेश बिल की नामन्जूरी का यही रहस्य है। रगा ऐयर के बिल को अधिक निर्दोष समभा गया है क्योंकि जसमें केवल "जाति-प्रथा" के विरुद्ध ही नियम बनाया गया है। वाइसराय जानते हैं कि यदि वे मद्रास के बिल को नामन्जूर करेगे तो जनको दुनिया भर बुरा कहेगा, यदि स्वीकार कर लेगे तो काँग्रेस की चाल सफल हो जावेगी, इसीलिए रगाएय्यर के निर्दोष बिल को इजाजत दी गयी है कि बदनामी बची रहे, पर सरकार जानती है कि बड़ी कौसिल में जनकी जितनी शक्ति है, उससे वे कमेटी आदि में बिल को भेजकर एक वर्ष वा छ महीने तक डाले रहेंगे। इसका फल यह होगा कि इतना समय बीत जाने पर काँग्रेस की राजनैतिक चाल असफल हो जावेगी। आगे जो जितत समभा जावेगा, किया जावेगा।

इस भीतरी बात के उद्घाटन के बाद हम अपनी ओर से और क्या मिलावे। इस आडिनेन्स के युग मे, इपष्ट वक्ता होना भी पाप है। पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि यदि लीडर के सवाददाता का अनुमान सत्य है तो इसके साथ ही यह भी कल्पना की जा सकती है कि सरकार यह देख रही है कि मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में मूढ सनातनियो का एक भाग गान्धी जी के तथा काँग्रेस के विरुद्ध होकर सूर्य पर थूकने का प्रयास कर रहा है। काँग्रेस हिन्दुग्रों की ही सस्था-सी रह गयी है। ग्रतएव सरकार सोचती है कि मन्दिर-प्रवेश की समस्या में जडवादियों का साथ देने से वह मूढ सनातिनयों का सहयोग प्राप्त कर लेगी तथा इस प्रकार काँग्रेस में भी गहरी फूट पैदा हो जावेगी। किन्तु, यह सरकार का भ्रम है। हम बार-बार लिख चुके हैं कि दो एक ऐसे नगरों को छोडकर जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है ग्रीर कहीं ऐसे सनातनी नहीं हैं जो हरिजनों को मन्दिर प्रवेश न करने देना चाहते हो या गान्धी जी के विरुद्ध हो। वाइसराय की ग्रस्वीकृति से जनता को ही नहीं, ससार को यह प्रकट हो गया कि काँग्रेस हो या जनता हो, वह हरिजनों की ग्रधिक हितचिन्तक हैं, सरकार ही प्रगति में बाधा डाल रही है। वाइसराय के पास जहाँ करोडों हिन्दुग्रों की यह प्रार्थना भेजी जा चुकी हैं कि मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी कानून विचारार्थ पेश होने दें, वही कुछ मुट्ठों भर सनातिनयों की विरोधी ग्रावाज को यह महत्व देकर, यह कहना कि ग्रभी लोकमत नहीं मालूम हुग्रा है, सरकार पहले पूरी जाँच करना चाहती हैं, ग्रपने को तथा ग्रपनी ग्रात्मा को घोखा देना है तथा वाइसराय ऐसे उच्च पदाधिकारियों को शोभा नहीं देता।

वाइमराय जिस बात को "नहीं" कहते हैं, उसे वे "हाँ" नहीं कहते। श्रत मद्रास का विल पास तो हो गया। श्रब देखना है कि बड़ी कौसिल में क्या बाधा पेश की जाती है। इस गलन नीति से सरकार के प्रति बहुमत का श्रमन्तोष तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही, मूढ सनातिनयों के हर्ष से जनता श्रौर भी चुड़्थ हो उठेगी। परद्रव्य-जीवी चाहे जितना भी धर्म-ध्वजी, सनातनधर्म की जान बने, जनता इनके रहस्य को जानती है, श्रौर बिल हो या न हो, वह महात्मा जी के कथनानुसार हरिजनों की सेवा का पूरा कार्य करेगी, श्रौर सरकार भी सहयोग न दे तो क्या, सुधारक तो श्रपना काम पूरा करेंगे ही।

३० जनवरी १६३३

# श्री देवदास गांधी का उपदेश

त्रिवेन्द्रम् मे हरिजन-सेवा का उपदेश देते हुए श्री देवदास गाधी ने विद्यार्थियों को यह चेतावनी दी थी कि एक अनसर वैसा भी आ सकता है जब महात्मा गाधी उनसे यह कहे कि पढाई छोडकर, स्कूल और कालिज से निकल आओ और हरिजनों की सेवा करों। अभी हाल ही में 'लीडर' में श्री ईश्वरशरण का एक पत्र छपा था। जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की थी कि वं अपने वाद विवाद में हरिजनों की समस्या को विचारार्थ रखा करे तथा विचार-विनिमय कर इस विषय में लोक-रुचि तथा लोक-अज्ञान क्रमश बढावें और घटावें। विद्यार्थियों से हरिजनों की सेवा का कार्य बडी

तत्परता से हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। पर, हम यह नहीं चाहते कि के इसके लिए पढ़ाई छोड़ दे। अपने अवकाश के समय ही, आनेवाली गर्मियों की छुट्टियों में ही, यदि उन्होंने इसी कार्य को किया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा जी का काम पूरा हो जायेगा। वाइसराय के बिल की अस्वीकृत के कारण अब हेरक हरिजन हितैषी को बड़ी तत्परता से, बिना कानून की सहायता के, हरिजनों की समूची बाधाएँ हटवा देनी होगी और विद्यार्थियों की सहायता की बड़ी जरूरत है।

३० जनवरी १६३३

## श्री देवरुखकर की हार

श्री देवरुखकर हरिजन है भौर हरिजनो की भ्रोर से बबई कारपोरेशन के चुनाव के लिए खडे हुए थे। लेकिन उनका मुकाबला एक हिन्दू सज्जन से हो गया और वह इस बुरी तरह हारे कि उनके जमानत के रुपये भी जब्त हो गये। बबई मे इस हार से हरिजन समाज मे बडी हलचल मची हुई है। महात्मा गाधी से प्रार्थना की गयी है कि वह इस प्रश्न को श्रपने हाथ में से श्रौर जीते हुए हिन्दू सज्जन की इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे। ऐसी घटनाएँ श्रौर भी कई जगह हो चुकी है। देहली श्रौर कानपुर मे भी हरिजन मेबरो की हिन्दुक्रो के मुकाबले मे हार हुई थी। लेकिन बाद को जनमत के दबाव से हिन्दूं मेम्बरो को इस्तीफा देना पडा। वैसा ही दबाव इस अवसर पर भी पड सकता है। लेकिन इस तरह जब एक ग्रादमी चुनाव की सारी परेशानी भौर जेरवारी भेलकर जीते तो उसे ग्रलग कर देना ग्रन्याय है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि पहले से कुछ निश्चय कर लिया जाय कि पीछे से हटने-हटाने का भंभट ही मिट जाय। मभी बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी मे हरिजनो की सख्या नहीं के बराबर है। कोई हिन्दू उनके मुकाबले मे खडा ही क्यो हो । उनकी निश्चित सख्या आ चुकने के बाद तब मकाबला किया जा सकता है। श्रगर सजातीय हिन्दू इस तरह हरिजन उम्मेदवारो को हतोत्साह करते रहेगे तो श्रापस मे वैमनस्य श्रौर श्रसंतोष बढेगा श्रौर पुना के समभौते का जो उद्देश्य था वह गायब हो जायेगा।

१० अप्रैल १६३३

## महात्मा जी का व्रत

महात्मा गाधी ने पमई से इक्कीस दिन का व्रत रखने का निश्चय किया है ग्रीर

उनके निश्चय कितने श्रटल होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। हरिजनो के उद्धार के विषय में जब उन्होंने श्रनशन किया था, उस समय उन्होंने कहा था—यदि श्रावश्यकता हुई, तो वह फिर व्रत रखेंगे। पर वह श्रावश्यकता इतनी जल्द श्रा जायगी, यह हमारा श्रनुमान न था। इसके पहले दोनो व्रतो का विशेष उद्देश्य था। उस उद्देश्य के पूरे होते ही उन व्रनो का श्रन्त हो गया। उन श्रवसरो पर जनता को श्रिषक कार्यशील होने की उत्तेजना मिली थी। वह जानती थी, उसे क्या करना है। श्रगर हिन्दू-मृतलिम एकता की समस्या थी, तो उस समस्या को हल करने में श्रपनी तत्परता दिखाकर, यदि हरिजनों के मताधिकार का प्रश्न था तो वह श्रिधकार स्वीकार करके, वह व्रत का श्रन्त कर सकती थी। उसे श्रपना लच्य सामने नजर श्राता था, पर यह व्रत उसके काबू से बाहर है। यह श्रपनी पूरी श्रवधि भर चलेगा, तत्परता या सगठन या सच्चाई का प्रमाण इसे नहीं तुडवा सकता।

जहाँ तक हमे ज्ञान है, इस बीच मे दृश्य रूप से ऐसी कोई बात नहीं, जो इस व्रत का कार ख कही जा सके। हरिजनों के उद्धार का काम समस्त देश में हो रहा है। उन्हे गदे मकानो से निकालकर स्वच्छ मकानो मे रखने की, उनसे मेल-जोल बढाने की कोशिश बराबर हो रही है। शिचित समाज ग्रपनी पुरानी गलतियो को सुधारने मे लगा हुया है। उच्च कुल के व्यक्ति पजे श्रीर फाड़ू लिये गलियों श्रीर पालानो की सफाई कर रहे है, काँग्रेस का प्रोग्राम एक प्रकार से स्थगित हो गया है भौर उसकी अधिकाश शक्ति अञ्जूतोद्धार के काम में रत है। यद्यपि यह यथार्थ है कि अभी जो कुछ हो रहा है, उसमे दिखाने का भाव ही प्रधान है, श्रीर दिलों की सफाई का महात्मा जी के शब्दों में, य ता-सृद्धि, श्रभी बहुत दूर की बात है, पर इसमे सन्देह नहीं है कि मकान की नीव पड गयी है ग्रीर इस प्रश्न ने जनमत को ग्रपनी ग्रीर खीच लिया है। सनातन-धर्म के अनुयायियों में भी ऐसे बहुत थोड़े सज्जन रह गये है, जो हरिजनों के उत्थान का महत्व न समफते हो ; राजनैतिक महत्व नही, धार्मिक और श्राध्यात्मिक महत्व। नगरों में सनातनी भाइयों के जुलूस निकलते हैं, पर जनता उनकी उपेचा करती है, उन पर तालियाँ बजाती है। हिन्दुत्व अब कही नज़र आता है, तो गुएडो मे, जो कभी-कभी हरिजन-समाजो मे विघ्न डालने की चेष्टा करते हैं, पर मुंह की खाते है। फिर हम जैसे सासारिक बुद्धि के प्राणी इस व्रत का मर्म क्या समभ सकते है। हाँ, महात्मा जी के इन शब्दो से, जो उन्होने एक प्रेस-प्रतिनिधि के एक प्रश्न के जवाब मे कहे, हम उस विषय मे कुछ क्रयास भ्रवश्य दौडा सकते है-

'मेरे इस निश्चय का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नही , पर निस्सदेह यह बहुत दिनो से होनेवाली घटनाम्रो का परिखाम है। यह बात नही है कि मै पहले म्रधा था। वे मूक भौर भ्रजात भाव से मेरे मन को प्रभावित करती चली जाती थी।'

तो क्या इस व्रत का कारण बंगाल के हिन्दुओं का पूने के समभौते से विरोध

कितने उन्माद से नाचेगा ! यह वह व्रत है, जो त्यागमूर्ति पं० जवाहरलाल जी के शब्दों में, विफल हो ही नहीं सकता । यह वह संग्राम है, कि इधर तलवार हाथ में ली ग्रौर विजय हाथ बाँधे ग्राकर सामने खड़ी हो । महात्मा ईसा ने सलीब पर चढ़कर ही संसार को विजय किया, सुक़रात ने जहर का प्याला पीकर ही मिथ्या पर विजय पाई । दस क़दम ग्रागे बढ़ने को विजय किया, सुक़ुरात ने जहर का ष्याला पीकर ही मिथ्या पर विजय पर विजय पायी । दस कदम ग्रागे बढ़ने को विजय ग्रौर दस क़दम पीछे हटने की पराजय कहना भौतिक जगत् की बात है । ग्रव ग्रव्यात्म-जगत् में साधना ही विजय है । साधना से रक्त की नदी नहीं बहती, जीवन का स्रोत निकलता है ग्रौर सम्पूर्ण जगत् को स्फूर्ति से भर देता है ।

यह ब्रत हमें महात्मा ईसा के उस चालीस दिन के ब्रत की याद दिलाता है, जो उन्होंने ग्रात्म-शुद्धि के लिए अपने धर्म का प्रचार करने के पहले किया था। चालीसवें दिन जब ब्रत समाप्त हुआ, उनकी ग्रात्मा ईश्वरता को प्राप्त हो चुकी थी। शैतान ग्राकर उसे तरह-तरह के प्रलोभन देता है, तरह-तरह से परीचा में डालता है, पर वह ग्रात्मा श्रविचलित है, उस पर न लोभ का जादू चलता है, न धमकियों का। वह ग्रात्म-शुद्धि की वह शक्ति थी जिसने ग्रसंख्य निराशों को ग्राशाा ग्रीर पीड़ितों को ग्रीषधि प्रदान की, जिसने कई सदियों तक ऊँच-नीच, छोटे बड़े का भेद मिटा दिया, जिसने पतितों का उद्धार किया। यह तपस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ध है।

क्या ध्रव भी हम अपने बड़प्पन का, अपनी कुलीनता का ढिढोरा पीटते फिरेंगे।
यह ऊँच-तीच, छोटे-बड़े का भेद हिन्दू-जीवन के रोम-रोम में व्याप्त हो गया है। हम
यह किसी तरह नहीं भूल सकते, कि हम शर्मा हैं, या वर्मा, सिन्हा हैं या चौधरी, दूबे
हैं या तिवारी, चौबे हैं या पाएडे, दीचित हैं या उपाध्याय। हम आदमी पीछे हैं, चौबे
या तिवारी पहले। और यह प्रथा कुछ इतनी भ्रष्ट हो गयी है, कि आज जो निरचर
भट्टाचार्य हैं, वह भी अपने को चतुर्वेदी या त्रिवेदो लिखने में जरा भी संकोच नहीं करता।
वह अपने पुरुषाओं की साधना के बल पर आज भी चतुर्वेदी बना हुआ है, पर जिसने
वेदों का अध्ययन किया है, उसे यह अधिकार नहीं कि वह अपने को चतुर्वेदी कह सके।
कोई आदमी कुरान कराठ करके हाफिज हो सकता है, लेकिन यहाँ जो वेदों के ज्ञाता है,
वे चतुर्वेदी नहीं कहे जा सकते। चतुर्वेदी तो वे हैं, जिन्होने वेदों के दर्शन भी नहीं किये।
यह और कुछ नहीं, अपनी कुलीनता का ढिढोरा पीटना है, अपने अहंकार का बिगुल
बजाना है। हम अपने को त्रिवेदी लिख कर मानों गला फाड़कर चिल्लाते हैं, कि ''हम
और सब प्राणियों से ऊँचे हैं, हमें दराडवत् करो, हमारा चराए-रज माथे पर लगाओ।''
हम इतने लज्जा-शन्य हो गये हैं!

होना तो यह चाहिए कि यदि हममें बड़प्पन की कोई बात हो तो भी, उसे ख़िपावें। बड़प्पन तभी बड़प्पन है, जब उसमें नम्रता हो। जिस बड़प्पन में महंकार भरा

हुमा हो, वह बड़प्पन नहीं कुछ म्रीर है। त्रवेदी जी ने वेदों के दर्शन भी नहीं किये, लेकिन गलती से ग्राप उन्हें त्रिवेदी न कहें, तो फिर देखिए ग्रापकी क्या गित होती ंहै। त्रिवेदी जी हाँथ-पाँव के मजबूत हैं, तो भ्रापको शोध्र ही श्रपनी गलती का मजा ंमिल जायगा, नहीं तो उनका कोप कहीं नहीं गया है। कूलीनता के इस ग्रहंकार की हमें अपने अन्दर से निकाल डालना होगा। तभी हम सम-भाव से एक दूसरे को देख सकेंगे। ऐसे अल्लों से हमारे भेद-भाव को उत्तेजना मिलती है। त्रिवेदी-त्रिवेदी एक हो जाते हैं, चौबे-चौबे एक, कप्र-कप्र एक, कायस्य-कायस्य एक । इस भेद-भाव से ऊँच-नींच की श्रेणियाँ बनी हुई हैं। कोई पहले डंडे पर, कोई सबसे ऊपर, पर हैं सब उसी एक ग्रहंकार-सूत्र में बँधे हुए। समाज संगठन ही इसी भेद रचना से हुआ है। हम नहीं समभते, ग्रपने नाम के साथ कुलीनता की पदिवयाँ न लगाने से समाज की नया हानि होगी। हम ब्रह्मनाथ हैं। इससे क्या कि हम त्रिवेदी हैं या कपूर, या माथुर, या चन्देल। अगर किसी को घमंड हो कि हम चन्देल-वंश के हैं, हमारे बाप-दादे बड़े वीर थे, तो फिर दूसरों को यह घमंड क्यों न हो कि हम त्रिवेदी हैं ग्रीर हमारे लकड़दादा ने वेद पढ़े थे। लकड़दादों का कमाया हुम्रा यश बहुत दिन भोग चुके, म्रब उसका त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपने को मिश्र या कप्र, या टंडन, या माथुर कहते हैं, तो मानों हम अपने को समाज से अलग कर लेते हैं। ये सारे अल्ल उस पृथकता का पालन करते हैं। ग्रगर हम मूल जायँ कि हम पांडे या तिवारी हैं, तो हम सम्भवतः दूसरों के सामने नम्र हो जायेंगे। तिवारी का कवच पहन कर तो मानों हम सम्पूर्ण समाज से लड़ने को तैयार हो जाते हैं।

हमारे ग्रीभवादन को प्रथा भी उसी भेद-भाव से जकड़ी हुई है। तिवारी जी की ग्रीभी जुम्मा-जुम्मा ग्राठ दिन की पैदाइश है, दूध के दाँत भी नहीं टूटे, लेकिन वह किसी के सामने सिर नहीं भुका सकते। ग्रजाह्मण चाहे ग्रस्सी साल का बूढ़ा ही क्यों न हो, उसका धर्म है कि तिवारी जी को दंडवत् करे, उनके चरण छुर, नहीं तिवारी जी ग्रपना ग्रपमान समर्भेंगे। यह दंडवत् की समस्या भी ग्रायु के ग्राधार पर, या ग्रन्य किसी ग्राधार पर हल करनी होगी। उसका साम्प्रदायिक ग्राधार नष्ट करना होगा। जब पूज्य गांधी जी इस भेद-भाव को मिटाने के लिए ग्रपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम भी इस ग्रहंकारमय मनोवृत्ति का परित्याग करें? ग्रगर कोई बूढ़ा हरिजन है, तो उसे हमारे सम्मान का पात्र होना चाहिए। ग्रबे-तबे करके किसी को पुकारना उसका ग्रपमान करना है। मूखों से तो नहीं, पर जो पढ़े-लिखे हैं उनसे यह ग्राशा की जाती है कि हरिजनों के साथ वे शिष्टता का व्यवहार करें। बड़प्पन दूसरों को नीच समभने में नहीं, सज्जनता ग्रौर शिष्टता में है। हमें इन छोटे-छोटे भेद-षोषक साधनों का संस्कार करना होगा, उन्हें उस ग्रीम्न कुएड में डालना होगा, जो महात्मा गांधी ने ग्रपने तेज से प्रज्वित किया है। एक दिन भाड़ हाथ में लेकर सड़कों पर

हुमा हो, वह बडप्पन नही कुछ म्रौर है। ेत्रवेदी जी ने वेदो के दर्शन भी नहीं किये, लेकिन गलती से श्राप उन्हे त्रिवेदा न कहे, तो फिर देखिए श्रापकी क्या गति होती है। त्रिवेदी जी हॉथ-पाँव के मजबूत है, तो ग्रापको शीघ्र ही ग्रपनी गलती का मजा मिल जायगा, नही तो उनका कोप कही नही गया है। कुलीनता के इस म्रहंकार को हमे अपने अन्दर से निकाल डालना होगा। तभी हम सम-भाव से एक दूसरे को देख सकेंगे। ऐसे अल्लो से हमारे भेद-भाव को उत्तेजना मिलती है। त्रिवेदी-त्रिवेदी एक हो जाते है, चौबे-चौबे एक, कप्र-कप्र एक, कायस्य-कायस्य एक । इस भेद-भाव से ऊँच-नीच की श्रेणियाँ बनी हुई है। कोई पहले डडे पर, कोई सबसे ऊपर, पर है सब उसी एक ग्रहकार-सूत्र में बँधे हुए। समाज सगठन ही इसी भेद रचना से हम्रा है। हम नही समभते, ग्रपने नाम के साथ कुलीनता की पदिवयाँ न लगाने से समाज की क्या हानि होगी। हम ब्रह्मताथ है। इससे क्या कि हम त्रिवेदी है या कपुर, या माथुर, या चन्देल। अगर किसी को घमड हो कि हम चन्देल-वंश के है, हमारे बाप-दादे बडे वीर थे, तो फिर दूसरों को यह घमड क्यों न हो कि हम त्रिवेदी हैं और हमारे लकडदादा ने वेद पढे थे। लकडदादो का कमाया हुम्रा यश बहुत दिन भोग चुके, म्रब उसका त्याग करना पडेगा। जब हम अपने को मिश्र या कपर, या टडन, या माथर कहते है, तो मानो हम अपने को समाज से अलग कर लेते है। ये सारे अल्ल उस पृथकता का पालन करते है। ग्रगर हम भूल जायँ कि हम पाडे या तिवारी है, तो हम सम्भवत दूसरो के सामने नम्र हो जायेगे। तिवारी का कवच पहन कर तो मानो हम सम्पूर्ण समाज से लडने को तैयार हो जाते है।

हमारे ग्रमिवादन को प्रथा भी उसी भेद-भाव से जकडी हुई है। तिवारी जी की ग्रभी जुम्मा-जुम्मा ग्राठ दिन की पैदाइश है, दूध के दाँत भी नही टूटे, लेकिन वह किसी के सामने सिर नहीं भुका सकते। ग्रज़ाह्मण चाहे ग्रस्सी साल का बूढा ही क्यों न हों, उसका धर्म है कि तिवारी जी को दडवत् करें, उनके चरण छुर, नहीं तिवारी जी श्रपना ग्रपमान समभगे। यह दडवत् की समस्या भी ग्रायु के ग्राधार पर, या ग्रन्य किसी ग्राधार पर हल करनी होगी। उसका साम्प्रदायिक ग्राधार नष्ट करना होगा। जब पूज्य गांधी जी इस भेद-भाव को मिटाने के लिए ग्रपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म नहीं है कि हम भी इस ग्रहकारमय मनोवृत्ति का परित्याग करें श्रगर कोई बूढा हरिजन हैं, तो उसे हमारे सम्मान का पात्र होना चाहिए। ग्रबे-तबे करके किसी को पुकारना उसका ग्रपमान करना हैं। मूर्खों से तो नहीं, पर जो पढे-लिखे हैं उनसे यह ग्राशा की जाती है कि हरिजनों के साथ वे शिष्टता का व्यवहार करें। बडप्पन दूसरों को नीच समभने में नहीं, सज्जनता ग्रौर शिष्टता के ब्रव्हा हों इन छोटे-छोटे भेद-षोषक साधनों का सस्कार करना होगा, उन्हें उस ग्रिन कुएड में डालना होगा, जो महात्मा गांधी ने ग्रपने तेज से प्रज्जवित किया है। एक दिन भाड हाथ में लेकर सडको पर

तमाशा कर देने से यह श्रहकार न मिटेगा, जो हरिजनो के श्रछूतपन का मुख्य कारख है। इसकी गहरी जड़ो को खोदकर समाज से निकालना होगा। हमारी ईश्वर से यही दीन प्रार्थना ह कि भारत के प्रात्य गांची के इस तप को सफल कीजिए और हमे सामर्थ्य दीजिए कि हम सच्चे मन से उनके इस तप को सफल बनाने और उनके द्वारा श्रपने को श्रहकार की बेडियो से मुक्त करने में कृतकाय हो।

१५ मई १६३३

# मंदिर प्रवेश और हरिजन

महात्मा जी के व्रत तथा तप का एक बहुत बडा कारण यह भी है कि हरिजनों को मंदिर-प्रवेश का भ्रधिकार एक प्रकार से शून्य के बराबर मिला है। लाखो मदिरवाले इस महादेश में, कुछ मृद्धी भर भ्रौर केवल साधारण मदिर ही ऐसे हैं, जहाँ वे दर्शनार्थ जा सकते हैं। हम स्वय किसी भी तर्क द्वारा यह बात समक्ष नही सकते कि हाड-मास की देहवाला, हिन्दू-धर्म पर भ्रभिमान करनेवाला कोई हरिजन काशी विश्वनाथ या किसी वैसे ही पिवत्र मदिर में क्यो नहीं प्रवेश पा सकता, जब कि स्थान-स्थान पर मल-मूत्र विसर्जन करनेवाला साँड मदिर में दर्शनार्थियो पर सीग चलाता हुआ स्वच्छन्दता-पूर्वक घूम सकता है! इस प्रकार की हठधर्मी का अब युग नहीं है और उच्च वर्णवालो को ईश्वर को भी अपनी 'स्त्री के समान श्रपनी ही वस्तु' समभने की मूर्खता का परित्याग करना चाहिए।

पर, इसके साथ ही, किसी भी तर्क द्वारा हम यह नही समभ सकते कि ग्रस्पृश्यतानिवारण-ग्रान्दोलन में मिदर-प्रवेश को एक ग्रिनिवार्य स्थान क्यो दिया जा रहा है। समय
की जैसी प्रगित है, इन मिदरों की इस समय जैसी दशा है, उसे देखकर तो यही कहना
पड़ेगा कि हमारे हिन्दू-मिदर भोग ग्रौर प्रसाद, पुरोहित ग्रौर पएडे, ईश्वर के नाम पर
व्यिभ्वार तथा दुराचार करनेवाले स्वार्थी प्रौर लोलुप—दर्शन करने जानेवालो से यह
पहला प्रश्न करनेवाले कि पैसा चढाग्रो—पामरों के ग्रड्डे मात्र है। मन भर दर्शन नहों
करने पाइयेगा कि पुजारी जी पैसा चढाग्रो कि रट लगा देगे। जी-भर भगवान के रूप
का ध्यान भी न कर पाइयेगा कि चार-पाँच ग्रादमी जबर्दस्ती ग्रापके सर में चन्दनसिन्दूर-रोली रगडने लगेगे ग्रौर पैसा माँगते-माँगते ग्रापकी टेट भी टटोलना शुरू कर
देगे। हमने भगवान को मनौती से, घूस से, पैसे से, दिच्चिया से प्रसन्न होनेवाला स्वार्थी
बना रखा है। पग-पग पर हम पैसा देकर मुक्ति, नजात तथा स्वाधीनता खरीदना चाहते
है। यह हमारा धर्म है, भिक्त है, ग्रनुराग है। ऐसी दशा में मिदरों की इतनी महत्ता
व्यर्थ की है। हम मूर्ति-पूजा के विरोधी नही, टका-पूजा के शत्र है।

हरिजनों के मिंदर-प्रवेश के शत्रु श्रिधिकाशत वे लोग है, जो उनकी दरिद्रता को उपहास की, मजाक की वस्तु समभते हैं, जो यह जानते है कि इन दरिद्रों के मिंदर जाने न जाने से विशेष लाभ या हानि नहीं होती हैं। महात्मा जी के उपवास से देश में हरिजन स्मान्दोलन की बाढ-सी आ गयी है पर हरिजन सेवा का कार्य अवश्य बढ गया है। कार्यकर्ता वहीं पुराने हैं और, हमें खेद के साथ लिखना पडता है कि महात्मा जी के व्रत के दिनों में भी हरिजनों के लिए मिंदरों का द्वार खुलने की सख्या नगएय-सी है।

एक श्रोर विश्व की विभूति अपने प्राणों की बाजी लगाकर समाज के एक परित्यक्त ग्रंग की रचा करने की तपस्या कर रही है—ग्रौर दूसरी ग्रोर हमारे धर्म तथा देवताग्रों के ठीकेदार ग्रंपनी जडता, ग्रहम्मन्यता तथा ग्रंकड पर दृढ है। ऐसी दशा में जो होना था, उसी के लच्च दीख पड रहे हैं। गान्धी जी ने स्वय सलाह दी थी कि यदि हरिजनों के लिए मदिरों, के द्वार ग्रन्य किसी प्रकार से न खोले जा सकेंगे तो सत्या-ग्रह की शरण लेनी पड़ेगी। गांधी जी के लिए सत्याग्रह ही पवित्र तथा ग्रंतिम ग्रस्त्र हैं, जिससे ग्रन्याय का प्रतिकार किया जा सकता है। पर, साधारण व्यवहार में इस ग्रस्त्र से बड़ी कटुता उत्पन्न होने की सभावना है ग्रीर 'साम्प्रदायिक-युद्ध' तथा 'वर्ग-युद्ध' की भयकर ग्राँधों में देश के जर्जर होने जाने की ग्राशका है। पर, इस समय कट्टर-पन्थियों की जडता देखकर, ऐसा लच्च प्रकट हो रहा है कि सुधारक मंदिरों के बहिष्कार तक का ग्रान्दोलन करने का विचार कर रहे हैं। बम्बई के 'फी प्रेस जर्नल' में इस विषय में एक छोटा-सा, विचारणीय लेख प्रकाशित हुग्रा है। लेखक के शब्दों में

'मदिरों के द्वार खोलने के विषय में जनता की ग्रोर से तत्परता के ग्रभाव का जो भी कुछ कारण हो, जो लोग हरेक प्रकार के छुप्राछूत को दूर करना चाहते हैं, उनको किसी प्रभावशाली रूप में यह दिखलाना पड़ेगा कि उनका उन मंदिरों के साथ कोई सम्पर्क नहीं हैं, जो ग्रपना द्वार हरिजनों के लिए बन्द रखते हैं। महात्मा जी ने स्वय इस विचार पर जोर दिया है। महात्मा जी ने हरिजन-सेवक-समिति के इस विचार को स्वीकार किया है कि वे इस बात को भी ग्रपने छुग्राछूत-निवारक कार्य-क्रम का एक ग्रग बना ले। यह ग्रवश्य है कि इस प्रकार का कोई कार्य करने के पहले पूरी तरह से सचेत कर देना चाहिए। ऐसे कार्य का ग्रथं होगा मदिर का बहिष्कार; पर इस बहिष्कार से लोकेच्छा के प्रवाह का पता चलेगा। विशेषकर उस स्थान के लोगों की इच्छा का पता चलेगा, जहाँ ग्रधकाश मदिर जानेवाले यह ग्रनुभव करते हैं कि ऐसे मदिर में दर्शनार्थं जाना ग्रधार्मिक हैं जो उसी मूर्ति के पुजारी हरिजनों को दर्शनार्थं नहीं, जाने देते।'

लेखक चाहता है कि उपवास के दिनों में ही ऐसा सत्याग्रह शुरू हो जाता; पर हर्ष का विषय है कि इस दिशा में इतनी जल्दी नहीं की गयी। यह एक गभीर समस्या है और इसे श्रतिम ग्रस्त्र बनाना चाहिए। किन्तु धर्म के ठीकेदार, भिचावृत्ति से जीने- वाले, चेत्र में भोजन कर, मुफ्त का माल मारकर, दुराचार तथा अनाचार से पेट की रोटी चलाकर, आडम्बर, पालएड, स्वार्थ तथा पैसे की पृजा करनेवाले क्या अब भी सचेत न होगे? बहिष्कार बडी भयकर, बडी कठोर, बडी भयावह वस्तु है। इसका सामना करना साधारण बात नहीं है। खोक्कर सुधारक-समुदाय अब बहिष्कार की बात सोच रहा है। अत हम मिंदरों के सचालकों से, यदि उनमें असली धार्मिकता अविशिष्ट है, उस धार्मिकता से, नेकनीयती तथा सच्चाई के नाते यह अनुरोध करते हैं कि अब दम्भ छोड दें और समय के साथ चलना सीखे। देश को भावी धार्मिक उत्क्रान्ति से बचा लें. अन्यथा अन्धें हो जाने की सम्भावना है।

हमारे इस अक के प्रकाशित होने तक पर्धोकुटी के तपस्वी का व्रत भी सकुशल समाप्त हो जावेगा। यह राष्ट्र के लिए एक आनन्द का, पर्व का, त्योहार का दिन होगा और इसी दिन यह सिद्ध हो जायगा कि मुफ्त का मालपुआ खाकर पेट भरनेवाला पुरोहित हमारा असली धार्मिक नेता नही है, पर अपना हाड-चाम निचोडनेवाला गांधी ही भारत का असलो धार्मिक नेता है। वह हमारा धार्मिक नेता है—और उसके उपवास के पूरा होने के दिन हमारे जड़ सनातनी अपने दम्भ को फेक देने का महान् कार्य खुबसूरती तथा सफाई के साथ कर सकते है।

धार्मिक विचार जो कुछ भी हो, समय एक बलवान् वस्तु होती है। श्रौर हमारी तो यही सलाह है कि समय की महत्ता को स्वीकार करना ही सबसे बडी बात है।

२६ मई १६३३

## कानपुर को बधाई

कानपुर-म्युनिसिपंलिटी ने हरिजनो के मकानो के लिए जितनी उदारता से लगभग डेढ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है, उस पर हम उसके चेयरमैन मि० ब्रजेन्द्र स्वरूप को बधाई देते हैं। हरिजनो के उद्धार का काम रुपये में पन्द्रह ग्राने हमारी स्युनिसिपंलिटियो पर निर्भर है। ग्रगर यह सस्थाएँ ग्रपने मेहतरो और डोमो के लिए ऐसी सुविधाएँ पैदा कर दें, जिनसे वे ग्रासानी से सफाई का काम कर सके, ग्रच्छे ग्रौर साफ मकानो में रह सके, ग्रच्छा भोजन ग्रौर वस्त्र पा सकें ग्रौर ग्रपने बच्चो को मदरसो में भेज सके, तो हरिजन-समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। ग्रब तक तो इन संस्थाग्रो का हरिजनो की ग्रोर घ्यान ही न था। बेचारे पाखानो के पास, दुर्गन्धमय मकानो में पढ़े रहते थे। ग्रगर नगरों में ज्यादा ग्रच्छे ढंग के शौच-गृह बनवाये जाँय तो उनकी सफाई भी ग्रासानी से हो जाय और यह काम इतना घृग्रास्पद भी न रहे।

१६ जून १६३३

### महात्मा गांधी फिर ऋनशन कर रहे हैं

महात्मा गांधी ने सरकार से प्रार्थना की थी कि जेल में उन्हें पूर्ववत् हरिजनों के उद्धार का काम करने की स्वाधीनता दी जाय। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ महात्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हमें आशा है कि सरकार ने ऐसी शर्तें न लगायी होगी, जो मुख्य काम में बाधक होने के कारण महात्मा जी को सन्तुष्ट न कर सके। अगर अबकी महात्मा जी ने फिर अनशन किया, तो उनका जीवन संकट में पड जायगा, और हमें विश्वास है, सरकार सब कुछ होने पर भी इतना बडा कलक लेना पसन्द न करेगी। राष्ट्र की दृष्टि में महात्मा जी की यह। प्रार्थना सर्वथा न्यायानुकूल है। यह ऐसा काम है, जिसे उनके सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता और सरकार इस शुभ कार्य में उन्हें सहयोग नेकर सम्पूर्ण राष्ट्र की कृतज्ञता प्राप्त कर लेगी। अगर उसने जाब्ते और दफ्तरी उलभनों के कारण उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो जनता में वह असन्तोष होगा, जो एक हजार आर्डिनेसों से भी न होगा।

२१ अगस्त १६३३

### बरेली में हरिजन-सभा

बरेली मे हरिजनों की सरकारी सभा बडी धूम-धाम से हो गयी हैं। प्रितिनिधियों के लिए ग्राने-जाने का किराया मिला ग्रौर सुना जाता है, वहाँ उनकी दावत का भी ग्रच्छा प्रबन्ध था। इससे ग्राशा है, डेलीगेटों की संख्या भी काफी होगी। राष्ट्र की जाग्रित ने प्रान्तीय सरकार को भी सचेत कर दिया, यह इस ग्रान्दोलन की छोटी फतह नहीं हैं। जिस सरकार ने हरिजनों को कुचलने में हिन्दू-समाज से चार कदम ग्रागे ही पाँव रक्खा, वह ग्राज उनकी शिचोन्नित में इतनी मुस्तैद है, यह बहुत बडी बात है। हमें ग्राशा है हमारे हुक्काम ग्रब दौरे पर जायेंगे तो चमारों ग्रौर मेहतरों से जरा भलमसी का व्यवहार करेंगे। यह तो कोई ग्रच्छा दृश्य न होगा कि लडका तो पडोंस के मिडिल स्कूल में तीन रुपये महीना वजीफा पाये ग्रौर उसके माँ-बाण साहब बहादुर को वक्त पर घास या ईघन न देने के ग्रपराध में पिटवाये जाँय। इन छोटी-छोटी खातिर-दारियों से सरल हृदय हरिजनों को बडी ग्रासानी से ग्रपना गुलाम बनाया जा सकता है। पैतालीस हजार रुपये ही तो बजीफों में खर्च होगे। काम कितना बडा हुग्रा जाता है। ग्रानेवाली व्यवस्था में सरकारी मेम्बर तो होगे नहीं, फिर ग्राखिर गर्वनमेट किसके बल पर चलेगी? सरकार ग्रभी से ग्रपनी तैयारियों में लगी हुई है। समाज की ग्रोर से हरिजनों के लिए जो उद्योग किये जाते है, उनकी मदद करना उसकी नीति के विरुद्ध हरिजनों के लिए जो उद्योग किये जाते है, उनकी मदद करना उसकी नीति के विरुद्ध

होगा । उस दशा में तो यश समाज के सेवकों को मिलेगा । सरकार इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकती । वह हरिजनों के लिए जो कुछ भी करना चाहती हैं, अपरोच्च रूप से करेगी । मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यह निखालिस तालीमी कोशिश है । हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो और प्रसन्न हैं कि गवर्नमेंट की धर्म चेतना वास्तविक रूप से जाग उठी हैं और वह सच्चे हृदय से हरिजनों को तरक्की चाहती है।

१८ सितम्बर १६३३

## क्या हरिजन ऋांदोलन राजनैतिक है ?

हरिजन ग्रादोलन को साम्प्रदायिक मुमलमानो ने ग्रादि से ही सदेह की दृष्टि से देखा है ग्रीर ग्रब भी उनकी इस ग्रादोलन से सहानुभूति नहीं है। उन्हें इसमें राजनीति का गन्ध ग्राता है। डा॰ सर मुहम्मद इकबाल ने ग्रपने वक्तव्य में इस ग्रोर सकेत भी किया था। डा॰ सर मुहम्मद इकबाल के उसी ग्राचिप के जवाब में महात्मा जी ने ग्रपना एक ग्रलग वक्तव्य निकाला है, ग्राप लिखते है—

''हरिजनों के प्रतिनिधियों की स्रोर से जो माँग रखी गयी थी, वह राष्ट्रीयता के विरुद्ध थी। यदि वह राष्ट्र के या हरिजनों के लाभकर होती, तब स्नलवत्ता डा॰ सर मुहम्मद का यह कहना ठीक होता कि उसका विरोध करना मेरे लिए स्नमानुषिक कार्य था। मेरी यह धारणा है कि मेरा वह कार्य न केवल प्रमानुषिक नहीं था, बल्कि हरिजनों के स्ननुकूल भी था। सर मुहम्मद इकबाल को मालूम होना चाहिए कि स्रछूतपन को जड से उखाड फेंकना मेरे जीवन का उद्देश्य है स्रौर पचास वर्षों से लगातार मैं उसी उद्देश्य को प्रा करने में लगा है

हरिजनोद्धार के संबंध मे मै जो कुछ भी करता हूँ, वह शुद्ध धार्मिक है। उसमें कोई भी राजनैतिक रहस्य नहीं है।"

१८ दिसम्बर १६३३

## वया हम वास्तव में राष्ट्र-वादी हैं ?

टके-पंथी पुजारी, पुरोहित श्रींग पंडे हिन्दू जाति के कलक है

यह तो हम पहले भी जानते थे श्रीर श्रव भी जानते है कि साधारण भारत-वासी राष्ट्रीयता का श्रर्थ नहीं समभता, श्रीर यह भावना जिस जाग्रति श्रीर मानसिक उदारता से उत्पन्न होती है, वह अभी हममें से बहुत थोड़े आदिमियों में आयी है। लेकिन इतना जरूर समऋते थे कि जो पत्रों के सम्पादक है, राष्ट्रीयता पर लम्बे-लम्बे लेख लिखते है और राष्ट्रीयता की वेदो पर बलिदान होनेवालों की तारीफों के पल बॉधते हैं, उनमें जरूर यह जागित आ गयी है और वह जात-पाँत की बेडियो से मुक्त हो चुके है. लेकिन अभी हाल में "भारत" में एक लेख देखकर हमारी आँखे खुल गयी और यह अप्रिय अनुभव हुआ कि हम अभी तक केवल मुँह से राष्ट्र-राष्ट्र का गुल मचाते है, हमारे दिलो में अभी वहीं जाति-भेद का अन्धकार छाया हमा है। और यह कौन नहीं जानता कि जाति भेद ग्रौर राष्ट्रीयता दोनो मे ग्रमत ग्रौर विष का ग्रन्तर है। यह लेख किन्ही "निर्मल" महाशय का है, और यदि यह वही "निर्मल" है, जिन्हे श्रीयुत ज्योतिप्रसाद जी 'निर्मल' के नाम से हम जानते है, तो शायद वह ब्राह्मणु है। हम ग्रब तक उन्हें राष्ट्रवादी समऋते थे, पर "भारत" मे उनका यह लेख देखकर हमारा विचार बदल गया, जिसका हमे दृख है। हमे ज्ञात हुया कि वह अब भी उन पुजारियों का, पुरोहितों का और जनेऊघारी लुटेरो का हिन्दू समाज पर प्रभुत्व बनाये रखना चाहते है जिन्हे वह ब्राह्मण कहते है पर हम उन्हें ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के पाँव को घूल भी नहीं समभते। "निर्मल" की शिकायत है कि हमने अपनी तोन-चौथाई कहानियों में ब्राह्मणों को काले रगों में चित्रित करके अपनो संकीर्णता का परिचय दिया है, जो हमारी रचनाभ्रो पर ग्रमिट कलक है। हम कहते है कि ग्रगर हममे इतनी शक्ति होती, तो हम ग्रपना सारा जीवन हिन्दू-जाति को पुरोहितो, पुजारियो, पंडो और धर्मोपजीवी कीटाणुश्रो से मुक्त कराने मे अप्रेण कर देते। हिन्दू-जाति का सबसे घृणित कोढ, सबसे लज्जाजनक कलक यही टकेपंथी दल है, जो एक विशाल जोक को भाँति उसका खुन चुस रहा है, भीर हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग मे यही सबसे बड़ी बाघा है। राष्ट्रीयता को पहली शर्न है, समाज मे साम्य-भाव का दृढ होना । इसके बना राष्ट्रीयता की कल्पना ही नही की जा सकती । जब तक यहाँ एक दल, समाज की भिक्त, श्रद्धा, श्रज्ञान श्रीर ग्रंधविश्वास से प्रपना उल्लु सीघा करने के लिए बना रहेगा, तब तक हिन्दू समाज कभी सचेत न होगा । श्रीर यह दल दस-पाँच लाख व्यक्तियों का नहीं है, श्रमख्य है। उसका उद्यम यही है कि वह हिन्दु जाति को श्रज्ञान की बेडियो मे जकडे रखे, जिसमे वह जरा भी चुँ न कर सके। मानो ग्रासुरी शक्तियो ने ग्रन्थकार भौर ग्रज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयसेवको की यह म्रनिगनत सेना नियत कर रखी है। म्रगर हिन्दू समाज को पृथ्वी से मिट नही जाना है, तो उसे इस अन्धकार-शासन को मिटाना होगा। हम नही समकते, श्राज कोई भी विचारवान् हिन्दू ऐसा है, जो इस टके पंथी दल को चिरायु देखना चाहता हो, सिवाय उन लोगो के जो स्वय उस दल मे है और चलौतियाँ कर रहे है। निर्मल, खुद शायद उसी टकेपथी समाज के चौघरी है, वरना उन्हे टकेपथियो के प्रति वकालत करने की जुरूरत क्यो होती ? वह ग्रौर उनके समान विचारवाले उनके ग्रन्य भाई शायद ग्राज भी हिन्दू-समाज को ग्रन्थ विश्वास से निकलने नही देना चाहते , वह राष्ट्रीयता की हाँक लगाकर भी भावी हिन्दू समाज को पुरोहितो और पुजारियो ही का शिकार बनाये रखना चाहते है। मगर हम उन्हें विश्वास दिलाते है कि हिन्दु-समाज उनके प्रयत्नो ग्रौर सिर-तोड कोशिशो के बावजूद अब आँखे खोलने लगा है और इसका प्रत्यच प्रमाण यह है, कि जिन कहानियों को "निर्मल" जी ब्राह्मण-द्रोही बताते है, वह सब उन्ही पत्रिकाम्रो में छपी थी, जिनके सम्पादक स्वय ब्राह्मण थे। मालूम नहीं ''निर्मल'' जी ''वर्तमान'' के सम्पादक श्री रमाशंकर ग्रवस्थी, ''सरस्वती'' के सपादक श्री देवी दत्त शुक्ल, ''माधुरी'' के सपादक प० रूपनारायख पाडे, ''विशाल'' भारत के सपादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी म्रादि सज्जनो को ब्राह्मण समभते है या नही, पर इन सज्जनो ने उन कहानियो को छापते समय जरा भी ग्रापत्ति न की थी। वे उन कहानियो को ग्रापत्ति जनक समभते. तो कदापि न छापते। हम उनका गला तो न दबा सकते थे। मुरौग्रत मे पडकर भी म्रादमी भ्रपने धार्मिक विश्वास को तो नही त्याग सकता । ये कहानियाँ उन महानुभावो ने इसीलिए छापी, कि वे भी हिन्दू-समाज को टके-पथियो के जाल से निकालना चाहते हैं, वे ब्राह्मण होते हुए भी इस ब्राह्मण जाति को बदनाम करनेवाले जीवो का समाज पर प्रभुत्व नही देखना चाहते । हमारा खयाल है कि टकेपंथियो से जितनी लज्जा उन्हें भाती होगी, उतनो दूसरे समदायों को नहीं भा । सकती, क्यों कि यह धर्मों पजीवी दल , श्रपने को ब्राह्मण कहता है। हम कायस्थ कुल मे उत्पन्न हुए है श्रौर श्रभी तक उस सस्कार को न मिटा सकने के कारण किसी कायस्थ को चोरी करते या रिश्वत लेते देख कर लज्जित होते है। ब्राह्मण क्या इसे पसन्द कर सकता है, कि उसी समुदाय के ग्रसस्य प्राणी भीख माँग कर, भोले-भाले हिन्दुश्रो को ठगकर, बात-बात मे पैसे वसूल करके, निर्लज्जता के साथ अपने धर्मात्मापन का ढोग करते फिरे। यह जीवन व्यवसाय जन्ही को पसन्द श्रा सकता है, जो खुद उसमे लिप्त है और वह भी उसी वक्त तक, जब तक कि उनकी अध स्वार्थ-भावना प्रचड है और भीतर की आँखे बन्द है। श्रांखे खुलते ही वह उस व्यवसाय श्रौर उस जीवन से घृणा करने लगेगे। हम ऐसे सज्जनो को जानते है, जो पुरोहितकुल मे पैदा हुए, पर शिचा प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें वह टकापथपन इतना जघन्य जान पड़ा कि उन्होने लाखो रुपये साल की आमदनी पर लात मार कर स्कुल मे अध्यापक होना स्वीकार कर लिया। ग्राज भी कुलीन ब्राह्मण पुरोहितपन और पुजारीपन को त्याज्य समभता है और किसी दशा मे भी यह निकृष्ट जीवन ग्रगीकार न करेगा । ब्राह्मण वह है, जो निस्पृह हो, त्यागी हो श्रौर सत्यवादी हो। सच्चे ब्राह्मण (महात्मा गांधी है, म० मालवीय जी है, नेहरू है, स० पटेल है, स्वामी श्रद्धानन्द है। वह नहीं जो प्रात:काल ग्रापके द्वार ग्राकर करताल बजाते हुए-"निर्मलपुत्र देहि भगवान्" की हांक लगाने लगते है, या गनेश-पुजा श्रीर गौरी पुजा श्रीर श्रन्लम-गल्लम पुजा पर यजमानो से पैसे रखाते है, या गगा मे स्नान करनेवालो सेः दिखा वसूल करते हैं, या विद्वान् होकर ठाकुर जी श्रीर ठकुराइन जी के शृंगार में श्रपना कौशल दिखाते हैं, या मन्दिरों में मखमली गाव तिकये लगाये वेश्याश्रों का नृत्य देखकर भगवान् से लौ लगाते हैं। हिन्दू बालक जब से धरती पर श्राता है श्रौर जब तक वह धरती से प्रस्थान नहीं कर जाता, इसी श्रंधविश्वास श्रौर श्रज्ञान के चक्कर में सम्मोहित पड़ा रहता है। श्रौर नाना प्रकार के दृष्टातों से मनगढत-िकस्से कहा नियों से, पुग्य श्रौर धर्म के गोरख-धन्धों से, स्वर्ग श्रौर नरक की मिथ्या कल्पनाश्रों से, वह उपजोवों दल उनकी सम्मोहनावस्था को बनाये रखता है। श्रौर उनकी वकालत करते हैं हमारे कुशल पत्रकार "निर्मल" जी, को राष्ट्रवादों है। राष्ट्रवाद ऐसे उपजीवों समाज को घातक समभता है, श्रौर समाजवाद में तो उसके लिए स्थान ही नहीं। श्रौर हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गध तक न होगी, वह हमारे श्रीमको श्रौर किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्म होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न चित्रया। उसमें सभी भारतवासी होगे, सभी ब्राह्म होगे, या सभी हरिजन होगे।

कुछ मित्रो की यह राय हो सकती है कि माना टकेपथी समाज निकृष्ट है, त्याज्य है, पाखडी है, लेकिन, तुम उसकी निन्दा क्यो करते हो, उसके प्रति घृणा क्यो फैलाते हो, उसके प्रति प्रेम और सहानुभृति क्यो नही दिखलाते, व्युणा तो उसे और भी दुराग्रही बना देती है श्रौर फिर उसके सुधार की सभावना भी नहीं रहती। इसके उत्तर मे हमारा यही नम्र निवेदन है कि हम किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वेष नही. हम अगर टकेपथीपन का उपहास करते है, तो जहाँ हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि समाज मे से ऊँच-नीच, पवित्र-ग्रपवित्र का ढोग मिटावे, वहाँ दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि टकेपिथयो के सामने उनका वास्तविक और कुछ प्रतिरजित चित्र रक्खे, जिसमे उन्हे अपने व्यवसाय, अपनी धृर्तता, अपने पाखंड से घृणा और लज्जा उत्पन्न हो, और वे उनका परित्याग कर ईमानदारी ग्रौर सफाई की जिन्दगी बसर करे श्रौर ग्रन्थकार की जगह प्रकाश के स्वयसेवक बन जायें। "ब्रह्मभोज" ग्रीर "सत्याग्रह" नामक कहानियो ही को देखिये, जिन पर "निर्मल" जी को श्रापत्ति है। उन्हे पढ कर क्या यह इच्छा होती है कि चौबे जी या पिडत जी का ग्रहित किया जाय ? हमने चेष्टा की है कि पाठक के मन मे उनके प्रति द्वेष न उत्पन्न हो, हाँ, परिहास-द्वारा उनकी मनोवृत्ति दिखायी है। ऐसे चौबो को देखना हो, तो काशी या वृन्दाबन मे देखिए श्रीर ऐसे पडितो को देखना हो तो, तो वर्णाश्रम स्वराज्य सघ मे चले जाइये, और यदि निर्मल जी पहले ही उस धर्मात्मा दल मे नही जा मिले है, तो ग्रब उन्हे चटपट उस दल मे जा मिलना चाहिए, क्योकि वहाँ उन्हीं की मनोवृत्ति के महानुभाव मिलेंगे। श्रौर वहाँ उन्हें मोटेराम जी के बहुत से भाई-बन्ध मिल जायेंगे, जो उनसे कही बड़े सत्याग्रही होगे। हमने कभी इस समुदाय की पोल खोलने की चेष्टा नहीं की, केवल मीठी चुटिकियों से और फुसफुसे परिहास से काम लिया. हालाँकि जरूरत थी बर्नार्डशा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की, जो घन के से चोट लगाता है।

निर्मल जी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि ग्राज के पचास साल बाद के लोग जो हमारी रचनाएँ पढेगे, उनके सामने ब्राह्मण समाज का कैसा चित्र होगा और वे हिन्दू-समाज से कितने विरक्त हो जायेगे। हम पछते है महात्मा गाधी के हरिजन आन्दोलन को लोग आज के एक-हजार साल के बाद क्या समभेगे ? यही कि हरिजनो को ऊँची जाति के हिन्दुग्रो ने कूचल रखा था। हमारे लेखो से भी ग्राज के पचास साल बाद लोग यही समभोगे कि उस समय हिन्दू-समाज मे इसी तरह के पुजारियो, पुरोहितो, पड़ो, पाखडियो ग्रौर टकेपथियो का राज था ग्रौर कुछ लोग उनके इस राज को उखाड फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे। निर्मल जी इस समदाय को बाह्मण कहे, हम नही कह सकते। हम तो उसे पाखंडी समाज कहते है, जो ग्रब निर्लज्जता की पराकाष्टा तक पहुँच चका है। ऐतिहासिक सत्य चप-चप करने से नही दब सकता। साहित्य प्रपने समय का इतिहास होता है, इतिहास से कही अधिक सत्य। इसमे शर्माने की बात अवश्य है कि हमारा हिन्द-समाज क्यो ऐसा गिरा हम्रा है और क्यो म्रांखे बन्द करके धूर्तों को भ्रपना पेशवा मान रहा है और क्यो हमारी जाति का एक अग पाखड को अपनी जीविका का साधन बनाये हुए है, लेकिन केवल शर्माने से तो काम नही चलता। इस अधोगित की दशा सुवार करना है। इसके प्रति घुणा फैलाइये, प्रेम फैलाइये, उपहास कीजिए या निन्दा कीजिए सब जायज है और केवल हिन्द्-समाज के द्ष्टिकोण से ही नही जायज है. उस समदाय के दिष्टकोण से भी जायज है, जो मफ्तखोरी, पाखड और अन्धिवश्वास में अपनी ग्रात्मा का पतन कर रहा है और अपने साथ हिन्द्-जाति को डुबाये डालता है। हमने भाने गल्यों में इस पाखड़ी समदाय का यथार्थ रूप नहीं दिखाया है, वह उससे कही पतित है, उसकी सच्ची दशा हम लिखे, तो शायद निर्मल जी को तो न भ्राश्चर्य होगा, क्योंकि वह उसी समुदाय के एक व्यक्ति है, लेकिन हिन्द्-समाज की जरूर आँखे खल जायेगी, मगर यह हमारी कमजोरी है कि हम बहुत-सी बातें जानते हुए भी उनके लिखने का माहस नही रखते ग्रीर भ्रपने प्राणो का भय भी है, क्योंकि यह समुदाय कुछ भी कर सकता है। शायद इस साम्प्रदायिक प्रसंग को इसीलिए उठाया भी जा रहा है कि पंडो भौर परोहितो को हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया जाय।

निर्मल जी ने हमे "श्रादर्शवाद" श्रौर कला के विषय मे भी कुछ उपदेश देने की कृपा की है, पर हम यह उपदेश ऐसी से ले चुके है, जो उनसे कही ऊँचे हैं। श्रादर्शवाद इसे नहीं कहते कि अपने समाज में जो बुराइयाँ हो, उनके सुधार के बदले उन पर परदा डालने की चेष्टा की जाय, या समाज को एक लुटेरे समुदाय के हाथों लुटते देखकर जबान बन्द कर ली जाय। श्रादर्शवाद का जीता-जागता उदाहरण हरिजन-श्रान्दोलन हमारी श्राँखों के सामने हैं। निर्मल जी जबान में तो इस श्रान्दोलन के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में घुसकर देखा जाय, श्रो मन्दिरों का खुलना

स्रौर मन्दिरों के ठेकेदारों के प्रभुत्व का मिटना, उन्हें जहर ही लग रहा होगा, मगर बेचारे मजबूर है, क्या करें ?

निर्मल जी हमे बाह्मण द्वेषी बता कर सन्तुष्ट नही हए । उन्होने हमे हिन्द द्रोही भी सिद्ध किया है, क्योंकि हमने अपनी रचनाओं में मुसलमानों को अच्छे रूप में दिखाया है। तो क्या ग्राप चाहते है, हम मुसलमानो को भी उसी तरह चित्रित करे, जिस तरह पुरोहितो श्रौर पाखंडियो को करते है ? हमारी समक्त मे मुसलमानो से हिन्द जाति को उसकी शताश हानि नही पहुँची है, जितनी इन पाखडियो के हाथो पहुँची भ्रीर पहुँच रही है। मुमलमान हिन्दू को अपना शिकार नहीं समभता, उसकी जेब से घोखा देकर श्रीर ग्रश्रद्धा का जादू फैलाकर कुछ ऐठने की फिक्र नहीं करता। फिर भी मुसलमानो को मुफसे शिकायत है कि मैने उनका विकृत रूप खीचा है। हम ऐसे मुसलमान मित्रो के ख़त दिखा सकते है, जिन्होने हमारी कहानियो मे मुसलमानो के प्रति श्रन्याय दिखाया है। हमारा म्रादर्श सदैव से यह रहा है कि जहाँ धूर्तता भीर पाखड भीर मवलो द्वारा निर्वलो पर ग्रत्याचार देखो, उसको समाज के सामने रखो, चाहे हिन्दू हो, पडित हो, बाबू हो, मुसलमान हो, या कोई हो। इसलिए हमारी कहानियों में म्रापको पदाधिकारी, महाजन, वकील भौर पुजारी गरीबो का खुन चूसते हुए मिलेगे, स्रोर गरीब किसान, मजदूर, अछुत श्रीर दरिद्र उनके श्राघात सहकर भी श्रपने धर्म श्रीर मनुष्यता को हाथ से न जाने देगे, क्योंकि हमने उन्हीं में सबसे ज्यादा सच्चाई और सेवा भाव पाया है। और यह हमारा दृढ विश्वास है कि जब तक यह साम् विकता श्रीर साम्प्रदायिकता श्रीर यह श्रन्थविश्वास हम में से दूर न होगा, जब तक समाज को पाखड से मुक्त न कर लेगे, तब तक हमारा उद्धार न होगा। हमारा स्वराज्य केवल विदेशी जुए से अपने को मुक्त करना नहीं है, बल्कि हम सामाजिक जुए से भी, इस पाखंडी जुए से भी, जो विदेशी शासन से कही घातक है, श्रीर हमे आश्चर्य होता है कि निर्मल जी श्रौर उनको मनोवृत्ति के श्रन्य सज्जन कैसे इस पुरोहिती शासन का समर्थन कर सकते है। उन्हे खुद इस पुरोहितपन को मिटाना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रवादी है। ग्रगर कोई ब्राह्मण, कायस्थो के करारदाद की, उनके मिदरा सेवन की, या उनकी श्रन्य बुराइयो की निन्दा करे, तो मभे जराभी बुरा न लगेगा। मैने खुद इन बुराइयो की श्रोर समाज को मुखातिब किया है। कोई हमारी बुराई दिखाये श्रीर हमदर्दी से दिखाये, तो हमे बुरा लगने या दाँत किटिकटाने का कोई कारण नही हो सकता। मिस मेयो ने जो बुराइयाँ दिखायी थी उनमे उसका द्वित मनोभाव था। वह भारतीयो को स्वराज्य के अयोग्य सिद्ध करने के लिए-प्रमाण खोज रही थी। क्या निर्मल जी मुक्ते भी ब्राह्मण-द्रोही, हिन्दू-द्रोही की तरह स्वराज्य-द्रोही भी समभते हैं ?

श्रन्त में मैं अपने मित्र निर्मल जी से बडी नम्रता के साथ निवेदन करूँगा, कि पुरोहितों के प्रभुत्व के दिन श्रब बहुत थोड़े रह गये हैं श्रौर समाज श्रौर राष्ट्र की भलाई

इसी में है कि जाित से यह भेद-भाव, यह एकागी प्रभुत्व यह खून चूसने की प्रवृत्ति मिटायी जाय, क्यों कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्णव्यवस्था, ऊँच-नीच के भेद श्रीर धार्मिक पाखड की जड खोदना है। इस तरह के लेखों से श्रापको श्रापके पुरोहित भाई चाहे श्रपना हीरो समभे श्रीर मंदिर के महन्तो श्रीर पुजारियों की श्राप पर कृपा हो जाय, लेकिन राष्ट्रीयता को हािन पहुँचती है श्रीर श्राप राष्ट्र-प्रेमियों की दृष्टि में गिर जाते है। श्राप यह बाह्मण समुदाय की सेवा नहीं, उसका श्रपमान कर रहे हैं।

**प्रजनवरी १६३४** 

## बिहार मंदिर सम्मेलन

बिहार मे हिन्दू-धर्म के ठेकेदारों ने अपने सम्मेलन में हरिजनों के मंदिर प्रवेश का खूब जोरों के साथ विरोध किया और स्व॰ महारानी विक्टोरिया के धार्मिक निष्पचता की घोषणा की दुहाई दी। हिन्दू धर्म तो यह कहता है कि प्राणीमात्र में परमात्मा का वास है, सर्वात्मवाद का इतना ऊँचा आदर्श और किसी धर्म ने भी उप-स्थित नहीं किया, मगर मुसलमानों में तो मेहतर भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ सकता है, और यहाँ समाज का एक बड़ा भाग मिदरों से बहिष्कृत किया जाता है। समाज का जो अग बड़ी से बड़ी सेवा करता है, वह तो अछूत है, और जो तिलक लगा-कर मुफ्त का माल उड़ाते हैं वह समाज के श्रेष्ठ अग है। यह व्यवस्था हिन्दू धर्म को कलकित करनेवाली है और हिन्दू समाज इस अनीति को अब सहन नहीं कर सकता। २६ जनवरी १६३४

## काशी में मंदिर प्रवेश बिल का समर्थन

वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ को यह सुनकर ग्राश्चर्य होगा कि काशी जैसे सनातनी केन्द्र में भी हरिजनों के मदिर प्रवेश बिल की विजय हुई। उस दिन दीवानी बार ऐसोसियेशन में इस प्रश्न पर दो घटे तक विचार हुआ और यद्यपि एसोसियेशन में विरोधियों की संख्या काफी थी, लेकिन कई ब्राह्मण सज्जन्में ने बिल के पच्च में राय देकर विरोधियों को पस्त कर दिया। केवल बाइस राये विरोध में ग्रायी और पच्च में सैतीस रायें। काशी का यह निर्णय साफ बतला रहा है कि शिचित वर्ग इस बिल का समर्थक है। विरोधियों में थोडे से कट्टरपथी पोप रह गये हैं, यह भीख माँगनेवाले पंडित, या

केवल वह लोग जो इस विरोध से भी कुछ दिकयानूसी धर्मीभिमानी सेठ साहूकारी को उल्लूबना सकते हैं।

१६ मार्च १६३३

## इस हिमाक़त की भी कोई हद है?

छूत-छात और जात-पाँत का भेद हिन्दू समाज मे इतना बद्धमूल हो गया है, कि शायद उसका सर्वनाश करके ही छोडे। खबर है कि किसी स्थान मे एक कुलीन हिन्दू स्त्री कुएँ पर पानी भरने गयी। सयोगवश कुएँ मे गिर पडी। बहुत से लोग तुरन्त कुएँ पर जमा हो गये और उस औरत को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे, मगर किसी मे इतना साहस न था कि कुएँ मे उतर जाता। वहाँ कई हरिजन भी जमा हो गये थे। वे कुएँ मे जाकर उस स्त्री को निकाल लाने को तैयार हुए, लेकिन हरिजन कुएँ मे कैसे जा सकता था। पानी अपवित्र हो जाता। नतीजा यह हुआ कि अभागिनी स्त्री कुएँ मे मर गयी।

क्या छूत का भूत कभी हमारे मिर से न उतरेगा ?

१४ मई १६३४



# किसान-मजूर

## नयी परिस्थिति में जमींदारों का कर्तव्य

हाल में हिज एक्सेलेसी गवर्नर ने बहराइच का दौरा किया था। वहाँ ताल्लुक-दार एसोसिएशन ने श्रीमान की सेवा मे एक एड्रेस पेश किया। उस एड्रेस मे कहा गया था कि प्रान्त मे काउसिल आफ स्टेट की तरह एक दसरा चेम्बर बनाया जाय और जमीदारों की रचा के लिए उन्हें अलग काफी मताधिकार दिया जाय। गवर्नर साहब ने इस एड्रेस का जवाब देते हुए ताल्लकेदारों को जो उपदेश दिया. श्राशा है, उस पर उन सज्जनो ने ठडे दिल से विचार किया होगा श्रीर भविष्य मे वे उसका व्यवहार करेंगे। गवर्नर साहब ने बहुत ठीक कहा कि किसानो पर जमीदारो का जितना प्रभाव है, उतना श्रीर किसी का नहीं हो सकता । उन्हें स्वरिचत जगहों पर भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि साधारण कानून सभा में स्वरिचत जगहों पर बराबर हमले होते रहेंगे श्रीर बहत दिन तक इन हमलो को रोकना कठिन हो जायगा, मगर ग्रडचन तो यही है कि हमारे जमीदारो श्रौर ताल्लुकेदारो ने श्रपनो स्वार्थांधता श्रौर विलासिता तथा श्रभिमान में पड़कर इस प्रभाव को खो दिया है और ग्रब उनका मुँह नही है कि साधारख सभा मे प्रवेश पाने के लिए, वह अपने असामियों पर भरोसा कर सके। अगर हमारे जमीदार विचारशील होते और समभते कि वह जो चैन कर रहे है वह असामियो की बदौलत, भीर उन असामियों के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी है, तो असामी उनसे विद्रोह क्यों करते । भ्रगर जमीदारो का बस चलता. तो ग्रसामियो की दशा इससे भी गयी बीती होती। यह तो कौंसिलो के उद्योग का नतीजा है, कि जमीदारों के हाथ एक हद तक बाँघ दिये गये है ग्रीर कृषको को भी कुछ ग्रधिकार मिल गये है। ग्रगर भूपितयो का भ्रागे भी वही व्यवहार रहा, तो वास्तव मे भविष्य उनके लिए ग्रन्धकार-मय है। जैसा गवर्नर महोदय ने फरमाया है-जमीदारो को अपने ही सद्व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कृत्रिम साधनों से चाहे थोड़े दिनों उनकी रचा की जा सके, स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। उसी तरह से, जैसे पिथक को लाठी से कुछ सहारा चाहे मिल

### ज़मींदारों की जायदाद की रक्षा

कृषको की तरह कितने ही जमीदार भी कर्जदार है। छोटे-छोटे जमीदारो का तो कहना ही क्या, श्रकसर बड़े-बड़े जमीदार भी, जो लाखो रुपये मालगुजारी ग्रदा करते हैं, कर्ज के बोफ से दबे हुए है। जमीदारों और काश्तकारों में अन्तर यही है कि काश्तकार मेहनत करके भी कर्जदार है, पर जमीदार केवल अपनी फिज्लखर्ची और विलासिता के कारण कर्जदार है। बड़े जमीदार का तो कहना ही क्या, पाइयो के जमीदार भी जमीदारी की शान में अपने हाथ से कोई काम करना पसंद नही करते। उनकी गुजर छीन-ऋपट से होती है। श्रब सरकार बंदेलखड श्रोर पंजाब की तरह इस प्रात मे भी जमीदारो की जायदाद की रचा के लिए कानून बनाने का विचार कर रही है। पराने खानदानी जमीदारों के विषय में सरकार का ख्याल है कि उन्हें अपने असा-भियो से स्नेह होता है और वे जमीदारी के काम मे निपुण होते हैं। पर उन्ही 'जमीदारों में बहुत ऐसे हैं, जिनका श्रिधकाश जीवन नगरों की विलासिता में व्यतीत होता है। उन्हें अपनी प्रजा से केवल इतना सम्बन्ध है कि प्रजा उनकी सीधी, बेजबान, दुधार गाय है। उनका काम केवल गाय का दूध दूह लेना है। गाय को भूसा खली भी मिलता है या नही, इसकी उन्हे बिलकुल चिन्ता नहीं होती। कितने ही तो अपने इलाके का दर्शन तक नहीं करते। मस्तार उन्हें रुपये देता जाय, बस, और उनसे प्रजा के सूख दू ख <sup>1</sup>से प्रयोजन नहीं । ऐसे जमीदारों की रचा करके सरकार उनकी विलासी मनोवृत्ति को 'भीर भी प्रोत्साहित करेगी। मभी जो थोडी बहुत फिक्र उन्हें है, वह भी जाती रहेगी। 'सरकारी नौकरियाँ क्या उन्ही लोगो को दी जाती है, जो पुश्त दर पुश्त से सरकारी ्नोकरी करते चले श्राये है, जिनका यही खानदानी पेशा है ? श्रगर ऐसा नही है, तो 'सरकार को अब किसी विशेष सम्प्रदाय की रचा करने की क्या जरूरत है ? जो समय की प्रगति के ग्रनुसार नही चल सकते, समय उनकी रचा नही कर सकता। फिर यह कानन बनाकर यहाँ की आबादी को "कृषक" और "अकृषक" दो भागो मे बाँटना पडेगा । मगर यहाँ घोर भ्रन्याय हो जाने का भय है, क्योंकि साहकार या दूसरे धनवानो की कोई विशेष जाति नही होती। कुरमी, काछी, ब्राह्मण, चत्री सभी लेन-देन करते हैं। कही ब्राह्मण महाजन है, कही श्रसामी। मुसलमानो में जातें नहीं है, इसलिए सभी मसलमानो को कृषक जाति में रखना पडेगा श्रीर इस तरह वह बात दूर न होगी, जो सरकार की इच्छा है। पुराना जमीदार प्रजा पर धाक जमा लेने के कारण उससे कही ज्यादा सख्ती करता है। जितनी वह नया जमीदार करेगा, जिसे प्रजा से मेल-जोल बढाना है। ग्रतएव हम ऐसे कानून की जरूरत नहीं समभते।

१२ अक्टूबर १६३२

### किसानों की कर्ज़ा कमेटी के प्रस्ताव

कौन नही जानता कि भारत के किसान बुरी तरह कर्ज़ के नीचे दबे हुए है। उनका प्राय सभी काम कर्ज से ही चनता है। बोज वह सूद पर लेते है और एक का डेढ भ्रदा करते है। कपडा या तो वह बजाज से उधार लेते है या पठानो से। बैल भी वह प्राय फेरी करनेवाले व्यापारियों से उधार ही लिया करते हैं। शादी-गमी, तीर्थ-व्रत मे तो अपनी सम्मान-रचा के लिए उन्हें कर्ज लेना ही पडता है। और इस कर्ज का सुद कम से कम पच्चीस रुपये सालाना है, ज्यादा की कोई सीमा नही, चालीस पचास रु फी सदी तक हो जाता है। ग्रोर गरीब किसान एक बार कर्ज लेकर फिर उऋण नहीं हो सकता। सूद भी नहीं अदा कर पाता, मूल का तो कहना ही क्या। और यही कर्ज वह विरासत मे अपने पुत्रो पर छोड जाता है। कितने जमीदार श्रोर साहकार किसानो या किसान मजुरो को सौ पचास ६० उधार देकर उनसे यावज्जीवन मजुदूरी कराते रहते है। केवल उन्हे जिन्दा रहने के लिए कुछ ग्रनाज रोज दे दिया करते है। वेतन । सुद मे कटता रहता है। ग्रक्सर तो ऐसा होता है कि किसान की पैदावार खलिहान मे ही साफ हो जाती है। जमीदार ने अपना लगान वसूल कर लिया, साहकारो ने अपनी बाकी. किसान हाथ फाडकर ग्रपनी तकदीर को रोता हुग्रा घर जाता है श्रीर पहले ही दिन से फिर कर्ज लेना शुरू करता है। यह हाल तो उस वक्त था, जब जिस तेज थी भीर किसानो के हाथ मे थोडे-बहुत रुपये आ जाते थे। आजकल तो गरीब को रुपये के दर्शन ही नही होते । जमीदार ग्रीर सरकार का भी दोष नही । जमीदार ग्रसामियो से लगान न वसूल करे, तो भ्या खुद खाय श्रौर क्या सरकार को दे। साहकार अपना बाकी न वसूल करे, तो तबाह ही हो जाय। श्रतएव कुछ दिन हुए सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की एक कमेटी नियक्त की थी. जिसकी नामावली देखने से मालुम होता है कि उसमे सभी विचारों के महानुभाव थे-जमीदार, ग्रर्थ विशेषज्ञ, राज कर्मचारो, काउसिल के मेम्बर । कमेटी ने कई महीने के विचार के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमे कृषकों को साहूकारो से बचाने के लिए कई सिफारिशी प्रस्ताव दिये गये है। उनमे से मुख्य ये है—

१—पंचायती बोर्ड कायम किये जायें। ग्रसामी ग्रौर साहूकार दोनो मिलकर तीन या पाँच या सात पंचो की एक पंचायत चुन ले। पाँच सौ ६० तक के लेन देन के मुग्रामले इसी पचायत द्वारा तय कर दिये जाया करें। कोई ग्रदालत इतनी रकम तक के मुग्रामले को सुनवाई न करे, जब तक पचायत यह न कह दे कि वह इस मामले का निपटारा नहीं कर सकती। अगर दोनों फरीक चाहे, तो एक ही पंच द्वारा मुग्रामले को तय कर सकत हैं।

२—सूद की हद बाँध दी जाय। एक ऐसा एकट पास कर दिया जाय कि कृषक असामी अदालत से अपने हिसाब की नकल की दर्खास्त कर सके। अदालत यह हिसाब तैयार करते समय सूद की दर अधिक देखें, तो शुरू से उसकी तरमीम कर दे। जमानती कर्ज पर नौ फी सदी और गैर जमानती कर्ज पर पन्द्रह फी सदी सूद लगा दे। परिस्थिति पर विचार करके सूद की दर बारह और अट्टारह फी सदी तक बढायी जा सकती है। मियाद पर विसन न वसूल होने पर अदालत सब रुपये को एकबारगी चुकाये जाने का हुक्म दे सकतो है।

३—हरएक महाजन को ठीक-ठीक हिसाब रखने के लिए मजबूर किया जाय और इस हिसाब की नकल ग्रसामी को हर छठे महीने दे दी जाय। ग्रगर महाजन इस शर्त को पूरा न करे, तो उसका पूरा सूद या उसका कोई भाग नाजायज करार दिया जाय। महाजन हरेक वसूली की लिखी हुई रसीद दे वर्ना उसे सजा दी जाय। ग्रसल उतना ही दर्ज किया जाय, जितना वास्तव मे दिया गया हो, नजराना, या खर्चा, या जुर्माना के नाम से ग्रसल मे बेशी करना जुर्म करार दिया जाय।

४ — खेती की दैदावार या काश्त की जमीन पर, अगर उसका लगान पाँच सौ रु० से अधिक न हो, डिग्रियो की तामील अदालतो द्वारा न होकर कलक्टर द्वारा करायी जाय। कोई डिग्री चार फस्लो से ज्यादा पर न करायी जाय, और यह जरूरी नहीं है कि चारो फसले लगातार हो।

पू—कोई कृषक ग्रसामी कर्ज की डिग्री के लिए गिरफ्तार न किया जाय, इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद किसी ऋ एा का मूल जो एक महाजन किसी ग्रसामी से उसकी जाथदाद या फसल कुर्क करके वसूल कर सकता है, इस तरह होगा—

जमीदार से— भालगुजारी का दस गुना शरहमुश्रदयम या दखीलकार से— लगान का दस गुना गैर दखीलकार से— लगान का पाँच गुना सिक्मी से — लगान का तिगुना

६— किसी श्रसामी पर म्पये दिलवाने का दावा उसी जिले मे होगा, जिसमें वह रहता है या जहाँ उसे रुपया दिया गया।

बेग बीस महीने के भीतर जब श्रसामी चाहे सूद के साथ श्रदा कर सकता है।

७—गैर दखीलकार काश्तकारों को श्रपनी जमीन रेहन रखने का हक दे दिया
जाय।

प्राचन कर दिया जाय और उन पर लगान
 यामालगुजारी न बढायी जाय !

६ — फेरी करनेवाले महाजनो को किसी खास परगना या म्युनिसिपैलिटी में लेन-देन करने या कपडा बेचने के लिए लेसंस दिया जाय, जो पहले पचास र० फी म्रादमी होगा भौर दस र० फीस देकर हर साल बदला जा सकेगा।

१२ अक्टूबर १६३२

## आराज़ी की चकबन्दी

हमारे किसानो को जहाँ और कितनी ही कठिनाइयो का सामना करना पडता है, वहाँ उनके खेतो का दूर-दूर ग्रीर गाँव की भिन्त-भिन्न दिशाग्रो मे होना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ग्रधिकतर किसानों के पास दो-ढाई बीघे से ज्यादा नहीं होता, श्रीर उसमे भी पाँच बिस्वे गाँव के पूर्व है, तो दस बिस्वे गाँव के पश्चिम, दस बिस्वे उत्तर, तो पाँच बिस्वे दिक्खन । पाँच बिस्वे को जोतकर उसे हल बैल लिये मील भर चलना पडता है, तब कही दूसरा खेत मिलता है। सिंचाई, निराई, बुग्राई सभी क्रियाग्री मे यही हाल होता है। इस तरह उसका बहुत-सा समय नष्ट हो जाता है। न वह कुँए बनवा सकता है, न बाडे खीच सकता है, न फसल की रखवाली कर सकता है। इस सस्ती के समय इस बाधा को दूर करना अनिवार्य हो गया है। पंजाब मे तो वहाँ की प्रान्तीय सरकार ने इस विषय में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन हमारा प्रात श्रभी मीठी नीद सो रहा है। मि० मेहता ने दो जिलो मे चकबन्दी का ग्रायोजन किया था, पर ऊपर से कोई ताकीद न होने के कारण उसमे कूछ ज्यादा सफलता न हुई, और उन दो-एक जिलो को छोड़कर भौर कही उसकी चर्चा तक न हुई। हुई की बात है कि रायसाहब बाबू मान रूपन एम० एल० सी० ने लीडर मे एक पत्र लिखकर जनता श्रीर सरकार का घ्यान इस श्रोर खीचने की चेष्टा की है। कृषि विषय के ग्रन्य सुघारो के लिए रुपये और समय और शिचा को जहरत है, लेकिन इस स्वार के लिए तो सर-कार को एक पैसा भी न खर्च करना पडेगा। थोडी-सी तवज्जह से किसानो को बहुत बडा फायदा हो जायगा श्रीर हमे विश्वास है कि पैदावार भी ।बढ जायगी । जैसा उक्त रायसाहव ने कहा है. गाँव की जमीन को मिट्टी के हिसाब से दो-तीन टुकडो मे बाँटना पडेगा, बलुग्ना, काली मिट्टी, ककरीली म्रादि । इसके बाद गोइड ( म्राबादी के निकट ) ग्रौर पाही ( ग्राबादी से दूर ) का विचार करके हरेक किसान को जमीन बाँट दी जायगी । जमीन की पैदावार का भी लिहाज रखना पडेगा । सोलह ग्राने पैदा-बार की जमीन के एक बीचे के बदले मे आठ आने पैदावार के दो बीचे मिल जायेंगे। पैदावार का तख्मीना करते समय, तालाब, सडक ग्रादि के सामीप्य पर भी घ्यान रखना पड़ेगा, जिसमे किसी किसान की हकतलफी न हो। गाँववालो की पंचायत की सलाह से तखमीने का ग्रफसर । बँटवारा कर देगा। किसानो को तो लाभ होगा ही, सरकार को भी लाभ होगा। पटवारियो का काम बहुत हलका हो जायगा, ग्रौर वह जमीन, जो मेडो से घिरी हुई है ग्रौर जिसके बारे में हमेशा किसानो के भगडे होते रहते हैं, खेत में मिल जायगी। हमने इस विषय में कृषको से जो बातचीत की हैं, उससे मालूम होता है कि वे इस सुधार का स्वागत करने को तैयार है, यदि इससे उनका नुकसान न हो। जब तक चकबन्दी न की जायगी, कृषि में कोई सुधार न होगा, न नयी जिन्से पैदा की जा सकेगी। कृषि की उन्नति की यह पहली सीढी है ग्रौर हमें ग्राशा है, सरकार इसे हाथ में लेने में देर न करेगी।

१६ प्रक्टूबर १६३२

### हतभागे किसान

भारत के श्रस्सी की सदी श्रादमी खेती करते है। कई की सदी वह है जो श्रपनी जीविका के लिए किसानो के मुहताज है, जैसे गाँव के बढई, लुहार ग्रादि । राष्ट्र के हाथ मे जो कुछ विभृति है, वह इन्ही किसानो धौर मजदूरो की मेहनत का सदका है। हमारे स्कुल और विद्यालय, हमारी पुलिस और फीज, हमारी श्रदालतें और कचहरियां, सब उन्ही की कमायी के बल पर चलती हैं, लेकिन वहीं जो राष्ट्र के ग्रन्न ग्रीर वस्त्रदाता है, भर पेट मन्न को तरसते है, जाडे-पाले में ठिठुरते हैं और मिनखयों की तरह मरते है। कोई जमाना था जब गाँव के लोग अपने डील-डौल, बल-पौरुष के लिए मशहर थे । जब गाँवों में दूध-घी की इफरात थी। जब गाँव के लोग दीर्घजीवी होते थे। जब देहात की जलवायु स्वास्थ्यकर भीर पोषक थी, लेकिन भाज भाप किसी गाँव मे निकल जाइए, ग्रापको खोजने से भी हुष्ट-पुष्ट ग्रादमी न मिलेगा, न किसी की देह पर माँस है न कपडा । मानो चलते-फिरते कंकाल हो । और तो और, उन्हे रहने को स्थान नही है। उनके द्वारो पर खडे होने तक की जगह नहीं, नीची दीवारो पर रक्खी हुई फूस की भोपडियो के ग्रन्दर वह, उसका परिवार, भूसा, लकडी, गाय बैल सब के सब पड़े हुए जीवन के दिन काट रहे है। कोई समय था जब भारत के घन का ससार मे शोहरा था। यहाँ के सोने भौर जवाहरात की चमक से दूर-दूर के कवियो की ग्राँखो मे चकाचौध हो जाती थी, विजेताध्रो के मुँह मे पानी भर आता था, मगर आज वह कपोलकथा मात्र है। आज भारत दरिद्रता और अज्ञान के ऐसे गहरे गढें में गिरा पड़ा है कि उसकी थाह भी नही मिलती । लार्ड कर्जन ने १६०१ में यहाँ की व्यक्तिगत

श्राय का श्रनुमान तीस रू० साल किया था। १६१५ में एक दूसरे हिसाबदौ ने इस श्रनुमान को पनास रू० तक पहुँचाया, श्रौर १६१५ में वह समय था जब योरोपीय महाभारत ने नीजों का मूल्य बहुत बढ़ा दिया था। १६३० में वही हालत फिर हो गयी जो १६०१ में थी श्रौर हिसाब लगाया जाय तो श्राज हमारी व्यक्तिगत श्राय शायद पच्चीस रू० से श्रीक न हो, पर श्राज तक किसी ने किसानों की दशा की श्रोर व्यान नहीं दिया श्रौर उनकी दशा श्राज भी वैसी है जो पहले थी। उनके खेती के श्रौजार, साधन, कृषि-विधि, कर्ज, दरिद्रता सब कुछ पूर्ववत् है।

नहीं यह कहना गलती होगी कि उनको दशा की तरफ किसी ने घ्यान नहीं दिया। सरकार ने समय-समय पर उनकी रचा करने के लिए कानून बनाये है, श्रौर शायद इस तरह के कानून अब तक और ज्यादा बन गये होते यदि जमीदारो की श्रोर से उनका विरोध न हुम्रा होता। म्रब की बार ही छुट के विषय मे जमीदारो ने कम रकावटे नहीं डाली, लेकिन अनुभव से मालूम हो रहा है कि इस नीति से किसानो का विशेष उपकार नही हुमा। इन कानुनो के बगैर सम्भव था, उनकी हालत इससे भी खराब होती । इनसे इतना फायदा तो जरूर हम्रा कि उनकी पतनोन्मुखी प्रगति रुक गयी लेकिन उन्नति के लिए दशाएँ अनुकुल न हो सकी। हमे तो उन्नति के लिए ऐसे विधानो की जरूरत है जो समाज मे विष्लव किये बिना ही काम मे लाये जा सके। हम श्रेणियों में संग्राम नही चाहते । हाँ, इतना अवस्य चाहते हैं कि सरकार और जमीदार दोनो ही इस बात को न भूल जायँ कि किसान भी मनुष्य है, उसे भी रोटी श्रीर कपडा चाहिए, रहने को घर चाहिए, उसके घर मे शादी-गमी के अवसर आते है, उसे भी अपनी बिरादरी मे अपने कुल मर्यादा की रचा करनी पडती है। बीमारी-आरामी औरो की तरह उस पर भी व्याप्त होती है। इसलिए लगान बाँघते समय इस बात का खयाल रखें कि किसान को कम से कम खेती मे इतनी मजुरी तो मिल जाय कि वह ग्रपने बाल-बच्चो का पालन कर सकें। हमारे प्रात मे श्रधिकतर किसान ऐसे है जिनके पास तीन, चार एकड से ज्यादा भूमि नही है। बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसो का है जिनके पास इसकी आधी जमीन भी नहीं है। श्रौर जमाबंदियाँ जितनी ही छोटी होती है, उन पर खेती का खर्च उतना ज्यादा बैठता है। इसलिए जमोन के लगान के दर मे नये सिरे से तरमीम होनी स्रावश्यक है। बेशक उससे जमीदारो की ग्रामदनी कम हो जायगी, श्रीर सरकार को ग्रपने बजट बनाने मे बडी कठिनाई पडेगी, लेकिन किमान के जीवन का ग्रन्य सभी हितों से कही ज्यादा मुल्य है।

किंतु परिस्थितियो को देखते लगान में निकट भविष्य में विशेष कमी नहीं की जा सकती। वास्तव में हालत तो यह है कि छोटे-छोटे किसानों का खेती पर जो खर्च पड रहा है वह भी वसूल नहीं होता, लगान तो दूर की बात है। और मान लिया किसी तरह एक या दो साल डंडे के जोर से लगान वसूल कर लिया गया भी तो क्या। जब

किसान भूखो मर रहा है तो वह दुर्बल श्रीर रुग्ए होगा, खेती मे ज्यादा मेहनत न कर सकेगा श्रीर इसलिए उसकी पैदाबार भी श्रच्छी न होगी। हमे तो परिस्थिति मे कुछ ऐसा परिवर्तन करने की जरूरत है कि किसान सुखी श्रीर स्वस्थ रहे। जमीदार, महाजन धौर सरकार सबकी श्राधिक समृद्धि किसान की श्राधिक दशा के श्रधीन है। ग्रगर उसकी श्राधिक दशा हीन हुई तो दूसरो की भी श्रच्छी नहीं हो सकती। किसी देश के मुशासन की पहचान साधारए जनता की दशा है। थोडे से जमीदार श्रीर महाजन या राजपदा- धिकारियो की सुदशा से राष्ट्र की सुदशा नहीं समभी जा सकती।

किसानो के लिए दूसरी जरूरत ऐसे घरेलू घघो की है जिससे वह अपनी फुरसत के वक्त कुछ कमा सके। यह काम असंगठित रूप से सफल नहीं हो सकता। इसे या तो सहकारी सोसाइटियों के हाथ में दिया जाना चाहिए या सरकार को खुद अपने हाथ में रखकर व्यापार और उद्योग विभाग के द्वारा इसका संचालन कराना चाहिए। एक प्रान्त में बाज ऐसी चीजे हैं जिनकी खपत नहीं है, मगर दूसरे प्रान्तों में उनकी अच्छी खपत हैं। ऐसे उद्योगों का प्रचार किया जाना चाहिए।

खेती की पैदावार बढाने की ग्रोर भी श्रभी तक काफी ध्यान नही दिया गया। सरकार ने श्रभी तक केवल प्रदर्शन ग्रौर प्रचार के सीमा के ग्रन्दर रहना ही उपयुक्त समभा है। ग्रच्छे श्रौजारो, ग्रच्छे बीजो, ग्रच्छी खादो का केवल दिखा देना ही काफी नहीं है। मौ मे दो किसान इस प्रदर्शन से फायदा उठा सकते है। जिनको भोजन का ठिकाना नहीं है, जो नाक तक ऋषा के नीचे दबा हुग्रा है उससे यह ग्राशा नहीं की जा सकती कि वह नयी तरह के बीज या ग्रौजार या खाद खरीदेगा। उसे तो पुरानी लीक में जो भर हटना भी दुस्साहस मालूम होता है। उसमें कोई परीचा करने की, किसी मयी परीचा का जोखिम उठाने की सामध्य नहीं है। उसे तो लागत के दामो यह चीजे किस्तवार ग्रदायगी की शर्त पर दी जानी चाहिए। सरकार के पास इन कामो के लिए हमेशा धन का ग्रमाव रहता है। हमारे विचार में इससे ज्यादा जरूरी मरकार के लिए कोई काम ही नहीं है।

दूसरी जरूरत जमीन की चकबन्दी है। जमीन का बँटवारा इतनी कसरत से हुआ है और हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। दिचाए में सन् १७७१ ई० से श्रौसत जमाबन्दी चालीस एकड की थीं। १६१५ ई० में वह केवल सात एकड रह गयी। बंगाल में तीन एकड है और संयुक्त प्रान्त में केवल डेढ एकड। यह डेढ एकड भी गाँव के चारो दिशाओं में स्थित होता है, इसलिए उसमें बहुत परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। चकबन्दी हो जाने से इतना फायदा होगा कि किसान श्रपने चक को बाड़ों से घेर सकेगा, उसमें कुएँ बनवा सकेगा, खेती की निगरानी कर सकेगा। इससे उसकी उपज में कुछ बढती होने की आशा हो सकती है।

कीडो से भी फसल का अकसर बहुत नुकसान होता है। पिछले साल चूहो ने

कितने खेतो का सफाया कर दिया। कभी लाही ग्राती है, कभी माहो, कभी गेरुई, कभी पितगे। कभी दीमको का खोर होता है, कभी कीडो का। किसानो के पास इन भोतिक बाघाग्रो की कोई दवा नहीं है। कृषि विभाग ने इस विषय मे बहुत कुछ खोज किया है ग्रौर खरूरन है कि उसकी पराचित ग्रनुभूतियाँ किसानो के कानो तक पहुँचायी जायँ। केवल इतना ही नही, उनके द्वारो तक पहुँचायी जायँ, पर यहाँ तो जो कुछ होता है दफ्तरी ढंग से, जो इतना पेचीदा ग्रौर बिलम्बकारी है कि उससे किसानो को फायदा नही होता। यहाँ दफ्तरी ढंग की नही, मिशनरी उद्योग को, खरूरत है। ग्रब तक सरकार ने किसानो के साथ सौतेले लडके का-सा व्यवहार किया है। ग्रब उसे किसानो को ग्रपना जेठा पुत्र समभकर उसके ग्रनुसार ग्रपनी नीति का निर्माण करना पडेगा।

१६ दिसम्बर १६३२

#### हड़ताल

काँग्रेस का क्रियाशील तथा व्यवहारिक ग्रान्दोलन ठंडा-सा पड गया है। इसे चाहे फूस के गट्टर के नीचे चिनगारी सुलगना समिक्ष्ये या सरकार की जीत समिक्ष्ये। पर हमें केवल एक बान की ग्रोर, काँग्रेस के जो भी पदाधिकारी हो, उनका ध्यान दिलाना है। काँग्रेस के पास विशेष साधन न होने के कारण वह सरकार का क्रियात्मक विरोध नहीं कर सकती। ग्रत वह निषेधात्मक विरोध कर रही है। फलत उसे हडताल ऐसी चीजो का बार-बार ग्रावाहन करना पडता है। लाचार ग्रथवा दुर्बल के लिए हडताल करने से उसका महत्व जाता रहता है ग्रोर एक दिन को हडताल का प्रभाव गरीबो पर बहुत ही बुरा पडता है। रोज कुँग्रा खोदने ग्रोर रोज पानी पीनेवालो की तो मरन हो जाती है। ग्रतएव क्या इस प्रकार के कार्यों की मनाही कर दी जावेगी? ग्रब इनका विशेष महत्व भी नही है। हड़ताल के दिन शोक मनाने या प्रार्थना करने के स्थान पर लोग मौज करते है. तमाशे देखते है, ग्रीर कोई विशेष लाभ नही होता।

३० जनवरी १६३३

## ज़बर्द्स्ती

भारतीय किसानो की इस समय जैसी दयनीय दशा है, उमे कोई शब्दो में श्रंकित नहीं कर सकता। उनकी दुर्दशा को वे स्वयं जानते हैं—या उनका भगवान जानता है। जमीदार को समय पर मालगुजारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान चाहिए, खाने के लिए दो मुट्ठो झन्न चाहिए, पहनने के लिए एक चीथडा चाहिए, चाहिए सब कुछ, पर एक और तुषार तथा अति-वृष्टि फसल को चौपट कर रही है, एक और आँधी उनके रहे-सहे खेत को भी अष्ट कर रही है—दूसरी और रोग, प्लेग, हैजा, शीतला उनके नौजवानो को हरी-भरी तथा लहलहाती जवानी मे उसी तरह दुनिया से उठाये लिये चली जा रही है, जिस तरह लहलहाता खेत अभी छ दिन पूर्व के पत्थर—पाले से जल गया। गल्ला पैदा हो रहा है, पर भाव इतना मन्दा है कि कोई दो वक्त भोजन भी नही कर सकता। स्त्री के तन पर जो दो-चार गहने थे, वे साहूकार के पेट से बचकर सरकार की मालगुजारी के पेट मे चले गये। नन्हें बच्चे, जो चीथडा अढिकर जाडा काटते थे, वही अब उनका पिता पहन कर अपने तन की लाज ढेंक रहा है। माता के पास केवल इतना ही वस्त्र है, जितने से वह घूँघट काढ सके—धोती चाहें ठेहने तक ही क्यो न खसक आये।

एक ग्रोर यह दुर्वशा है, दूसरी श्रोर हमारे शासक शिमला, नैनीताल श्रौर उससे भी काम न चला तो लन्दन की हवा खा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि ग्रौर मेम्बर जब तक बड़ी या छोटी कौसिल की मेम्बरी नहीं करते, कडकड़ाती धूप में भी पैदल सड़कों पर भटकते हैं—पर कौंसिल के मेम्बर होते ही तुरंत पहाड पर चल देते हैं श्रौर वहाँ पर दस रुपया रोज का भत्ता पीट लेते हैं। ग्राप चलकर किसानों से पूछिए तो सही, कितने किसानों ने इघर इकट्ठा दस रुपया भी देखा है ? पर नहीं—यह कलियुग है। कर्मयुग है। भाग्य का खेल हैं। किसान ग्राया है, दुनिया की मुसीबतों में सडकर मर जाने के लिए!

एक ग्रोर बडे-बडे जमीदार ग्रपने हित की रचा की सोच रहे है, एक ग्रोर सरकार श्वेत पत्र पर श्वेत खिड्या से कुछ लिख रही है, दूसरी ग्रोर किसानो को केवल
इतना ही मालूम होता है कि उसकी विपत्ति बढती जा रही है। सरकार उसके लिए
बहुत कुछ करने का दम भरती है। पर उसने ग्रभी तक क्या किया। बैक-जाँच-समिति
ने, किसानो को ही दुर्दशा से बचाने के लिए यह सलाह दी थी कि तुरत "लैड मारगेज
बैंक" खुल जावें, जिससे किसानो को साहूकार से बचकर ग्रपनी कृषि की उन्ति के
लिए, ग्रासानी से रुपया मिल सके ग्रौर उसका हाथ-पैर फैले। सरकार ने एक नया
कानून बनाया है जिसका उद्देश्य बहुत ग्रधिक सूद लेनेवालो से गरीबो को बचाना है।
एक निश्चित रकम से ग्रधिक सूद लेनेवाला ग्रपने ग्रासामी को गिरफ्तार नहीं करा
सकेगा। वह ग्रदालत में दावा दायर कर सकता है। इससे भी किसान का कुछ लाभ
होगा, पर कुछ से काम नहीं चल सकता। इस समय तो चारो ग्रोर हाहाकार ही मच
रहा है। यदि किसान की रखा न की गयी तो बडा भयकर ग्रनथं हो सकता है।

राव कृष्णपालिसह युक्त प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर है। दुर्भाग्यवश, तालुकेदारो

तथा जमीदारों के कारण यह कौंसिल जड तथा निस्सार लोगो की संस्था हो रही है, जिसमे किसानो का हित जतना ही कम सोचा जाता है, जितना देश हित। इस कौंसिल मे, कुछ दिलत जाति के भी सदस्य भेजे गये है। इनके एक नेता भी बतलाये जाते हैं। पर, हमने स्वयं केवल यही देखा है कि ये सदस्य सदैव सरकार का—सरकारी प्रस्ताव का साथ देते है। इस प्रकार कौंसिल मे किसान ग्रभागा किसी के घ्यान में भी नहीं ग्राता। यदि कुछ थोडे से सदस्य हृदय से तथा मन से किसानो की सेवा करना चाहते, तो उनकी संख्या बहुत कम है। सी० वाई० चिन्तामिण, कुँवर जगभानिसह, मुशो गदाघरप्रसाद इन्हीं इने-िनने लोगो में से है—ग्रीर इनसे भी ऊपर यदि किसी का नाम लिया जा सकता है, तो वह है ग्रवगढ-नरेश के भाई राव कुष्ण्यालिसह।

राव साहब ने "लीडर" मे हाल ही मे किसानो की दुर्दशा पर एक बडा मर्मस्पर्शी लेख प्रकाशित कराया है। लेख की प्रत्येक पिक्त मे जीवन है। ग्राप लिखते है कि युक्त प्रान्तीय सरकार की किसान-सम्बन्धी नीति केवल "जबर्दस्ती की प्रर्थ-नीति" है। चाहे जैसे हो, मारपीट कर लगान वसूल कर लो—बस, यही एक मात्र घ्येय है। ग्रापके शब्दो मे—

"भारतीय किसान पर जो बोफ लदा हुआ है, उसका यदि ठीक नहीं, तो आशिक अनुमान लगाया जा सकता है। भूमि कर की अत्यधिकता, जमीदार की माल-गुजारी (खुदकाश्त आदि की) साहूकार द्वारा शोषण और अफसरो द्वारा जबर्दस्ती की वसूली, किसान को घोर दरिद्रता में छोड़ देती है और यही दरिद्रता ही उसका भाग्य है।..... इसीलिए इसका निपटारा सूफ नहीं पडता। चाहे क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ हो या विकासवादी, उसे चाहिए कि पहले वह नीव स्थापित करने के लिए घोर परिश्रम कर ले, तब अर्थशास्त्री उस पर कोई नयी इमारत खडी कर सकता है।"

श्रव राजनीतिज्ञ क्या करे—इस विषय मे राव साहब की सलाह बहुत ही उप-युक्त है श्रीर उसी की श्रोर श्रपने देश के नेताश्रो का ध्यान खीचना हमारा उद्देश्य है । इस छोटी-सी टिप्पणी मे इस विभिन्न तथा कष्टदायक समस्या पर विशेष प्रकाश नही डाला जा सकता। हम स्वय यह सोचकर कि श्राखिर क्या उपाय है —चुप रह जाते है। उपाय जो कुछ है, वह सरकार के साथ है, या प्रान्तीय कौसिल सरकार से बहुत कुछ करा सकती है। पर, प्रान्तीय कौसिल के धनीमानी, दलबन्दीवाले सदस्य कोई उपाय बतलाने पर भी, उसका अनुकरण करेंगे, इसमे हमे सन्देह है। श्रीर इसीलिए, संदिग्ध होते हुए भी उनसे द्वाव साहब की पाँच बातो की श्रोर ध्यान देने की प्रार्थना करते है।

१— उचित मात्रा में लगान घटा दिया जावे। लगान-माफी या किश्त-बन्दी का तरीका चलाया जावे। भूमि-कर जमीदार की वास्तविक वसूली के हिसाब से लगाया

जावे, न कि उसकी वसूली की सभावना पर।

२—नहर का रेट इतना घटा दिया जावे कि सबके लिए ग्राबपाशी सस्ती पडे। ग्राजकल की तरह केवल ग्रमीरों के काम लायक ही न हो।

३—जमीन्दारो को उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज वसूली से अधिक वसूलो करने की ग्राज्ञा उन्हें नहीं देनी चाहिए।

४—िकसानों का मौजूरा कर्जा जहाँ तक हो काट दिया जावे और कानून बना कर सूद की दर तय कर दो जावे। साहकारों को वहीखाता रखने के लिए बाध्य किया जावे, तथा उन्हें केवल किसान को खरीद लेने के लिए ''हपया'' देने से रोका जावे।

५—सरकारी श्रफसरों को किसानों से नाजायज वसूली से रोका जावे। बडें सरकारीकर्मचारियों के वेतन में कमी की जावे, श्रौर उससे रुपया बचाकर बहुत ही कम वेतन पानेवाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढा दिया जावे।

नैनीताल के कौसिल के ग्रधिवेशन में यह प्रश्न विचारार्थ पेश होगा, ग्रथवा नहीं—इसमें सन्देह हैं। किसानों की सुधि लेने की किसे फुर्सत हैं—किसे ग्रवकाश है। फिर भी, इतना हम कह देना चाहते हैं कि यदि राव साहब की योजना को सरकार ने नहीं स्वीकार किया, तो सिद्ध हो जायगा कि वह किसानों के हित का विशेष ध्यान नहीं रखती।

प्र मई १६३३

### महाजन ऋौर किसान

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में इस वक्त किसानों के ऋण का सूद घटाने ग्रीर ग्रन्थ प्रकार से उन्हें महाजनों के चगुल से बचाने के लिए जो तीन बिल पेश हैं, उन पर खूब श्रालोचनाएँ हो रही हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारे सामाजिक जीवन में महाजन का कोई स्थान नहीं है ग्रीर न यह कि उससे जनता का कोई उपकार नहीं होता, मगर ग्रभी महाजनों को ग्रपने ग्रसामियों पर ग्रत्याचार करने को जा कानूनी सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनमें कुछ कमी होने की परम ग्रावश्यकता है। सूद की कोई सीमा होनों चाहिए ग्रीर उसका कुछ दर भी निश्चित होना चाहिए। ग्रभी तो यह हाल है कि किसानों से मूल का कई गुना ब्याज में वसूल कर लिया जाता है, फिर भी मूल ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे उदाहरण घर-घर मिलेंगे कि महाजन ने पचास रुपये देकर ग्रसामी पर दो सौ रुपये की डिग्री करायी ग्रीर उसके पास जो कुछ था वह सब नीलाम करा लिया। जब सभी जगह सूद का दर गिर गया है तो किसान से क्यों वही पुराना सूद लिया जाय ? इस प्रान्त में हुएडों का ब्यवहार बहुत किया जाता है। उसमें सूद का दर तीस

प्रति सैकडे से भी श्रिष्ठिक पडता है। यह लूट बन्द होनी चाहिए। ग्रवश्य महाजनों को टोटा होगा। लेकिन चूहे भूखो मर जायेगे इस भय से तो बखारे नही खोल दी जाती। महाजन को भक्त मारकर थोडे सूद पर सतुष्ट होना पडेगा। वह ग्रब थोडे से रुपये उधार देकर किसान को पुश्तहापुश्त के लिए श्रपना गुलाम न बना सकेगा।

३ जुलाई १६३३

## किसानों का कर्ज़ा

भारत सरकार स्वय इतना अधिक ऋण ले रही है— और ऋण लेकर ही अपना काम चला रही है कि यह कहना अनुचित न होगा कि ऋणी लोगो के प्रति उसको सहानुभूति स्वाभाविक है। इसीलिए पत्थर पर दूब निकल रही है, यानी—जो सरकार भारतीय किसानो के हितो के प्रति अत्यन्त उदासीन रहा करती थी, जो सरकार सदैव अपनो "लगान" की ओर ही नजर उठाये रहती थी, वह किसानो के हित मे एक उदार कानून बनाने का विचार कर रही है। इस उदार कानून को जन्म देने का यश युक्त प्रान्त को प्राप्त होगा और सभव है कि अन्य प्रान्त शीघ्र ही इस प्रान्त का अनुकरण करे।

श्राज भारत के किसान इतने तबाह क्यो है ? इसलिए कि जब से अग्रेजी शासन शुरू हुग्ना, यानी श्राज के डेढ सौ वर्ष पहले से विदेशी हुकूमत ने सदैव किसानो के हितो की उपेचा की और जमीदारों के हितो का समर्थन किया । श्रन्य प्रान्तो की बात जाने दीजिये । युक्त प्रान्त की ही दशा लीजिये । शायद ही किसी प्रान्त के किसान इतने परेशान और दु खी हो । शायद ही किसी प्रान्त के किसानों को किसी प्रान्त में जमीदार—ताल्लुकेदार इतनी मनमानी कर सकते हो । और किसानों की कष्ट-कहानी इस डेढ सौ वर्ष के अग्रेजी शासन में ज्यों की त्यों बनी हुई है । उन अभागों पर पुलिस का, जमीदार-ताल्लुकेदार का, सेठ साहूकार का, सचेप में हरेक अधिकारी का जुल्म ज्यों का त्यों जारी है । युक्त प्रान्तीय कौसिल ने यदि कभी इन अभागों की सहायता करनी चाही तो प्रान्त की ''ताल्लुकेदारों की कौसिल'' ने जनमत को सदैव कुचल दिया । हमारे प्रान्त का यह विश्वास-सा हो रहा था कि यहाँ ताल्लुकेदारों-जमीदारों के लिए शासन होता है । अब भी इस प्रान्त में एक ''राज-परिषद्'' की व्यवस्था कर सरकार ने इस शका को और भी मजबूत कर दिया है।

फिर भी, जहाँ सरकार प्रजा हित का काम करती है, वहाँ हम सदैव उसे धन्य-वाद श्रीर बधाई देने के लिए तैयार है। हम यह चाहते है, कि सरकार को इस प्रकार को चेष्टाश्रो में जनता की श्रोर से काफी सहायता दी जावे, हम यह चाहते है कि यदि प्रान्तीय कौसिल में सरकार किसानो के हित के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, तो जनता के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे सरकार का समर्थन करें। प्रान्तीय सरकार ने आगे किसानो के कर्ज का बोफ हलका करने के लिए जो नया मसविदा, कानुन बनाने के लिए ४ जुलाई को कौसिल के नैनीताल-अधिवेशन के सामने पेश किया था, वह हरेक दिष्ट से सराहनीय है और कौसिल-सदस्यों ने सरकार को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए बधाई देने की जो बुद्धिमत्ता की है, उसके लिए हम उन्हे बधाई देते हैं। लगान मे. यथाशक्य, यद्यपि स्रावश्य कता तथा हैसियत से कही कम-छट करने के बाद, प्रान्तीय सरकार का वह दूसरा प्रयत्न है, जिसके द्वारा वह जनता का वास्तविक हित करना चाहती है। सरकार इस कानुन का मसविदा १३ मई को ही प्रकाशित कर चुकी थी, पर मसविदा और उस पर विचार करने के लिए बीस सदस्यो की खास कमेटी बना देने का प्रस्ताव ४ जुलाई को किया गया । इस विषय मे हम कई कौंसिल-मैम्बरो की इस राय से सहमत है कि मसविदा उपयोगी होते हुए भी सरकार इस मामले मे जल्दबाजी नहीं कर रही है। ताल्लुकेदारो को लाडली सरकार इस बिल पर इतना भी विचार करने का ग्रवसर दे रही है ग्रौर समर्थन कर रही है, यही हमारे ग्राश्चर्य की बात है कि हम 'इस सुस्ती' को कुछ समय के लिए भुला देना चाहते है। ग्राशा है, कि मसविदे पर बहस के बाद वह पास हो जायगा । खास कमेटी शीघ्र विचारकर उसे पास कर देगी श्रीर कौसिल उसे कानून बना देगी।

किन्तु, मसविदे का साधारण ढाँचा भी पाठको को बतला देना जरूरी है। इस सम्बन्ध मे तीन बिल होगे। एक का उद्देश्य है किसानो को कर्ज से पार कराना, दूसरा सुद की दर घटायेगा, तीसरा ज्यादा सुद लेना रोकेगा। पहला सिर्फ उन्ही किसानो के स्भीते के लिए है, जो दो सौ रुपये सालाना से ज्यादा मालगुजारी या लगान नही देते । जो इनकम टैक्स ( ग्रायकर ) देता है, वह किसान नहीं समक्ता जायगा । किसी म्युनिसिपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया या टाउन कमेटी की सीमा मे रहनेवाले तथा ग्राम मे रहकर परिश्रम द्वारा, गाय भैस म्रादि के व्यवसाय से जीविका चलानेवाले लोग भी बिल के लाभ के श्रधिकारी होगे। किसान तो चीजो का दाम मन्दा हो जाने से तबाह और ऋण के भार से दबा जा रहा है, अपढ होने के कारण वह महाजनो से अपने क्रुण का हिसाब नही तलब कर सकता या समभ सकता—वह तीन का तेरह देकर भी नजात नहीं पाता । मुकद्दमेंबाजी उसे तबाह कर डालतो है । इसीलिए पहले मसविदे के अनुसार वह दीवानी अदालत से दर्जास्त कर अपने कर्ज का निपटारा और उसके भुगतान की किश्तबंदी करा सकता है। कुर्ज की अदायगी के लिए अदालत मे कुछ रकम जमा करने की इजाजत मिल जायगी। डिगरी के रुपये के अन्दर, महाजन चार ही साल तक खेत में पैदा हुम्रा मनाज भेज सकता है। वह भोगबन्धर्क जमीन पर बीस साल से ज्यादा दिनो तक अधिकार नहीं रख सकता । दिखलकार किसान अपनी भूमि रेहन रख-कर कोग्रापरेटिव सोसायटी से लम्बी मीयाद के लिए ऋ एा ले सकता है। कुछ शतौ

पर रेहन की मीयाद के भीतर ही वह अपनी जमीन लौटा ले सकता है। कर्जदार जब चाहे, अपना कर्ज चुका सकता है। महाजन को मजबूरन कर्ज का हिसाब रखना होगा और कर्जदार को हिसाब भेजना होगा। अगर वह अपने खाते में कर्ज की रकम बढाकर जिख लेगा तो उसको सजा हो जायगी।

श्रस्तु दूसरे बिल के श्रनुसार पाँच हजार रुपये तक सालाना मालगुज़ारी या लगान देनेवालो की रचा के लिए यह बिल तैयार किया गया है। खेती या लगान की श्रामदनी से गुज़र करनेवालो की रचा की विशेष श्रावश्यकता है। मन्दी के कारख बेचारे तबाह हो गये हैं। मेंहगी के जमाने में जो कर्ज लिया गया था, वह सस्ती के जमाने में नही पटाया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि कर्ज के सूद की दर घटा दी जाय। सन् १६१७ में महँगी का जमाना था। १६३० के बाद से सस्ती का जमाना श्राया, इसलिए इस बीच में लिये गये कर्ज का सूद घटा दिया जायगा।

तीसरे मसविदे के अनुसार बेहद सूदखोरी रोकी जायगी और सूद की सीमा तय कर दी जायगी।

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि वास्तव में कर्जदार किसानों की रचा के लिए ग्राव-श्यक ग्रनेक बातों का इन मसविदों म काफी ध्यान दिया गया है। पर, इतना ही काफी नहीं है। किसान की विपत्ति इतने से ही नहीं छूट जाती। उस पर कई नयी मुसीबतें है। पटवारी भी उसकों कर्ज में घसीटने में बड़ा भाग लेता है। सरकारी लगान यदि ज्यों को त्यों रही तो किसान कर्ज के बोभ से दबेगा ही। साहूकार कर्ज देकर किसान का खून जरूर चूस लेता है, पर वह गाढ़े समय उसके काम भी ग्राता है। इतनी बाधाएँ देखकर वह ऋग्य न देगा। इधर किसान पर लगान वगैरह का बोभा ज्यों का त्यों रहेगा। उसे ग्रपना काम चलाने के लिए द्रव्य न मिलेगा। फल यह होगा कि बेदखली काफी होगी। इसलिए सरकार को इस पर भी काफी गौर कर लेना चाहिए। खास कमेटी को केवल साहूकार पर ही नहीं, पर सरकार भी कड़ा बन्धन डालना चाहिए, जिससे वह ग्रमुक सीमा तक मन्दी होने तक ग्रमुक मात्रा में लगान ले।

दूसरी ग्रावश्यक बात यह है कि बिल के कानून बनने की आशंका से इधर लगातार नये दावे-मुकद्मे होगे। साहूकार ग्रपना लेना-पावना तुरत बराबर कर लेना चाहेगा। खास कमेटी से मामला निकलने मे छः महीने तक लग जायगा। तब तक के लिए कोई चालू नियम—"ग्राडिंनेन्स" द्वारा—चालू कर देना चाहिए।

१० जुलाई १६३३

### शक्कर सम्मेलन

शिमले मे शक्कर कान्फ्रेन्स हो रही है। किस तरह किसानो को, जो ऊख पैदा करते हैं, मिलवालो से बचाया जाय और विदेशी शक्कर पर जो कर लगाया गया है, उसका लाभ किसान, मिल-मालिक और जनता सभी को समान रूप से मिले यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। एक साहब ने प्रस्ताव किया कि ऊख का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित कर दिया जाय, दूसरे साहब ने कहा नहीं इससे किसानो को घाटा होगा। एक प्रस्ताव था कि एक-एक मिल के लिए एक-एक इलाका ग्रलग कर दिया जाय। उस इलाके की ऊख इलाके के बाहर न जा सके। दूसरे साहब ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस तरह सम्मेलन समाप्त हो जायगा और किसान जहाँ है वहीं रहेगा, समस्या हल न होगी। देखना यह है कि साधारण दशा मे किसान को एक बीघे मे कितना प्राप्त होता था, उतना उसे मिलना चाहिए। मसलन् उसने एक बीघा ऊख बोयी, उसमे उसने बीस मन गुड पैदा किया, जिसका दाम एक सौ रुपये हुग्ना। यह रकम उसकी खडी ऊख बिक जाने की दशा मे उसे मिलनो चाहिए, या इससे भी अच्छा तरीका यह है कि मिल को मजदूरी और थोडा-सा नफा देकर जो दस फी सदी से किसी तरह भी ज्यादा न हो, जो कुछ बचे वह ऊख पैदा करनेवालो को परते से दिया जाय और इसकी निगरानी सरकार खुद करे।

जब तक देश के सुदिन नहीं ग्राते भीर सभी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता, पुँजीपतियो के हाथ में किसानो और मजुरो की किस्मत रहेगी और सरकार ऊपरी मन से नियन्त्रण करने का स्वॉग भरकर कोई उपकार नहीं कर सकती। हम तो किसानो को यही सलाह देगे कि वे खुद अपना सगठन करे और अपनी शक्कर अपनी खडसालो मे बनाकर इस इयूटी का पूरा फायदा उठावे, मगर किसानो का सगठन करें। हम तो देख रहे है कि राष्ट्र के वे नेता, जिनसे इसकी भ्राशा की जा सकतो थी, शक्कर-कपनियो के हिस्सेदार या सस्थापक बने हुए है, ग्रौर पूँजीपित की हैसियत से यह स्वाभाविक है कि वे ज्यादा से ज्यादा नफा अपनी गोट मे रखने की चेष्टा करे। योरोप मे "इडस्ट्यला-इजेशन" का दुष्परिखाम देखकर भी हम नहीं चेत रहे हैं और छोटे-छोटे व्यवसायों को कुचल कर महान व्यवसायों की सृष्टि श्रोर छोटे-छोटे स्वामी व्यवसायियों को कुचलकर एक बड़ी मशीन के पुरजे बनाने पर तुले हुए है। इसका नतीजा बेकारी की वृद्धि के सिवा और क्या होगा ? किसान साल के चार पाँच महीने ऊख पेरने, गुड या शक्कर बनाने मे काट देता था। ग्रब यह काम उसके हाथ से निकाला जा रहा है। जो काम पचास श्रादमी मिल कर करते थे, उसे एक श्रादमी मशीन के जोर से परा कर लेगा। ै बेकारी बढाने का इसके सिवा श्रीर क्या इलाज है ? मिलो मे दो चार सौ मजूर काम करेगे ग्रवश्य, पर दस-पाँच हजार किसानो को तबाह करके ! इस व्यवसाय-युग की यही महिमा है । यहाँ व्यक्ति का कोई मृल्य नहीं है । यहाँ जो कुछ है, घन है भीर मशीन है । वहीं देहातों की तबाही, वहीं घरेलू व्यवसायों का सर्वनाश !

१७ जुलाई १६३३

### जख के किसानों का संघ

हमें यह जानकर बडा संतोष हुमा कि गोरखपुर भौर बस्ती में ऊख के किसानों का एक संघ बन गया है, जो उनके हितों की मिलवालों से रचा करेगा। बेचारे किसान गाडियो पर लादकर ऊख लाते है भौर एक-एक सप्ताह तक कर्मचारियों की खुशामद करते रहते है, तब जाकर कही उनका माल तोला जाता है। उनके ठहर ने का कोई स्थान नहीं । धूप वर्षा सब कुछ भेलते हुए, अपने काम का बडा नुकसान करके बेचारो को किसी तरह गुजर करना पडता है। इतने दिनों में ऊख भी सुख जाती है और उससे दाम कम मिलते है। इन्ही कठिनाइयो को दूर करने के लिए यह संघ बनाया गया है। भोरखपुर श्रीर बस्ती मे जितने शक्कर के मिल है, उतने प्रान्त भर मे नहीं है। शक्कर के व्यवसाय का वह इलाका उसी तरह केन्द्र हो गया है-जैसे ग्रहमदाबाद कपडे का। हमे श्राशा है. सघ के उद्योग से गरीब काश्तकारों का यथेष्ट उपकार होगा। सघ भ्रगर किसानों को इस बात पर संगठित कर सके कि वे अपनी ऊख मिल में न लाया करे, जिसमे मिलवालो को खुद देहातो मे जाकर ग्रपनी गाडी भाडे से ऊख खरीदना पडे, तो वह बडा उपकार करे। किसानो को ऊख बेचने की जितनी जरूरत होती है, उससे कही ज्यादा जरूरत मिलवालो को ऊख खरीदने की होती है, पर किसान गरीब है, इपये की जरूरत उन्हें ऊख लादकर लाने पर मजबूर करती है। श्रगर वे जरा धैर्य से काम ले, तो मिलवालो को खुद ऊख लेने । जाना पडे । ऊख ध्रगर दस-पाँच दिन खेतों मे खडी रहे, तो कोई नुकसान न होगा, मिल तो एक घटा भी बन्द नहीं रह सकती है।

७ ग्रगस्त १६३३

## कृषि सहायक बैकों की जरूरत

कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, पर उसे नोचनेवाले तो सब है, उसको प्रोत्साहन देनेवाला कोई नहीं। उसे भूखो मरकर, पैसे-पैसे के लिए महाजन का मुँह देखकर, अपना जीवन काटना पडता है। अब पिल्लक का ध्यान इधर हुआ है और व्यस्ताय सभा के सामने दो-तीन ऐसे प्रस्ताव पेश है, जिनसे किसानो को बडा लाभ होगा, पर सूद की दर घटा देने से ही काम नही चल सकता। ऐसे साधन भी होने चाहिए, जिनसे किसानो को थोडे सूदपर रुपये मिल सके। इसके लिए कृषि-सहायक बैंक खोले जाने चाहिए। इस विषय पर लीडर मे मु० गजाशर प्रसाद एम० एल० सी० का एक उपयोगी पत्र छपा है। हमे आशा है गवर्नमेट उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। किसानो के उद्धार का सबसे आवश्यक श्रंग उन्हें महाजन के पंजे से निकालना श्रोर इसके साथ ही उन्हें हलके सूद पर रुपये दिलाने की व्यवस्था करना है। यह उद्देश्य बैंको से ही पूरा हो सकता है।

७ ग्रगस्त १६३३

## काशी में जमींदारों की सभा

काशी जमीदारी एसोसिएशन के सालाना जलसे में सभापित के पद में श्रीयुत पन्नालाल जी किमश्नर बनारस ने जमीदारों को जो सद्-परामर्श दिया, करीब-करीब उसी तरह के उपदेश जमीदारों को पहले भी मिल चुके हैं। खुद जमीदारों ने ही जमीदारों को जो सलाहें दी हैं, वह भी कुछ इसी ढंग की हैं। इन सभी अवसरों पर जमीदारों को यह चेतावनी दी गयी है और श्री पन्नालाल जी ने भी अपने शब्दों में उसी को दुहराया है कि जमीदारों का भविष्य अब अपने असामियों के सहयोग और सिवच्छा पर निर्भर है। अगर जमीदार असामियों का सच्चा शुभिवतक है तो उसे किसी तरह का भय नहीं, लेकिन यदि वह असामियों को केवल भोग-विलास के लिए धन सम्रह करनेवाली मशीन समकता है, तो उसका भविष्य संकटमय है। पन्नालाल जी ने फरमाया कि जमीदारों को याद रखना चाहिए कि आनेवाला विधान बिल्कुल जनमत के आधार पर होगा, जिसमें जनता का काफी हिस्सा होगा और उनका निर्वाचन शिचा के प्रवार के साथ बढता जायगा। और जमीदारों की भलाई इसी में हैं कि वे जनता पर विश्वास करें। हमे आशा है कि हमारे भूपित समय के लचाएों को पहचानेंगे और विशेष रिआयतों की आड़ में छिपने की कोशिश न करेंगे।

२४ सितम्बर १६३३

## छोटे जमींदार या बड़े ?

बिहार की एक जमीदारों की सभा में भाषण करते हुए जस्टिस स्टुअर्ट मैकफर्सन ने यह सम्मित दी है कि प्रजा को बड़े जमीदारो की अमलदारी मे उससे कही कम कष्ट होता है, जितना छोटे जमीदारो की अमलदारी में रहने से। मुमकिन है उस सभा में बड़े-बड़े जमीदारों ग्रीर राजाग्रों की कसरत हो रही हो ग्रीर उनसे मुलाहजे से साहब बहादूर ने यह सम्मित दी हो, पर हमारा अनुभव तो है कि छोटे शैतान से बडा शैतान हमेशा अधिक घातक हुआ करता है। छोटा शैतान एकाध बकरा, कुछ माला-फुल, कुछ बतासे पाकर सन्तुष्ट हो जाता है, पर बडा शैतान बिना प्राण लिये नही छोडता । छोटा जमीदार अपने असामियो पर ज्यादा सख्ती करते डरता है । उसका पुलिस पर, श्रदालत के कर्मचारियो पर श्रौर श्रधिकारियो पर इतना प्रभाव नही होता कि वह कानुन ग्रपने हाथ में ले सके ग्रीर उसे जिस तरह चाहे तोड-मरोड सके। प्यादी श्रीर लठेतो की फौज रखने का भी उसके पास साधन नही होता । फिर बहुधा वह श्रपने ग्रसामियो ही के गाँव मे रहता है ग्रीर उनकी यथार्थ स्थिति से वाकिफ होने के कारख · वेजा सरूनी नही वरता, कुछ मुलाहजा-मुरव्वत भी होती ही है। इसके विपरीत बडा जमीदार तो ग्रपने इलाके का बादशाह होता है । ग्रसामियो से उसको कोई निजत्व नही होता । वे तो उसके लिए केवल भोग की वस्तु है । श्रसामियो की करुण क्रन्दन की श्रावाज भी उनके कानो तक नहीं पहुँचती । श्रीर उनके कारिन्दे श्रीर प्यादे भला क्यो भसामियो पर दया करने लगे ? उन्हें श्रसामियो के बनने-बिगडने की क्या परवाह !

६ नवम्बर १६३३

## बस्ती में ईख संघ सम्मेलन

काशी विद्यापीठ के दो शास्त्रियों ने अपनी अद्भुत कार्य-चमता तथा विचार-शिवत से काम लेकर युक्त-प्रान्त की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी कर दी है। बंगाल के लिए जूट तथा बम्बई के लिए हई और उसकी मीलें जिस प्रकार समस्या हो रही हैं, उसी प्रकार संयुक्त प्रान्त के लिए ईख और गन्ने के कृषको का प्रश्न लगातार पचीसो मिल के खुल जाने से जटिल हो गया है। स्थानान्तर में उनकी कुछ समस्याओं पर विचार प्रकट किया गया है तथा उनको दूर करने के विषय में, आवश्यक प्रस्ताव प्रका-शित किये गये है। उनके—किसानों के—कष्टो की और पहले पहल उपरिलिखित हो शास्त्रियो—श्रीरामकुमार शास्त्री तथा श्यामचरण शास्त्री—का घ्यान गया और उन्होंने ईख संघ की पाँच मास पूर्व की सृष्टि की, जिसके तीन सम्मेलन खलीलाबाद, बस्ती तथा बमनान जिला गोडा में क्रमश श्री वाबा राघवदास, श्रीप्रकाश जी तथा पं० कृष्णाकान्त मालवीय की श्रध्यच्वता में हुए। भीड भी श्रपार थी, उत्साह भी श्रपार था। श्रीकृपाशंकर तथा राम शंकर मुख्तार बस्नी में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन की सफलता तथा उसके उद्देश्य की पवित्रना पर हम बगई देते हैं शौर सफलता चाहते है।

१३ नवम्बर १६३३

## किसान सहायक क़ानूनों की प्रगति

पाठकों को मालूम होगा कि कई महीने हुए सरकार ने किसानों को महाजनों के पंजे से बचाने के लिए व्यवस्थापक सभा में तीन बिल पेश किये थे, जिनके श्रनुसार सूद का दर घटा दिया जायगा, दस्तावेजों की नकल श्रसामियों के पास भी रहेगी, महाजनों को हिमाब दिखाना पडेगा। ये बिल कमेटियों में विचार के लिए दिये गये थे। कमेटियों ने इन पर विचार कर लिया है श्रौर श्रव वे बिल संस्कृत होकर काउसिल में पेश किये जायगें।

४ दिसम्बर १६३३

## जमींदारों का दुर्दशा

बेचारे जमीदारों की दशा उस रखेली स्त्री की-सी हो रही है, जिसके यौवन की बहार श्रव चल चलाव पर हो। एक समय था, जब उसका ग्राशिक उस पर प्राण् न्योछावर करता था, उसकी एक-एक ग्रदा पर जान कुर्बान करता था। एक-एक नखरे पर लोट-पोट हो जाता था, एक-एक चितवन पर कलेजा थाम लेता था, लेकिन यौवन के उतार के साथ वह दिन ग्रौर वह राते सपना हो गयी। ग्रव बेचारी तरह-तरह के रग भरती है, श्राठो पहर मिस्गी सुरमे के पीछे पड़ी रहती है, बसीकरन के जंतर-मंतर करती रहती है, लेकिन भौरा-प्रेमी ग्रव भागा-भागा फिरता है। न वह पराग रह गया, न वह रस, फिर नीरस फूल उसके किस काम का। ग्रव तो यह जीवन है, ग्रौर पट्टी पर सिर रखकर रोना है। प्रेमी के पैरो पर लाख सिर पटके, लाख उसके तलवे सहलाये, लाख जादू-टोना करे, कुछ होने का नही। ग्रव तो वह भी कुष्ण की भाँति इन गोपियो को वैराग्य का उपदेश करता है।

यह बेचारियाँ उन पुराने दिनो की याद दिलाती है, अपनी वफादारी और

निष्ठा और अनुराग की कथाएँ कहती है, लेकिन वह पट्ठा एक ही जवाब देता है-वैराग्य धारण करो । श्रौर यह विलास की उपासिकाएँ रोष श्रौर शोक में सिर धुनती है, छाती पीटती है, मगर वह कठकलेजिया, वह पाषाख हृदय, नही पसीजता, नही पसीजता। धर्म का या प्रेम का बन्धन होता, तो पुरानी गाँठ की भाँति दिन-दिन श्रभेद्य होता जाता, रूप श्रीर यौवन के पथरीले स्तरो को तोड कर उसकी जड़ें कोमल भूमि की गहराइयों में पहुँच जाती, और उस रस से वृत्त दिन-दिन और पुष्पित और पल्लवित होता। लेकिन, यहाँ तो सब कुछ रूप भ्रौर यौवन का खेल था। पत्थर पर की दूब कै दिन टिकती। मगर उन्ही रमिण्यो की भाँति हमारे जमीदारान भी बराबर समय की गति को फेरने और बीते हुए दिनों को बुलाने की बिफल कामना करते चले जाते हैं। जभी मौका मिला चट-पट एक संघ, सभा, एसोसियेशन बना लिया जाता है और लोग बडी-बडी पगडियाँ बाँध और नीची अचकने पहन और कमर मे वफादारी का पटका कस और गरदनो में स्वामिभिक्त के तौक डाल कर गवर्नरो की बारगाह में हाजिर हो जाते है, और अपनी लायलटी और भिक्त के पचडे शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ वही रूखा जवाब मिलता है - जोग धारण करो, धपने पैरो पर खडे हो, श्रपनी सेवा और सहानुभृति से समाज मे ग्रपना स्थान स्वरचित करो। लेकिन, ये महाशय कुछ ऐसे चिकने घडे है कि उन पर कुछ भी ग्रसर नही होता, उसी गत-यौवना रमणी की भाँति शायद ये सज्जन भ्रब भी इसी भ्रम मे पडे रहते है कि सरकार पूर्ववत् उनकी पीठ ठोकेगी, उन्हे शाबाशी देगी श्रीर कहेगी, तुम हमारे दाहिने हाथ हो, श्रीर हम सदैव तुम्हारी मदद करेगे श्रीर तुम्हारी डगमगाती हुई नाव को पार लगा देंगे। इन अक्ल के पुतलों को अब भी नहीं सुभता कि राजनीति को दनिया में कल का शत्रू श्राज का मित्र हो जाता है ग्रीर कल का मित्र दूध की मक्ली की भौति निकाल कर फेक दिया जाता है। सरकार जमीदारों की पीठ तब ठोकती थी, जब वह समऋती थी कि ये प्रजा के स्वाभाविक नेता है, प्रजा पर इनकी घाक है, ये ग्रसन्तुष्ट होकर ग्राग लगा सकते हैं और हमारी खेती को जला सकते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये हजरात भोग-विलास मे पडकर सारा परुषार्थ खो चुके हैं, कर्ज के बोभ के नीचे दब चुके हैं, भौर इनका अस्तित्व भ्रब गरीबो पर अनीति और अत्याचार और सबलो की चापलूसी भौर जी हुजूरी पर रह गया है, भौर ये ग्रब उसके लिए शक्ति के यंत्र न रह कर उसकी गति मे और बाधक हो रहे हैं, तो उसने इनकी तंबीह शुरू की, कि यो काम न चलेगा, तुम ग्रपने को संगठित करो, खरगोश की नीद से चौको, ग्रपने सत्कार्यों से प्रजा के दिल मे घर करो, किसानो को दिखा दो कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, देश मे ऐसा वातावरण पैदा करो, जो तुम्हारे लिए अनुकूल हो, तो ये सज्जन बगले भाँकते हैं, भीर उसी गत-यौवना नायिका की भाँति उसकी निष्ठुरता पर टेसवे बहाते है भीर भ्रपनी तकदीर को कोसते है कि किस निर्दयी के पाले पड़ी कि उसने मुफ्त मे यौवन लूट लिया, भीर भव बात भी नहीं पूछता ।

मगर वह पुराना आशिक अब भी प्रीति की रीति निभाये जाता है। अब उससे यह आशा तो नही की जा सकती, कि वह खिचडी केशों को नागिन समके और भरोखेदार बतीसियों की चमक से चौधिया जाय श्रीर भकी हुई कमर पर फिदा हो जाय। नहीं, यह वीभत्स लीला भ्रव वह नहीं कर सकता, हाँ, ऊपरी दिल से चिकनी मीठी बातें कर सकता है. अपने सुगन्ध भरे रुमाल से उसके आंस पोछ सकता है और उसके नान नफ़के ( जीवन निर्वाह ) का प्रबन्ध कर सकता है। मखमली गद्दे न सही, फिर भी आगरे की दरी देने को तैयार है, लेकिन वह अज्ञात गत-यौवना अभी तक वही हठ किये जाती है, मै तो जडाऊ गहने लुँगी और पानदान का खर्च लुँगी, और लौडियाँ लुँगी। मिल चुकी । यह ठस्से यौवन के साथ चले गये। ग्रब तो उसी रोटी-कपडे पर दिन काटने पड़ेगे. हँस-हँसकर काटो या रो-रोकर । ग्नीमत समभो कि वह प्रीति का इतना निवाह भी कर रहा है। सखा ही जवाब देता तो तम क्या कर लेती। धर्म या प्रेम का बन्धन तो था नहीं, राजनीति ही का फुस-फुसा और अस्थिर बन्धन तो था। सरकार ने कई प्रातो मे जमीदारो ही की रचा के लिए "रईस सभा" ( Second Chamber ) का निर्माख करना स्वीकार कर लिया, उन्ही को महाजनो से बचाने के लिए एक-दो कानून बनाये भौर अब ऐसा कानून बना रही है, जिससे उनकी जायदाद श्रखगुड श्रौर श्रमर रहे। सरकार से ग्रब श्रौर वे क्या चाहते है, जो सभी श्रवसरो पर सजघज बनाकर जा पहुँचते है। क्या वे चाहते है कि सरकार उनकी पुरानी वफादारी के उपलच्च में उन्हें इस बात को खुली सम्मति दे दे, कि वे प्रजा से मनमाना लगान वसल करें. मनमाने नजराने ले. मनमानी बेगार कराये, मनमाने इजाफे ग्रौर बेदखलियाँ करे. मनमाने भाव पर उनकी जिन्से खरीदे, उन्हे रुपये उधार देकर मनमाना सुद वसुल करे. उन्हें जब चाहे भौर जितना चाहे पिटवाये, उसकी कही फरियाद न हो सके। भ्रगर वे यह नहीं चाहते. तो भ्रोर किसलिए गवर्नरों की दुम के पीछे पुँछ हिलाते फिरते है। सर मालकम हेली पचासो बार इस गिरोह को फटकार चुके हैं, दुत्कार चुके है, अभी उस दिन बगाल के गवर्नर ने डाँटा था. सभी प्रातों के गवर्नर बारी-बारी से इन महानुभावों को ठकरा चके हैं, फिर भी ये दुम हिलाना नहीं छोड़ते, चुनाचे अभी उस दिन सर मालकम हेली काशी आये तो यह गोल अपनी गुलामी और वफादारी और पातिव्रत का खरौं लिये उनकी ड्योढी पर हाजिर हो गया। सर मालकम ने जैसा कि उनका धर्म था. श्रीर जैसा कि राजनैतिक शिष्टाचार का तकाजा था, उनको बहत-बहत धन्यवाद दिया. उनकी प्रशंसा की, उनके स्वामी-सत्कार का यशोगान किया, श्रीर यह सब कुछ कर चुकने पर उन्हें वह उपदेश दिया, जिसने इनमें से अधिकाश महानुभावो को हतोत्साह कर दिया होगा भीर वे रोते हुए घर गये होगे, कि यह सारी दवा दीवश भौर नाक रगडौवल भौर माथ घिसौवल बेकार गयी । सर हेली ने कहा-

"आनेवाली व्यवस्था का चाहे जो रूप हो, ग्रीर चाहे कैसे ही राजनैतिक दल बनें, श्रन्तिम निर्णय उन्ही विचारों के हाथ रहेगा जिनका जनता पर प्रभुत्व होगा, श्रीर जो राजनैतिक प्रगित का नियंत्रण करेगे। ग्राप बाजी ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपने सामाजिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पडेगा। ग्रापको सिद्ध करना पडेगा कि जमीदार भी ग्रामीण जीवन में उतने ही उपयोगी हैं जितना किसान श्रापको उत्तर में यह प्रमाण देना चाहिए कि जमीदार किसान को जो सहायता देता है, उनसे जो मंत्री का संबंध रखता है, ग्रीर उनको सामाजिक जीवन में श्रपना पूरा-पूरा स्थान लेने के लिए जो प्रयत्न करता है, वह किसान ही की भाँति हमारे कृषि-व्यापार का ग्रावश्यक ग्रग है।"

सुना है आप साहबो ने आँखे बद करके और कान खोल कर ? आपको कुछ खबर है कि जनता के दिल पर आज किन विचारों का आधिपत्य है ? खूब सुन लोजिए कि यही विचार सरकार की राजनैतिक नीति का नियंत्रण करेंगे, आप चाहे अपनी वफादारी के कितने ही गीत गाये और कितने ही राग अलापें ! आपको अपने सामा-जिक महत्व का क्रियात्मक प्रमाण देना पड़ेगा, केवल-इजाफे और बेदखली करके या नालिश करके या डडेबाजों के जोर से लगान वसूल करके चैन की बंसी बजाना नहीं । अगर इसी को आप अपने महत्व का क्रियात्मक प्रमाण समक्ष बैठे हैं तो आप मूर्खों के स्वर्ग की हवा खा रहे हैं । आप इन्ही कार्यों से यह सिद्ध करेंगे कि ग्रामीण जीवन में जमीदार उतना ही जरूरी है जितना किसान ! आपका यह व्यवहार अगर किसी बात का प्रमाण है तो वह आपकी निरंकुशता, आपकी हृदय-शून्यता, आपकी अमानुषिकता, आपकी स्वार्थांधता और आपकी वर्तमान विचारधारा से अनभिज्ञता का उज्ज्वल प्रमाण है । आप अपने वर्ग के लिए विशेष अधिकार और विशेष रियायतें माँग-माँगकर खुद अपने पैरों में कुल्हाडी मार रहे है और जनमत को अपने विरोध की चुनौती दे रहे हैं।

२२ जनवरी १६३४

## देहातों पर दया-दृष्टि

इंग्लैंड के व्यापारी भारत के गरीब ग्रामी हो पर बड़ी दया करते हैं। बेचारे वह से इन नंगों के लिए तरह-तरह के कपड़े बनाकर श्रपने ही जहाजो पर लाद कर पहुँचा देते हैं। जिस ची जैं की यहाँ जरूरत हो, वह फौरन से पहले यहाँ मुहैया कर देते हैं। यह दया दृष्टि नहीं तो क्या है श्राब एक साहब जिनका नाम कर्नल हार्डिंग हैं। सम्पूर्णत. निस्वार्थ भाव से यहाँ के देहातों में बेतार के गाने श्रीर भाषण श्रादि सुनाने

का प्रबंध कर रहे हैं। जब अन्य देशों के गाँवों में ब्राडकास्टिंग का प्रचार हो रहा हूं, तो भारत के किसान क्यों इस आनन्द से विचत रहे। कर्नल हार्डिंग साहब से यह नहीं देखा जाता। पंजाब के देहातों में उनका दौरा भी शुरू हो गया है। हर बड़े गाँव में बेतार के यंत्र लगा दिये जायेंगे, कौन बड़ा खर्च हैं, यत्र का दाम कुल तीन सौ रु० है और सालाना खर्च तीस रु०। इतने थोड़े खर्च में देहातवाले जब बेतार के गाने और बाजे और भाषण्य सुन सकते हैं, तो क्यों न सुनाया जाय। आखिर देहातियों के पास मनोरजन का और कौन-सा सामान है। यह यंत्र लग जायेंगे, तो साँभ को देहातों में खासी चहल-पहल हो जायगी। गाने और भाषण्य सब उनको अपनी ही भाषा में सुनाये जायेंगे। इंग्लैंड दया करके करोड-दो-करोड के यत्र भेज देगा। भारत में सात लाख गाँव हैं। तीन सौ रु० गाँव पीछे मिले, तो कुल इक्कीस करोड़ रुपये ही तो हुए। फिर कुछ पढ़े- लिखे युवकों को रोजी भी तो मिलेगी। इंग्लैंड के व्यापारी सचमुच दया और नि.स्वार्थ वा के पुतले हैं!

बिल्ली बख्शे, मुर्गी लंडूरा ही रहेगा। जिनके पास न खाने को अन्न है और क पहनने को वस्त्र, वह ब्राडकास्टिंग सुनकर अपना मनोरंजन न करेगे, तो कौन करेगा? ब्यापार चलाने की कितनी बढिया नीति है। यह ब्यापारी मानवी प्रकृति की दुर्बलताओं को खूब समभते हैं और उससे खूब अपना मतलब गाँठते है। मनोविज्ञान उनकी व्यव-साय-वृद्धि का मुख्य साधन है। कल्लोच से कल्लोच आदमी में भी आमोद-विनोद की प्रवृत्ति होती है। यह व्यवसायी उसी स्थल पर निशाना लगाता है और शिकार मार लेता है।

२२ जनवरी १६३४

#### स्रागरा जमींदार-सम्मेलन

ग्रागरा जमीदार सम्मेलन के सभापित नवाब छतारी ने श्रपने भापण में जमी-दार साहबान को केवल श्रपना सगठन करने ही की जरूरत नहीं बतलायी, बिल्क उन लोगों के सहयोग की जरूरत भी बतलायी, जो जमीदार नहीं हैं, पर व्यवस्थित उन्नित के समर्थक हैं। लेकिन हमारा विचार हैं, कि जिस चीज को नवाब साहब व्यवस्थित उन्नित कहते हैं, उसके समर्थक जमीदारों के सिवा शायद ही कोई सज्जन निकलें। व्यवस्थित उन्नित इसके सिवा और क्या है, कि जमीदारों को इस वक्त जो शक्ति और ग्रिवकार प्राप्त हैं, वे दिन-दिन और व्यापक होते जायें, उनका चेत्र दिन-दिन विस्तृत होता जाय। मजा यह है कि कृषकों को साहूकारों की सिक्तियों से बचाने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उससे पूरा फायदा उठाने के लिए यह लोग ग्रपने को कृषकों मे शामिल किये देते हैं। किसानों को संरच्या की इसलिए जरूरत है कि वे दीन हैं, प्रशासत है, एक ग्रोर जमीदारों के शिकार हो रहे हैं, दूसरी ग्रोर साहूकारों के। उन्हें न रोटी मयस्सर है, न कपडा; न बीज मयस्सर है, न बैल। इसके विरुद्ध हमारे जमीदार साहबान प्रान्त में सबसे सामर्थ्यवान, सबसे प्रतिभाशाली वर्ग है। उनमें से कितने ही ऐश की जिन्दगी वसर करते हैं ग्रौर।जो गये-बीते हैं, वे भी डड़े के जोर से किसानों से खेतीं करा लेते हैं, तरह-तरह के बेगार ग्रौर तावान वसूल करते हैं ग्रौर मज्जे से ग्रफीम खाते या भंग उड़ाते हैं। ग्रगर ऐसे शक्तिशाली वर्ग को भी सरच्या की जरूरत है, तो इसका ग्रार्थ यही है कि ये लोग जितना ग्रन्थाय करे, चाहे जितने कर्ज लें, उन पर कानून का वार न चल सके।

मगर ऐसी कार्रवाइयो से हमारा जमीदार वर्ग उस रहे-सहे विश्वास श्रौर सम्मान को भी खोता जाता है, जो जनता मे उसके प्रति बाकी है। जब यह संरच्च ए जमीदारों को न प्राप्त थे, उस दशा में भी वे भ्रन्धाधुन्य कर्ज लेने से न चुकते थे, तो जब ये सरचा मिल जायेंगे, तब उनकी उमेंगे क्या रग लायेगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। कमज़ोर का जबरदस्तो से सरचण चाहना तो स्वाभाविक है, लेकिन जबरदस्तो का संरच्या चाहना, इसके सिवा श्रीर क्या है, कि वे श्रीर भी शक्तिवान हो जायें। क्या हमारे जमीदार भाइयो ने कभी यह सोचने की तकलीफ उठायी है कि जनता से क्यो उन्हें इतना भय हो रहा है ? क्यों वे यह सोच-सोच कर व्याकुल हो रहे हैं कि आनेवाली व्यवस्था में बहुमत उनके अधिकारों को छीनने की चेष्टा करेगा, और इस-लिए उन्हें आपस में संगठित होकर उस बहुमत को अपने हाथ में कर लेना चाहिए? इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं है कि जमीदारों को श्रभी तक जो ग्रधिकार प्राप्त थे, उनका उन्होने बराबर दुरुपयोग किया है, और जनता नही चाहती थी कि समाज का कोई भंग इतना प्रबल हो जाय कि वह निर्वलो को कूचलता रहे। हमारे जमीदार साहबान अपने लिये सरचला और रिम्रायतो पर जोर देकर जनता मे और भी धविश्वाम भ्रौर भय उत्पन्न कर रहे हैं। इस नीति से वे जनता पर भ्रातक जमा सकते हैं, उसकी सहानुभूति और विश्वास के पात्र नहीं बन सकते। जब तक वे यह न सम-मेंगे कि जनता के हित के साथ उनका भी हित है, श्रीर उनके श्रस्तित्व का उद्देश्य यही है कि वे अपने असामियों की सेवा और सहायता करें, तब तक जनता उनकी स्रोर से सदैव सशक रहेगी ग्रौर उनके विरुद्ध ग्रादोलन बढता रहेगा। किसान इसलिए समाज का उपकारी श्रग है कि उसके बिना समाज एक दिन न चलेगा। दूकानदार सारे दिन दुकान में बैठकर थ्रौर नौकर सारे दिन स्वामी की थ्राज्ञा पालन करके अपनी कमायी हलाल कर लेते हैं। सभी को अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना पडता है। यहाँ तक कि साहूकार को भी बहुधा नादिहन्द कर्जदारों से पाला पड जाता है और उसकी रकमे इब जाती है। लेकिन जमीदारो से कोई पृछे, तुम जनता का क्या उपकार करते हो ? तुम्हारी जात से समाज का क्या भला होता है ? तुममे से जो सम्पन्न हैं वे मजे से लखनऊ या इलाहाबाद में बँगलों में ऐश करते हैं और जो इतने भाग्यवान् नहीं हैं, वे देहातों में ही मूसलचन्द बने घूमते हैं, जैसे गीदड मुदें जानवरों की खोज में रात को निकलते हैं। उनका उद्यम इसके सिवा और कुछ नहीं है कि किसी ग्रसामी को किसी बहाने फँसाकर उसकी जमा-जथा डकार जायें। कहीं दो ग्रसामियों में लड़ाई हो जाय, जमीदार साहब की चाँदी हो गयी। दोनों ही से कुछ न कुछ डाँड वसूल करेंगे और चैन की बंसी बजायेंगे। या दाल गलती न देखी, तो पुलिस की दलाली करने लगे और लूट में शरीक हो गये। ऐसी मुफ्तखोर, निकम्मी, लुटेरी, ग्रारामतलब संस्था बहुत दिन जीवित नहीं रह सकती, चाहे वह ग्रष्टघातु के किले ही में क्यों न ग्रपने को बंद कर ले। जनता ग्राज किसी का शिकार नहीं बनना चाहती, जमीदार हो या साहकार, सरकार हो या मिल मालिक—उसे किसी से दुश्मनी नहीं है, उसे दुश्मनी करने की भी शक्ति नहीं, वह ग्रसंगठित हैं, दीन है, पराधीन है। कोई दल ग्रपने को संगठित करके उस पर ग्रातंक जमा सकता है। लेकिन ग्रगर कोई यह चाहे कि उसे ग्रपना शिकार भी बनाये और उससे वोट भी ले, उसे ठोकर भी जमाये और उससे पाँव भी दबवाये तो उसे लिजत होना पड़ेगा।

दिल्लगी यह है, कि ग्राज भी जमीदार साहबान ग्रपने की जमीन का मालिक ही समभते हैं। श्रग्रेज़ी सरकार के पहले उनकी हैसियत दलालो की थी, जो बादशाह की श्रोर से लगान वसूल करने के लिए रखे जाते थे श्रौर लगान न श्रदा कर सकने पर निकाल बाहर किये जाते थे ग्रीर बडी जिल्लत के साथ । ग्रंग्रेजी राज्य मे उनका मान बढ गया। सरकार को देश मे ऐसे एक जत्थे की जरूरत थी, जो प्रजा पर उसकी हुकू-मत जमाने मे सहायक हो । उसने यह काम इन्ही लगान वसूल करनेवालो से लिया । तब से यह लोग अपने को जमीन का मालिक समभने लगे। खैर, हमे इससे मतलब नहीं, श्राप जमीन के मालिक नहीं खुदा सही, लेकिन श्राप प्रजा के लिए क्या करते हैं ? श्राप प्रजा के दिये हुए कर में से पचास फी सदी लेते हैं, तो उसके बदले में आप प्रजा के साथ क्या सलक करते है ? ग्राप ग्रगर बीज देते है, तो उसका डेवढा वसूल कर लेते है, श्रगर लकडी या बाँस देते है, तो उसके बदले मे चौगुनी बेगार लेते है, श्रौर श्राज श्रापका श्वस्तित्व इतना निरर्थक हो गया है, कि भ्राप को यह शंका हो रही है, कि कही भविष्य मे श्राप का निशान ही न मिट जाय। श्राप समय की गति के प्रतिकृल चलने का प्रयतन कर रहे है। थोडे दिनो भ्राप चाहे इस प्रयत्न में सफल हो जायँ, लेकिन वह दिन दूर नहीं है, जब भ्रापको राष्ट्र की इच्छा के सामने सिर भकाना पडेगा भौर भ्राप श्रातंक के बल पर नही, सेवा के बल पर अपना अस्तित्व कायम रख संकेंगे।

१२ फरवरी १६३४

### निरक्षरता की दुहाई

हमारे किसानो की निरचरता की दृहाई देना एक फैशन-सा हो गया है, लेकिन किसान निरचर होकर भी बहुत से साचरों से ज्यादा चतुर है। साचरता ग्रच्छी चीज है ग्रौर उससे जीवन की कुछ समस्याएँ हल हो जाती है, लेकिन यह समभना कि किसान निरा-मूर्ल है उसके साथ ग्रन्याय करना है। वह परोपकारी है, त्यागी है, परिश्रमी है, किफा-यती है, दूरदर्शी है, हिम्मत का पुरा है, नीयत का साफ है, दिल का दयालु है, बात का सच्चा है, धर्मात्मा है, नशा नही करता, और क्या चाहिए। कितने साचर हैं, जिनमे ये गुख पाये जाय । हमारा तजरबा तो यह है कि साचर होकर श्रादमी काइयाँ, बदनीयत, कानुनी थ्रौर भ्रालसी हो जाता है। किसान इसलिए तबाह नही हैं, कि वह साचर नही है, बल्कि इसलिए कि जिन दशाम्रों में उसे जीवन का निर्वाह करना पडता है, उनमें बडे से बडा विद्वान भी सफल नहीं हो सकता। उसमें सबसे बडी कमी सगठन की है जिसके कारण जमीदार, साहकार, ग्रहलकार सभी उस पर ग्रातक जमाते है। लेकिन ग्रगर कोई उनमे सगठन करना चाहे, जिसमे वे इन भेडियो के नख श्रौर पजे से बचे, तो उस पर तुरन्त राजद्रोह का श्रौर हिज मैजेस्टी की प्रजा मे विद्वेष पैदा करने का टलजाम लग जायगा और उसे जेल को हवा खानी पडेगी। किसान लाख साचर हो जाय, जब तक वह सगठित नही होता, जब तक उसे अपने अधिकारो का ज्ञान नही होता, जब तक वह इन सम्दायों का मुकाबला नहीं कर सकता, उसका जीवन कभी सुखी न होगा । उसके पास चार पैसे देखकर जमीदार ग्रौर ग्रहलकार सभी की राल टपकने लगती है श्रीर एक न एक खुच्चड निकाल कर उसकी कमर खाली कर दी जाती है। ग्रगर राजद्रोह का हौवा न खडा कर दिया गया होता, तो राष्ट्रीय सेवक किसानो में बहुत कुछ सगठन कर चुके होते । मगर यहाँ तो यह नीति है कि प्रजा की राजनैतिक चेतना न जागने पावे, नही वह अपने हको पर अडना सीख जायगी। इसलिए उनके सगठन का कार्य पिंक्लिसिटी विभाग के सिपर्द कर दिया गया है, जो बडे-बडे कस्बो मे जाकर म्रग्रेजी राज्य के कवित्त सूना माते है। एक म्रोर जनता को नशे की बुराइयो का उपदेश दिया जाता है, दूसरी भ्रोर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि लोग ज्यादे से ज्यादे नशे का मेवन करें, जिसमे सरकार की आमदनी मे कमी न होने पावे। इस नीति का जब तक प्राधान्य है, साचारता से कोई उपकार नहीं हो सकता। जो विद्वान हैं, उन्हें तो हम दूसरों को नोचते खसोटते ही देखते हैं, यहाँ तक कि मन में सन्देह होने लगता है कि क्या यह वही विद्या है. जिसकी इतनो महिमा गायी गयी है । अगर सरकार को जनता के हित की सच्ची लगन हो जाय, तो वह जाद की लालटेनों से, उपदेशों से, सिनेमा चित्रों से थोडे दिनों में ग्रारोग्य ग्रौर ग्रच्छी खेती के तरीकों का प्रचार कर सकती है। जिस किसान के द्वार पर खडे होने, की जगह नहीं, वह ताजी हवा कहाँ से लावे, जिसके भोजनो का ठिकाना नहीं, वह अच्छी खाद कहाँ से लावे। हम तो कहेंगे कि देहातवालों की निरचरता ही उसकी रचा कर रही है, नहीं उनमें भी वहीं पाखंड, वहीं विलास, वहीं स्वार्थपरता आ जाती, जो आज के विद्वानों को विशेषता है। जो हमारे किसानों को निरचर कह कर उन पर दया करते हैं, उन्हें इन निरचर भट्टाचार्यों से बहुत सीखने को मिल सकता है। आज अस्सी फी सदी साचर बेकार बैठे अपनी साचरता के नाम को रो रहे हैं। ऐसी साचरता किमानों के लिए घातक होगी। उनमें सब से बडी जरूरत संगठन की है, जिसमें वे इतनी आसानी से दूसरों के शिकार न बनाये जा सके और यह संगठन करना राजद्रोह है।

२६ फरवरी १६३४

### यू० पी० काउंसिल में कृषकों पर ऋन्याय

यू० पी० काउंसिल की इस बैठक मे होम मेम्बर सर जगदीश प्रसाद ने एक कानून का मसविदा पेश किया था, जिसके अनुसार काश्तकारो से बकाया लगान पर बारह रू० सँकडे ब्याज के बदले छ रू० सैकडे ब्याज की व्यवस्था की गयी थी। यह भी किया गया था कि बकाया लगान की इल्लत में काश्तकारों को चार साल तक बेदखल न किया जाय । इस मसविदे का श्री रावकृष्णपालसिंह ग्रीर श्री उपाध्याय ने समर्थन किया। मगर जमीदारो को भला कैसे सब होता। चारो तरफ से छ छ फ फी सदी पर समभौता हुमा। चार साल की जगह तीन साल की मुद्दत रखी गयी। यह है हमारे काउसिलो मे किसानो के प्रतिनिधि न रहने का फल । जमीदार साहबान हर मौके पर अपने को किसानो का प्रतिनिधि बतलाया करते है। सरकार भी उन्हे किसानो का स्वामाविक नेता कहती है. लेकिन जब कोई ऐसा श्रवसर ग्राता है, कि जमीदारों से किसानों को कुछ रियायत दिलायी जाय, तो ये स्वाभाविक नेता रस्सी तुडाने लगते है। ऐसा शायद ही कभी हुन्ना हो कि जमीदार समुदाय ने कभी किसानो के प्रति न्याय का समर्थन किया हो। उस पर वे चाहते है कि जनता उनका ग्रादर करे, ग्रीर उनका यश गाये । ऐसी हरकतो से जमीदार लोग अपनी जड खोद रहे हैं और जनता मे उनका जो कुछ रहा सहा प्रभाव है, उसे भी खोये देते है । मि० उपाध्याय ने यही बात जब खोलकर कह दी, तो सारे जमीदार भिन्ना उठे, जिनमे जनाब होम मेम्बर साहब भी थे। कहा गया कि इस कानून के जन्मदाता मो० फसीहुद्दीन साहब है, जो खुद जमीदार है श्रोर जिन्होने तीन फी सदी सुद की व्यवस्था की थी। वेशक ऐसे जमीदार है. जिनमे किसानो के प्रति सहानुमृति है, लेकिन उसी तरह जैसे हाउस आफ लार्ड मे भी दो-एक मेम्बर ऐसे है, जिनको भारत पर दया आती है। लेकिन इन बेचारो की नक्कारखाने में सुनता कौन है। वहाँ तो बहुमत जमीदारो का है भ्रौर सरकार सदैव उनकी रचा करती रहती है। किसानो की गरीबी पर किसी को तरस नही श्राता। हमे जमीदारो से शिकायत नही । उनसे जनता ने किसी तरह की श्राशा रखना छोड दिया है। हमे शिकायत सरकार से है, जो किसानो की दशा से भली-भाँति वाकिफ होकर भी ग्रौर यह जानते हुए भी कि इस मंदी मे जितनी तबाही उन पर आयी है, उतनी समाज के भीर किसी भ्रंग पर नही भ्रायी, हमेशा जमीदारो का ही पच लेती है। जो किसान बडी मुश्किल से लगान दे पाता है, यहाँ तक कि जमीदारो के कथनानुसार हर साल पचास फी सदी लगान बाकी रह जाता है, वह सूद कहाँ से दे सकता है। जमीदार उस पर यो ही बकाया नही छोड देते। मार घाड, कुरकी-सरसरी सब कुछ करके तब चुप होते है। जब इतने पर भो काश्तकार लगान पूरा नहीं ग्रदा कर सकता, तो वह नौ फी सदी सूद कहाँ से देगा। रिग्रायत ही करते हो, तो ऐसी रिग्रायत करो कि उसका कुछ महत्व हो। इन भले ग्रादिमयों को यह नहीं सुभता कि उन्हें पैतालीस भी सदी का जो नफा होता है, वह तो मानो मुफ्त ही है। वह कोई परिश्रम नहीं करते, पसीना नहीं बहाते. केवल दो-चार शहने रखकर रुपये वसूल कर लेते है श्रीर बैठे मौज उडाते है। उनके मुकाबले में किसानों की क्या दशा है ? एक लाख किसानों को खडा कर दीजिए। शायद ही किसी की देह पर साबित कपडे निकलें। जमीदारो पर भी करज इसलिए है कि वह ग्रामदनी से ज्यादा खर्च करते है। काश्तकार इसलिए तबाह है कि उसकी खेती मे न काफी उपज है, न जिसका भ्रच्छा दाम है भीर उस पर एक न एक दैवी बाधा सदैव उसके पीछे पडी रहती है। मगर यहाँ तो अपना पेट अफरना चाहिए, कोई भूखा मरता हो, तो मरे। फिर भी यह शिकायत कि जनता पर जमीदारो का प्रभाव नही है।

२६ फरवरी १६३४

## जमींदारों ने फिर मुँह की खायी

यू० पी० काउसिल में अवच के एक ताल्लुकेदार साहब ने यह प्रस्ताव किया कि उन्हें असामियों से लगान वसूल करने के लिए असामियों से ज्यादा सख्ती से काम लेने का अख्तियार दिया जाय। खुद तो ये लोग रोया करते हैं कि सरकार उनसे बड़ी सख्ती से माल-गुजारी वसूल करती है, लेकिन खुद जिस बात से उन्हें शिकायत है वही अधिकार दूसरो पर प्राप्त करनी चाहते हैं, शुक्र यह है कि गवर्नमेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया नहीं, नहीं तो गजब ही हो जाता। जमीदार लोग भूल जाते हैं कि किसानों पर वे जितनी सख्ती करते हैं, अगर उसका शताश भी सरकार उन पर करें तो वह

जमीदारीं छोड कर भाग खडे हो। सरकार ज्यादा से ज्यादा हिरासत में ले लेती है, यहाँ तो किसानो पर डडे भी पडते है, उन्हें भूप में भी खड़ा किया जाता हे, मुर्गा भी बनाया जाता है। और ग्रब ग्राप क्या ग्राव्तियार चाहते है कि ग्रसामी से लगान न वस्ल हो तो उसे पोस कर पी जाँय ? किसान से अगर लगान नहीं वसल होता तो इसलिए कि वह दे नहीं सकता । उस पर तरह-तरह की दैवी श्राफते श्राती रहती है, जिनसे उसका कोई काव नहीं चलता। उस गरीब को तो ग्राने रोज की मजूरी भी नहीं पडती। जमी-दार अगर लगान नहीं दे सकता तो इसलिए कि वह ऐश-आराम मे अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर देता है। भ्रौर फिर तो जो कुछ उसे मिलता है वह माले मुफ्त । हाँ, जिन बेचारे जमीदारो ने गाढी कमायी के पैसे से जमीदारी खरीदी है, उनकी दशा शोचनीय है। ख्वाब देख रहे थे बेसी लगान करके घर भर लेने का, कहाँ ग्रब रुपये का सुद भी नहीं निकल रहा है, मगर लगान न सही, सीर, सायर तो है, नजराना तो है, चौथ तो है, बेगार तो है। श्रीर श्रगर उसने गलती की तो उसका फल भोगे। बैको श्रीर मिलो में तो पैसे कभी-कभी डुब जाते हैं। सरकार के इस जवाब से जमीदारो की श्रॉखे अगर श्रब तक नहीं खुली थी तो प्रब खुल गयी होगी। उन्हें समय की गति पह-चाननी चाहिए और अपने ही हाथी अपने पाँव में कुल्हाडी न मारनी चाहिए क्यांक वह दिन बहुत दूर नहीं है, जब किसान के हाथ में कूछ शक्ति होगी और उसकी भी कुछ ग्रावाज होगी।

१६ मार्च १६३३

#### किसान सहायक एक्ट

दिसम्बर में किसानो और काशाकारों को महाजनों के अन्याय से बचाने के लिए जो कानून बनाया गया था, उसे गवर्नर ने फिर स निचार किये जाने के लिए वापम कर दिया है। थोड़े दिन हुए बैंकरों का एक डेपूटेशन मर माल्कम हेली के पास गया था। यह उसी का परिणाम है। वह बिल बना था किसानों की रचा के लिए। मगर हुआ यह है कि किसान तो पीछे रह गये, बड़े-बड़े जमीदारों और ताल्लुकेदारों के हित को ही प्रधानता दे दी गयी। बेचारा किसान जहां का तहाँ रह गया। किसान ने कर्ज लिया है बैंलों के लिए या बीज के लिए या खाने के लिए। उसको यदि सरकार क्रमण से मुक्त करा दे, तो वह कृषक-समाज का उद्धार करेगी। जमीदारों ने कर्ज लिया है ऐयाशी के लिए, शराबखोरी के लिए, बड़े-बड़े महल बनवाने के लिए। उनके हित के लिए किसानों को क्यों दबाया जाय, जो समाज में जमीदारों से कही उपयोगी है।

१६ म्रप्रैल १६३४

#### बम्बई के मजूरों की हड़ताल

बम्बई के मजूरो की हडताल अभी तक जारी है, और उसका चैत्र दिन-दिन बढता जाता है। नागपुर और दिल्ली में कई मिले बन्द हो गयो है। सरकार ने बम्बई मे मजूरों के प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया है और मजूरों पर कई बार लाठी चार्ज हो चुके है और गोलियाँ भी चली है। हुल्लडकाजी तो कोई सरकार न पसन्द करेगी और उसे रोकना उसका काम है। यह भी मानी हुई बात है कि ऐसी हडतालो मे कुछ न कुछ हुल्लडबाजी होना लाजिमी है और स्वेच्छा से हडताल करनेवालो को तादाद कभी बहुत ज्यादा नहीं होतो, लेकिन सरकार का काम केवल हुल्लडबाजी को रोकना ही नहीं है बल्कि इसकी तहकीकात भी करना है कि मजूरों की शिकायते क्या है, श्रीर वह जा है या बेजा। मजूरो को हुल्लडबाजी से कोई प्रेम नहीं है और न वे भ्रकारण भ्रपना सिर फोड्वाने, या गोली खाने के लिए तैयार हो जाते है। फरजी शिकायतो के बल पर कोई भी नेता इतनी बडी हडताल नहीं करा सकता, और होती भी तो बहत जल्द ठडी हो जाती। जब सरकार इन फगडों में दखल देता है, तो उसे दोनों तरफ को दलीले सुननी चाहिए। हम यह मान लेते है कि नेताग्रो ने न उभाडा होता, तो मजूर दबे-दबाये भपना काम करते रहते और हर तरह को सख्ती सहते जाते, लेकिन नेता वही होता है जो गरीबो श्रीर मजुरों के दू ख से केवल दूखी होकर न रह जाय, बल्कि उसके निवारण के उपाय भी बताये। मजूरो का मजूरी घटायी जा रही है, श्रौर यह कहा जा रहा कि मालिको को लाभ नही हो रहा है। इसका फैसला कौन करे कि वास्तव मे लाभ हो रहा है या नही। सम्भव है, मालिक को आशानुसार लाभ न होता हो और वह इसे हानि समफता हो। या मैनेजिंग एजेट लोग लम्बी-लम्बी रकम जेब में डाल कर कहते हो कि कूछ नफा नहीं हो रहा है। इसकी पूरी जॉच होनी चाहिए। इतना लिख चुकने पर हमे यह जानकर सतोष हम्रा कि बम्बई की इस समस्या की जॉच करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमे आशा है इस कमेटी में मजुरो को शिकायतो पर घ्यान दिया जायगा । श्रव वह जमाना नही रहा, जब मजूर श्रपनी दशा को अपने भाग्य के अधीन समभ कर सतुष्ट हो जाते थे। मजूर अब अपनी दशा श्रोर भाग्य को सुघारना चाहता है ग्रौर उसका प्रयत्न करता है। मजूरो ने भ्रन्य देशों में कैसे-कैसे अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, इससे वे बेखबर नहीं हैं। वह अपना खून ग्रौर पसीना एक करके भी भर पेट श्रन्न नहीं पाता, उल्टे उसकी मजूरी काटी जाती है, उधर मिल के पूँजीपति, डाइरेक्टर श्रीर मैनेजिंग ऐजेट कुछ नफा न होने पर भी उसी शान ग्रौर सुख से दनदना रहे है, तो उसका खून खौल उठता है ग्रौर वह इस व्यवस्था को जड से खोद डालना चाहता है, जिसमे ऐसा अन्याय सम्भव है, चाहे इस

कोशिश में उसकी जान हो पर क्यों न बन श्राये। वह यह नहीं देख सकता कि उसकी मेहनत की कमायी पर दूसरे मौज करें श्रौर वह मुँह तकता रहे। श्रब तो उसे तब ही सन्तोष हो सकता है कि मिल के प्रबन्ध में उसके प्रतिनिधि भी रहे श्रौर लाभ में उसका भी भाग हो। यह सहकारी श्रायोजना ही श्रव इस समस्या को हल कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं।

७ मई १६३४

नागरिक-शासन

#### काशी म्युनिसिपल बोर्ड

संयक्त प्रान्तीय कौसिल मे. एक प्रश्न के उत्तर मे सरकार की श्रोर से कहा गया था कि काशी म्युनिसिपल बोर्ड की जाँच के लिए नियुक्त समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट है कि बोर्ड को मुम्रत्तल कर दिया जावे तथा प्रबन्ध सरकार ग्रुपने हाथ मे ले ले। काशी म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबन्ध के विषय में हमे भी जुबरदस्त शिकायत है तथा हम भी यह स्वीकार करते है कि बोर्ड का प्रबन्ध अनेक कारणो से बहत ही असन्तोषजनक है। फिर भी, हमारी धारए। है कि इस बोर्ड में कई ऐसे कर्मचारी है, जो बहत ही योग्य है, कई ऐसे मेम्बर है जो बड़े परिश्रमी तथा निस्पह सेवक है, पर ग्रभी तक अनेक कारणो से उनको पर्याप्त सेवा का अवसर नही मिला है। राजनीतिक कारणो से नगर के प्रथम श्रेगी के नागरिक बोर्ड की ग्रोर से उदासीन रहे है, कुछ को जेल यातनाग्री के कारए। काम करने का मौका नहीं मिला है। बोर्ड के कार्यों में पूरी दिलचस्पी स्वय उनके सदस्य या चेयरमैन भी नही लेते, इसके सबसे ताजे उदाहरण हमारे सामने कई है, पर यदि राजनीतिक परिस्थिति सूधरे तथा सरकार नगरनिवासियो की निर्वाचक-योग्यता बढा, पुन. निर्वाचन करा दे, तो कोई कारण नही है कि नगर का पूरा सुधार न हो जावे. तथा बोर्ड का काम ठीक रास्ते पर ग्रा जावे। पर सरकारी प्रबन्ध मे बोर्ड ं की हालत सुधरेगी, यह निश्चित नही है। जब तक बोर्ड सरकार के हाथ मे थी, कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। लाखों का कर्जा ग्रीर सफाई की हीन-दशा दोनों ही छोडकर सरकार ने गैर-सरकारियों के हाथ में बोर्ड का इतजाम सौपा था। ग्रब किस प्रकार श्राशा की जावे कि सरकार श्रधिक मफल होगी । काशी की जो कुछ उन्नति हुई है, वह गैर सरकारी बोर्ड के ही कार्य-काल मे, ग्रीर हमारो सम्मति मे गैर सरकारी प्रबन्ध सदैव उत्तम होता है, कम से कम निरकूश नही होता।

कौसिल के पिछले अधिवेशन मे श्रीयुत गजाधर प्रसाद का यह प्रस्ताव बडा उपयोगी था कि स्थानीय शासन-विभाग के मन्त्री किसी बोर्ड के विषय में कार्रवाई करने के पहंले कौसिल से परामर्श कर लिया करे। यद्यपि यह प्रस्ताव गिर गया, पर क्या हम श्राशा करे कि काशी के विषय में कोई निश्चय करने के पहले कौसिल से परामर्श कर लिया जावेगा!

२१ तवम्बर १६३२

## युक्तप्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों से

प्रान्तीय कौसिल की स्थिगत बैठक चौबीस नवस्वर से पुनः प्रारम्भ हो गयी है। इसके सामने कई महत्वपूर्ण बात विचारार्थ पेश होगी। प्रान्त के लिए, अमन और अमान की रखा के लिए, मामूली कानूनों को जरूरत के मुताबिक न होने के कारण, सरकार एक नया काला क़ानून चलाना चाहती है। इसे कानून का रूप देने के लिए विचारार्थ कौसिल में पेश किया गया था। अब यह कानून कमेटी से निकलकर, कौसिल के सामने पेश होगा। इस कानून की जरूरत समभाते हुए होम मेम्बर ने कहा था, कि काला कानून सत्याग्रह आन्दोलन को एकदम न कुचल सका, इसीलिए अब इस कानून की जरूरत पड़ी। तर्क से यह बात समभ में नहीं आती कि वर्ग यदि यही नियम, अधिक कठोर रूप में, एक वर्ष में प्रयोग के बाद भी, अपनी उपयोगिता न सिद्ध कर सके तथा अपना उद्देश्य न पूरा कर सके, तो उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा? इस विषय में इतना काफ़ी लिखा जा चुका है, कि हम उन्हों बातों को दुहराना नहीं चाहते। प्रान्तीय कौसिलरों से हमारा यही अनुरोध है, कि वे इस कानून को क़ानून का रूप न दे तथा सरकार को यह सलाह दें, कि अमन और अमान की सबसे बड़ी रखा प्रजा का विश्वास-भाजन बनना है। यह किस प्रकार हो सकता है, यह सरकार स्वयं जानती है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कौसिल के सामने हैं—ाहिन्दु दिन्दान की के प्रवन्ध को सरकार के हाथ में जाने देना या नहीं । इस विषय में हमें जो कुछ कहना था, वह हम अपने पिछले अंक में लिख चुके हैं । यहाँ पर हम केवल कौसिल के सदस्यों का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहते हैं । हमें आशा है, कि वे इस बात का सतत उद्योग करेंगे, कि प्रान्त के इतने सम्मानित बोर्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथों में चला जावे । अन्य स्थानों के बोर्डों की तुलना में काशी की म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध कहीं अधिक उत्तम है । हमारे सामने बोर्ड की सालाना रिपोर्टों की जो फाइल है, उससे यही पता चलता है, कि कुप्रबन्ध के सबसे कटु समय में प्रत्येक महक्तमें में आशातीत उन्नित होती गयी है । शिचा देना बोर्ड का प्रधान काम है और इस दिशा में हम काशी को अपने प्रान्त-भर में सबसे अग्रसर पाते हैं । सम्भव है, इसका श्रेय यहाँ के शिचाध्यन्न की

अत्यन्त उत्कट योग्यता को भी प्राप्त हो, पर बोर्ड का कार्य तो सामूहिक रूप से सराहनीय ही कहा जावेगा । गत पाँच वर्षों मे यहाँ के म्युनिसिपल स्कूलो के विद्यार्थियो तथा
छात्राग्रो की संख्या तेरह सौ तैतालिस से तीन हजार छासठ सहायक स्कूलो में तथा
चार हजार ग्राठ सौ अठाइस से ग्राठ हजार पाँच सौ चौतीस निजी स्कूलो में बढ गयी
है । सहायक स्कूलो की सख्या पच्चीस से सैतालीस तथा निजी स्कूलो ( बोर्ड के प्रत्यच्य संचालन मे ) की सैतीस से उनसठ हो गयो है । स्कूलो में छुग्नाछूत का भेद-भाव उठा
दिया गया है । प्राय सभी प्रकार के दस्तकारी के काम की शिचा दी जाती है ।
रोनियो-टाइपिंग का भी क्लास है । बोर्ड का ग्रंग्रेजी मिडिल स्कूल ग्रव हाई स्कूल होने
बाला है । मिडिल स्कूल के परीचोत्तीर्थों का अनुपात प्रान्त भर के अनुपात से ग्रविक,
यानी पंचाववे प्रतिशत है । यह सब उन्नित केवल पाँच वर्ष के भीतर हुई है । इतनी
उन्नित क्या सरकार-द्वारा परिचालित किसी भी स्कूल में हो पायी है ? बोर्ड का शिचा
पर व्यय-पाँच वर्ष पहले सत्तर हजार रु० था । ग्रव वह एक लाख पचास हजार रु० व्यय
करती है, इस रकम से सरकार केवल बारह हजार रु० साल की ही सहायता देती है ।

हमारी समक्ष में बोर्ड के सुकार्यों का यह एक उदाहरण है। खराबियाँ भी अनेक है, पर यदि दफ्तर की खराबियों से बोर्ड मुग्रत्तल होने लगे, तो अब तक कितने ही सर-कारी मुहकमों को गैरसरकारी हाथों में कर देना चाहिए था।

हमने एक नोटिस देखी है, जिस पर ग्रनेक सम्मानित नागरिकों के हस्ताचर है, इससे पता चलता है कि नागरिक, टाउनहाल में सभा करके, सरकारी हस्तचेप का विरोध कर रहे हैं। सुना है कि इस विषय में मीटिंग के सभापित दीवान गोकुलचन्द्र कपूर स्थानीय शासन विभाग के मंत्री से भी मिलनेवाले हैं। हम इस दिशा में जितने वैध प्रयत्न होगे, सबकी सराहना करेंगे तथा ग्राशा है, कौसिल के सदस्य भी हमारी सहायता करेंगे।

२८ नवम्बर १६३२

# काश युनिसपल बोर्ड

बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इस विषय में हमें कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। कौसिल की बैठकों के सामने झार्डिनेस बिल पेश था श्रीर बड़े खेद का विषय है कि प्रजातन्त्र के दुर्बल होने के कारण सरकार बराबर जीतती जा रही है। फिर भी, हमें आशा है कि बोर्ड के विषय में कोई न कोई बात मालूम हो ही जावेगी। यह सम्भव है कि सरकार ने हमारी टिटैपडियों की श्रीर कुछ ध्यान भी दिया है।

• पंडित इकबालनारायण गुर्टू के प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइसचासलर हो जाने के कारण वहाँ के चेयरमैन का स्थान खाली हो जाता है। यद्यपि यह पद बड़े लोभ का है तथा इसके लिए बडे-बडे बीर उम्मेदवार होगे पर हमारी सलाह तो यह है कि इस पद के लिए चेयरमैन वही चुना जावे जो कुछ सार्वजनिक सेवा का अनुभव रखता हो, सरकार में भी जिसका कुछ प्रभाव हो, उत्साही हो, युवक तथा परिश्रमशील हो। नाम के आडम्बर या किसी की रियासत का यदि इस विषय में ख्याल किया गया तो वह नगर के लिए तथा मेम्बरों के लिए लज्जास्पद होगा।

गत दो दिसम्बर को बोर्ड के एक ग्रत्यन्त उत्साही तथा नवयुवक सदस्य दीवान रामचन्द्र कपूर एक वर्ष का कारावास भोगकर छूट ग्राये हैं। बोर्ड को, चौकवार्ड को, एक वर्ष बाद पुन एक साहसी तथा सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता प्राप्त हो गया। इसके लिए हम बोर्ड को बधाई देते हैं।

५ सिदम्बर १६३२

## काशो म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

पंडित इकबाल नारायण गुर्टू के वाइस-चासलर हो जाने के कारण स्थानीय नगर बोर्ड के लिए एक सुयोग्य चेयरमैन का चुनाव निकट है। इस विषय में हम अपना मल प्रकट कर चुके है। हम लिख चुके है कि व्यर्थ के आडम्बर का ख्याल न कर, किसी के धन या निरर्थक बडप्पन का विचारकर, इस पद पर किसी को नही चुनना चाहिए। बोर्ड की जैसी दशा है, उसे देखते हुए हमे एक निर्भीक, नवयुवक, नगर-सेवा का इच्छुक तथा कुछ अनुभव रखनेवाला, साहसी तथा मेम्बरो पर हात्री चेयरमैन चुनना चाहिए और हमे पूरी आशा है कि बोर्ड के सदस्य अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग न करेगे।

१६ दिसम्बर १६३२

## काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन पं० इक बाल नारायण गुर्टू के ग्रपने पद से त्यागपत्र दिये एक महीने से ऊपर हो गये। वे २६। नवम्बर को हो इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के वाइस-चासलर चुन लिये गये थे ग्रीर चार्ज ले लेने के बाद, इसमे कोई सन्देह नहीं कि वे बोर्ड के चेयरमैन नहीं रह गये। हमें मालूम हुग्रा है कि उन्होंने तुरन्त अपना त्यागपत्र दे दिया था। चेयरमैनी की दौंड-धूप शुरू हो गयी, पर सरकारी गजट मैं त्यागपत्र न छपा। बहुत इन्तजार के बाद १७ सितम्बर के गजट में त्यागपत्र छापा गया।

फिर भी नये चुनाव की कोई तारीख नहीं तय की गयी थी। आशा थी कि एक सप्ताह बाद जो गजट प्रकाशित होगा उसमें तारीख तय कर दी जावेगी, पर लगातार दो गजट निकल चुके और कोई भी तारीख नहीं तय की गयी।

बहुत सोचने पर भी हम इसका कारण न समफ सके। क्या स्थानीय शासन विभाग इस समय बहुत ही मुसीबत मे है, बडी फंफटो मे है, बडे काम मे है ? आखिर बात क्या है। एक चेयरमैन के इस्तीफा देने के बाद क्या एक महीने तक बिना चुनाव कराये यह पद खाली रह सकता है ? यद्यपि, आज-कल बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन मौलवी अब्दुल मजीद स्थानापन्न चेयरमैन है, वे योग्य तथा अनुभवी है, पर हमें जहाँ तक मालूम है, बोर्ड के ऐक्ट के अनुसार सीनियर वाइस चेयरमैन कोई मीटिंग भी नहीं बुला सकता। साथ ही, क्या सरकार को यह कानूनन हक हासिल है कि वह पन्द्रह दिन तक भी चुनाव रोक सके ?

बोर्ड के पिछले कार्यों की जाँच के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके विषय मे हम लिख चुने हैं। उस कमेटी के कारण और भी हलचल है। कही कुछ श्रफवाह उडती हैं, कही कुछ श्रफवाह है कि सरकार इस बोर्ड में पिछली बोर्ड के दोषों के लिए जवाब तलब करनेवाली हैं। इसीलिए चेयरमैंन के चुनाव की तारीख मुकरेंर हो रही हैं। बहुत सोचने पर भी हमारी समक्ष में बात नहीं ग्रातों कि चेयरमैंन के चुनाव से और हमसे क्या मतलब। यदि जवाब तलब भी किया गया तो बिना चेयरमैंन के, बिना मीटिंग के जवाब कैसे दिया जा सकता हैं। चुना हुआ चेयरमैंन और होता है और सीनियर वाइस चेयरमैंन और होता है—चाहे ग्रन्त में दोनों व्यक्ति एक ही क्यों न हो। हमें तो इस कार्य में सरासर सरकारी भूल दीख पडती है। एक ग्रजीब ग्रनिश्चितता छायी हुई है। बोर्ड के हरेक कर्मचारी से लेकर प्रत्येक नागरिक तक ग्राशका का वायु-मगडल फैला हुआ है। ग्रन्त में क्यों होगा, हम क्या कल्पना करें। पर, सरकार काशी के साथ घोर श्रन्याय कर रही है।

६ जनवरी १६३३

## काशी म्युनिसिपल बोर्ड

श्चन्त में बोर्ड के विषय में जो शंका तथा सदेह का वातावरण छाया हुआ था, वह एक रास्ते पर आ रहा है। प्रान्तीय सरकार ने बोर्ड के कुशासन के विषय में जवाब-तलब किया है। हमारी सैमफ में दो ही बाते नहीं ग्रायी। किस बात का जवाब दिया 'जायगा ? नयी बोर्ड पिछली बोर्ड के पापो का (?) या ग्रपराघो (?) का किस प्रकार जवाब देगी ? दोष किसी ने किया, जवाब कौन देगा ? क्या इसमें घोर कानूनी भूल नहीं के पहले कौसिल से परामर्श कर लिया करे। यद्यपि यह प्रस्ताव गिर गया, पर क्या हम श्राशा करे कि काशी के विषय में कोई निश्चय करने के पहले कौसिल से परामर्श कर लिया जावेगा!

२१ नवम्बर १६३२

## युक्तप्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों से

प्रान्तीय कौंसिल की स्थिगत बैठक चौबीस नवम्बर से पुनः प्रारम्भ हो गयी है। इसके सामने कई महत्वपूर्ण बात विचारार्थ पेश होगी। प्रान्त के लिए, ग्रमन ग्रौर ग्रमान की रचा के लिए, मामूली कानूनों को जरूरत के मुताबिक न होने के कारण, सरकार एक नया काला क़ानून चलाना चाहती है। इसे कानून का रूप देने के लिए विचारार्थ कौंसिल में पेश किया गया था। श्रब यह कानून कमेटी से निकलकर, कौंसिल के सामने पेश होगा। इस कानून की जरूरत समभाते हुए होम मेम्बर ने कहा था, कि काला क़ानून सत्याग्रह ग्रान्दोलन को एकदम न कुचल सका, इसीलिए श्रव इस कानून की जरूरत पड़ी। तर्क से यह बात समभ में नहीं ग्राती कि वर्ग यदि यही नियम, ग्रधिक कठोर रूप में, एक वर्ष में प्रयोग के बाद भी, श्रपनी उपयोगिता न सिद्ध कर सके तथा ग्रपना उद्देश्य न पूरा कर सके, तो उन्हें कानून का रूप देने से क्या लाभ होगा? इस विषय में इतना काफी लिखा जा चुका है, कि हम उन्हीं बातों को दुहराना नहीं चाहते। प्रान्तीय कौंसिलरों से हमारा यहीं श्रनुरोध है, कि वे इस कानून को क़ानून का रूप न दे तथा सरकार को यह सलाह दें, कि श्रमन श्रौर ग्रमान की सबसे बड़ी रचा प्रजा का विश्वास-भाजन बनना है। यह किस प्रकार हो सकता है, यह सरकार स्वयं जानती है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कौसिल के सामने है—काशी-म्युनिसिपल-बोर्ड के प्रबन्ध को सरकार के हाथ में जाने देना या नहीं । इस विषय में हमें जो कुछ कहना था, वह हम अपने पिछले अंक में लिख चुके हैं । यहाँ पर हम केवल कौसिल के सदस्यों का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहते हैं । हमें आशा है, कि वे इस बात का सतत उद्योग करेंगे, कि प्रान्त के इतने सम्मानित बोर्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथों में चला जावे । अन्य स्थानों के बोर्डों की तुलना में काशी की म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध कही अधिक उत्तम हैं । हमारे सामने बोर्ड की सालाना रिपोर्टों की जो फाइल है, उससे यही पता चलता है, कि कुप्रबन्ध के सबसे कटु समय में प्रत्येक महकमें में आशातीत उन्नित होती गयी है । शिचा देना बोर्ड का प्रधान काम है और इस दिशा में हम काशी को अपने प्रान्त-भर में सबसे अग्रसर पाते हैं । सम्भव है, इसका श्रेय यहाँ के शिचाध्यन्त की

भ्रत्यन्त उत्कट योग्यता को भी प्राप्त हो, पर बोर्ड का कार्य तो सामूहिक रूप से सराहनीय ही कहा जावेगा । गत पाँच वर्षों मे यहाँ के म्युनिसिपल स्कूलो के विद्यार्थियो तथा छात्राग्रो की संख्या तेरह सौ तैतालिस से तीन हजार छासठ सहायक स्कूलों में तथा चार हजार ग्राठ सौ भ्रठाइस से भ्राठ हजार पाँच सौ चौतीस निजी स्कूलो में बढ गयी है । सहायक स्कूलों की सख्या पच्चीस से सैतालीस तथा निजी स्कूलो (बोर्ड के प्रत्यच सचालन में ) की सैतीस से उनसठ हो गयो है । स्कूलों में छुग्रा छूत का भेद-भाव उठा दिया गया है । प्राय सभी प्रकार के दस्तकारी के काम की शिचा दी जाती है । रोनियो-टाइपिंग का भी क्लास है । बोर्ड का भ्रंग्रेजी मिडिल स्कूल ग्रंब हाई स्कूल होने वाला है । मिडिल स्कूल के परीचोत्तीर्थों का भ्रनुपात प्रान्त भर के भ्रनुपात से भ्रधिक, यानी पंचावबे प्रतिशत है । यह सब उन्नित केवल पाँच वर्ष के भीतर हुई है । इतनी उन्नित क्या सरकार-द्वारा परिचालित किसी भी स्कूल में हो पायी है ? बोर्ड का शिचा पर व्यय-पाँच वर्ष पहले सत्तर हजार ६० था । भ्रव वह एक लाख पचास हजार ६० व्यय करती है, इस रकम से सरकार केवल बारह हजार ६० साल की ही सहायता देती है ।

हमारी समक्त में बोर्ड के सुकार्यों का यह एक उदाहरण है। खराबियाँ भी भ्रनेक है, पर यदि दफ्तर की खराबियों से बोर्ड मुग्रत्तल होने लगे, तो भ्रब तक कितने ही सर-कारी मुहकमों को गैरसरकारी हाथों में कर देना चाहिए था।

हमने एक नोटिस देखी है, जिस पर भ्रनेक सम्मानित नागरिको के हस्ताचर है, इससे पता चलता है कि नागरिक, टाउनहाल में सभा करके, सरकारी हस्तचेप का विरोध कर रहे हैं। सुना है कि इस विषय में मीटिंग के सभापित दीवान गोकुलचन्द्र कपूर स्थानीय शासन विभाग के मंत्री से भी मिलनेवाले हैं। हम इस दिशा में जितने वैध प्रयत्न होगे, सबकी सराहना करेगे तथा भ्राशा है, कौसिल के सदस्य भी हमारी सहायता करेंगे।

२८ नवम्बर १६३२

# कारा युनिसिपल बोर्ड

बोर्ड का भविष्य क्या होगा, इस विषय में हमें कोई निश्चित सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। कौसिल की बैठकों के सामने ग्रार्डिनेस बिल पेश था ग्रीर बड़े खेद का विषय है कि प्रजातन्त्र के दुर्बल होने के कारण सरकार बराबर जीतती जा रही है। फिर भी, हमें ग्राशा है कि बोर्ड के विषय में कोई न कोई बात मालूम हो ही जावेगो। यह सम्भव है कि सरकार ने हमारी टिप्पिडियों की ग्रीर कुछ ध्यान भी दिया है।

पडित इकबालनारायण गुर्टू के प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइसचासलर हो जाने के कारण वहाँ के चेयरमैन का स्थान खालों हो जाता है। यद्यपि यह पद बड़े लोभ का

है तथा इसके लिए बड़े-बड़े वीर उम्मेदवार होगे पर हमारी सलाह तो यह है कि इस पद के लिए चेयरमैन वही चुना जावे जो कुछ सार्वजनिक सेवा का स्रनुभव रखता हो, सरकार में भी जिसका कुछ प्रभाव हो, उत्साही हो, युवक तथा परिश्रमशील हो। नाम के झाडम्बर या किसी की रियासत का यदि इस विषय में ख्याल किया गया तो वह नगर के लिए तथा मेम्बरों के लिए लज्जास्पद होगा।

गत दो दिसम्बर को बोर्ड के एक अत्यन्त उत्साही तथा नवयुवक सदस्य दीवान रामचन्द्र कपूर एक वर्ष का कारावास भोगकर छूट आये हैं। वोर्ड को, चौकवार्ड को, एक वर्ष बाद पुन एक साहसी तथा सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता प्राप्त हो गया। इसके लिए हम बोर्ड को बधाई देते हैं।

४ सिदम्बर १९३२

## काशो म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

पंडित इकबाल नारायण गुर्टू के वाइस-चासलर हो जाने के कारण स्थानीय नगर बोर्ड के लिए एक सुयोग्य चेयरमैन का चुनाव निकट है। इस विषय में हम अपना मत प्रकट कर चुके है। हम लिख चुके हैं कि व्यर्थ के आडम्बर का ख्याल न कर, किसी के धन या निरर्थक बड़प्पन का विचारकर, इस पद पर किसी को नहीं चुनना चाहिए। बोर्ड की जैसी दशा है, उसे देखते हुए हमें एक निर्भीक, नवयुवक, नगर-सेवा का इच्छुक तथा कुछ अनुभव रखनेवाला, साहसी तथा मेम्बरो पर हावी चेयरमैन चुनना चाहिए और हमे पूरी आशा है कि बोर्ड के सदस्य अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग न करेगे।

१६ दिसम्बर १६३२

## काशी म्युनिसिपल बोर्ड का निर्वाचन

काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन पं० इक गाल नारायण गुर्ट के अपने पद से त्यागपत्र दिये एक महीने से ऊपर हो गये। वे २६। नवम्बर को ही इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के वाइस-चासलर चुन लिये गये थे और चार्ज ले लेने के बाद, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे बोर्ड के चेयरमैन नहीं रह गये। हमें मालूँम हुआ है कि उन्होंने तुरन्त अपना त्यागपत्र दे दिया था। चेयरमैनी की दौंड-धूप शुरू हो गयी, पर सरकारी गजट मैं त्यांगपत्र व छपा। बहुत इन्तजार के बाद १७ सितम्बर के गजट में त्यागपत्र छापा गया।

फिर भी नये चुनाव की कोई तारीख नहीं तय की गयी थी। श्राशा थी कि एक सप्ताह बाद जो गज़ट प्रकाशित होगा उसमें तारीख तय कर दी जावेगी, पर लगातार दो गजट निकल चुके श्रीर कोई भी तारीख नहीं तय की गयी।

बहुत सोचने पर भी हम इसका कारण न समफ सके। क्या स्थानीय शासन विभाग इस समय बहुत ही मुसीबत मे है, बडी फंफटो मे है, बडे काम मे है ? म्राखिर बात क्या है। एक चेयरमैन के इस्तीफा देने के बाद क्या एक महीने तक बिना चुनाव कराये यह पद खाली रह सकता है ? यद्यपि, ग्राज-कल बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन मौलवी ग्रब्दुल मजीद स्थानापन्न चेयरमैन है, वे योग्य तथा श्रनुभवी है, पर हमे जहाँ तक मालूम है, बोर्ड के ऐक्ट के ग्रनुसार सीनियर वाइस चेयरमैन कोई मीटिंग भी नहीं बुला सकता। साथ ही, क्या सरकार को यह कानूनन हक हासिल है कि वह पन्द्रह दिन तक भी चुनाव रोक सके ?

बोर्ड के पिछले कार्यों की जाँच के लिए जो कमेटी बैठी थी उसके विषय मे हम लिख चुके हैं। उस कमेटी के कारण और भी हलचल हैं। कही कुछ अफवाह उडती हैं, कही कुछ अफवाह है कि सरकार इस बोर्ड से पिछली बोर्ड के दोषों के लिए जवाब तलब करनेवाली हैं। इसीलिए चेयरमैंन के चुनाव की तारीख मुकर्रर हो रही हैं। बहुत सोचने पर भी हमारी समक्त मे बात नहीं आती कि चेयरमैंन के चुनाव से और हमसे क्या मतलब। यदि जवाब तलब भी किया गया तो बिना चेयरमैंन के, बिना मीटिंग के जवाब कैसे दिया जा सकता हैं। चुना हुआ चेयरमैंन और होता है और सीनियर वाइस चेयरमैंन और होता है—चाहे अन्त मे दोनो व्यक्ति एक ही क्यों न हो। हमें तो इस कार्य में सरासर सरकारी भूल दीख पडती है। एक अजीब अनिश्चितता छायी हुई है। बोर्ड के हरेक कर्मचारी से लेकर प्रत्येक नागरिक तक आशका का वायुमएडल फैला हुआ है। अन्त में क्या होगा, हम क्या कल्पना करे। पर, सरकार काशी के साथ घोर अन्याय कर रही हैं।

६ जनवरी १६३३

## काशी म्युनिसिपल बोर्ड

श्चन्त में बोर्ड के विषय में जो शंका तथा संदेह का वातावरण छाया हुग्रा था, वह एक रास्ते पर ग्रा रहा है। प्रान्तीय सरकार ने बोर्ड के कुशासन के विषय में जवाब तलब किया है। हमारी सैमफ में दो ही बाते नहीं ग्रायी। किस बात का जवाब दिया जायगा? नयी बोर्ड पिछली बोर्ड के पापो का (?) या ग्रपराघो (?) का किस प्रकार जवाब देगी? दोष किसी ने किया, जवाब कौन देगा? क्या इसमें घोर काननी अल नदी है ? दूसरी बात यह है कि जवाब कौन देगा ? बोर्ड ! बोर्ड का चेयरमैन कौन है ? विना चेयरमैन के कही बोर्ड भी पूरी होती है, खासकर ऐसे मौके पर तो यह अत्यावश्यक है कि बोर्ड का एक चेयरमैन हो ? आज दो महीने से बोर्ड—काशी इतने बडे नगर की बोर्ड बिना चेयरमैन के है । क्या सरकार चेयरमैन का चुनाव न कराकर काशी के साथ घोर अन्याय नहीं कर रही है और जॉच के अपने कार्य को ही हास्यास्यद-सा बना रही है ! हमे आशा है, कि प्रान्तीय सरकार तुरन्त घ्यान देगी !

३० जनवरी १६३३

#### काशी म्यूनिसिपेलिटी

क्या, कभी भी, किसी भी नगर के म्युनिसिपल बोर्ड के शामन में किसी भी सरकार ने इतना खिलवाड-सा मचा रखा है, जितना युक्त प्रान्तीय सरकार ने काशी के साथ ! बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है। एक जाँच-कमेटी बैठी थी जिसके विषय में बोर्ड की सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं है। केवल अफवाह सुनकर मेम्बर और अफ़सर घबड़ाये हुए हैं। फल क्या होगा, कोई नहीं जानता। यदि सरकार स्वयं कोई निश्चय नहीं कर सकी हैं तो क्या हम अपनी और से यह सलाह दें कि बोर्ड का नया निर्वाचन करा डाले। नया बोर्ड भी यदि उसके मन की न हो तब कोई कार्रवाई की जावे। यदि यह डर हो कि बोर्ड काँग्रेस की हो जावेगा तो हम स्वय इसे बिल्कुल ही अम समफते हैं। काशी के लिए दल विशेष के मेम्बरों की नहीं—पर सच्चे सेवकों की आवश्यकता है। काशी की जनता को इस समय जो हानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन है?

६ फरवरी १६३३

## सरकारी बोर्ड

श्रन्त में काशी का नागरिक जीवन समाप्त हो गया। श्रव उसके नगर-शासन का श्रन्त तीन वर्ष के लिए हो गया। यह हमारे नगर के लिए लज्जा की बात है। सभवतः हम इसी के श्रधिकारी थें। अनुचित लोगों के ऊपर विश्वास करने का, अनुचित लोगों नेता मान लेने का, श्रनुचित लोगों की बातों को सुनकर सह लेने का दएड मिल गया -श्रीर महली मई से काशी म्युनिसिपल बोर्ड सरकारी म्युनिसिपल-नोर्ड हो गया। फिर भी, हमे सन्तोष है कि मि० लिच विशेष अफ़सर नियुक्त हुए है। वे स्वतंत्र विचार है, सुयोग्य शासक है। हमे आशा है कि ६स अभागे नगर के शासन मे वे उदारता से काम लेगे। मेम्बरो का पाप तो मेम्बरो के सर गया, अब वे हरेक सुयोग्य कर्मचारी को काम करने का अवसर देगे तथा नगर के हित मे आवश्यक प्राय सभी बातो का उदारता से पालन करेगे और नगर के कुछ असम्मानित तथा दम्भी व्यक्तियों से सावधान रहकर अपना कर्तव्य पूरा करेगे।

१३ फ़रवरी १६३३

## काशी म्युनिसिपल बोर्ड

श्रन्त में जिस बात की हमें श्राशका थी वहीं होकर रही। शुरू से ही हम बारवार प्रान्तीय सरकार से अन्रोध करते श्रा रहे हैं कि वह उर्शे-म्निताल बोर्ड के
विषय में इतनी ढिलाई की नीति बर्तना छोड़ दे, क्यों कि अपनी ढिलाई को पूरा करने के
लिए उसकी यकायक की जल्दबाजी बडा घातक फल लावेगी। वहीं हो भी गया। युक्त
प्रान्तीय कांसिल में काशी म्युनिसिपल बोर्ड के कथित कुप्रबन्ध की जाँच के लिए एक
कप्रेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव पास होने के ठीक सात महीने बाद प्रान्तीय सरकार ने
कमेटी नियुक्त की। कमेटी में प्रजा-पच इतना दुर्बल था कि नियुक्ति के साथ ही नागरिक
उससे नाउम्मेद हो गये। खैर, कमेटी को वे कानूनी अधिकार भी नहीं प्राप्त थे, जो
श्रन्य कमेटियों को होते हैं। इसके सामने गवाही देने कई प्रकार के लोग गये, कुछ नगर
के बोर्ड के सच्चे हितंषी थे, कुछ अपने दलवालों के समर्थक थे और कुछ ऐसे लोग भी
थे जो म्युनिसिपैलिटी के हारे उम्मीदवार थे। नगर के श्रधिकाश प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने
कमेटी की कार्यवाही में कोई भाग न लिया। यह कमेटी के लोक-प्रिय न होने श्रौर
लोक-प्रिय न बन सकने का एक नमूना है, जिस पर टीका करना ही व्यर्थ है।
कमेटी ने ज्यादा काम दपतर ही में किया। एक वर्ष में रिपोर्ट का एक लम्बा-

कमेटी ने ज्यादा काम दर्पतर हों में किया। एक वर्ष में रिपोर्ट का एक लम्बा-चौड़ा पुलिन्दा तैयार हुग्रा। कहते हैं कि चार सौ पन्ने की हैं। जो हो, सरकार ने रिपोर्ट को बुरी तरह जनता से छिपा रखा है। यदि रिपोर्ट में इतना भयानक भड़ाफोड़ हैं तो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों को चुननेवाली जनता को उसकी नालायकी बतला देनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि जनता द्वारा रिपोर्ट की बुरी तरह घज्जियाँ उड़ने के डर से उसे भयभीत मेम्बरों के हाथों में ही रखा गया है। जनता के विचार में ग्रनेक दोष होते हुए भी बोर्ड के कई विभागों का काम बहुत ही ग्रच्छा है, जैसे—सफाई ग्रौर शिचा का। यह भी सन्देह नहीं कि शिचा-विभाग ग्रपने शिचाध्यच के कारण पूर्णत राष्ट्रीय ढग से संचालित होता है। यह राष्ट्रीयता प्रत्येक नीम-सरकारी को भी खटक सकती है। कही रिपोर्ट से इस प्रकार की बातों को घ्वनि तो नहीं निकलती निवास इन्हीं घ्वनियों के कारण रिपोर्ट छिपायी तो नहीं जा रही है—या हो सकता है कि रिपोर्ट में डाक्टर भगवानदास तक के समय की बोर्ड के "स्वर्ण-शासन, राष्ट्रीय-शासन" की कुछ भत्सेना हो और जरूर जनता का यह सब जानना, रिपोर्ट के प्रति उसके हृदय में घृणा पैदा कर देता हो, इसीलिए उसे वह अमूल्य पोथा नहीं दिया जा रहा है।

जो हो, रिपोर्ट सरकार के पास कई महीने पहले पहुँची। वहाँ इस पर क्या विचार होता रहा, यह कौन जाने, पर हमे तो पता ग्रभी उस दिन चला जब यह कहा गया कि बोर्ड से पन्द्रह दिन के भीतर जवाब तलव किया गया है। यह एक बड़े नगर के साथ ग्रन्याय की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। चार सो पन्ने की रिपोर्ट का कम से कम भी यदि उत्तर दिया जावे—नो दो सौ पन्ने से कम न्या होगा। केवल ग्राम बातो का जवाब देने के लिए ही इतने पन्ने चाहिए ग्रौर बोर्ड मे जवाब तैयार कराकर इतने पश्चो का मसविदा लिख लेने के लिए भी कम से कम दो माह तो चाहिए ही। इस पन्द्रह दिन मे क्या हो सकता है? यदि व्यर्थ का जवाब मेंगाकर बोर्ड को ही जलान कराने की प्रान्तीय सरकार की इच्छा नहीं है, यदि उसे केवल एक ग्राडम्बर ही नहीं रचना है, तो उसे चाहिए कि उत्तर देने का समय बढा दे ग्रन्था बिना जवाब मोंगे ही बोर्ड को रइ कर दे। जो काम सरकार ने ढाई बरस में किया, वही वोर्ड पन्द्रह दिन में कर लेगी, यह तो समफ ही में न ग्रानेवाली बात हैं। हमें इस प्रकार की जल्दबाजी के भीतर क्या रहस्य है, यही समफ में नहीं ग्राता। दोषारोपी से सफाई देनेवाले का काम कहीं ग्रिथिक कठिन होता है।

ग्रस्तु, यदि बोर्ड की हालत खराव ही है तो सरकार क्या उसे मुग्नत्तल कर नगर का भला करती है ? सरकार द्वारा संचालित बोर्ड की क्या दशा है, इसी की तुलना से सब स्पष्ट हो जायगा। बोर्ड का प्रबन्ध जब सरकार के हाथ में था, तब से ग्रौर ग्रब यदि तुलना की जाय तो जमीन-ग्रासमान का फर्क मिलेगा। इस समय नगर में बिजली है, रोशनी है, कोलतार की सड़के हैं, ग्रौद्योगिक-शिचा का प्रबन्ध है, ग्रंग्रेजी स्कूल है, तीन मिडिल स्कूल है, विद्याधियों की सख्या बहुत बढ़ गयी है। तब कितना कर्जा था, ग्रब पचहत्तर हजार ६० साल की खर्च में या बजट में कमी है, जो समाचार है, कि पूरी कर दी गयी है, उतने ही रुपये की ग्रधिक ग्राय इस साल होगी ग्रौर शायद एक पाई भी कर्ज नहीं है। यह जरूर है कि सरकारी प्रबन्ध में देर से, कठिनाई से, प्रजा का दुःच-दर्द कोई सुनता है, पर बोर्ड के प्रबन्ध में हमी प्रबन्ध-कर्ता है, मरलना से सब काम हो जाता है इसीलिए उसकी शिकायत करनेवाले भी बहुत ही होत है, जैसे--किमी सरकारी ग्रस्पताल में ग्रंग्रेज सिविलसर्जन के स्थान पर भारतीय होने पर, उसकी बड़ी शिकायतें होती रहती है। यह सब कुछ मनुष्य-स्वमाव है कि जहाँ शिकायत करने से ग्रीक शोध सुनवायी होती है वहाँ वह बहुत कुछ शिकायतें करता है।

भ्रगर बोर्ड का बजट घाटे पर है तो यह विशेष चिन्ता की बात नही है। घाटे पर बजट होना ग्राज-कल की दुनिया मे उतना बडा पाप नही समका जाता। पाप तो यह है कि बजट मे घाटा होने पर प्रजा पर बहुत श्रविक कर का भार लाद देना , पाप तो यह है कि ग्रर्थनीति का दिवाला निकल जाने पर देशी व्यापार को विलायती माल की चुगी की श्रामदनी के बहाने कोई तरक्की न देना, पाप तो यह है कि नये कर्ज़ लेकर बजट का घाटा पूरा कर देना। काशी की बोर्ड इनमे किसी बात की भी दोधी नहीं है। यह सत्य है, उसकी सडके उतनी भ्रच्छी नहीं है, जितनी इलाहाबाद या लख-नऊ की, पर इलाहाबाद सरकारी राजधानी रह चुका है ग्रीर लखनऊ सरकारी राजधानी है। इसलिए उनको सजाने में सरकार ने अपना शैलियाँ खोल दी, पर बहुत माँगने पर भी काशी को एक इम्प्रवमेट ट्रस्ट न मिला। काशो की बोर्ड को जनता से कर्ज लेने में भी बड़ी रुकावटे हैं ग्रीर सरकारी सहायता के ग्रभाव से ही केवल एक बोर्ड में ग्राने वालो प्रारंभिक शिचा जारी की जा सकती है। सफाई की शिकायत है, पर नगर की गलियो-नालियो को बिना नगरवालो के सहयोग श्रीर धन के व्यय से साफ रखना वास्तव मे ग्रसभव है भौर बोर्ड की सहायता जितना सरकार नहीं करती उसकी दुगनी उपेचा जनता की श्रोर से है, जिसकी सफाई का श्रर्थ होता है कुडा गली मे बिखेर देना श्रीर पढाई का श्रर्थ होता है, मैले-कूचैले वेश में लडका स्कूल में ठेल देना। फिर भी बोर्ड में कुप्रबन्ध है-बहुत अधिक है, पर इसके दोपी वे काँग्रेसवाले है जिन्होंने डा॰ भगवानदास, श्री सम्पर्णानन्द, श्री श्रीप्रकाश, श्री शिवप्रसाद जी गुप्त की बोर्ड के बाद ही, उसके प्रबन्ध को नही भ्रपनाया भ्रीर एक सरकारी नामजद मेम्बर, राय बहादुर महाशय को चेयरमैन बन जाने दिया—ग्रीर विशेष कर जिनके शासन काल की जाँच के लिए यह कमेटी बैठी थी।

इसलिए, यह मानते हुए कि कुप्रबन्ध के समय हस्नचेप करने का सरकार को हक है, श्रिधकार है, कर्तव्य है, चाहिए भी—यह स्वीकार करते हुए कि सरकार को बनारस से कोई बैर नहीं है—पर साथ ही इस समस्या को सुलफाने में सरकारी विधि को बिलकुल ग्रनुपयुक्त समफते हुए, हम केवल एक ही रास्ता देखते हैं जिससे नगर का कल्याया हो सकता है—ग्रीर वह रास्ता यही है कि तुरंत जल्दबाजी में उत्तर न माँगकर सरकार बोर्ड से कम से कम दो महीने में जवाब तलब करे। इसके बाद यदि उसका विश्वास हो कि जवाब सन्तोष जनक नहीं है तो उसे तुरत बोर्ड को मुग्रन्तल कर देना चाहिए ग्रीर नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नये चुनाव में जनता नब्बे प्रतिशत् पुराने मेम्बर चुनती है तो उस बोर्ड को कार्य करने का मौका दे। रिपोर्ट तुरंत प्रकाशित कर दी जाय ताकि जनता को भी मालूम हो जाय कि गडबड़ी क्या है, ग्रीर तब वह जनता से पूछकर उन ग्रफसर या मेम्बरो पर मुकदमा चलावे, जिस पर ग्रपराध सचमुच साबित हो गया हो ग्रीर न्याय की बात तो यह है कि यदि रिपोर्ट ने

किसी बात का उलटा ही ग्रर्थ लगाया है तो उसे यह हक होना चाहिए कि वह श्रदालत की शरण ले सके।

बोर्ड का मग्रत्तल हो जाना काशी का कितना भयंकर श्रपमान है. इस स्वराज्य के युग मे नागरिकता की कैसी छीछालेदर है और बोर्ड की ही कितनी अधिक बेइज्जती है, यह अभी काशीवासी नही समक रहे है, और काशी के सम्मानित काँग्रेसी नेता. काशी के प्रतिष्ठित नागरिक, काशी के जिम्मेदार 'पत्र' भी उदासीन हो रहे है, यह बडी लज्जा की बात है। भ्रभी कल ही. जब भ्रपना प्रवन्ध जाता रहेगा लोग चिल्ला पड़ेगे। कांग्रेसवाले यदि इस ग्रोर ध्यान देंगे तो वे नगर के स्वराज्य की रचा करेगे जो उनके हाथ से छिना चाहता है। प्रतिष्ठित नागरिक केवल कौसिल या एसेम्बली या राजपरिषद की न सोचकर यदि एक बार इधर, नगर की मेम्बरी करना शरू करेगा तो विशेष कल्याण होगा। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई की खबरो से इस समय काशी की खबर ज्यादा जरूरी है। नगरवासी पिछली बोर्ड से चिढे हए है. इसलिए दर की सोच नहीं पाते है। कुछ लोग बार-बार मेम्बरी के उम्मीदवार रह कर हारे और खिजलाये हुए है, इसलिए वे दूसरो को मेम्बर नहीं रहने देना चाहते होगे। ( ईश्वर करे यह बात कल्पना ही हो ) कुछ लोग केवल मेम्बर बनना ही सार्वजनिक सेवा समभते है-पर जो नगर के हितेषी है. वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनकी इस समय 'जाग मछेन्दर गोरख ग्राया" - के भ्रष्ट भाषा-वाक्य के स्थान पर यही ज्यादा सक्ष रहा है कि 'जाग नगरिया यम है श्राया'-श्रौर नगर के हाथ से बोर्ड का छिनना हम उतनी ही भयंकर घटना समभते है।

नगरनिवासी चेतो, वरना पछताग्रोगे। सब मिलकर एक साथ सरकार से प्रार्थना करो। एक सघठन ही बनाकर मुग्रत्तली के शाप से नगर की, भ्रपनी रखा करो।

२० फरवरी १६३३

## वाटर वर्क्स की लापरवाही

काशी के वाटर-वर्क्स विभाग की शिकायत लिखे हमें सात दिन हो गये; पर जो मोटी तनस्वाह श्रोर सरकारी-सम्गान पाकर मौज से बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि सड़क पर पानी छिड़कने की लापरवाही के कारण कितने श्रभागों के फेंकड़े को चय चाटे जा रहा है। एक बार जरा बेनिया-गोंदौलिया की सड़क पर क्षिड़ये— मुँह में धूल बैंट जायगी, श्रांखे तक लाल हो जावेगी। एक बार काशीपुरा की सड़क पर आइये, मारे गर्द के सर दु:खने लगेगा। एक बार बेनिया के बीच से होकर

निकल जाइये, न जाने यह सडक किसके सुपुर्द है। शुद्ध वायु की जगह धूल फाँक आइये और फिर भी कुछ पिएडत काशी के वाटर-वर्क्स की शिकायत की आँच के परे समभते है।

२० फरवरी १६३३

### काशी-म्युनिसिपल बोर्ड

इघर स्थानीय सहयोगी 'ग्राज' मे श्री परिपूर्णानन्द वर्मा लिखित एक बडी उपयोगी लेख-माला प्रकाशित हो रही है। लेखक ने बड़े ग्रध्ययन के बाद काशी म्युनिसिपल बोर्ड के गत सोलह वर्षों के कार्यों की, जब से यहाँ की बोर्ड गैर-सरकारी हाथों में ग्रायी है, विशद समीचा की है। समीचा बड़ी रोचक है ग्रीर उससे यह साफ प्रकट होता है कि स्थानीय बोर्ड की दुरवस्था की जिम्मेदारी बोर्ड के कितपय प्रयोग्य मेम्बरों पर नहीं, पर सरकार पर है ग्रीर सरकारी रुख को देखकर ही बहुत से जिम्मेदार लोग बोर्ड के शासन में भाग नहीं लेना चाहते। सरकार के कई अपराध तो बहुत ही गुरुतर है, जैसे बोर्ड को छत्तीस लाख रुपया कर्ज देकर उसके लिए सतावन लाख वसूल कर लेना; ग्रीर बीस वर्ष तक ग्रीर भी वसूल करते रहने का निश्चय न बदलना। हम शुरू से कहते ग्रा रहे हैं ग्रीर ग्रव भी कह रहे हैं कि इस विषय में जनता ग्रज्ञानवश मेम्बरों को दोषी ठहरा रही हैं। उसे हरेक बात की तह तक पहुँचकर इस बात का निश्चय करना चाहिए कि ग्रसली दोष किसका है, किसको क्या दएड मिलना चाहिए!

इसी सिलसिले में हमे यह जान कर बडी प्रसन्तता हुई कि बोर्ड ने भ्रपना भ्राय-व्यय सब बराबर कर लिया, बिना किसी जरूरी काम को हानि पहुँचाये ही पचहत्तर हजार रुपये की बचत भी हो गयी, कई जरूरी सुधार कर दिये गये। हमे यह भी जानकर बडा हर्ष हुम्रा कि बोर्ड ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन सदस्यो की एक कमेटी बना दी है, ग्रौर एक कमेटो बनायी गयी है इस बात की जाँच के लिए कि जाँच कमेटी की जाँच कहाँ तक सत्य है ग्रौर उसके भ्रनुसार क्या कार्य होना चाहिए।

यह दोनो ही कमेटियाँ बड़ी उपयोगी है। हमे ग्राशा है कि श्रीमान् राजा मोतीचन्द साहब शीघ्र ही गवर्नर महोदय से मिल कर बोर्ड को उत्तर देने के लिए ग्राधिक मुहलत माँगने में सफल होगे ग्रीर, इसके साथ ही, हम कौसिल के मेम्बरों से भी ग्रनुरोध करते हैं कि दे इस विषय में सरकार को चैन न लेने दें। सरकार से प्रश्नो दारा पूरी पूछताछ कर तुरन्त उसकी मंशा जान लेनी चाहिए।

२७ फरवरी १६३३

## काशी म्युनिसिपल बोर्ड

प्रान्तीय सरकार ने र गी-म्युनिसियन बोर्ड की जाँच-कमेटी के ध्रारोपो का उत्तर देने के लिए चौदह दिन का समय और देकर सराहनीय कार्य किया है। श्रव बाइस मार्च तक बोर्ड का उत्तर चला ही जावेगा। श्राशा है, बोर्ड अपने उत्तर में सरकार को जनता के मत का माहस ग्रीर सच्चाई के साथ ज्ञान करा देगी। जनता यह कभी नहीं स्वीकार कर सकती कि बोर्ड का प्रबन्ध गैर-सरकारी हाथों से छिनकर सरकारी हाथों में जावे। बोर्ड के कुप्रबन्ध में सरकार की किननी जिम्मेदारी है, यह भी जनता को भली प्रकार से ज्ञात है। श्रभी हाल ही में 'लीडर' में एक रोचक लेख प्रकाशित हुग्रा था जिससे यह साफ ज्ञान होता है कि बोर्ड को खराबी के लिए यदि किसी को दएड देना चाहिए तो पहले सरकार स्वय अपने उन प्रबन्धका को दएड दे जिन्होंने बोर्ड के रोये रोये में कर्जा भर दिय

पर साथ ही, हमने यह कई बार लिखा है और उसे फिर दुहराना चाहते है कि बोर्ड में इस समय प्रथम श्रेखी के मेम्बर नहीं है। इसलिए यदि सरकार बोर्ड का सुधार चाहनी है तो तुरन्त बोर्ड को 'डिजोन्ब' कर नया चुनाव भी करा दे। जिन कर्मचारियों के प्रति कोई शिकायत हो, उसकी जाँच सम्मानित नागरिकों की एक स्वतंत्र कमेटी करे। बोर्ड के मेम्बरों से इस प्रकार की कोई जाँच कराना अनुचिन हैं। सभी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालना चाहेंगे। मेम्बर अफसर को अयोग्य कहेगा और अफसर मेम्बर को। इस प्रकार की जाँच से जनता को न तो आश्वासन होगा और न विश्वास। केवल कुछ की विचार-वृबंकता के साथ मानसिक-जडता भी प्रकट होगी।

हमने जिस विभाग, जिस पदाधिकारी या जिस कार्यकर्ना को सुयोग्य समभा है श्रीर लिखा है, उसके लिए हमारे पास इतने श्रधिक प्रमाण है कि हम अपने विश्वास पर दृढ है। यदि कोई हमारे मत का विरोध करता है तो उसे सप्रमाण श्रीर खुलकर कोई बात करने का साहस होना चाहिए। अन्यया, पचपाती प्रवापों को अनसुनी करना ही उचित है। इस प्रकार से प्रलापी ही अनमानित होता है।

२० मार्च १६३३

### काशी का म्युनिसिपल-बोड

श्राज के दो मास पूर्व जब हमने यह लिखना शुरू किया था श्रौर सरकार से॰ यह निवेदन करना प्रारम्भ किया था, कि वह बनारस म्युनिसिपल•बोर्ड में उदारता तथा न्याय-निष्ठा का व्यवहार करे और बोर्ड की कठिनाइयो का विचार हुए, उसे मुग्रत्तल करने की कल्पना भी न कर, उसकी कठिनाइयो को दूर कर, नगर तथा नगर-निवासियो के स्वत्व भीर अधिकार के प्रति उचित आदर प्रदर्शित करे, उसी समय हमे अपनी सफलता पर, अपनी मावाज के उन कानो तक पहुँच जाने पर, जहाँ पहुँचने के लिए नौकरशाहो की गगन-चुम्बी दीवाल को लाँघने की आवश्यकता होती है-सन्देह था। हम यह जानते थे. कि काशी म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ देता उसके प्रयोग्य मेम्बरो का भी है। हम यह जानते थे बोर्ड के म्रान्त रक शासन में कुछ दलबन्दी भी हो गयी है। हम यह भी जानते थे कि, काशो की सडको की, रोशनो की, गलियो की, जल-कल की ग्रौर चुगी की दशा सन्तोषजनक नहीं है, पर उसके साथ ही हमें यह भी मालूम था कि बोर्ड यदि चाहती भी तो नगर का सुधार ग्रपने प्रबध का सुधार नहीं कर सकती थी। वह यदि चाहनी भी तो अपने नगर की सडको को ठीक दशा मे नहीं ला सकती थी। यदि वह चाह नी तो जल-कल को ठीक नहीं कर सकतो थी, क्योंकि बीस वर्ष से युक्त प्रान्तीय सरकार ने इस ग्रभागे बोर्ड की, नगर की, काशी की कुछ भी स्मरखीय सहायता नही की है। सहायता देना ग्रस्वीकार कर उसने इस नगर की बोर्ड को दिरद्र, इस नगर की सजावट को गन्दी, इस नगर की तरक्की को अपमानजनक बना रखा है। उसने जहाँ तक हो सका लखनऊ को. इलाहाबाद को भ्रीर कानपुर को सजा दिया। भ्राज लखनऊ कलकत्ते के बाद उत्तर भारत का सबसे सुन्दर नगर है। स्राज काशी उत्तर भारत के सब बड़े नगरों में सबसे गन्दा है। हमें यह भी मालुम था कि प्रान्तीय सरकार ने वीच-बीच में नगर के कमिश्नर-द्वारा बोर्ड को तम्बीह की, पर उसको श्रपना प्रबन्ध ठीक करने के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम नही बतलाया । हमे यह भी मालुम था कि जब कभी सरकार से यह आग्रह किया गया, कि वह इस नगर पर भी कुछ कुपा करे, उसने खाली थैली दिखला दी।

इसके साथ ही, बोर्ड के कुप्रबन्ध की कहानी भी उतनी ठीक नही है, जितनी समभी जाती है। उतनी ही है जितनी प्राय सभी सरकारी दफ्तरों में भी पायी जा सकती है, इसीलिए हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि वह बोर्ड के प्रश्न पर उदारता की शर्या ले।

यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सत्य है, तो सरकार ने काशी की म्युनिसिपैलटी को जब्त कर लिया। एक भारतीय के गवर्नर होते ही, नागरिकता पर यदि इतना भीषण कुठाराघात हुम्रा है तो बड़े खेद का विषय है। काशी का जो भ्रनादर होना था, वह तो हो गया। भ्राज वह, उसके नगरवासी समूचे भारत में भ्रयोग्य सिद्ध हो गये, भ्रपमानित हो गये। यहाँ के काँग्रेसी नेता इस मामले में तटस्थ हो गये, भ्रपनी प्रतिष्ठा समभक्तर, काँग्रेसी निर्देश समभकर चुप बँठे रहे। भ्रन्य सम्मानित नागरिक तटस्थ बनकर नाटक देखते रहे। बोर्ड की चेयरमैनी या मेम्बरी के पराजित

उम्मीदवार या म्रन्य कारणों से मन नल-निराश कुछ व्यक्ति एक भ्रोर अपनी खिचडी पका रहे थे, एक श्रोर कुछ पथ-भ्रष्ट नये रगष्ट नागरिक श्रपनी ढपली पर राग मलाप रहे थे, एक श्रोर कुछ ऐसे मेम्बरा का एक दल जिसने इन दो वर्षों में अपने वार्ड का भी कुछ काम नहीं के बराबर किया था—ग्रपना पाप बेचारे अफसरों के सर पर लादने की चेष्टा कर रहा था—ग्रीर हमारे नगर के एक सहयोगी पत्र ने, अपनी अस्त-व्यस्त नीति से पाठकों को अन्धकार में रख छोडा था। उधर बोर्ड मुम्रत्तल हो गयी, नगर की शान लुट गयी।

स्रव क्या होगा । स्रसफल स्रोर निराश लोगो की बात जाने दीजिए। जिन बेचारे नवयुवको ने नगर को मान-मर्यादा को रचा के लिए इघर स्रपना तन मन घन लगा दिया था, उनको, उनके बतलाये पथ को, न स्रपनाने का फल स्रभी कुछ समय बाद मिल सकता है। पर यदि सरकार ने हमारे हित के लिए बोर्ड को मुस्रत्तल किया है तो हम उससे श्रव यही प्रार्थना करेगे कि कम से कम खर्च पर श्रव इस शासन को सम्हाले। बोर्ड को सरकारी संस्थान्नो के समान जनता के लिए आतंक की सामग्री न बनाये। पुराने कर्मचारियो—स्रक्सरों को स्रपनी योग्यता प्रमाणित करने या स्रयोग्यता सिद्ध करने का अवसर दे। हम नगर निवासियों से भी यही प्रार्थना करेगे कि वह सरकार को इस कार्य में, अपने भरसक पूरी सहायता दें। जो होना था, वह हो गया। जिनके पाप, जिनके स्रपराध और जिनकी करतूतों से यह सब हुआ, उन्हें चमा कर दें, भीर श्रव अपने नगर की सुव्यवस्था में सरकारी योजना की परीचा करें।

१७ ग्रप्रैल १६३३

#### श्रा रामेश्वर सहाय सिनहा

हमने युक्तप्रान्त के सभी म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों के शिचा-विभाग की रिपोर्ट देखी है। व्यय, छात्र-सख्या, कार्य तथा योग्यता के नक्शे देखे हैं और यह सब जानने के बाद हमारा यह दृढ विश्वास हो गया है, कि काशो म्युनिसिपल बोर्ड का शिचा-विभाग हमारे प्रान्त के सब शिचा-विभागों से अच्छा है, सुसचालित है, सुव्यव-स्थित है और इसकी पढाई-लिखाई—ग्रौद्योगिक शिचा में वह जडता नहीं है, जो सर-कारी, नौकरशाही-संचालित स्कूलों में पायी जाती है। यही नहीं, शिचा के साथ, बालक के कोमल मस्तिष्क का देश की दुर्दशा, राजनीतिक हीनता का जान कराने का, उन्हें भारत के भावी सुधारक बनाने का तथा ग्रम्थापकों को सच्चे मास्टर बनाने का जितना प्रयत्न इस नगर की म्युनिसिपैलटी ने किया है, उतना किसी ने नहीं।

और, हमे खेद है, खेद ही नही--लिखते लज्जा भाती है, कि उस नगर के

नागरिको का सम्मान तो बोर्ड के सरकारी होते ही लुट चुका था, ग्रब उसके बच्चो की पढाई पर भी सरकारी बोर्ड ने कुठाराघात किया है ग्रौर श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा जिनको योग्यता के कारण शिचा-विभाग इतना सजीब हुग्रा था—३१ मई से बोर्ड की सेवाग्रों से पृथक् कर दिये जायँगे, क्योंकि सरकारी जाँच-समिति के सरकारी मेम्बर उन्हें काँग्रेसी समक्षते है, राजनीति मे भाग लेनेवाला समक्षते है। यही उनकी ग्रयोग्यता का सिटिफिकेट है—जिस ग्रयोग्यता के लिए श्री रामेश्वरसहाय को गर्व होना चाहिए।

१४ मई १६३३

#### नया कर्ज़ा

काशी की 'म्युनिसिपैलिटी' ग्रब 'म्युनिसिपैलिटी' नही रही। ग्रब वह सरकार की, किमश्नर की, तथा मि० लिंच की एक सस्था है, जिसको किसी दूसरे नाम से पुका-रना चाहिए। हनारी समभ में तो जब तक सरकारी शासन है इसे 'सरकारी सफाई खाना' कहना उचित होगा। नाम जो भी कुछ हो, लेकिन इस सस्या ने जिस ढग से काम शुरू किया है, म्युनिसिपैलिटी में जिन ढंग की पहरा-चौकी हो गयी है, उसे देखकर यह श्राशंका होती है कि ग्राजकल वह स्थान, जहाँ काँग्रेस का भरएडा फहराया करता था, श्रब कलेक्टरी कचहरी का एक टुकडा बन गया है।

जो हो, हमे आशा है कि हमारी घारणा गलत होगी और 'सुगार' का अर्थ यह नही लगाया जायगा कि साठ वर्ष के ऊरर बूढ़ों को मोटा बेतन दिया जाय, पुलिस या ऐसे ही महकमों के रिटायर्ड लोगों के हाथ में जनता की हानि करने या लाभ करने का अधिकार रहे। यह तो अनुमान किया जा सकता है कि जो अक्रमर हटाये गये हैं, उनके स्थान पर 'दूध के घोये' 'सरकारी आदमी' बुलाये जायँगे। अफवाह यहाँ तक है कि म्युनिसिपैलिटो खहर का बहिष्कार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि, सुना जाता है कि लिंच-हुकूमत सरकार से बहुत बड़ो रकम कर्ज के रूप में लेनेवाली है। हम कि लिंच-हुकूमत सरकार से इस बात की चेतावनी दे देना चाहते हैं कि एक बार का बत्तीस लाख का कर्जा अभी तक नहीं पटा है और पचास लाख चुका देने के बाद भी अभागी बोर्ड कर्जदार बनी है। वह कर्जा भी सरकारी बोर्ड को देन थी और यह कर्जा भी वहीं होगा यानी—आगामी सौ वर्ष तक हमारे नगर की बोर्ड नाक तक कर्ज में ह्वीं रहेगी और जो भी कोई गैर-सरकारी बोर्ड आवेगी, वह 'अयोग्य' सिद्ध हो जायगी! इस विषय में हम 'सरकारी सफाई खाने'—तथा काशी की जनता—दोनो को सावधान कर देना चाहते हैं।

२२ मई १६३३

### शाबाश काशी-म्युनिसिपैलिटी!

प्रव कौन यह कहने का दावा कर सकता है कि काशो की म्युनिसिपैलिटी ग्रादर्श संस्था नहीं है ? स्व॰ सेनगुप्त के शोक में जलसा करने के लिए टाउनहाल न दिया गया। हॉल ऐसे व्यर्थ के जलसो ग्रीर तमाशों के लिए नहीं है ! सरकार की म्युनिसिपैलिटी सरकार के बागी की शोक सभा के लिए ग्रपना टाउनहाल भला कैसे दे सकती है ! कलकत्ता में उस महान् ग्रात्मा के श्राद्ध पर कलकत्ता के हाईकोर्ट के चीफ जिस्टस भी ग्राये थे, पर यह काशी है कलकत्ता नहीं !

१३ श्रगस्त १६३३

## बनारस की म्युनिसिपैलिटी

बनारस की म्युनिमिपैलिटी ग्रंब सरकार का एक विभाग है ग्रौर सरकार का धर्म है हुकूमत करना। प्रजा को उसकी हुकूमत श्रखरती है, तो श्रखरे, उसके लिए सरकार ग्रंपनी हुकूमत थोड़े ही छोड़ देगी। बेरोजगारी का राज्य है, घरो के किराये घट गये है ग्रौर घट रहे है, ग्रौर सरकारी म्युनिसिपैलिटी घरो पर कर वृद्धि का प्रबन्ध कर रही है। मकानो के मालिक रोने-धोने के सिवा ग्रौर क्या कर सकते है। मगर उनके रोने की परवा कौन करता है। सरकार जानती है घरवाले घर छोड़कर कही भाग तो जायेंगे नही, ऋखमारकर बेशी कर ग्रदा करेगे, तो क्यो ऐसा मौका जाने दें।

१८ सितम्बर १६३३

## काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी

काशी की सरकारी म्युनिसिपैलिटी के विषय मे श्री परिपूर्णानन्द जी का एक लेक हमारे पिछले श्रंक मे प्रकाशित हुआ है। उस सम्बन्ध मे कुछ गलत फहमी फैल रही है, जिसके विषय मे परिपूर्णानन्द जी लिखते है—''मैंने सरकारी बोर्ड की श्रालोचना की है श्रोर बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरी सूचना मे कोई भी बात श्रमपूर्ण या गलत होगी तो श्रपनी भूल स्वीकार करने मे मुक्ते सबसे श्रिषक हर्ष होगा। मुक्ते बतलाया गया है कि जो क्लर्क हटाये जा रहे है वे ''पचपन साला'' ग्रेड के है। जिस क्लर्क के साथ श्रन्याय की बात कही गयी है, वह श्राफिस की कुछ भूल से हो गया।

यदि ऐसा है तो मुफे कुछ नहीं कहना है, नये उम्मीदवारों को पुराने उम्मीदवारों की फेहिरिस्त की अवज्ञा कर क्यों नियुक्त किया जा रहा है व दूसरी बात यह है कि मुफे नये शिचाध्यच के ईसाई होने की शिकायत नहीं है। बीच का एक वाक्य छूट जाने से यह अम हो सकता है। मुफे शिकायत है एक योग्य शिचाध्यच के रहते उनकी नियुक्ति से उनकी-खहर-चर्छा विरोधी नीति इत्यादि से। नगर के जिस सम्मानित व्यक्ति के ऊपर प्रश्नों की बात है, वह मेरे लिए अब भी उसी प्रकार आदरणीय है, उन पर प्रश्न होने की अफवाह थी, शायद हुआ नहों।" आशा है पाठकों की शका का निवारण हो जायेगा।

१३ नवम्बर १६३३

#### सरकारी प्रबन्ध की बात

मौलवी शेख मुहम्मद शफी के प्रश्न के उत्तर में, बिहार कौसिल में, सरकार की श्रोर से मि० जी० ई० श्रोवन ने यह बतलाया था कि १६ जुलाई १६३२ से, सरकारी प्रस्ताव के श्रनुसार मुगेर की म्युनिसपैलिटी मुग्रत्तल कर दी गयी थी। सरकारी प्रबन्ध में श्राते ही, उसमे पच्चीस नये श्रफसर रखे गये। हैड क्लर्क श्रौर श्रकाउएटेन्ट का श्रोहदा अलग कर दिया गया। श्रौर कोई श्रनुभवी श्रकाउटेन्ट नही रखा गया। एक बी० एस० सी० पास उस स्थान पर काम कर रहा है। टैक्स वसूली के विषय में सात सौ नौ दरखास्तें दी गयी, जिनमें से एक दिन की देर के कारण पाँच सौ बीस रद्द कर दी गयी। श्रधिक पानी लेने का जल-कर चार श्राना फी हजार गैलन से बढाकर दस श्राना फी हजार गैलन कर दिया गया है। एक "कानूनगो" जिनको सरकार के ही शब्दो में म्युनिसिपैलटी के कार्ज का कोई श्रनुभव नही है, एकजीक्युटिव श्रफसर बना दिया गया है।

यह मुग्रत्तल होने के बाद मुंगेर की म्युनिसपल बोर्ड की दशा है। पाठक ग्रपना भ्रनमान स्वयं निकाल लें।

१७ भ्रप्रैल १६३३

## स्थानीय संस्थात्रों में वैमनस्य

भारतवासियों की चरित्र-हीनता का जैसा परिचय डिस्ट्रिक्ट बोर्डी श्रीर म्युनिसि-पैलिटियो मे मिलता है, उस पर कौन है, जो लज्जा से सिर न भुका लेगा। ऐसी शास्रुह् ही कोई स्थानीय सस्था हो, जहाँ दलबिन्दयाँ, वैमनस्य, घींगा-घीगी न होती हो। लोग इन संस्थाओं में जाते हैं जनता की सेवा करने पर आपस में लडकर उसके धन का सन्मानाश करते हैं। वही कुटिल स्वार्थ की माया। कोई किसी के पद के लिए षडयंत्र रच रहा है, कोई किसी ग्रोहदे के लिए। निस्वार्थ भाव से बिरला ही कोई जाता है। कोई अपने भतीजें को ठीकेदार बनाने पर तुला हुआ है, कोई अपने दामाद को किसी पद पर बिठाने के लिए। शिचा मंत्री का पद यहाँ कोई विशेष प्रलोभन रखता है। ज्यादातर भगड़ें इसी पद के लिए होते हैं। एक दूसरे को उखाडने की फिक्र में डूबा रहता है। ऐसे लोगों के हाथ में कोई वास्तविक अधिकार आ जाय तो देव जाने क्या अनर्थ ढायें। जब कौडियो पर यह हाल है, तो मुहरो पर तो शायद खून की निदर्यां बहे। गुलामी का सब से बुरा फल यही चरित्र-पतन है!

१६ जून १६३३

#### पुलिस को एक सबक

कलकत्ता पुलिस ने प्रेसिडेसी मैजिस्ट्रेट से कलकत्ता क: रपोरेशन के नाम एक नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की थी कि कारपोरेशन भ्रपनी इमारतो पर से राष्ट्रीय भंडा उतार लें। मैजिस्ट्रेट ने यह नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया, क्यों कि कारपोरेशन को ऐसा भंडा लगाने का अधिकार है और केवल पुलिस के यह कहने से कि इस भंडे से शातिभग हो जायगा, वह कारपोरेशन को इस अधिकार से वचित नही कर सकते। पुलिस ने शांति-भंग का अच्छा ढोग निकाल रख्खा है। शांति अगर किसी व्यक्ति के अधिकार-भोग से भग होती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि शांति की रखा करे, न कि वह अधिकार ही छीन ले।

२६ जून १६३३

## पंजाब की म्युनिसिपे लिटियाँ

पंजाब की म्युनिसिपैलिटियों की १६३१-३२ की वार्षिक ग्रालोचना करते हुए पंजाब सरकार ने इन सस्थाग्रों के व्यक्तिगत भगडों ग्रीर उनके श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की कडी निन्दा की है। मगर पंजाब में ही नहीं, प्रायः सारे भारतवर्ष में यही दशा है। ऐसी शायद ही कोई म्युनिसिपैलिटी या जिला-बोर्ड हो जहाँ मेम्बरों का ग्रिष्टकांश समय तू-तू मैं-मै श्रौर एक दूसरे को उखाडने की फिक्र मे न लगता हो। बात यह है, कि हमने श्रभी तक पिल्लक सेवा का महत्व नहीं समभा। लोग श्रपने-श्रपने स्वार्थ लेकर जाते हैं श्रौर इसीलिए ऐसे भामें पैदा होते रहते हैं। हमारे खयाल मे ऐसे ही सज्जनों को ऐसी सस्थाश्रो मे जाना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर सकें। यहां तो लोग मेम्बर होते ही निर्वाचन मे जो कुछ खर्च पड़ा था, उसे किसीन किसी तरह वसूल करने के उपाय सोचने लगते हैं। हमारी सस्थाश्रो पर यह बड़ा बदनुमा दाग है श्रौर हमें इसे मिटाना पड़ेगा। हम यह मानते हैं कि श्रन्य देशो मे भी इस तरह के दृश्य देखने मे श्राते हैं, श्रौर कभी-कभी पार्लामेटो मे गाली-गलौज, लात-घूँसो की नौबत श्राती है, पर जितनी बेइमानी यहाँ होती है वह तो शायद ही कही हो। एक बात श्रौर भी है। सरकार की भी इस मुग्रामले मे कुछ न कुछ जिम्मेदारी श्रवश्य है। सरकारी नौकर जिस ढिठाई से रिश्वते लेते हैं, उस पर सरकार कभी श्रालाचना नही करती। इसका श्रसर पब्लक-जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। श्रगर सरकार कठोरता के साथ इस तरह को बेईमानी का दमन करे तो हमारे विचार मे हवा का रुख बदल जायगा। श्रभी तो मेम्बर सोचता है जब सभी रिश्वते लेते हैं तो फिर हम क्यो चूके। इस कृत्सित स्वार्थ की जड़ खोदने मे सरकार भी बहुत कुछ सहायता कर सकती है।

२ अक्टूबर १६३३

### नागपुर म्युनिसिपैलिटी का सराहनीय काम

नागपुर ग्िनिर्गेलिटी ने बेकारी की समस्या को हल करने का जो प्रयत्न किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाय कम है। उसने वहाँ की प्रान्तीय सरकार से छह लाख रुपये कर्ज माँगे हैं जिससे इमदादी काम खोलकर बेकारो की मदद की जाय। उसने यह भी कहा है कि अगर सरकार यह रकम उधार न दे सके, तो उसे अनुमति दे कि वह खुद कर्ज से यह रकम जमा करे। बेकारी दिन-दिन बढ रही है और इसका स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड रहा है और शका हो रही है कि यही हाल रहा, तो लूट-पाट न शुरू हो। जाय; लेकिन इस वक्त तक इस दशा को सुधारने का जो प्रयत्न हुमा है, वह उलटा हुआ है कितने ही दफ्तरो और कारखानो मे आदिमियो को जवाब दे दिया है और इससे बेकारो की संख्या और बढ गयी है। खर्च मे कमी करने के लिए बड़े-बड़े अफसरो की तखफीफ न करके छोटे-छोटे कर्मचारियो ही की गरदन पर छुरी चलायी गयी है। गरीबो की जीविका का अपहरण कर के किसी तरह बजट को बराबर कर लिया गया है। जिन विभागो को सरकार अपनी रखा के लिए जरूरी समभती है, उनमे तो बराय,

नाम तखफीफ हुई है। ग्राफत उन विभागों पर ग्रायी है जिनके ग्रव्यवस्थिति हो जाने से सरकार पर कोई ग्रसर नहीं पडता। हाँ, जनता को कब्ट होता है ग्रौर लोगो की रोजी जाती है। हमें ग्राशा है ग्रौर म्युनिनिग्रैजिटीयाँ भी नागपुर का ग्रनुकरण करेंगी। ७ मई १६३४



जागरण-कथा

#### जागर्ग का नया रूप

जागरण ने साहित्यिक पत्र के रूप मे जन्म लिया था। श्रीर ग्रपनी बाल्यावस्था के बारह अंक पूरे करके अब वह एक विस्तृत चेत्र मे आता है। उसका जन्म अच्छे कुल में हुआ, उसका लालन-पालन भी सुयोग्य हाथों में हुआ। परखनेवाले परख गये कि यह बालक होनहार है, पर साहित्य के परिमित चेत्र मे उसका विकास जैसा होना चाहिए, वैसा न हो सकता था। हाथ-पाँव मारनेवाला बालक पालने मे कैसे रहता. इसलिए उसके जन्मदाताग्रो को ऐसे ग्रविभावक की जरूरत पडी, जो जरा निष्ठुर हाथो से उसकी गोशमाली कर दिया करे. जो ममता भरे माखन ग्रौर मिश्री की जगह सुखे चने श्रौर रुखी रोटियाँ खिलाये, क्योंकि ससार पहले चाहे लाड-प्यार में पले बालको को बढने का अवसर देता हो, अब तो समय उनके अनुकूल नही रहा । श्राज ससार मे वही बालक बाजी ले जाते है, जिसने बालपन में कडियाँ भेली हो, धक्के खाये हो, भूखे सोये हो, जाडो में ठिठ्रे हो। गमले का पौदा धूप श्रीर वर्षा का सामना क्या करेगा। वह चट्टान पर उगा हुआ पौदा ही है, जो जेठ की जलती लु, माघ के तीखे तुषार भीर भादो की मूसलाधार त्रषों में डटा खंडा रहता है, श्रौर फलता फूलता है। हमारे ऊपर इतखाब की निगाह पड़ी। हम कह नहीं सकते, हम क्यों इस काम के लिए चने गये। हम इस काम में कुछ बहुत ग्रम्यस्त नहीं है। ग्रभी तक केवल एक चिडिया पाली है, पर उसे भी कई बार सकट में डाल चुके हैं। शिकारियों के दो निशाने उस पर लग चुके है। पहले निशाने से तो वह किसी तरह बचा। यह दूसरा निशाना उसे ले मरता है या छोडता है, कह नही सकते। हम शिकारियो की चिरौरी-बिन्ती कर रहे है कि "भैया, इस बेचारे को अबकी श्रौर जाने दो, तुम्हारे पैरो पडते है। श्रब जो कभी तुम्हारे बाग मे आवे. या तुम्हारा कूछ नुकसान करे तो, जो चाहे करना ।" देखें शिकारी को दया श्राती है या नही । शिकारी ऐसे बडे देशालु तो नही होते, लेकिन ममता श्रकडनेवालो का सिर न भुकाये तो भनता ही क्या।

ं खैर हम ग्रभिभावकी कला मे क्शल नही है, फिर भी जागरण का भार हमारे ऊपर रखा गया । हम अपनी श्रुटियों को खुब समभते हैं । चुलबुले बालकों का सँभालना कितना कठिन है, इसे वही लोग जानते है, जिन्हे इसका तजुरबा हो। लेकिन भाई, ईमान की बात यह है कि मिलता हुम्रा बालक किसकी छोडा जाता है। हमने सोचा, चलो इसी के साथ अपनी तकदीर आजमात्रो, कौन जाने तुम्हारे ही हाथो इसको ढंग पर लाने का जस बदा हो। दुनिया हमे इसका बाप न कहे-बाप कहलाने का गर्व किसे नहीं होता-लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार करेगी ही हमने इसे समाज का एक उपयोगी व्यक्ति बना दिया। यह हमे कोई न बताये कि इसके हाथो हमे पिंडापानी न पहुँचेगा । हम इतने घर्म ज्ञान शुन्य नहीं है पर हमारा पिंडे पानी में विश्वास नहीं है । हम तो यही डर रहे है कि हमारे सिर कलंक न लग जाय कि लेकर लडके को चौपट कर दिया। जस इस जमाने में किसे मिलता है ? अपजस न मिले, यही बहुत है । हम तो सदैव महान श्रादर्श श्रपने सामने रखेंगे। बालक को निर्भीक, सत्यवादी, परिश्रमी, स्वस्थ, भ्राचारवान, विचारशील बनाने का प्रयत्न करेगे। हमारी यही चेष्टा होगी कि वह किसी की ख़शामद न करे, लेकिन विनय को हाथ से न जाने दे। वह कभी-कभी कडवी बाते भी कहेगा, पर सेवा भाव से । उसमे ग्रास्या और श्रद्धा श्रवश्य होगी, पर श्रधविश्वास नही । उसका घ्येय होगा सत्य की खोज । वह वितडावादी नही, सत्य का पुजारी होगा, चाहे उसे सत्य को स्वीकार करने मे कितना ही अपमान हो । वह अप्रिय सत्य कहने से कभी न चुकेगा। वह केवल दूसरो के दोष न देखेगा, बल्कि स्रपने दोषो को स्वीकार करेगा। बिना ग्रपने दोषो को दोष समके उनके सुधार की इच्छा नही होती। वह निर्भीक होगा, पर दुस्साहसी नही। वह सत्यवादी होगा, सत्य से जौ भर न टलेगा, पर पचपात से अपना दामन बचायेगा । वह बढ़ो मे बुढा, जवानो मे जवान और बालको मे बालक होगा। वह जिस दृढता से न्याय का पन्न लेगा, उतनी ही दुढता से अन्याय का विरोध करेगा, चाहे वह राजा की ओर से हो. समाज की ओर से हो ग्रथवा धर्म की श्रोर से। वह सबलो का हितैषी होगा, पर निर्बलो पर उनके जुल्म को सहन न कर सकेगा। समाज का दुखी श्रीर दुर्बल ग्रश उसे सदा प्रपनी वकालत करते हुए पायेगा । वह कोरा न्याय-वादी, गंभीर श्रीर शुष्क न रहेगा । वह मनुष्य केवल ग्राधा ही जिन्दा है, जो कभी दिल खोलकर नहीं हँसता, विनोद से ग्रानंदित नहीं होता । वह हँसने की बातें कहेगा, खुद हँसेगा श्रौर दूसरो को हँसायेगा । उसके मस्तिष्क में लतीफो और चटकूलो का अचय भडार होगा।

यह है हमारा श्रादर्श, लेकिन कहना जितना ग्रासान है, करना उतना ही किन है। मनुष्य केवल उद्योग कर सकता है। ग्रगर वह उद्योग ही करता रहे, तब भी सम-भना चाहिए, उसने बहुत कुछ कर लिया। हम ग्रपने उद्देश्यो मे सफल होगे या नहीं, यह भविष्य की बात है। विज्ञ पाठको ग्रीर ग्रपने सहुदय साहित्य सेवियो से हमारी यह

विनीत प्रार्थना है कि इस दुस्तर कार्य मे वह कृपा कर हमारी सहायता करेगे, क्यों कि उनकी सहायता और सलाह वह शक्ति है, जिस पर भरोसा करके हमने इस भार को सिर पर लिया है।

कुछ सज्जन कहेंगे, हिन्दी में कई ग्रच्छे साप्ताहिक पत्र है श्रीर वह हिन्दी की यथार्थ सेवा कर रहे है, फिर एक नये साप्ताहिक की क्या जरूरत थी। ऐसे सज्जनों से हमारा निवेदन यही है कि काशी की तीर्थभूमि से, जो हिन्दू-संस्कृति का केन्द्र है. इस समय एक भी साप्ताहिक-पत्र ऐसा नहीं निकलता, जिसकी ग्रन्य भाषाग्री के पत्रों से तुलना की जा सके । काशी को नागरीप्रचारिखी सभा पर गर्व है, हिन्दू-विश्वविद्यालय पर गर्व है, सस्कृत पाठशालाग्रो पर गर्व है। ग्रपने विद्यापीठ पर गर्व है। उसे इसका भी गर्व है कि हिन्दी-साहित्य के उपासक जितने काशी में है, उतने भौर किसी एक स्थान मे न होगे। फिर भी काशी में कोई ऐसा साप्ताहिक पत्र नहीं है। क्या यह काशी के लिए गर्व की बात है, काशी जैसे नगर में हिन्दी का एक भी साप्ताहिक-पत्र न हो ! यह भी तो है कि प्राणी-मात्र मे ग्रात्म-व्यजना की एक लालसा होती है ? वह इसके लिए चेत्र की तलाश करता रहता है। जिसके पास घन के साथ सेवा भाव है, वह कोई विद्यालय खोलता है या कोई ग्रनाथालय । जिसमे बोलने की शक्ति है, वह ग्रपनी वाग्री से, समाज की सेवा करता है। कोई अपने पुरुषार्थ से, कोई अपने आविष्कार से। साहित्य सेवियो के पास उनके कलम के सिवा सेवा का श्रीर क्या साधन है। वही कलम हाथ में श्रीर राष्ट्रहित का भाव हृदय मे, सहयोगियो और विद्वज्जनो की सहायता की आशा मन मे ले-कर, हम इस चेत्र मे आये है। यह बेडा पार होगा या नही, ईश्वर जाने। हमारे पास न संगठन है, न अनुभव । श्रीर धन का तो हमसे पृश्तैनी बैर है। किसी ने हिन्दी-पत्रकारो का परिहास करते हुए लिखा था, "वह केवल एक कलम भ्रौर एक रीम कागज लेकर समाचार-पत्र निकाल बैठता है।" यह व्यग हमारे ऊपर श्रचरशः लागू है, पर हम सहृदय पाठको के भरोसे भ्रौर ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य पालन के दढ संकल्प के साथ इस चेत्र मे आ रहे है।

२२ ग्रगस्त १६३२

#### ''जागर्गा" ऋौर प्रेस से एक-एक हज़ार की जमानत

जागरण के २६ श्रक्टूबर के ग्रंक में एक कहानी "उसका श्रत" नामक प्रकाशित की गयी थी। सरकार को उस कहानी में कुछ शब्द श्रापत्तिजनक मालूम हुए है। इस-लिए उसने एक हजार की जमानत "जागरण" से श्रीर एक हजार की प्रेस से माँगी है। "हंस" की जमानत की समस्या से श्रभी साँस लेने की फुरसत न हुई थी कि यह दूसरा प्रहार हुआ । अब देखना चाहिए क्या होता है । आशा है पाठको की सेवा करने से हम विचत न होगे ।

५ दिसम्बर १६३२

#### "जागर्गा" से ज़मानत

"जागरण" के २६ प्रकट्बर ३२ के ग्रक मे श्री श्यामधारी प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी "उसका म्रन्त" नामक निकली थी। कहानी मे दो चरित्र हैं, एक शातिवादी राष्ट-भक्त, इसरा उग्रदल का ग्रातक वादी। दोनो ही ग्रपने-ग्रपने पच्चो के प्रतिनिधि-से है। दोनो ही अपने-अपने पन्न का समर्थन करते है। हमारे विचार मे शान्तिवादी पन्न ही की विजय हई है, और यही लेखक का उद्देश्य था, लेकिन हमारे अधिकारियो ने उस कहानी को श्रापत्तिजनक समभा ग्रीर हमसे दो हजार की जमानत तलब की, एक हजार की "सरस्वती-प्रेस" से जिसमे जागरण छपता है, दूसरी एक हजार की "जागरण" से। हम काँग्रेसमैन है। हमारा सिद्धात है कि हमारे राष्ट्र का उद्धार शान्तिमय उपायो से ही होगा। रक्तमय विधानो के हम विरोधी है। कहानी के नायक की ही भाँति हमारी भी यही धारणा है, कि स्वाबीनता जैसा पवित्र उद्देश्य रक्तमय विधानो से परा नहीं हो सकता। ढेंष को हम ढेंष से नहीं, सहिष्णता, प्रेम और सेवा से ही जीत सकते हैं। क्रीध को चमा से, द्वेष को प्रेम से, सदेह को विश्वास से ही परास्त किया जा सकता है। मनुष्य के भ्रातरिक देवत्व पर हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस तरह चमा भीर प्रेम सत्य है, उसी तरह क्रोध ग्रौर हिंसा ग्रसत्य है। ग्रौर सत्य ने समार में ग्रसत्य पर सदैव विजय पायी है। इस चिरंतन नियम मे कभी अपवाद नहीं हुआ। संभव है, कुछ दिनो के लिए ग्रसत्य ने सत्य को दबा लिया हो, उसी तरह जैसे कभी-कभी मटियाले मेघ सूर्य को छिपा लिया करते है, लेकिन सूर्य जो सत्य है, जल्द या देर मे मेघो को छिन्न-भिन्न करके फिर श्रपना प्रवर प्रताप दिखाता है। जमा और प्रेम में कुछ ऐसी अजेय और देवी शक्ति है, जिसके सामने उग्रता श्रपग हो जाती है। यो कहना चाहिए, कि जीवन का म्राधार ही सत्य है। हमारा कितना ही म्रवः पतन हो जाय, हम कितने ही जड वादी हो जायँ, लेकिन ग्रात्मा के ग्रन्दर बैठे हए सत्य की उपेचा नहीं कर सकते। सत्य को सामने देखकर हमारे भ्रन्दर का सत्य जैसे प्रतिष्वनित हो उठता है, जैसे वह प्रपने किमी पुरानी परिचित मित्र को देखकर उसके गले लिपटने के लिए विकल हो। जाता है। यही कारण है कि हम हिंसक नरपिशाचो को किसी सत्यवादी-महात्मा का संमर्ग होते ही सद्मार्ग पर ग्राये देखते हैं। हमारा भी विश्वास है कि हम ग्रपने को परिष्कृत करके ही भ्रपने विरोधियो का दिल बदल सकते है। इसका कोई दूसरा सरल उपाय नहीं है।

इसका नतीजा देर मे निकलेगा, इसमे संदेह नहीं, लेकिन निकलेगा अवश्य । अपनी आत्म-शुद्धि अपना आत्म-सस्कार ही हमारा कल्याण कर सकता है। जो आतकवाद से देश का उद्धार करने का स्वप्न देखते हैं, वे सत्य की अवहेलना करते हैं और अपने उद्देश्य से दिन-दिन दूर होते जाते हैं।

श्रगर हमे शासनाधिकारियों से इसलिए असन्तोष है, कि वे जन-हित की उपेचा करके अपने स्वार्थ की रचा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है, कि हम अपने व्यवहार से, अपने त्यागमय जीवनादर्श से, यह सिद्ध कर दें, कि हम जन-सेवा के लिए उनसे ज्यादा उपयुक्त है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते और हमारे व्यवहार तथा श्रावरण से यह भासित होता है, कि हम केवल अधिकार चाहते हैं, जनता को अपने स्वार्थ का केवल एक यन्त्र समभते हैं, तो अधिकारी भी आसानी से अपना अधिकार न छोड़ेगे। हम किसी घनी से एक सद्कार्य के लिए चन्दा मागने जाते हैं। यदि उसे हमारी सेवा-तत्परता में विश्वास है, वह समभता है, कि हमारा इरादा नेक हैं, तो हमे चन्दा मिलने में ज्यादा कठिनाई न होगी, लेकिन यदि हम उसमे यह विश्वास न पैदा कर सके, तो निश्चय है, कि हमे वहाँ से निराश लौटना पड़ेगा। यही साधारण नियम राजनैतिक विषयों में भी लागू है। यदि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो हमे अपने ही आचरण से दूसरो पर अपनी छाप डालनी पड़ेगी। हमें अपने स्वार्थस्याग से दूसरों की स्वार्थपरता को लिजत करना पड़ेगा। यह हमारा सिद्धात है।

मगर सरकार ने उस कहानों को ग्रापित्तजनक समक्ता ग्रीर हमसे जमानते माँगी। श्रिभी "हंस" की जमानत से हाल ही में गला छूटा है। पाँच महीनों तक पत्र बन्द रहा था, इसलिए इतनी जल्दी दूसरी जमानत का हुक्म पाकर हम बहुत चुब्ध हुए ग्रीर मन में ऐसा ग्राया कि पत्र को बन्द करके शान्ति से बैठे, लेकिन इतना बड़ा कलक माथे पर लगाये शान्ति से बैठ रहना ग्रसाध्य था। हमने दूसरे दिन ग्रधिकारियों से इस विषय में लिखा-पढ़ी की, मिले ग्रीर ग्रन्त में जमानत मसूख कराने में सफल हुए। हम ग्रपने जिले के कलेक्टर श्री पन्नालाल जो ग्राई० सी० एस० ग्रीर गवर्नमेट के चीफ सेकेटरी मि० बकफोर्ड के कृतज्ञ हैं, कि इन दोनों ही महानुभावों ने ग्राशातीत उदारता ग्रीर सहदयता का परिचय दिया, जिससे ग्राज हमको पाठकों की सेवा में हाजिर होने का शुभ ग्रवसर मिला।

लेकिन यहाँ इतना कह देना हम अपना कर्तव्य समभते हैं, कि ऐसे वातावरण में जब कि हर एक सम्पादक के सिर पर तलवार लटक रही हो, राष्ट्र का मच्चा राज-नैतिक विकास नहीं हो सकता। अधिकारियों के हाथ में इतना अख्तियार दे दिया गया है, कि कोई सम्पादक अफसरों की आलोचना करके सुख की नीद नहीं सो सकता। समाचार-पत्रों को राज-कर्मचारियों की अलोचना करने में कोई आनन्द नहीं आता। न यह सब उनके लिए विभोद की वस्तु है। राष्ट्र के वे भी उतने ही सच्चे हितचिन्तक हैं,

जितने अधिकारी वर्ग। वे जब सरकार की नीति या कार्यवाही पर टिप्पि एयाँ करते है. तो उनका उद्देश्य जनता मे असन्तोष फैलाना मात्र नही हो सकता । केवल यही चाहते है, कि किसी नीति पर जनता मे जो भावनाएँ उत्पन्न हो, उसे प्रकट कर दे। वे जनता ही के नही, शासन के भी हितेषी है। एक ग्रोर तो वे जनमत की वकालत करते है, दूसरी ग्रीर जनता मे उस नागरिकता का प्रचार करते है, जिसे वे राष्ट्र के उत्थान के लिए ग्रावश्यक समभते है। उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बडी है। ग्रगर वे निर्भीकता से जनमत को प्रकट नहीं करते, तो उनकी ग्रावश्यकता ही जाती रहती है ग्रीर जनता उन्हें सरकारी पिट्ठु समभकर उनकी उपेचा करती है। यदि वे साफगोई से काम लेते है, ता सरकार के कोप भाजन बनते है, श्रौर यह श्रवस्या केवल इसलिए पैदा हो गयी है, कि शासकों भौर शासितों के स्वार्थ में सवर्ष है। समाचार पत्रों की हैसियत शासितों के वकील की है। उन्हें पग-पग पर कर्मचारियों की नीति की ग्रालोचना करनी पडती ह श्रीर ग्रधिकारी श्रपनी श्रालोचना सूनना पसन्द नहीं करता । श्राज हरएक श्रखबार का जीवन ग्रिधिकारियों की मुट्ठी में हैं। वे जिस समय चाहे उसका निकलना बन्द कर सकते है। अपील और फरियाद के लिए जो सुविवाएँ दी गयी है, वह इन बेडियो को जरा भी ढीला नही करती। ग्रव तक तो यह ढारम था, कि कानूनी ग्रार्डिनैन्सी का नियत समय के बाद अन्त हो जाता था, पर अब तो आर्डिनेसो के कानूनी रूप मे आ जाने से उन्हें स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसने समाचार-पत्रो की स्वतन्त्रता का एक प्रकार से भ्रन्त कर दिया। समाज पर घोर से घोर अनाचार करनेवालो पर भी इतना कठोर नियन्त्रण नही रखा जाता, जितना सम्पादको पर, मानो ये रीख या मर्खने साड है. कि जरा भी छुटे श्रीर उपद्रव मचाना शुरू कर देगे। हमे भय है, कि इन प्रतिकूल दशाश्रो मे समाचारपत्रों का बढना श्रीर पनपना कठिन हो जायगा।

१२ दिसम्बर १६३२

#### खेद-प्रकाश

जागरण में 'उसका श्रत' नाम कहानी छापने के कारण यू० पी० गवर्नमेट ने हमसे जो जमानत मांगी थी वह कुपाकर उसने मंसूख कर दी है। हम हाकिम जिला मि० पन्नालाल श्राई० सी० एस० श्रीर यू० पी० गवर्नमेट को इस कुपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमे खेद हैं कि कहानी का भाव समभते में हमसे भूल हुई। हम श्रातंकवाद के कभी समर्थक नहीं रहें श्रीर हमारा सिद्धात है कि श्रातंकवाद से देश की बहुत बड़ी हाजि हो रही है। हम गवर्नमेट को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई चीज न

प्रकाशित करेगे जिसका आतंकवाद से सम्बन्ध हो, क्योकि आहिंसा मे हिमारा पूर्ण विश्वास है।

२६ दिसम्बर १६३२

#### "जागरण" का दाम पाँच पैसे

'जागरण' को निकलते छ महीने हो गये। हमने हिन्दी मे कोई भ्रच्छा साहि-त्यिक साप्ताहिक-पत्र न देख कर ही इसका प्रकाशन स्वीकार किया था और हमे यह देखकर हर्ष होता है कि हिन्दी पाठको ने हमारे साथ सहयोग किया। ग्राज 'जागरख' उसका प्रेमपात्र बना हुम्रा है, लेकिन इसके प्रकाशन मे हम म्रब तक दो हजार का नक-सान उठा चुके है। हमने बराबर बीय-पच्चीस पृष्ठ ठोस पठन-सामग्री दी है, जो इस दाम मे या इससे ग्रधिक मे बिकने वाला कोई पत्र नही दे सकता । पृष्ठ सख्या तो उनकी बत्तीस तक होगी, या इससे भी अधिक, किन्तु उसमे पन्द्रह पृष्ठ से कम विज्ञापन के न होगे। इतना पढने का मसाला केवल 'जागरख' में होता है। अगर हम लखपती होते, तो समभते, चलो जहाँ सैर-सपाटे मे हजारो खर्च हो जाते है, वहाँ इस शौक मे भी सौ दो सौ का नुकसान सही। लेकिन चिडिये की जान तो लडको के खेलवाड भर ही की होती है। हम समभते हैं कि इतना बल खाने के बाद हमने इतना भ्रधिकार प्राप्त कर लिया है कि पाठको से कुछ सहायता माँग सकें। और वह सहायता केवल इतनी ही है कि जागरण के लिए प्राप चार पैसे की जगह पाँच पैसे खर्च करें। प्रगर जागरण से आपको प्रेम है, तो आप एक पैसे की परवाह न करेगे। और अगर प्रेम नहीं है तो आप सेत मे भी न पूछेंगे। एक पैसा दाम बढा देने से पूरा नुकसान तो पूरा नही पड सकता, लेकिन उसमे कुछ न कुछ कमी श्रवश्य हो जायगी। फिर यह बात भी श्रच्छी नही लगती कि वार्षिक ग्राहकों को तो जागरण साढे तीन रुपये में मिले और फुटकर खरीदारो को तीन रुपये मे । बहत से पाठक समऋते है कि जागरण चार पैसे मे मिल जाता है, तो साल भर के लिए ग्राहक कौन बने । क्यो ग्राठ भ्राना पैसे का घाटा उठावें । जागरख को चार पैसे मे देना स्थायी ग्राहको के साथ ग्रन्थाय है। जो सज्जन पाँच पैसे देना पसन्द न करें उनके लिए दूसरा रास्ता साफ है। साढे तीन रुपये भेजकर साल भर के लिए ग्राहक बन जाँय, या हमे वी० पी० भेजने का म्रादेश लिख भेजे। हमे विश्वास है कि पाठक-वृन्द साहित्य प्रेम के नाते सप्ताह मे एक पैसा अधिक खर्च करने मे कंजूसी न करेगे। हम अपना समय देते है, अच्छी से अञ्झी सामग्री जुटाने के लिए पत्र व्यवहार करते है, क्या इसके साथ ही पाठक यह भी चाहते हैं कि हम सौ दो सौ महीने का तावान भी देते जाँय ! ग्रगर हममें इतनी भुगत होती, तो हम वह भी कर दिखाते, लेकिन हम इतने सामर्थ्यवान नहीं

है। मगर यह न समिभ्नये कि हम एक पैसा आपसे लेकर अपनी जेब मे रख लेगे। हमने 'जागर खा' मे दो एक फोटो और एक कार्टून भी देने का प्रबन्ध किया है, उसका मुख पृष्ठ भी मोटे कागज पर छपेगा और इस तरह आपका एक पैसा हमारी जेब मे न जाकर किसी रूप मे आपके पास पहुँच जायगा।

१० ग्राप्रैल १६३३

#### 'जागर्गा' का पहला वर्ष

इस संख्या से 'जागरण' का दूसरा वर्ष ग्रारभ होता है। भारत मे ग्राघे नव-शिशु पहले वर्ष मे ही जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं। वह खटके का साल निकल गया और म्राज उसकी पहली वर्षगाँठ पर हम म्रपने कृपालु साहित्यिक मित्रो, सहदय पाठको और उत्साही एजेटो को बघाई देते है। हम तो निमित्तमात्र है। मित्रो ने जिस उदारता से हमारी सहायता की है, उसके लिए हम उनके चिर ऋ शो रहेगे। देश की जैसी दीन आर्थिक दशा है और हिन्दी समाचार पत्रो के प्रति शिचित समाज मे जो उदासीनता है, उसको देखते हुए यह साल इतना बुरा नही रहा । इन बारह महीनो मे हमे जो कुछ जागरण भेट करने पड़े, उसका खेद नही है। रुपये का इससे बढकर हम श्रीर क्या सद्पयोग कर सकते थे। श्रगर धन का श्रभाव न होता, तो 'जागरख' इस शान से निकलता कि हिन्दी ससार को उस पर गर्व होता, लेकिन हम अपनी सोमाओ के ग्रन्दर रह कर जो कूछ कर सकते थे वह किया और करते रहेगे, व्यापारिक दृष्टि से यह उद्योग सफल हो या न हो। हम केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि जाकरण को हमने व्यापारिक लाभ के लिए नही निकाला था। उसका मुख्य उद्देश्य सद्विचारो का प्रचार है। हाँ, यह हम जरूर चाहते है कि वह अपने पैरो पर खडा हो जाय, क्योंकि उसी दशा में उसका जीवन निरापद रह सकता है। श्रगर हमारे पाठक समभते हो कि 'जागरए।' राष्ट्र श्रौर साहित्य की कुछ सेवा कर रहा है तो उनका कर्त्तव्य है कि उसकी उपयोगिता का चेत्र बढ़ावे श्रीर 'जागरण' की बिरादरी को प्रसा-रित करें। इस तरह को बातें सम्पादक लोग किया ही करते है, पाठक परवा नही करते। इसलिए अपना दुलडा न रोना ही अच्छा है। हम इस अमर सिद्धान्त पर भरोसा कर लेना ही उचित समफते हैं कि जो चीज अच्छी होती है, उसे ग्राहको की कमी नही रहती। ग्रगर किसी चीज के ग्राहक नहीं हैं तो समभ लेना चाहिए कि उसकी संसार को जरूरत नही। पाठक अपना कर्त्तव्य करे या न करे, हम तो अपना हक अदा किये ही जायेंगे। अगले अंक से हमने एक उच्च कीटि का उपन्यास घारावाहिक रूप से देने का निश्चय किया है। हम यह प्रयत्न भी कर रहे है कि विदेशी पत्रो से उपयोगी, ज्ञान- वर्ढं क अनुवाद इससे अधिक दे सके और कार्ट्न तथा चित्रों को बढाने की उद्योग भी किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि प्रेमी पाठक हमें अपने सद्परामर्श देते रहेगे, जिससे हम पत्र को अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सके।

१३ ब्रगस्त १६३३

#### जागर्ग की समाधि

लगभग पौने दो साल तक देश की भली-बुरी सेवा करने के बाद 'जागरण' अब उतने दिनों के लिए समाधि ले रहा है, जब तक वह इस योग्य न हो जाय कि इससे भ्रच्छे रूप में, पाठकों की सेवा कर सके। हमने जिस वक्त इसे हाथ में लिया था, श्राशा थी कि हम इसे हिन्दी का श्रादर्श साप्ताहिक-पत्र बना सकेगे। ग्रन्य कितनी ही मानवी भाशास्त्रों की भौति हमारी वह स्राशा पूरी न हुई स्रौर इस रूप में इसे चलाते रहना हमें रुचिकर न हुआ। हमे यह तो पहले भी मालुम था कि पत्र-सचालन भी व्यवसाय है भौर ग्रन्य व्यवसायो की भाँति ग्राजकल इसे भी बडी पुंजी की जरूरत है। पर हमने सोलह आने व्यवसाय-बुद्धि से इसका भार न लिशा था. अपनी शक्ति और समय के सद्पयोग का भाव ही प्रधान था। हम प्रसन्न है, कि उदार साहित्यिक मित्रो श्रीर कृपाल पाठको ने हमे इतने दिनो सेवा करने का भ्रवसर दिया। हम उनका एहसान कभी न भुलेगे। जीवन नये-नये अनुभवो का नाम है। और हमे जागरख के सचालन द्वारा जो अनुभव हुए, वह दूसरो से सुन-सुनाकर कभी न होते। हमनै अपनी परिमित सीमा के अन्दर वही लिखा, जो हमारी आत्मा ने कहा और उन्ही बातो का समर्थन किया, जिसे हमने अपनी बुद्धि के अनुसार देश के लिए हितकर समभा। हमने कमी किसी का दिल दूखाने की या सस्ती शोहरत हासिल करने की चेष्टा नक्कें की । फिर भी यदि हमने अनजान में किसी का दिल दूखाया हो, तो हम सच्चे दिल से उसके लिए चमा माँगते है।

जिन ग्राहकों के पैसे हमारे ऊपर श्राते हैं, उनसे हमारी विनती है कि वे हमें 'हंस' की प्रतियाँ भेजकर उस श्राय को चुकाने की श्रनुमति दे। जिन सज्जनों के पास 'हंस' जाता हो, वे उस मूल्य की पुस्तके हमसे ले सकते है। हमें ग्राशा है कि पाठक हमें चमा करेंगे। श्रन्त में हम किव मीर के शब्दों में पाठकों से विदा माँगते हैं—

क्रुब तो जाते हैं मैकदे से मीर। फिर मिलेगे अगर खुदा लाया।

२१ मई १६३४